# TEXT FLY WITHIN THE BOOK ONLY

# TIGHT BINGING BOOK

UNIVERSAL LIBRARY ON\_126333

UNIVERSAL LIBRARY

# जैन साहित्य और इतिहास

[ संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओंके विविध जैन-प्रन्थों और उनके रचयिताओंका पिचय और इतिहास ]

#### लेखक

### नाथूराम प्रेमी

[ अस्तंगत ' जैनहितैषी' के सम्पादक, ' माणिक्यचन्द्र जैनग्रन्थमाला'के मंत्री, और 'हिन्दीग्रन्थरत्नाकर'के संचालक ] प्रकाशक —
हमचन्द्र मोदी,
ठि० हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय,
हीराबाग, गिरगाँव, बम्बई

**पहली बार** अप्रैल, १९४२

मूल्य तीन रुपये

मुद्रक— रघुनाथ दिपाजी देसाई, न्यू भारत प्रिन्टिंग प्रेस, ६, केलेवाड़ी, गिरगाँव, बम्बई ४ जिसकी अविश्रान्त सेवा-ग्रुश्रूषाने
अनेक लम्बी लम्बी और कप्टसाध्य बीमारियोंके समय
मृत्युके मुँहमें जानेसे बचाया,
जिसके पवित्र साहचर्यने पशुसे मनुष्य बनाया,
कप्ट-कालमें धेर्य और साहस दिया,
समाज-सुधार-कार्योंमें सदा उत्साहित किया,
जिसने सब कुछ दिया ही, लिया कुछ भी नहीं,

जो अप्रत्याशितरूपसे परलोक-यात्रा करके हृदयमें सदाके लिए एक गहरी टीस छोड़ गई कि 'मैं उसे सुखी न कर सका'

अपनी उसी स्वर्गीया साध्वी पत्नीको

#### INTRODUCTION

Pt. Nathuram Premi's name is quite familiar to the student of Hindī literature, and the Orientalist knows him as the General Editor of the Māṇikachandra D. Jaina Granthamālā which has issued some forty volumes containing unpublished Jaina works in Prākrit and Sanskrit and in which are lately published the magnificent volumes of Nyāyakumudacandra of Prabhācandra edited by Pt. Mahendrakumar and the Mahāpurāṇa of Puṣpadanta edited by Dr. P. L. Vaidya.

It was at the close of the last century that Oriental Scholars got access to the Jaina Bhandaras. Due to the efforts of some Provincial Governments many Jaina Mss. were brought to light: some of them were welcomed by European Universities that were taking keen interest in Indological studies and many others were collected and catalogued in India by experts. So far as Western India is concerned, the Reports prepared by Bhandarkar, Peterson and others contained such a rich harvest of new material that many scholars came to be interested in the study of Jaina literature and chronology as a part of Indian literature and history. Complaints were already being made against Indian literature in general that it was wanting in historical facts the authors' and their dates; but the details about many Jaina authors and their contemporaries and predecessors brought to light by Bühler, Bhandarkar, Peterson etc. from literary sources and by Rice, Narasimhachar and others from epigraphic sources were not only reliable but proved also to be valuable landmarks in Indian history and literature. The various details about Jaina

literature discussed by Pathak and Vidyabhushan evoked much interest, and for years together their conclusions held the ground.

Among the elderly Jaina scholars who were specially attracted by the results of Bhandarkar, Peterson, Pathak, Vidyabhushan etc., the names of Dalal, Jinavijayaji, Jugalkishore and Premi stand foremost; and their studies have been a source of inspiration to many Jaina scholars of the younger generation. With a remarkable forethought they realized the importance of Jaina collections of Mss., visited them, took down notes and their Praśastis and kept themselves busy in bringing to light important facts about Jaina authors and their compositions. Unluckily Dalal died a premature death; but that which stands against his name bears eloquent testimony to his earnest scholarship. The remaining three scholars are still amidst us and are continuing their studies in Indian literature in general and Jaina literature in particular.

Pt. Premiji wrote a number of monographs on various Jaina authors, and his Vidvadratnamālā (Bombay 1912) contained six essays on Jinasena-Guṇabhadra, Āśādhara, Amitagati, Vādirāja, Malliṣena and Samantabhadra. During subsequent years his desire to collect information about different Jaina authors and their works went on increasing, with the result that he contributed many papers to his Jaina Hitaishi with which later on Pt. Jugalkishore also came to be associated. Some of the Introductions of the volumes of Māṇikachandra D. Jaina Granthamālā show that both of them were bringing to light a large mass of facts. Pt. Premi's essay on the Jaina Hindī Literature (Jaina Hitaishi vols. XII. pp. 541–568, XIII. pp. 10–35), presented to the seventh session of the Hindī Sāhitya Sammelana, Jubbalpore, clearly shows how studiously he must have worked in different Bhaṇḍāras to collect historical and chronological data.

Though he spends a busy life as the Proprietor of the Hindi Grantha Ratnakara Karyalaya, Bombay, his yearning for research still continues unabated, and his note-books have gone on swelling for the last few years. He is a real scholar with whom the search for truth weighs above everything; and he never hesitates to set aside his personal predilections in the light of newly discovered facts. Thus he is a scholar and a sport; and a new fact, a novel interpretation or a fresh approach to the problem is always welcomed by him. Being a scholar of progressive mind, Premiji often thought that he should revise some of this earlier papers in the light of new facts and place before the scholars the unpublished material that was lying with him. The desire of our veteran scholar has materialised in this book; and it gives me great joy to introduce this volume to students of Indian literature in general and Jaina literature in particular.

The title of the book, Jaina Sāhitya aura Itihāsa, plainly indicates that the topics discussed here fall into two broad divisions: those dealing with problems connected with Jaina literature and others dealing with socio-historical topics relating to Jainism.

Yāpanīva Sanigha was one of the important schisms in Jainism. and in some of the early inscriptions it is mentioned along with Digambara and Svetāmbara Samghas. Pt. Premi's discussion about the Yāpanīya literature (pp. 41-60 & 571) is full of suggestions which need further investigation. In his essay on the Caityavāsa and Vanayāsa (pp. 347-69 & 570), he has laid under obligation both the Digambara and Svetāmbara sources, and traced this twofold tendency as developed in the Digambara and Svetāmbara ascetic organisation. In his discussion about the Jaina holy places (pp. 185-222), the literary evidence has been subjected to critical scrutiny, and a good deal of side-light is thrown on their history. Jaina monks toured from place to place excepting in the rainy season; and some interesting records of their journey have come down to us. Pt. Premi has presented to us a critical study of the Jaina holy places in the South (pp. 223-238) described by Śilavijaya in his Tīrthamālā (Samvat 1740). It is a record of great topographical interest. Somewhat connected with the Jaina holy places is another paper (pp. 239-50) in which Premiii bout the ownership of holy places. This article should be an ye-opener to those who are wasting their energy and money on ndless litigation.

Turning to the literary papers, some of them are mainly devoed to the study of various authors; and naturally their works are numerated, their dates are discussed, and references to them are ut together from various sources. Devanandi and Śākatāyana pp. 93-128, 151-62) are eminent grammarians whose treatises n Sanskrit grammar, with their different commentaries, have ome down to us. Aśādhara and Amitagati (pp. 129-49, 172-82) vere versatile writers whose works have a great didactic value. 't. Premi's essay on Aśādhara is packed with information; and isadhara impresses us as an outstanding personality of his age. Iastimalla and Vādicandra (pp. 260-271) were playwrights those Sanskrit dramas and other works have come to light. inasena I (pp. 420-33) Vīrasena, Jinasena II and Gunabhadra pp. 497-523) and Cāmundarāya and his contemporaries have eft a great stamp on subsequent Jaina works. Vīrasena was a eritable storehouse of Jaina learning, and his worthy pupil Jinaena was in no way inferior to his great master. The Purāṇas omposed by Jinasena and Gunabhadra have served as a model o many other authors. The great works that some of them roduced and the royal patronage that they enjoyed have marked ut a definite period for them in the cultural history of Jainism. Laricandra (pp. 472-76), Vādībhasimha (pp. 477-82) Dhana. njaya (pp. 463-66), Vādirājasūri (pp. 397-405) and Mahāsena pp. 183-86) were worthy masters of Sanskrit language; and ome of their works possess great literary merit. Amrtacandra pp. 457-60) and Padmaprabha (pp. 453-56) were remarkable piritual poets, and their commentaries are a model of facile anskrit expression. Śrutasāgara (pp. 407-12) was mainly a ommentator and Śricandra (pp. 335-339) an annotator. Prabhāindra was a voluminous writer (pp. 335-339), but his fame.

like that of Anantakīrti (pp. 452) rests on his Nyāya treatises. Mallisena (pp. 413-419) was a poet, but his unique contributions are some Jaina Tantric and ritualistic texts that strike almost a new path in Jaina literature. Subhacandra (pp. 527-33) is one of the latest authors that composed works, both in Sanskrit and Prākrit, on different topics. In his essays on Puspadanta, Svayambhū and Tribhuvana Svayambhū (pp. 300-335, 370-96 & 571), Pt. Premiji has presented in a systematic form the great mass of material about these three luminaries of Apabhramsa literature whose bounds are being widened by new works that are coming to light in plenty, in different Jaina Bhandāras. He has been one of the pioneer workers in the field of Apabhramsa literature, and he has justly rescued the personality of Caturmukha from confusion (pp. 370 ff.). It is in the fitness of things that an eminent Hindī scholar like Premiji, with his close acquaintance with different phases of old-Hindi seen in Jaina works of successive centuries, should be attracted to the study of Apabhramsa authors like Puspadanta; and what he has achieved as a pioneer should be a point of legitimate pride to any scholar. He has distinguished three Dhanapālas (pp. 467-71) and four Vāgbhatas (pp. 483-88); and added short notes on Maghanandi and Gunabhadra (pp. 533-34).

Besides, Pt. Premiji has presented his study of different Jaina works, both in Prākrit and Sanskrit, putting together all the available information about their authors and dates. The Lokavibhāga, Tiloyapaṇṇatti (pp. 1–22 & 568) and Jambūdīvapaṇṇatti (pp. 251–59 & 572) are old Jaina texts dealing with cosmography. The notes on the commentaries of the Bhagavatī Ārādhanā (pp. 23–40) are important; and after Pt. Premi wrote this paper first in the Anekānta, their value was recognised and some of them were subsequently printed too. The note on the Nayacakra (pp. 163–172) gives good many details about Devasenasūri and his other compositions. His study of Nītivākyāmṛta (pp. 61–92), a work on Polity, shows how Pt. Premi approaches the texts from a wider

and critical point of view. His comparative study of the Paümacariya and I admacarita (pp. 272–92 & 571) and the Jñānārṇava and Yogaśāstra (pp. 441–57 & 572) is still a fruitful line of exhaustive study which needs further investigation from different points of view. Important details are given about texts like the Kathākośa (pp. 431–39) Jinaśataka (pp. 460–62), Nemicaritakāva (pp. 491–95) and Jyotiḥprabhākalyāṇa (p. 496); and special attention is drawn to the works of Sumati, Vajranandi, Mahāsena and Prabhañjana which have not been discovered as yet (pp. 534–539). Pt. Premiji, with his usual progressive views, has written a few notes on some general topics connected with Jainism and Jaina community (p. 540 etc.)

It is beyond the scope of a short Introduction to give more details than these; but what I have briefly reviewed would convince any one that Pt. Premiji has covered a vast field of Jaina literature in this volume which should serve hereafter as a fine supplement to Winternitz's treatment of Jaina Literature in his History of Indian Literature Vol. II (Calcutta 1933).

It is merely an accident of selection that Pt. Premi confines himself to Jaina literature, but his outlook is always wide. In his study of Nītivākyāmṛta of Somadeva he has compared it with the Arthaśāstra. With him Jaina authors and texts do not stand isolated, but he is convinced of the need of studying them against the back-ground of Indian literature and history. In his discussions about Jinasena II, Sākatāyana, Āśādhara, Somadeva and Prabhācandra, he takes into account their royal contemporaries and the then period of Indian history to the knowledge of which also he contributes new facts sometimes modifying and sometimes confirming the known details. He always uses earlier material whenever it is available and within his reach. Some of these articles are revised up to date, and as such this volume has become a mine of information for the student of Jaina literature. Differences of opinion held by others do not detract the value of facts that are laboriously: collected.

By his catholic outlook, readiness to correct himself, unbiased approach and balanced judgement, Pt. Premi is a model research scholar who is more after facts than mere ingenuity of interpretation and argument. Premiji never entered the portals of any College, nor did he get the advantage of studying in any University; he is, however, a self-made scholar who has taught himself, all through his career, by modest devotion to study and rigorous habits of work.

The quality of his work gives him a respectable place with our eminent scholars like Bhagawanlal Indraji and Gaurishankar Ojha. The Hindī language too should consider itself richer by this valuable work which contains solid facts of abiding interest and results of patient labour. Pt. Premiji has earned our gratitude by this publication.

Due to war conditions he had to withhold some of his notes, and publish the book as it stands now. I pray for a long and healthy life to Pt. Premiji that he might further enrich the field of Indian studies by his contributions.

Kolhapur, (5th March 42.)

A. N. UPADHYE

## दो शब्द

भारतीय इतिहासका अभीतक ूरा पूरा अनुसन्धान नहीं हुआ है। प्राचीन वेद-कालसे लगाकर प्रायः आधुनिक कालतकके राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और साहि-रियक इतिहासके अनेक भाग अभी तक खांडित दशामें और अन्धकारमें ही पड़े हुए हैं। जैन संस्कृतिके इतिहासकी तो और भी बड़ी दुर्दशा है। इसका तो प्रमुख साहित्य भी अभीतक पूरा पूरा प्रकाशमें नहीं आया है। यहाँ अनुसन्धानकोंकी कठिनाई इस कारण और बढ़ जाती है कि स्वयं जैन समाजके भीतर एक ऐसा दल विद्यमान है जो प्रकाशन और समालोचनका विरोधी है। अतः यह कोई आश्चर्य नहीं जो इस क्षेत्रमें कार्य करनेवालोंकी संख्या अत्यहण रही हो।

जिन थांड़ेसे व्यक्तियोंने किठनाइयोंकी परवाह न करके जैन साहित्य और इतिहासको प्रकाशमें लानेका प्रयत्न किया है उनमें श्रीयुक्त पं॰ नाथूरामजी प्रेमीका नाम अग्रगण्य है। पंडितजीकी साहित्य-सेवायें जैनत्व तक ही सीमित नहीं रहीं, हिन्दी साहित्यके उद्धार और निर्माणमें भी उनका कार्य अद्वितीय और चिरस्मरणीय है। किन्तु जैन साहित्यमें तो उन्होंने एक नया युग ही स्थापित कर दिया है। आज जो जैन साहित्यके प्रकाशन और अनुसन्धानका कार्य चक रहा है उसपर प्रेमीजीके प्रयत्नोंकी प्रत्यक्ष या परोक्ष अभिट छाप कगी हुई हैं। नवीन खोजकोंके किए प्रेमीजीके अनुसन्धान पथ-प्रदर्शकका काम देते हैं।

प्रेमीजीके खोजपूर्ण और अत्यन्त महत्त्वशाली लेख प्राय: जैन पत्रिकाओं और स्फुट पुस्तिकाओं तथा ग्रन्थोंकी भूमिकाओंमें समाविष्ट होनेसे सबके लिए सदा सुलभ नहीं हैं और कुछ तो अप्राप्य ही हो गये हैं। बहुत कालसे मेरा प्रेमीजीसे आग्रह था कि वे अपने इन लेखोंको एक जगह संग्रह कर दें तो नय खोजकोंको बड़ा सुभीता हो जाय। किन्तु वृद्धावस्था, अस्वास्थ्य और अन्य चिन्ताओंके कारण वे इस ओर बहुत समय तक प्रवृत्त न हो सके। अत्यन्त हर्षका विषय है कि अन्ततः प्रमीजीने इस कार्यकी आव-

श्यकताको प्रधान स्थान दिया और उपर्युक्त कठिनाइयोंके बढ़ते जानेपर भी वे इस कार्यमें जुट गये। न केवल उन्होंने आपने पूर्व प्रकाशित लेखोंका संग्रह ही किया है, किन्तु उनमें आजतकके अनुसन्धानोंकी दृष्टिसे उचित परिवर्तन और परिवर्धन भी कर दिया है।

इन के खोंमें अधिकांश जैनसाहित्यके इतिहाससे सम्बन्ध रखनेवाले हैं और कुछ जैन तीथों तथा धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के इतिहासपर प्रकाश डालनेवाले। जिन्होंने कभी साहित्यिक इतिहासके किसी अंशका कुछ अनुसन्धान करनेका प्रयत्न किया है वे इन के खोंकी गम्भीरता, महत्ता और लेखक के अपार परिश्रम तथा विवेकका अंदाज लगा सकेंगे। प्रेमीजीकी लेखन-शैली ऐसी सरल और सुन्दर है कि साहित्यसे प्रेम रखनेवाला कोई भी पाठक इन लेखोंको दिलचस्पीसे पढ़ सकता है। क्या ही अच्छा होता यदि प्रेमीजी इसी शैलीसे अपनी शेष रचनाओंका भी संस्करण करके प्रकाशित करा सकते। किन्तु असाधारण विद्यांके कारण वह महत्त्वपूर्ण कार्य फिल्डिंग और वह शेष पुनीत कार्य भी सम्पन्न हो जायगा। तब तक हमें इन महत्त्व-शाली लेखोंके संग्रहसे पूरा लाभ उठाना चाहिए।

किंग एडवर्ड कालेज, अमरावती १७-२-४२

हीरालाल जैन

# लेखककी ओरसे

सन् १९२१ के अन्तमें जब 'जैनहितैषी 'वन्द हुआ था, तभीसे यह सोचता रहा हूँ कि अपने लिखे हुए तमाम ऐतिहासिक लेखोंका एक संग्रह प्रकाशित कर दिया जाय। स्नेही मित्र भी इसके लिए हमेशा प्रेरणा करते रहे हैं; परन्तु अब तक यह कार्य न हो सका।

गत वर्ष जव इस कार्यको करने बैठा, तब देखा कि उन लेखोंको ज्योंका त्यों प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले ३० वर्षोंमें बहुत-सा अलभ्य साहित्य प्रकाशमें आ गया है, बहुतसे शिलालेख, ताम्रपत्र आदि आविष्कृत हो चुके हैं और बहुत-सी नई नई खोजें भी विद्वानोंने की हैं। जब तक उनकी रोशनीमें इन सबकी जाँच पड़ताल न कर ली जाय, तब तक यह एक निर्श्वक-सा काम होगा। अतएव यही निश्चय करना पड़ा कि प्रत्येक लेखका संशोधन कर लिया जाय।

परन्तु यह कार्य सोचा था, उतना सहज नहीं माछम हुआ। अधिकांश लेखोंको तो बिल्कुल नये सिरेसे लिखना पड़ा और कुछ काफी परिवर्तन और संशोधन करनेके बाद ठीक हो सके। प्रतिदिन तीन चार घंटेसे कम समय नहीं दिया गया, फिर भी इसमें लगभग एक वर्ष लग गया।

इस संग्रहमें कुछ लेख ऐसे भी हैं, जो पहले कहीं प्रकाशित तो नहीं हुए हैं परन्तु जिनके विषयमें बहुत-सी तैयारी कर रक्खी गई थी, जैसे महाकवि स्वयंभु और त्रिभुवन स्वयंभु, पद्मचिरत और पडमचिरय, पद्मप्रभ मलधारि-देव, जिनशतकके टीकाकर्त्ता, चार वाग्भट, तीन धनपाल, आदि। ये सब भी इसी बीच लिख लिये गये और इस संग्रहमें दे दिये गये। सारे लेखोंके संशोधनमें अभी तीन चार महीने और लग जाते परन्तु इसी समय महायुद्धकी बिभीषिका भारतके बिल्कुल सिरपर आ पहुँची और उसके भयसे वम्बई नगर खाली होने लगा, इसलिए अब इतने समय तक ठहर-नेका साहस न रहा, न जाने कल क्या हो जाय, इसलिए जितना तैयार था, उतना ही पाठकोंकी सेवामें उपस्थित कर देना ठीक प्रतीत हुआ।

जो लेख ठीक नहीं किये जा सके और इस संग्रहमें नहीं दिये जा सके, उनमें भट्टाकलंक, समन्तभद्र, कुन्दकुन्द, उमास्वाति, विद्यानन्दि, दर्शनसार-विवेचन, तारनपन्थ, परवार जाति आदि मुख्य हैं। यदि जीवित रहा, और परिस्थितियाँ अनुकूल हुईं, तो कमसे कम इस समय तो उनको ठीक करके प्रकाशित कर देनेकी भावना है। यद्यपि इस साठ वर्षकी उम्रमें और इस प्रलय-कालमें जीवित रहने और अनुकूल परिस्थितियोंकी आशा करना एक दुराशा ही है।

लेखोंमें अनेक दोष और त्रुटियाँ रह गई होंगीं, परन्तु उनके लिए मैं पाठकोंसे क्षमा नहीं माँगता। मनुष्यसे दोप और त्रुटियाँ होती ही हैं। केवल इतना विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि किसी आग्रह या पक्षपातके वशीभूत होकर मैंने कोई निर्णय नहीं किया। अपनी अल्प बुद्धि और साधारण विवेकसे जो कुछ मुझे ठीक मालूम हुआ है वही लिखा है और मैं समझता हूँ कि एक इतिहासके विद्यार्थीं के लिए यह काफी है। मैं अपनेको इतिहासका एक तुच्छ विद्यार्थीं ही मानता हूँ।

यद्यपि इस संग्रहके प्रायः सभी लेख अपने पूर्व रूपमें नहीं रहे हैं उनमें प्रायः आमूल परिवर्तन किया गया है; फिर भी सबसे पहले वे कब लिखे गये थे और कहाँ प्रकाशित हुए थे, लेख-सूचीमें इसकी सूचना दे दी गई है।

इस संग्रह-कार्यमें राजाराम कालेजके अर्धमागधीके प्रोफेसर डॉ॰ आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय एम॰ ए॰ ने बहुत अधिक सहायता दी है। बड़ी ही तत्परतासे अनेक प्रूफोंका संशोधन कर दिया है, समय समयपर अनेक बहु-मूल्य सूचनायें दी हैं, अपनी देख-रेखमें उपयुक्त नाम-सूची तैयार करा दी है, और साथ ही एक अँग्रेजी भूमिका भी लिख दी है। सुदृद्धर प्रो॰ हीरालालजीने भी अनेक प्रूफोंका संशोधन करके, जयधवला, गणितसारसंग्रह आदिकी प्रशस्तियाँ भेजकर तथा अनेक प्रदनोंका उत्तर देकर बहुत सहायता दी है।

वास्तवमें इन दोनों विद्वान् मित्रोंके सौजन्य, आग्रह और सहयोगसे ही यह संग्रह प्रकाशित हो सका है और इस तरह दोनोंने ही मुझे सदाके लिए अपना ऋणी बना लिया है।

'जैन ंगुर्जरकविओ ' और 'जैन-साहित्यनो इतिहास ' के लेखक श्री मोहनलाल दलीचन्दजी देसाई बी० ए० एल एल० बी० ने अपने विशाल संग्रहके अनेक ग्रन्थ मुझे उपयोग करनेके लिए दिये हैं और पं० रामप्रसादजी शास्त्रीने ऐ० प० सरस्वती-भवनके बीसों ग्रन्थोंका उपयोग करने दिया है, इसके लिए उक्त दोनों महाशयोंका भी मैं वहुत कृतज्ञ हूँ।

पं० हीरालालजी शास्त्री, पं० फूलचन्दजी शास्त्री, साहित्याचार्य पं० राज-कुमार शास्त्रीने भी अनेक सूचनायें देनेकी कृपा की है।

इनके सिवाय जिन जिन सजनोंके छेखों और ग्रन्थोंसे सहायता ली है, उनका उछेख यथास्थान कर दिया गया है। उन सब सजनोंका भी मैं हृदयसे कृतज्ञ हूँ।

मेरे पुत्र आयुष्मान् हेमचन्द्र मोदीने अनेक अँग्रेजी लेखों और उद्धरणोंका अनुवाद करने और अनेक लेखोंको मुव्यवस्थित करनेमें सहायता दी है।

बम्बई २०-३-४२ **}** 

नाथूराम प्रेमी

# प्रकाशककी ओरसे

मेरी स्वर्गीया माताकी मृत्युके समय पिताजीने दो हजार रुपया किसी ग्रुभकार्यमें लगानेका संकल्प किया था। यह प्रन्थ उन्हीं रुपयोंसे प्रकाशित किया जा रहा है। इसकी बिक्रीसे जो रुपया वसूल होगा, वह इसी खातेमें जमा किया जायगा और फिर किसी ऐसे ही कार्यमें लगाया जायगा। कागजकी इस बेहद महँगाईके समयमें भी ग्रन्थका मूल्य बहुत कम रक्खा गया है, जिससे अधिकसे अधिक इसका प्रचार हो सके।

—हेमचन्द्र

# लेख-सूची

|            | प्र                                                          | ० स० |
|------------|--------------------------------------------------------------|------|
| १          | लोकविभाग और तिलोयपण्णत्ति ( जैनहितैषी, १९१७ )                | १    |
| २          | आराधना और उसकी टीकायें ( अनेकान्त, १९३१ )                    | २३   |
| ३          | यापनीय साहित्यकी खोज ( अनेकान्त, १९३९ )                      | ४१   |
| 8          | सोमदेवसूरिका नीतिवाक्यामृत ( जै० सा० सं०, १९२३ )             | ६१   |
| ų          | देवनन्दि और उनका जैनेन्द्र व्याकरण ( जै० हि०, १९२१ )         | ९३   |
| ६          | पण्डितवर आशाधर ( जै० हि०, १९०९ )                             | १२९  |
| ૭          | शाकटायन और उनका शब्दानुशासन ( जै० हि०, १९१६ )                | १५०  |
| 6          | नयचक्र और देवसेनसूरि ( जै० हि०, १९२१ )                       | १६३  |
| 9          | आचार्य अमितगति ( जै० हि०, १९०८)                              | १७२  |
| १०         | हमारे तीर्थक्षेत्र ( जै० सि० भा०, १९३९ )                     | १८५  |
| ११         | दक्षिणके तीर्थक्षेत्र ( अनेकान्त, १९४० )                     | २२३  |
| १२         | तीर्थोंके झगड़ोंपर ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार ( जै० हि०, १९२१ ) | २३९  |
| १३         | जंबुदीवपण्णत्ति ( जै० सा० सं०, १९२४ )                        | २५१  |
| १४         | नाट्यकार हस्तिमछ ( विक्रान्तकौरवकी भूमिका, १९२९ )            | २६०  |
| १५         | वादिचन्द्र सूरि ( जून १९०९ )                                 | २६७  |
|            | पद्मचरित और पउमचरिय                                          | २७२  |
| <i>k</i> 0 | चामुण्डराय और उनके समकालीन आचार्य (जै० हि०, १९१६)            | २९३  |
| १८         | महाकवि पुष्पदन्त ( जै० सा० सं०, १९२३ )                       | ३०१  |
| १९         | श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र ( अनेकान्त, १९४१ )                 | ३३५  |
|            | साम्प्रदायिक द्वेषका एक उदाहरण (जै० हि०, १९०९)               | ३४०  |
| २१         | वनवासी और चैत्यवासी सम्प्रदाय ( जै० हि०, १९२० )              | ३४७  |
|            | महाकविं स्वयंभु और त्रिभुवन स्वयंभु                          | ३७०  |
|            | वादिराजसूरि ( जैनहितैषी, १९१२ )                              | ३९६  |
|            | श्रुतसागरसूरि ( जै० हि०, १९२१ )                              | ४०६  |
|            | मिलियेणस्रि (विद्वद्रत्नमाला, १९१२)                          | ४१३  |
| २६         | आचार्य जिनसेन और उनका हरिवंश ( ह० की मू०, १९३० )             | ४२०  |

| २७ | हरिपेणका आराधना-कथाकोश (जै० हि०, १९२०)                         | ४३४ |
|----|----------------------------------------------------------------|-----|
|    | आचार्य ग्रुभचन्द्र और उनका समय ( अनेकान्त, १९४० )              | ४४० |
|    | आचार्य अनन्तकीर्ति ( जै० हि०, १९१५ )                           | ४५२ |
|    | पद्मप्रभ मलधारिदेव                                             | ४५३ |
| 38 | आचार्य अमृतचन्द्र ( जै० हि०, १९२० )                            | ४५७ |
|    | जिनशतकके टीकाकर्ता कौन हैं ?                                   | ४६१ |
| ३३ | महाकिथ धनंजय                                                   | ४६४ |
|    | धनपाल नामके तीन कवि                                            | ४६७ |
| ३५ | महाकवि हरिचन्द्र                                               | ४७२ |
| ३६ | महाकवि वादीभसिंह ( क्षत्रचृड़ामणिकी भृमिका, १९१० )             | ४७७ |
|    | चार वाग्भट                                                     | ४८३ |
| ३८ | कवि वादिराज (जै० हि०, भाग ६ )                                  | ४८९ |
| ३९ | नेमिचरितकाव्य ( जै० हि०, १९१६ )                                | ४९१ |
| ४० | ज्योति:प्रभाकल्याण नाटक                                        | ४९६ |
| ४१ | तीन महान् ग्रन्थकर्त्ता ( जै० हि०, १९११ )                      | ४९७ |
| ४२ | मुनि रत्निसंहका प्राणिप्रिय काव्य ( जै० हि०, १९०९ )            | ५२४ |
| ४३ | जयकीर्तिका छन्दोनुशासन ( अनेकान्त, १९३१ )                      | ५२५ |
| ४४ | ज्ञानभूषण और शुभचन्द्र ( सिद्धान्तसारादिकी भूमिका, १९२२ )      | ५२६ |
| ४५ | माघनन्दि योगीन्द्र ,, ,, ,, ,,                                 | ५३४ |
|    | भद्दारक गुणभद्र ,, , , , , ,,                                  | ५३५ |
| ४७ | कुछ अप्राप्य प्रन्थ (१ सुमतिदेवके दो प्रन्थ, २ वज्रन्न्दिके दो |     |
|    | प्रन्थ, ३ महासेनकी सुलोचना कथा, ४ प्रभंजनका यशोधर च०)          | ५३६ |
| ४८ | छान-बीन ( १ संघी, संघवी, सिंघई, सिंगई, २ साधु और साहु,         |     |
|    | ३ पतिपत्नीके समान नाम, ४ साधुओंका बहुपत्नीत्व, ५ पराशर-        |     |
|    | स्मृतिके रलोकका अर्थ, ६ परिग्रह-परिमाणव्रतके दासी-दास          |     |
|    | गुलाम थे, ७ भगवान महावीरका वंश, ८ शूद्रोंके लिए जिनमूर्तियाँ,  |     |
|    | ९ दक्षिणकी जैन जातियाँ, १० विक्रमादित्य और खारवेल, ११          |     |
|    | यज्ञोपवीत और जैनधर्म, १२ जैनधर्म अनीश्वरवादी है )              | ५४० |
| ४९ | परिशिष्ट                                                       | ५६८ |
| ५० | नाम-सूची                                                       | ५७५ |
|    |                                                                |     |

# लोक-विभाग और तिलोयपण्णति

#### लोक-विभाग

लोक-विभाग बहुत ही प्राचीन ग्रन्थ है। श्रीयुत विन्सेंट ए० स्मिथने अपने इतिहास (अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया) के पृष्ठ ४७१ में इसका उल्लेख किया है और इसे शककी चौथी शताब्दिका बतलाया है। खोज करनेपर हमें इसकी एक प्रति स्वर्गीय विद्याप्रेमी सेठ माणिकचन्दजीके सरस्वती-मण्डारसे प्राप्त हो गई। इसकी श्लोक-संख्या २२३० और पत्र-संख्या ७१ है। मट्टारक भुवन-कीर्तिके शिष्य ज्ञानभूषण मट्टारकके उपदेशसे किसी लेखकने इसकी प्रतिलिपि की थी। अतएव यह विक्रमृकी सोलहवीं शताब्दिकी लिखी हुई प्रति है। ज्ञानभूषण इसी शताब्दिमें हुए हैं।

ग्रन्थकी भाषा संस्कृत और छन्द अनुष्टुप् है। इसमें १ जम्बूद्वीप, २ लवण-समुद्र, ३ मानुष-क्षेत्र, ४ द्वीप-समुद्र, ५ काल, ६ तिर्थग्-लोक, ७ भवनवासि-लोक, ८ गति, ९ मध्य-लोक, १० व्यन्तर-लोक, ११ स्वर्ग और मोक्ष विभाग नामके ग्यारह अधिकार या अध्याय हैं। इसका मंगलाचरण यह है—

लोकालोकविभागन्नान् भक्त्या स्तुत्वा जिनेश्वरान्। व्याख्यास्यामि समासेन लोकतत्त्वमनेकधा ॥ १ ॥

अन्तिम प्रशास्तिके श्लोक ये हैं-

भव्येभ्यः सुरमानुषोरुसदासि श्रीवर्द्धमानाईता, यत्प्रोक्तं जगतो विधानमिखलं ज्ञातं सुधर्मादिभिः।

आचार्याविलिकागतं विरचितं तिसंहस्रिषिणा, भाषायाः परिवर्तनेन निपुणैः सम्मानिता (तं) साधुभिः॥१ वैद्देवे स्थिते रिवसुते वृषभे च जीवे, राजोत्तरेषु सितपक्षमुपेत्य चन्द्रे। ग्रामे च पाटिलि(क)नामिन पाण(ण्ड्य)राष्ट्रे, शास्त्रं पुरा लिखितवान् मुनिसर्वनिन्दः॥२॥ संवत्सरे तु द्वाविंदो कांचीशसिंहवर्मणः। अशीत्येत्र शकाब्दानां सिद्धमेतच्छतत्रये॥३॥ पञ्चाद्दशातानि षिद्धंशत्यिधकानि वै। शास्त्रस्य संग्रहस्तिवदं छन्द्सानुषुभेन च॥४॥

इति लोकविभागे मोक्षविभागो नाम एकादशप्रकरणं समाप्तं।

अर्थात् देवों और मनुष्येंकी सभामें भगवान् वर्द्धमान् अरहंतने भव्य जनोंके लिए जो जगत्का सारा स्वरूप कहा था और जिसे सुधर्मा स्वामी आदि गणधरोंने जाना था, वह आचार्योंकी परम्पराद्वारा चला आया, और उसे सिंहसूरिने भाषाका परिवर्तन करके रचा। निपुण साधुओंने इसका सम्मान किया। १॥

जिस समय उत्तराषाढ़ नक्षत्रमें शनिश्चर, वैषम (१)में बृहस्पति और उत्तरा-फाल्गुनीमें चन्द्रमा था, तथा शुक्लपक्ष था (अर्थात् फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा थी) उस समय पाणराष्ट्रके पार्टिलिक ग्राममें इस शास्त्रको पहले सर्वनिन्द नामक मुनिने लिखा ॥ २ ॥

कांचीके राजा सिंहेंवर्माके २२ वें संवत्सरमें और शकके ३८० वें वर्षमें यह ग्रन्थ समाप्त हुआ ॥ ३॥

यह शास्त्रका संप्रह १५२६ अनुष्टुप् छन्दोंमें समाप्त हुआ है।

१ ' वृषमे ' पाठ अशुद्ध दिखता है । वृष राशिमें उस समथ बृहस्पतिकी स्थिति ठीक नहीं बैठती ।

२-३ पं० के० भुजबिल शास्त्रीने बतलाया है कि यह 'पाण 'नहीं किन्तु पाण्डच राष्ट्र है जिसकी राजधानी उस समय कांची थी और पाटिलक ग्राम वर्तमान कड्डलोर (Cuddalore) है। तामिल भाषाके 'पेरियपुराण 'आदि ग्रंथोंमें हसे ' क्रिप्पदिरिपु- लियूर' कहा गया है। ४ सिंहवर्मा 'पहन ' वंशके राजा थे और उनकी राजधानी 'कांची 'थी।

प्रशस्तिके इन क्लोकोंको पढ़नेके बाद हमने देखा कि इसमें प्रन्थान्तरोंसे भी कुछ क्लोक उद्भृत किये गये हैं। सबसे पहले हमारी दृष्टि 'तिलोयपण्णत्ति 'पर पड़ी, क्योंकि इस प्रन्थकी पचासों गाथायें लोक-विभागमें उद्भृत हैं। इससे हमें इस निक्चयपर आना पड़ा कि तिलोय-पण्णत्ति लोकविभागसे भी पुराना प्रन्थ है। परन्तु इसके बाद ही जब मालूम हुआ कि लोक-विभागमें त्रैलोक्यसारकी भी गाथाएँ मौजूद हैं, तब उसकी प्राचीनतामें सन्देह खड़ा हो गया, क्योंकि त्रैलोक्यसार विक्रमकी ११ वीं शताब्दिका बना हुआ प्रन्थ है, और यह एक तरहसे सुनिश्चित है। कारण, त्रैलोक्यसारकी संस्कृत-टीकामें पं० माधवचन्द्र त्रैविद्यदेव, जो त्रेलोक्यसारके कर्त्ता नेमिचन्द्रके शिष्य थे, स्पष्ट शब्दोंमें लिखते हैं कि यह प्रन्थ मंत्रिकर चामुण्डरायके प्रतिबोधके लिए बनाया गया है और चामुण्डरायके बनाये हुए 'त्रिषष्टि-लक्षण-महापुराण'में उसके बननेका समय शक संवत् ९०० (वि० सं० १०३५) लिखा हुआ है । कनड़ीके और भी कई प्रन्थोंसे चामु-ण्डराय और नेमिचन्द्रका समय यही निश्चित होता है।

लोक-विभागमें त्रैलोक्यसारकी गाथा देते समय स्पष्ट शब्दोंमें ' उक्तं च त्रैलोक्यसारे ' इस प्रकार लिखा है। इस कारण यह सन्देह नहीं हो सकता कि वे गाथाएँ किसी अन्य प्राचीन ग्रन्थकी होंगीं और उससे लोक-विभागके समान त्रैलोक्यसारमें भी ले ली गई होंगीं, क्योंकि त्रैलोक्यसार संग्रह-ग्रन्थ है। अतः सिद्ध हुआ कि लोक-विभाग त्रैलोक्यसारसे पीछेका, विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दिके बादका ग्रन्थ है।

लोक-विभागमें त्रैलोक्यसारकी जो गाथार्ये उद्भृत की गई हैं उनमेंसे दो ये हैं—

वेलंघरभुजगविमाणाण सहस्साणि बाहिरे सिहरे। अंते बावत्तरि अडवीसं बादालयं लवणे ॥ दुतडादे। सत्तसयं दुकोसअहियं च हे।इ सिहरादे। । णयराणि हु गयणतले जोयण दसगुणसहस्सवासाणि ॥

ये त्रैलोक्यसारकी ९०३-४ नम्बरकी गाथाएँ हैं और लोक-विभागमें

१ नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीके समयादिके विषयमें इमारा स्वतंत्र लेख भावार्य नेमिचन्द्र १ देखिए।

४२२ वें नम्बरके श्लोकके बाद उद्भृत की गई हैं। इसी प्रकारकी और भी चार पाँच गाथाएँ हैं। त्रैलोक्य-संग्रह नामके एक और ग्रन्थकी भी कुछ गाथाएँ लोक-विभागमें उद्भृत की गई हैं, परन्तु वह प्राप्त नहीं हो सका। अतएव उसके विषयमें कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे चलकर पाँचवें अध्यायके ४२ वें श्लोकके बाद 'उक्तं चार्षे 'लिखकर तीन श्लोक उद्भृत किये गये हैं, जो आदि-पुराणके तीसरे पर्वमें मौजूद हैं—

ततस्तृतीयकाले ऽस्मिन्व्यातिक्रामत्यनुक्रमात्। पल्योपमाष्टभागस्तु यदास्मिन्परिशिष्यते॥ कल्पानोकहवीर्याणां क्रमादेव परिच्युतौ। ज्योतिरंगास्तदा बृक्षा गता मन्दप्रकाशतां॥ पुष्पवन्तावथाषाढ्यां पौर्णमास्यां स्फुरत्प्रभौ सायाह्व प्रादुरास्तां तौ गगनोभयभागयोः॥

आदिपुराणमें इनका नम्बर ५५-५६-५७ है और अनेक ग्रन्थकार आदिपुराणका 'आर्ष ' कहकर उल्लेख करते हैं। आदिपुराण विक्रमकी नौवीं राताब्दिके अन्तमें बना है। अतएव यह कहना होगा कि लोक-विभाग उससे पीछेका है, शक संवत् ३८० (वि० सं० ५१५) का नहीं। तब ग्रन्थके अन्तमें जो समय लिखा है, उसका क्या अभिप्राय है ?

प्रशस्तिक श्लोकोंपर बहुत बारीकीके साथ विचार करनेपर इस प्रश्नका उत्तर मिल जाता है। पहले श्लोकके 'माषायाः पित्वर्तनेन सिंहसूरर्षिणा विरचितं 'पदसे और दूसरे श्लोकके 'शास्त्रं पुरा लिखितवान् मुनिस्वनिन्दः 'पदसे मालूम हुआ कि इस प्रन्थको पहले (प्राकृत) भाषामें स्वनिन्दि नामक मुनिने बनाया था, पीछे उसे भाषाका परिवर्तन करके सिंहसूरिने संस्कृतमें बनाया। अतः शक सवत् ३८० (वि० सं० ५१५) मूल प्राकृत ग्रन्थके बननेका समय है, इस संस्कृत ग्रन्थके बननेका नहीं। इसके बननेका समय या तो लिखा ही नहीं गया, या लेखकोंकी गलतीसे छूट गया है।

गरज यह कि उपलब्ध ' लोक-विभाग ' जो कि संस्कृतमें हैं बहुत प्राचीन प्रन्थ नहीं है। प्राचीनतासे उसका इतना ही सम्बन्ध है कि वह एक बहुत पुराने शक संवत् ३८० के बने हुए प्रन्थसे अनुवाद किया गया है। इस बातका निश्चय नहीं हो सका कि यह त्रैलोक्यसारसे कितने समय पीछे बना है। यदि इसके कर्त्ता सिंहसूरिके बनाये हुए किसी अन्य ग्रन्थका पता लगता, तो उससे शायद इसका निश्चय हो जाता।

#### तिलोय-पण्णात्त

अब त्रिलोक-प्रश्रितिको लीजिए। इसका प्राकृत नाम 'तिलोय-पण्णित्त 'है। इसकी श्लोकसंख्या आठ हजार है। ग्रन्थका अधिकांश प्राकृत गाथा-बद्ध है। कुछ अंश गद्यमें भी है।

इसका विषय इसके नामसे ही प्रकट है। त्रैलोक्यसारकी गाथा-संख्या एक हजार है, अतएव यह उससे अठगुना बड़ा है। ऐसा मालूम होता है कि त्रैलोक्यसार इसी प्रन्थका सार है। इसमें सामान्य जगत्त्वरूप, नारक-लोकस्वरूप, भवनवासी, मनुष्यलोक, तिर्यक्-लोक, व्यन्तर-लोक, ज्योतिलोंक, सुरलोक और सिद्धलोक नामके नौ महा अधिकार या अध्याय हैं। प्रत्येक अध्यायके भीतर छोटे छोटे और भी अनेक अध्याय हैं। इस प्रन्थकी आरंभिक गाथा यह है—

#### अट्ठविहकम्मंवियला णिट्ठियकज्ञा पणट्ठसंसारा। दिट्ठसयलट्टसारा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु॥

इसके बाद चार गाथाओंमें अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधुओंको नमस्कार किया है। फिर एक बड़ी लम्बी पीठिका दी है, जिसमें मंगल, कारण, हेतु आदि बातोंपर खूब विस्तारसे विचार किया है। उसके अन्तमें लिखा है—

सासणपदमावण्णं पधाहरूवत्तणेण दोसेहिं। णिस्सेसेहिं विमुक्तं आइरियअणुक्कमायादं॥ ८६॥ भव्वजणाणंदयरं वोच्छामि अहं तिलोयपण्णात्तं। णिब्भरभत्तिपसादिदवरगुरुचरणाणुभावेण॥ ८७॥

इसमें तिलोय-पण्णित्तको, भव्यजनानन्दकारिणी, प्रवाहरूपसे शाश्वती, निःशेष-दोषरिहत और आचार्योंकी परम्पराद्वारा चली आई, ये विशेषण दिये हैं और कहा है कि इसे मैं श्रेष्ठ गुरुओंके चरणोंके प्रभावसे कहता हूँ। आगे नीची लिखी गाथाँए देकर ग्रन्थ समाप्त किया है ---

१ सिंइस्रि नाम पूरा नहीं जान पड़ता । छन्दकी कठिनाईके कारण संक्षिप्त-सा किया निया है । पूरा नाम शायद सिंइनन्दि हो ।

पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुणवसहं।
दहुण य रिसिवसहं जिद्वसहं धम्मसुत्तपाठए वसहं॥ ५०
चुण्णिसक्रवं छक्करणसक्रवपमाण होदि किं जं तं।
अदुसहस्सपमाणं तिलोयपण्णित्तणामाए॥ ५१
एवं आयरियपरंपरागए तिलोयपण्णत्तीए सिद्धलोयसक्रविक-वणपण्णत्ती णाम णवमो महाहियारो सम्मत्तो।
मैग्गप्पभावणद्वं पवयणभित्तिष्पचोदिदेण मया।
भणिदं गंथप्पवरं सोहंतु बहुस्सुदाइरिया॥
तिलोयपण्यत्ती सम्मत्ता।

तिलोयपण्णत्तिके कर्त्ता

पहली गाथासे मालूम होता है कि यह ग्रन्थ यतितृषभाचार्यका बनाया हुआ है। ये यतितृषभ आचार्य वही हैं, जिनका उल्लेख इन्द्रनिदकृत श्रुतावतारमें किया गया है और जिन्हें कषायप्राभृत नामक द्वितीय श्रुतस्कन्धके चूर्णि-सूत्रोंका कत्ती बतलाया है—

पार्श्वे तयोर्द्वयोरप्यधीत्य सूत्राणि तानि यतिवृषभः। यतिवृषभनामधेयो बभूव शास्त्रार्थनिपुणमितः॥ १५५ तेन ततो यतिपतिना तद्राथावृत्तिसूत्ररूपेण। रचितानि षद्सहस्रप्रन्थान्यथ चूर्णसूत्राणि॥ १५६

अर्थात् गुणधर आचार्यने कषायप्राभृतको जिन नागहस्ति और आर्य मंक्षु मुनियोंके लिए व्याख्यान किया था, उन दोनेंकि पास यतिवृषभ नामक श्रेष्ठ यतिने उन्हें पढ़ा और फिर उनपर छह हजार श्लोकपरिमाण चूर्णि-सूत्र लिखे।

मग्गप्पभावणहं पवयणभत्तिप्पचोदिदेण मया। भणिदं पवयणसारं पंचात्थियसंगहं सुत्तं॥ १७३

१ ' चुण्णिसरूवत्थ ' भी पाठ है।

२ पंचास्तिकायकी अन्तिम गाथा इसीसे बिल्कुल मिलती जुलती है। पूर्वार्द्ध तो बिल्कुल एक-सा है—

<sup>्</sup> ३ नागहस्ति और आर्यमंगु नामसे इन्हीं आचार्योंका उल्लेख स्वेताम्बर-परम्परामें भी मिलता है। इसके विषयमें अधिक जाननेके लिए देखों ' धवलाकी भूभिका। '

जयधवला टीकामें यातिवृषभको कषाय-प्राभृतका वृत्ति-सूत्रकर्ता लिखकर उनसे वरकी याचना की हैं—'' सो वित्तिसुत्तकत्ता जइवसहो मे वरं देउ।'' चूर्णि-सूत्र और वृत्ति-सूत्र पर्यायवाची माल्रम पड़ते हैं।

जयधवलामें ( मंगलाचरणमें ) भी कहा है कि गुणधर आचार्यके मुखसे निकली हुई गाथाओंका अर्थ आर्यमंक्षु और नागहास्तिने अवधारण किया और उनसे सीखकर यतितृपभने उनपर तृत्ति सूत्र लिखे।

धवला सम्पादक प्रो० हीरालालजीने अपनी भूमिकामें बतलाया है कि धवलामें कई जगह यतिवृषभके मतका उल्लेख किया गया है । हमारी समझमें यह मत कषाय-प्राभृतकी वृत्तिका ही होगा।

धवलाकारने ' तिलोयपण्णात्ति ' का भी अनेक जगह उल्लेख किया है<sup>२</sup> और उसकी बहुत-सी गाथायें उद्भृत की हैं<sup>3</sup>।

जपर उद्भृत की हुई तिलोयपण्णित्तकी ५१ वीं पूरी गाथाका अर्थ ठीक ठीक नहीं लगता। गाथाके उत्तरार्धके अनुसार तिलोयपण्णात्ति आठ हजार श्लोक प्रमाण है और पूर्वार्धसे यह अभिप्राय जान पड़ता है कि यह प्रमाण उतना ही है जितना चूर्णि-ग्रन्थका और षट्करणस्वरूपका एकत्र करनेसे होता है। चूँकि इन्द्रनन्दिन कपायप्राभृतके चूर्णि-सूत्रोंका परिमाण छह हजार श्लोक बतलाया है, इसलिए षट्करण-स्वरूपका परिमाण दो हजार श्लोक होगा।

#### यातिवृषभका समय

यतितृषभ कब हुए हैं, इसका बिल्कुल ठीक निर्णय करना तो बहुत कठिन है, फिर भी हम यह कह सकते हैं कि तिलोयपण्णित्त ग्रन्थ सर्वनन्दिके प्राकृत ' लोक-विभाग ' से बादका बना हुआ है। क्योंकि तिलोयपण्णितकी काल-गण-

१ 'यतिऋषमोपदेशात् सर्वघातिकर्मणां' इत्यादि । — धवला अ० ३०२ एसो दंसणमोहणीयउवसामओ त्ति जइवसहेण भणिदं । — धवला अ०४२५

२ तिरियलोगो ।त्ते तिलोयपण्णत्तिमुत्तादो ।—धवला अ० १४३ तिलोयपण्णत्तिमुत्ताणुसारि ।—धवला अ० २५९

३ सत्प्ररूपणामें तिलोयपण्णत्तिके मुद्रित अंशकी सात गाथायें ज्योंकी त्यों उद्भृत हैं।

नाके अनुसार वीर-निर्वाणके एक हजार वर्ष बाद किलकी मृत्यु हुई है और शकके ६०५ वर्ष पहले वीर-निर्वाण हुआ है। अतएव किलकी मृत्युका संवत् ३९५ (शक) होता है।

किकिकी मृत्युके बाद उसके पुत्र अजितंजयका दो वर्ष तक धर्म-राज्य करने-का भी उल्लेख है और फिर कहा है कि उसके बाद क्रमशः दिनोंदिन काल-माहा-रम्यसे धर्मका ऱ्हास होने लगा।

जान पड़ता है कि अजिंतजयके धर्म-राज्यके कुछ ही समय बाद तिलोयपणित्तिकी रचना हुई होगी। बहुत बाद हुई होती तो उसमें अजितंजयके बादके अन्य राजाओंका भी उल्लेख किया जाता जैसा कि पहलेके राजाओंका किया गया है। बाल्कि आश्चर्य नहीं जो अजिंतजयके राज्य-कालमें ही यतितृषभ मौजूद हों। उन्होंने देखा होगा कि दो वर्ष तक तो इस राजाने धर्म-राज्य किया, पर अब उसमें व्यत्यय आ गया। यदि हमारा यह अनुमान ठीक हो तो श० सं० ४०० के लगभग तिलोयपण्णित्तिका रचना-काल मानना चाहिए, और यह काल लोक-विभागके रचना-कालसे कुछ पीछे पड़ता है।

इन्द्रनिदिने अपने श्रुतावतारमें तिलोयपणात्तिके अनुसार ही वीर-निर्वाणके ६८३ वर्ष बाद तक अंगज्ञानका अस्तित्व माना है। उसके बाद अर्हद्वाल हुए और फिर कुछ समय बाद (तत्काल ही नहीं) माघनिद हुए। उनके स्वर्गवासके कुछ समय पीछे घरसेन हुए जिन्होंने भूतबिल-पुष्पदन्तको पढ़ाया और फिर भूतबिलेने जिनपालितको। फिर एक गुणघरनामके आचार्य हुए जिनके शिष्य आर्यमंक्षु और नागहस्तिसे यतिवृषभने कषायप्राभृत पढ़ा। इन्द्रनिदको यह पता नहीं था कि घरसेन और गुणघरमेंसे कौन पहले हुआ और कौन पीछे क्योंकि उनके समक्ष उक्त आचार्योंके अन्वयको बतलानेवाले न तो आगम ही थे और मुनिजनै।

१-२ आर्य मंध्र और नागहस्तिके कालका ठीक पता द्वेताम्बर-साहित्यसे नहीं लगता। तपागच्छ पट्टावलीमें वी० नि० ४६७ में आर्यमंगुको बतलाया है, और कल्पस्त्रकी अवचूरिमें नागहित्य (नागहित्त ) का समय वीर नि० संवत् ६३० वर्ष पाया जाता है। दोनोंके बीच काफी अन्तर है।

३ गुणधरधरसेनान्वयगुर्वोः पूर्वापरक्रमोऽस्माभिः। न ज्ञायते तदन्वयकथकागममुनिजनाभावात्॥ १५१॥

यदि ये सब आचार्य लगातार हुए होते तो उनके समयका कुछ अनुमान हो सकता था, परन्तु कई जगह इनके बीच-बीचकी शृंखला टूटी हुई है, इससे नहीं हो सकता। यदि यतिवृषभका उपर्युक्त काल श० स० ४०० के लगभग अर्थात् वीर निर्वाण १००५ माना जाय तो फिर उक्त सब आचार्योंके अन्तराल-कालको ३२२ वर्ष (१००५-६८३=३२२) मानना होगा और यह कल्पनामें आ सकता है।

### पद्मनिन्द और यतिवृषभ

इस ग्रन्थके अन्तमें तीर्थकरोंके स्तवन-प्रसंगमें नीचे लिखी गाथा मिलती है— एस सुरासुरमणुसिंदवंदियं घोदघादिकम्ममलं। पणमामि बहुमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं॥ ७७

यही गाथा प्रवचनसारकी प्रारंभिक गाथा है। अब प्रश्न यह होता है कि वास्तवमें इस गाथाके मूल रचयिता कौन हैं? तिलोयपण्णात्तिके कर्ता या प्रवचनसारके कर्ता ?

प्रवचनसार ग्रन्थकी यह सबसे पहली गाथा है और ऐसे स्थानपर है कि जहाँसे अलग नहीं की जा सकती। इस गाथामें वर्द्धमान भगवानको नमस्कार करके आगेकी गाथामें 'सेसे पुण तित्थयरे' शेष तेईस तीर्थकरोंको नमस्कार है। पहली गाथाको अलग कर देनेसे दूसरी गाथा लटकती हुई रह जाती है।

अब तिलोयपणित्तिमें इस गाथाकी अवस्थितिको देखिए। जो प्रति हमारे समक्ष है, उसमें २४ तीर्थिकरोंकी स्तुतिकी २४ गाथाओंका क्रम इस प्रकार स्वला है कि पहलेके आठ अधिकारोंके प्रारंभ और अन्तमें एक एक तीर्थिकरकी एक एक गाथा-द्वारा स्तुति की गई है। ये सब १६ गाथायें हो जाती हैं। अब रहे शेष आठ तीर्थिकर —कुन्थुनाथसे वर्द्धमान तक — सो उनकी आठ गाथायें प्रन्थके अन्तमें देकर २४ की संख्या पूरी कर दी गई है और इन्हीं आठमेंकी अन्तिम गाथा प्रवचन-सारकी उक्त गाथा है। बहुत सम्भव है कि ये सब गाथायें मूल प्रन्थकी न हों, पीछेसे किसीने जोड़ दी हों और उनमें प्रवचनसारकी उक्त गाथा आ गई हो।

डा॰ ए॰ एन॰ उपाध्येने इस विषयमें मुझे अपने पत्र (२३-६-४१) में लिखा है कि '' तिलोयपण्णित और कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंमें इस तरहके समान श्लोक ज्यादा मिलते हैं। मेरा मत यह है कि इस प्रकारके श्लोक एक दूसरेसे लिये हुए नहीं किन्तु परम्परागत मौखिक साहित्यसे प्राप्त किये हुए हैं और वे एकाधिक आचार्योंके ग्रन्थोंमें मिलते हैं। भगवती आराधना, मूलाचार, कुन्दकुन्दके ग्रन्थ, तिलोयपणात्ति आदि दिगम्बर ग्रन्थोंमें ही नहीं बाल्क स्वेताम्बर सम्प्रदायके निर्युक्ति, प्रकीर्णक (पयणा) आदि ग्रन्थोंमें भी इस तरहके समान श्लोक हैं। इसी दृष्टिसे में उन श्लोकोंको परम्परागत कहता हूँ। जिस समय सब ग्रन्थ कण्ठस्थ रक्खे जाते थे उस समय ऐसा होना असम्भव नहीं।"

में इस बातको मानता हूँ; फिर भी यह प्रश्न रह जाता है कि क्या अपने स्वतंत्र प्रन्थोंके मंगलाचरण या नमस्कारात्मक पद्य भी आचार्य स्वयं न बनाकर परम्परागत पद्योंमेंसे ले लेते होंगे १ सैद्धान्तिक पद्योंका ज्योंका त्यों उपयोग कर लेना तो समझमें आता है, पर मंगलाचरण-गाथाओंका लेना कुछ अद्भुत-सा लगता है।

आचार्य कुन्दकुन्दका समय-निर्णय अभी तक ठीक ठीक नहीं हो सका है। परन्तु इन्द्रनन्दिन अपने श्रुतावतारमें जो कुछ लिखा है, उससे ऐसा माल्रम होता है कि वे या तो यतिवृषभसे कुछ पीछे हुए हैं या लगभग एक ही समयके होंगे। क्योंकि यतिवृषभके बाद ही कुण्डकुण्डपुरमें पद्मनन्दि मुनिन षट्खण्डागमके पहले तीन खंडोंपर १२ हजार श्लोककी परिकर्म नामकी टीका लिखी थी। इस टीकाके उल्लेख भी धवला टीकामें कई जगह मिलते हैं। कुन्दकुन्दका ही दूसरा नाम पद्मनन्दि है और इसलिए परिकर्म-टीकाके कर्ता ही समयसार आदि प्रन्थोंके कर्ता होंगे, ऐसा समझा जाता है। यदि यह ठीक है तो फिर कुन्दकुन्द यतिवृषभके ही समयके द्या संक ४०० के लगभगके हो जाते हैं। और इसकी पृष्टि कुन्दकुन्दके नियमसारकी सत्रहवीं गाथासे भी होती है जिसमें लोक-विभागका उल्लेख किया गया है—

## चउदहभेदा भणिदा तेरिच्छा सुरगणा चउब्भेदा। एदेसिं वित्थारं लोयविभागेसु णादव्वं॥

इसपर पद्मप्रभ मलधारिदेवकी टीका है, '' एतेषां चतुर्गतिजीवभेदानां विस्तारः लोकविभागाभिधानपरमागमे दृष्टव्यः '' अर्थात् इन चतुर्गतिजीव-भेदोंका विस्तार

- १ श्रुतावतारके १६०-६१ पद्य देखो ।
- २ ति परियम्मे वुत्तं—धवला अ० १४१ ण च परियम्मेण सह विरोहो—धवला अ० २०३ आदि ।

लोक-विभाग नामके परमागममें देखना चाहिए।

यदि यह लोकविभाग परमागम पूर्वोक्त सर्वनिन्दका ही लोक विभाग है, तो इससे भी नियमसारके कर्त्ती कुन्दकुन्दका समय श० सं० ३८० के बाद सिद्ध होता है और इससे इन्द्रनिन्दके अभिप्रायकी पृष्टि हो जाती है कि कुन्दकुन्द (पद्मनिन्द) यितृष्ठभके समकालीन टीकाकर्त्ता हैं।

इस समयके माननेमें सबसे बड़ी बाधा यह है कि मर्करा (कुर्ग) के शिलांलेखमें जो श० सं० ३८८ का लिखा हुआ है, चन्द्रनित्द भट्टारक पूर्वके
पाँच गुरुओंका उल्लेख है और उन्हें कोण्डकुन्दान्वयका बतलाया है। यदि पाँच
गुरुओंका समय सौ वर्ष ही मान लिया जाय और पहले गुरु गुणचन्द्रसे एक ही
पीढ़ी पहले कुन्दकुन्दको माना जाय, तो फिर श० सं० २६८ के लगभगके ही वे
ठहरते हैं और तब उनका यितवृषभके बाद मानना असंगत हो जाता है।

पर इसका समाधान एक तरहसे हो सकता है और वह यह कि कौण्डकुन्दान्वयका अर्थ हमें कुन्दकुन्दकी वंश-परम्परा न करके कोण्डकुंदपुर नामक स्थानसे निकली हुई परम्परा करना चाहिए। जैसे कि श्रीपुर स्थानकी परम्परा श्रीपुरान्वय, अंहगलकी अंहगलान्वय, कित्तूरकी कित्तूरान्वय, मथुराकी माथुरान्वय, आदि। अर्थात् जिस तरह पद्मनिन्द कोण्डकुंदके अन्वयके थे उसी तरह मर्कराके दान-पत्रमें बतलाये हुए मुनि भी कोण्डकुंदान्वयवाले हो सकते हैं, भले ही वे उनसे पहले हुए हों। चूँकि कोण्डकुंदपुरके अन्वयमें पद्मनिद्द बहुत प्रसिद्ध और प्रभाव-

१ मूलमें 'लोकविभागेषु' शब्द बहुवचनान्त है, इसलिए यह आपित्त की जाती है कि वहाँ लोकविभाग नामके किसी एक ग्रन्थकी नहीं किन्तु लोकविभागसम्बन्धी अनेक ग्रन्थोंको देखनेकी प्रेरणा हैं। परन्तु एक तो टीकाकार पद्मप्रभ उससे लोक-विभाग नामक आगम इष्ट बतलाते हैं, दूसरे बहुवचनका प्रयोग इस लिए भी इष्ट हो सकता है कि लोक-विभागके अनेक विभागों या अध्यायों उक्त मेद देखने चाहिए।

२ "…श्रीमान् कोंगणिमहाराजाधिराज-अविनीतनामधेयदत्तस्य देशी-गणं कौण्डकुंदान्वय-गुणचन्द्रभटार(प्र)शिष्यस्य अभयणंदिभटार तस्य शिष्यस्य शीलभद्रभटारशिष्यस्य जनाणंदिभटारशिष्यस्य गुणणंदि-भटारशिष्यस्य चन्द्रणन्दि भटारगें अष्टअशीतित्रयोशतस्य संवत्सरस्य माघमासं..."—कुर्ग इन्स्क्रप्शन्स ( ए० क० ई०)

शाली आचार्य हुए, इस लिए, उनका एक नाम ही कोण्डकुंद या कुन्दकुन्द हो गया, जैसे तुम्बल्र ग्रामके तुम्बल्राचार्य। पर उनसे भी पहले कौण्डकुंदान्वय नहीं था, यह नहीं कहा जा सकता। अतएव मर्कराके दानपत्रसे पद्मनिन्दिको यतितृषभके परवर्ती माननेमें कोई बाधा नहीं पड़ सकती।

परन्तु इसपर डाक्टर ए० एन० उपाध्ये अपने पत्र (२३-६-४१) में लिखते हैं कि "सत्कर्मप्रामृत (पट्खंडागम) और कषायप्रामृत ये दोनों दो स्वतन्त्र परम्पराओं के ग्रन्थ हैं। पहलीका सम्बन्ध धरसेनसे और दूसरीका गुणधरसे हैं। यितृषभने जो चूर्णि-टीका लिखी वह कषायप्रामृतपर और पद्मनिद या कुन्द कुन्दने जो परिकर्म-टीका लिखी वह पट्खंडागमके पहले तीन खंडोंपर। इन्द्रनिदेन कहने के सुभीते की दृष्टिसे ही आगे पीछे उन टीकाओं का कथन किया है और १६० वें पर्यमें जो यह कहा है कि द्विविध सिद्धान्त गुरुपाटी कुण्डकुण्डपुरमें पद्मनिदको ज्ञात हुए, सो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि पद्मनिद यित वृष्यके बाद हुए। क्योंकि दोनोंने एक ही ग्रन्थपर टीकायें नहीं लिखीं, पृथक् प्रन्थोंपर लिखीं हैं। पद्मनिदको जो दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान हुआ, सो उसमें यितृषभकी चूर्णिका भी अन्तर्भाव हो जाता है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।"

पण्डित जुगलिकशोरजी मुख्तारकी भी लगभग यही राय है।

इसपर मेरा वक्तव्य यह है कि पद्मनिन्दिको दोनों , सिद्धान्तोंका जो ज्ञान हुआ उसमें यितृत्रपमकी चूर्णिका अन्तर्भाव मले ही न हो, परन्तु इस बातका स्पष्ट उल्लेख है कि गुणधर आचार्यका दूसरा कषायप्राभृत सिद्धान्त उन्हें गुरुपरिपाटीसे प्राप्त हुआ, और उस कषायप्राभृतके कर्ता गुणधर आचार्यके और यितृतृषमके समयमें अधिकसे अधिक २०-२५ वर्षका ही अन्तर होगा। क्योंकि इन्द्रनिन्दिके कथनानुसार गुणधर मुनिने वर्तमानके लोगोंकी शक्तिका विचार करके कषायप्राभृत (प्रायोद्योपप्राभृत ) १८३ मूल सूत्र-गाथाओं और ५३ विवरण-गाथाओंमें बनाया और फिर १५ महा अधिकारोंमें विभाजित करके श्रीनागहस्ति और आर्यमंक्ष

१ एवं द्विविधो द्रव्यभावपुस्तकगतः समागच्छन् । गुरुपरिपाट्या ज्ञातः सिद्धान्तः कोण्डकुण्डपुरे ॥१६०

मुनियोंके लिए उसका व्याख्यान कियाँ और फिर उनके बाद उन सूत्रोंका अध्ययन करके यतिवृषभने चूर्णि-सूत्र रचे । इससे यह स्पष्ट समझमें आता है कि नागहिस्त और आर्यमंक्षु गुणधरके साक्षात् शिष्य थे, और यतिवृषभने उन्हींके निकट अध्ययन किया था। अतएव जिस द्वितीयं कषायप्राभृत सिद्धान्तको पद्मनिदने प्राप्त किया उसके कर्ता गुणधर यतिवृषभके समकालीन अथवा २०-२५ वर्ष ही पहले हुए थे और ऐसी दशामें पद्मनिद्द यतिवृषभके समसामिक बिल्क कुछ पीछेके ही होंगे। क्योंकि उन्हें दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान गुरुपरिपाटीसे प्राप्त हुआ था। अर्थात् एक दो गुरु उनसे पहलेके और मानने होंगे।

जयधवला टीकाके मंगलाचरणमें लिखा है कि वे आर्यमंक्षु नागहास्तिके सहित मुझे वर दें जिन्होंने गुणधरके मुखसे निकली हुई गाथाओंका सारा अर्थ अवधारित किया, और वे वृत्तिसूत्रकर्ता यितवृषम भी मुझे वर दें जो आर्य मंक्षुके शिष्य और नागहास्तिके अन्तेवासी थे । इससे भी माल्र्म होतां है कि गुणधर-आर्यमंक्षु-नागहस्ति-यितवृषमका साक्षात् गुरु-शिष्य सम्बन्ध था, इसलिए गुणधरका मृल सिद्धान्त कषायप्रामृत भी जो पद्मनिन्दि मुनिको प्राप्त हुआ यितवृषमसे २०—२५ वर्ष ही पहलेका समझना चाहिए। गरज यह कि इन्द्रनान्दिके श्रुतावतारके अनुसार पद्मनिन्दिका समय यितवृषमसे बहुत पहले नहीं जा सकता। अब यह बात दूसरी है कि इन्द्रनान्दिने जो इतिहास दिया है, वहीं गलत हो और या ये पद्मनिन्दे जिन्दि-

१ अथ गुणधरमुनिनाथः सकषायप्राभृतान्वयं ( ख्यं १ ) तत् प्रायो-दोषप्राभृतकापरसंज्ञां साम्प्रतिकशक्तिमपेक्ष्य ॥ १५२ त्र्यधिकाशीत्या युक्तं शतं च मूलसूत्रगाथानाम् । विवरणगाथानां च त्र्यधिकं पञ्चाशतमकार्षीत् ॥ १५३ एवं गाथासूत्राणि पंचदशमहाधिकाराणि । प्रविरच्य ( भज्य ) व्याचख्या स नागहस्त्यार्यमक्षुभ्याम् ॥ १५४

२---देखो 'श्रुतावतारके १५५-५६ नम्बरके पद्य जो ऊपर उद्भृत हो चुके है

३—-गुणहर-वयण-विणिग्गिय-गाहाणत्थोवहारिओ सब्वो। जेणज्जमंखुणा सो स-नागहत्थी वरं देऊ॥ ७ जो अज्जमंखुमीसो अंतेवासी वि णागहत्थिस्स। सो वित्तिसत्तकत्ता जइवसहो मे वरं देऊ॥ ८

कुन्दके बादके दूसरे ही आचार्य हों और जिस तरह कुन्दकुन्द कोण्डकुण्डपुरके थे, उसी तरह पद्मनिन्द भी कोण्डकुण्डपुरके हों।

#### गुरु-परम्परा

भगवान वीरके निर्वाणके बादकी गुरुपरम्परा और काल-गणना जो तिलोय-पण्णित्तमें दी है वह आगे उद्धृत की जाती है—

जादो सिद्धो वीरो तिहिवसे गोदमो परमणाणी।
जादे तिस्स सिद्धे सुधम्मसामी तदो जादो॥६६
तंमि कदकम्मणासे जंबूसामि ति केवली जादो।
तत्थ वि सिद्धिपवण्णे केवलिणो णित्थ अणुवद्धा॥६७
बासट्टो वासाणि गोदमपहुदीण णाणवंताणं।
धम्मपयट्टणकाले परिमाणं पिंडक्रवेण॥६८

अर्थ—जिस दिन श्रीवीर भगवान्का मोक्ष हुआ, उसी दिन गौतम गणधरको परम ज्ञान या केवल-ज्ञान हुआ और उनके सिद्ध होने पर सुधर्मा स्वामी केवली हुए। उनके कृत कर्मोंके नाश कर चुकने पर जम्बू केवली हुए। उनके बाद कोई केवली नहीं हुआ। इन गोतम आदि केवलियोंके धर्म-प्रवर्तनका एकत्रित समय ६२ वर्ष है।

कुंडलिंगरिम चिरमो केवलणाणीसु सिरिधरो सिद्धो। चारणिरसीसु चिरमो सुपासचंदाहिधाणो य॥ ६९ पण्णसमणेसु चिरमो वहरजसो णाम ओहिणाणीस॥ चिरमो सिरिणामो सुद्विणयसुसीलादिसंपण्णो॥ ७० मउद्धधरेसुं चिरमो जिणदिक्खं धरिद चंदगुत्तो य। तत्तो मउडधरादो पव्वज्ञं णेव गेह्नंति॥ ७१

अर्थ—केवल ज्ञानियोंमें सबसे अन्तिम श्रीधर हुए जो कुंडलिगिरिसे मुक्त हुए और चारण ऋदिके धारक ऋषियोंमें सबसे अन्तिम सुपार्श्वचन्द्र हुए। इसी

१ सुधर्मा स्वामीका ही दूसरा नाम लोहार्य था।

२ भगवान् महावीरके बाद केवल तीन ही केवलज्ञानी हुए हैं, जिनमें जम्बूखामी अंतिम थे। ऐसी दशामें यह समझमें नहीं आता कि यहाँ श्रीधरको क्यों अंतिम केवली बतलाया और ये कौन थे तथा कब हुए हैं। शायद ये अन्तः कृतकेवली हों।

तरह प्रज्ञार्श्रमणोंमें सबसे अंतिम वहरजस या वज्रयशें हुए और अवधिज्ञानि-योंमें श्रुतविनयशीलादिसम्पन्न श्री (१) नामके मुनि । मुकुटघर राजाओंमें सबसे अन्तिम चन्द्रगुप्त (मौर्य १) ने जिनदीक्षा धारण की । इसके बाद किसी राजाने प्रव्रज्या या दीक्षा नहीं ग्रहण की ॥ ६९-७१॥

णंदी य णंदिमित्तो विदिओ अवराजिदं तदं जादं। गोवद्धणो चउत्थो पंचमओ भद्दबाहु त्ति॥ ७२॥ पंच इमे पुरिसवरा चउदसपुव्वी जगम्मि विक्खादा। ते बारसअंगधरा तित्थे सिरिवहुमाणस्स॥ ७३॥ पंचाण मेलिदाणं कालपमाणं हवेदि वाससदं। वारिमि य पंचमए भरहे सुद्केवली णित्थ॥ ७४॥

अर्थ—निर्दे, निर्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, और भद्रबाहु ये पाँच पुरुष-श्रेष्ठ चतुर्दशपूर्वधारी कहलाये। ये द्वादशांगके ज्ञाता थे। इन पाँचोंका एकत्रित समय एक सौ वर्ष होता है। इनके बाद भरत क्षेत्रमें इस पंचम कालमें और कोई श्रुतकेवली नहीं हुआ॥ ७२-७४॥

पढमो विसाहणामो पुट्ठिहो खत्तिओ जओ णागो। सिद्धत्थो धिदिसेणो विजओ बुद्धिहागंगदेवा य॥ ७५॥ एक्सरसो य सुधम्मो दसपुव्वधरा इमे सुविक्खादा। पारंपरिउवगमदो तेसीदिसदं च ताण वासाणि॥ ७६॥

१ 'प्रज्ञाश्रमण' ऋदिको धारण करनेवाले । धवलाटीकामें पण्ह-समणोंको नमस्कार किया गया है और प्रज्ञाश्रमणत्व ऋदिकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि 'प्रज्ञा एव श्रवणं येषां ते प्रज्ञाश्रवणः।"

२ इवेतांबर सम्प्रदायमें अज वहर या आर्य वज्रके नामसे शायद इन्हींका उल्लेख मिलता है। कल्पस्त्र-स्थिवरावलीके अनुसार ये आर्य सिंहिगिरिके शिष्य और गोतमगोत्रीय थे। तपागच्छ-पट्टावलीके अनुसार ये दशपूर्विवित् थे, वीर नि० सं० ४९६ में इनका जनम हुआ था, और ५८४ में स्वर्गवास। ये दक्षिणापथको गये थे।—देखो धवला दू० भा०, भूमिका ए० ३६ आदि।

३ कहीं कहीं इनका नाम विष्णु भी मिलता है। पूरा नाम स्नायद विष्णुनन्दि होगा और उसीका संक्षेप कहीं विष्णु और कहीं नन्दि किया गया है।

### सव्वेसु वि कालवसा तेसु अदीदेसु भरहखेत्तिमा। वियसंतभव्वकमला ण संति दसपुव्विदिवसयरा॥ ७७॥

अर्थ—विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव और सुधर्म ये ग्यारह आचार्य दशपूर्वके धारी विख्यात हुए। ये सब एकके बाद एक १८३ वर्षमें हुए। इन सबके कालवश होनेपर भरत क्षेत्रमें भव्यरूपी कमलेंको प्रफुल्लित करनेवाले दशपूर्वके धारक सूर्य फिर नहीं हुए॥ ७७

णक्खत्तो जयपालो पंडुअ-धुवसेण-कंस-आइरिया। एक्कारसंगधारी पंच इमे वीरितत्थिम्मि॥ ७८॥ दोण्णिसया वीसजुदा वासाणं ताण पिंडपरिमाणं। तेसु अतीदे णिथ हु भरहे एक्कारसंगधरा॥ ७९॥

अर्थ—नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, घ्रुवसेन और कंसार्य, ये पाँच आचार्य ग्यारह अंगोंके धारक हुए । इनके समयका एकत्र परिमाण २२० वर्ष होता है । इनके बाद ग्यारह अंगोंका धारक और कोई नहीं हुआ ।

पढमो सुभइणामो जसभदो तह य होदि जसवाह । तुरियो य लोयणामो एदे आयारअंगधरा ॥ ८० ॥ सेसेक्करसंगाणिं चोदसपुव्वाणमेक्कदेसधरा । एक्कसयं अट्ठारसवासजुदं ताण परिमाणं ॥ ८२ ॥ तेसु अदीदेसु तदा आचारधरा ण होति भरहम्मि । गोदममुणिपहुदीणं वासाणं छस्सदाणि तेसीदी ॥ ८२ ॥

अर्थ—सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु, और लोह ये चार आचार्य आचारांगके धारक हुए। शेष कुछ आचार्य ग्यारह अंग चौदह पूर्वके एक अंशके ज्ञाता थे। ये सब ११८ वर्षमें हुए। इनके बाद भरतक्षेत्रमें कोई आचारांगधारी नहीं हुआ। गौतमगणधरके बाद यहाँ तक ६८३ वर्ष हुए। यथा—

१ श्रुतावतार (इन्द्रनंदिकृत ) में चारों ही आचार्योंका समय ११८ वर्ष बतलाया है। उसमें अंग-पूर्वाशज्ञानियोंका समय शामिल नहीं मालूम होता, पर यहाँ उनका समय शामिल बतलाया है। श्रुतावतारमें अंगज्ञानियोंके विनयंधर, श्रीधर, शिवदत्त, अहंदत्त ये वार नाम भी बतलाये हैं। पर इनका समय जुदा नहीं दिया है। इससे जान पड़ता है कि इनका समय उन ११८ वर्षों ही शामिल है।

६२ वर्षमें ३ केवलज्ञानी, १००,, ५ श्रुतकेवली, १८३,, ११ ग्यारह अंग और दशपूर्वधारी, २२०,, ५ ग्यारह अंगके धारी, ११८,, ४ आचारांगके धारी, ६८३ छः सौ तिरासी वर्ष।

बीस सहस्सं ति सदा सत्तारसवच्छराणि सुद्तित्थं। धम्मपयट्टणहेदू विच्छिस्सदि कालदोसेण ॥ ८३ ॥ तेत्तियमेत्ते काले जं मिस्सदि चाउरण्णसंघादो। अविणीदुम्मेघा वि य असूयको तह य पाएण ॥ ८४ ॥ सत्तभयअट्टमदेहिं संजुत्ता सल्लगारववरेएहिं। कलहिपओ रागट्टो कूरो कोहादुओ लोहो॥ ८५ ॥

अर्थ—( पंचमकाल २१००० वर्षका है। इसमें ६८३ वर्ष तक श्रुतज्ञान रहा, अतएव शेषके) २०३१७ वर्ष तक धर्मप्रवृत्तिका हेतुभूत श्रुततीर्थ काल-दोषसे विच्छिन्न रहेगा। इतने समय तक चातुर्वर्ण संघमें प्रायः अविनीत, दुर्बुद्धि, ईर्षाल्ड, सात भय और आठ मदों तथा शल्यादिसे युक्त कलहाप्रिय, रागी, कूर, कोधी और लोभी मुनि उत्पन्न होंगे॥ ८३–८५॥

#### राजकाल-गणना

वीरजिणे सिद्धिगदे चउसद-इगिसिट्ट-वासपरिमाणो। कालम्मि अदिककंते उप्पण्णो एत्थ सगराओ ॥ ८६॥ अहवा वीरे सिद्धे सहस्सणवकम्मि सगसयब्भिहिये। पणसीदिम्मि अतीदे पणमासे सगणिओ जादो॥ ८७॥ (पाठान्तरं)

चोद्दस-सहस्स-सगसय तेणउदी वासकालविच्छेदे। वीरेसरसिद्धीदो उपणो सगणिओ अहवा॥ ८८॥ (पाठान्तरं)

णिव्वाणे वीरजिणे छव्वाससदेसु पंचवरिसेसु। पणमासेसु गदेसुं संजादो सगणिओ अहवा॥ ८९॥ अर्थ — वीर भगवानके मोक्षके बाद जब ४६१ वर्ष बीत गये, तब यहाँपर शक नामका राजा उत्पन्न हुआ । अथवा भगवानके मुक्त होनेके बाद ९७८५ वर्ष ५ महीने बीतनेपर शक राजा हुआ । (यह पाठान्तर है।) अथवा वीरेश्वरके सिद्ध होनेके १४७९३ वर्ष बाद शक राजा हुआ । (यह पाठान्तर है।) अथवा वीर भगवानके निर्वाणके ६०५ वर्ष और ५ महीने बाद शक राजा हुआ ।। ८६-८९ ।।

णिव्वाणगदे वीरे चउसद-इगिसिट्ट-वासिवच्छेदे। जादो य सगणरिंदो रज्जं वस्सस्स दुसय बादाला॥९३॥ दोण्णिसदा पणवण्णा गुत्ताणं चउमुहस्स बादालं। वस्सं होदि सहस्सं केई एवं परूवंति ॥९४॥

अर्थ—वीर-निर्वाणके ४६१ वर्ष बीतनेपर शक राजा हुआ और इस वंशके राजाओंने २४२ वर्ष राज्य किया। उनके बाद गुप्त वंशके राजाओंका राज्य २५५ वर्ष तक रहा और फिर चतुर्मुख (किक) ने ४२ वर्ष तक राज्य किया। कोई कोई इस तरह (४६१+२४२+२५५+४२=१०००) एक हजार वर्षे प्ररूपण करते हैं।

जं काले वीरजिणो णिस्सेयससंपयं समावण्णो। तक्काले अभिसित्तो पालयणामो अवंतिसुदो॥९५॥ पालकरजं सिंड इगिसयपणवण्ण विजयवंसभवा। चालं मरुद्यवंसा तीसं वंसा सु पुस्समित्तंमि॥९६॥

<sup>.</sup> १ इन गाथाओं से मालूम होगा कि इस समयसे लगभग १४०० वर्ष पहले भी महावीर भगवानके निर्वाण-कालके विषयमें सन्देह था। एक मत था कि उनका निर्वाण शकके ४६१ वर्ष पहले हुआ है और दूसरा था कि नहीं ६०५ वर्ष पहले हुआ है। (त्रैलोक्यसार और हिर्विशपुराण आदिमें यह दूसरा ही मत माना गया है।) इसके सिवाय तीसरे और चौथे मत भी थे जो बहुत ही विलक्षण थे। उनके विषयमें तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। उनके अनुसार शकसे हजार पाँचसो नहीं किन्तु नौ हजार और चौदह हजार वर्ष पहले भगवानका निर्वाण हुआ था और बड़े आश्चर्यकी बात तो यह है कि उक्त मत-भेद उस समय एक महान् यन्थमें भी उहीख योग्य समझे गये!

वसुमित्तअग्गिमित्ता सट्टी गद्दव्या वि सयमेकं।
णहवाहणो य चालं तत्तो भत्थटुणा जादा॥ ९७॥
भत्थटुणाण कालो दोण्णिसयाइं हवंति बादाला।
तत्तो गुत्ता ताणं रज्जे दोण्णियसयाणि इगितीसा॥ ९८॥
तत्तो कक्की जादे। इंदसुदो तस्स चउमुहो णामो।
सत्तरिवरिसा आऊ विगुणिय-इगिवीस रज्जतो ॥ ९९॥

अर्थ——जिस समय वीर भगवानका मोक्ष हुआ, ठीक उसी समय अवैन्ति (चण्डप्रद्योत) का पुत्र पालक नामक राजा अभिषिक्त हुआ। उसने या उसके वंशन ६० वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद १५५ वर्ष तक विजयवंशके

१ पुन्नाटसंघके आचार्य जिनसेनने अपने हरिवंशपुराणमें उक्त राजवंशावलीका एक तरहसे अनुवाद किया है जो यहाँ दिया जाता है—

वीरिनर्वाणकाले च पालको अभिषिच्यते ।
लोकेऽविन्तसुतो राजा प्रजानां प्रतिपालकः ॥ ४८८
षष्टिवर्षाणि तद्राज्यं ततो विजयभूभुजाम् ।
श्रतं च पंचपंचाशद्वर्षाणि तदुर्दारितम् ॥ ४८९
चत्वारिंशन्मुरुण्डानां भूमण्डलमखण्डितम्
विंशानु पुष्यिमत्राणां षष्टिर्वस्विमिन्नयोः ॥ ४९०
शतं रासभराजानां नरवाहनमप्यतः ।
चत्वारिंशत्ततो द्वाभ्यां चत्धारिंशच्छतद्वयम् ॥ ४९१
भद्रवाणस्य तद्राज्यं गुप्तानां च शतद्वयम्
एकत्रिंशच्च वर्षाणि कालविद्धिरुदाहृतम् ॥ ४९२
द्विचत्वारिंशदेवातः किरुराजस्य राजता ।
ततोऽजितंजयो राजा स्यादिन्द्वपुरसंस्थितः ॥ ४९३ — पर्व ६०

२ सिरिजिणणिव्वाणगमणस्यणीए उज्जेणीए चंडपज्रोअमरणे पालओ राजा अहिसित्तो । तेणं य अपुत्तउदाइमरणे कोणिअरज्ञं पाडालेपुरं पि अहिटिअं ।

—सिरि दुसमाकालसमणसंघ-थयं अवचूरि (पट्टावलीसमुच्चय, ए० १७)

३ तपागच्छपट्टावली और मेरुतुंगकी विचार-श्रेणीमें पालकके बाद १५५ वर्षका राज्य-काल नन्द-राजाओंका बतलाया है — 'सट्टो पाल्यरण्णो पणवण्णसयं तु होइ णंदाणं ' जान पडता है, इसी नन्दवंशको यहाँ विजयवंश कहा गया है। राजाओंने, ४० वर्ष तक मुरुदय ( मौर्य ? ) वंशने और ३० वर्ष तक पुष्यमित्रने राज्य किया। फिर ६० वर्षतक वसुमित्रे अग्निमित्रने, १०० वर्षतक गर्दमिह राजा- ओंने और ४० वर्ष तक नरवाहन राजाने राज्य किया। इसके बाद भ्रत्यान्धें राजा हुए जिनका राज्य २४२ वर्षतक रहा। इनके बाद गुप्तोंका राज्य २३१ वर्ष तक रहा और तब किक उत्पन्न हुआ। वह इन्द्रका पुत्र था और चतुर्मुख उसका नाम था। वह ७० वर्ष तक जिया और ४२ वर्ष तक उसने राज्य किया। इस तरह भी सब मिलाकर (६०+१५५+४०+३०+६०+१००+४०+२४२+२३१+४२=१०००) एक हजार वर्ष होते हैं।

## आचारंगधरादो पणहत्तरिजुत्तदुसयवासेसु। वोलीणेसुं बद्धो पट्टो कक्कीसणरवइणो॥ १००

अर्थ — आचारांगधारियोंके बाद २७५ वर्ष बीतनेपर किन्क राजा पट्टपर बैठा । अर्थात् आचारांगधारियोंके काल ६८३ में २७५ जोड़नेसे ९५८ हुए और उसमें किन्क राज्यके ४२ वर्ष मिलानेसे पूरे एक हजार हो जाते हैं ।

### अह साहियूण ककी णियजोग्गे जणपदे पयत्तेण। सुकं जाचदि छुद्धो पिकं जाव ताव समणाओ॥ १०१॥

१ मेरुतुंगकी विचारश्रेणीमें वसुमित्र अग्निमित्रके बदले बलिमत्र और भानुभित्र नाम दिये हैं और गद्धव्वयाके बदले गर्दमिल्ल—

### बलमित्तभाणुमित्ता सहीवरिसाण चत्त्रणहवाणे । तह गद्दभिल्लरजं तेरस वरिस सगस्स चउवरिसा ॥ ३

२ हरिवंशपुराणके कर्त्तांने 'गर्दभिछ' को गर्दभ मानकर उसके पर्यायवाची शब्द 'रासभ' का प्रयोग किया है। वास्तवमें गर्दभिछ एक राजवंश था जिसकी स्व० म० म० काशीप्रसाद जायसवालने खारवेलके राजवंशसे एकता सिद्ध की है। देखो सितम्बर १९३० का बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटीका जर्नल।

३ ' नहपान ' को ही यहाँ नरवाहन लिखा है। मूलमें शायद ' णहवाण ' हो।

४ हरिवंशपुराणमें 'भत्थट्ठाणं ' की जगह 'भट्टवाणस्य ' लिखा है जो ठीक नहीं । मतलब बान्ध्रभृत्योंसे जान पड़ता है । 'भच्चंथाणं ' पाठ माननेसे उसकी छाया 'भृत्यान्ध्राणां ' हो सकती है । दाऊणं पिंडग्गं समणा कालोय अंतराणं पि।
गच्छंति ओहिणाणं उप्पज्जइ तेसु एकं पि॥ १०२॥
अह कोवि असुरदेवा ओहीदो मुणिगणाण उवसग्गं।
णादूणं तक्कि मारेदि हु धम्मदोहि ति॥ १०३॥
किक्किसुतो अजिदंजयणामो रक्खंति णमदि तच्चरणे।
तं रक्खदि असुरदेओ धम्मे रज्जं करेज्जं ति॥ १०४॥
तत्तो दोवे वासो सम्मं धम्मो पयट्टिद जणाणं।
कमसो दिवसे दिवसे कालमहप्पेण हापदे॥ १०५॥
एवं वस्ससहस्से पृह कक्की हवेइ एक्केको।
पंचसयवच्छरेसुं एकेको तहय उवकक्की॥ १०६॥

अर्थ — जब किल्किन अपने योग्य देशोंको यत्नपूर्वक जीत लिया, तब वह अतिशय लुब्ध बनकर जिस तिस श्रमण (जैनमुनि) से शुल्क या कर माँगने लगा। इसपर श्रमण अपना पहला ग्रास देकर भोजनमें अन्तराय हो जानेसे जाने लगे। उन मुनियोंमेंसे किसी एकको अवधिज्ञान हो गया। फिर कोई असुर अवधिज्ञानसे यह जानकर कि मुनियोंको उपसर्ग हो रहा है, आया और उसने धर्मद्रोही किल्किको मार डाला। किल्किका अजितंजय नामका पुत्र था। उसको असुरने बचा दिया और उससे धर्म-राज्य कराया। इसके बाद दो वर्ष तक लोगोंमें धर्मकी प्रवृत्ति अच्छी तरह होती रही परन्तु फिर दिनों दिन कालके माहात्म्यसे उसकी हीनता होने लगी। आगे इसी तरह प्रत्येक एक एक हजार वर्षमें एक एक किल्क और प्रत्येक पाँच पाँच सौ वर्षमें एक एक उपकिक होगा॥ १०१-१०६॥

कित एक ऐतिहासिक राजा हुआ है। इसके विषयमें स्वर्गीय महामहोपा॰ ध्याय काशीप्रसाद जायसवालने हिन्दू पुराणों और जैनग्रन्थों के आधारसे एक विस्तृत लेख लिखा था और उसमें बतलाया था कि मालवाधिपति विष्णु यशोध्यमी ही कितक है जिसका विजयस्तं मन्दसीर (ग्वालियर) में खड़ा है और जिसने मिहिरकुलको काश्मीरमें पराजित किया था। मन्दसोरका विजयस्तं म

१ देखो जैनहितैषी भाग १३ अंक १२ में 'कल्कि अवतारकी ऐतिहासिकता ' इर्षिक लेख।

ईस्वी सन् ५५५-३४ में स्थापित किया गया था। जैनग्रन्थोंके समयके साथ भी यह समय मिल जाता है।

स्व० डा० काशीनाथ बापूजी पाठकने भी अपने एक लेखमें किन्क ऐति-हासिक राजा बतलाया था, परन्तु वे विष्णुयशोधर्माको नहीं किन्तु मिहिरकुलको किन्क मानते थे, जिसने ४० वर्ष राज्य किया और जो ७० वर्षकी अवस्थामें मरा। इस राजाका वर्णन चीनी यात्री हुएन्त्सांगने विस्तारसे लिखा है। राज-तरंगिणीमें भी इस दुष्ट राजाका वृत्तान्त दिया है।

किल विष्णुयशोधर्मा था या मिहिरकुल, इसमें मत-भेद है परन्तु किल्क ऐतिहासिक पुरुष है, यह प्रायः निश्चित है।

१ देखो जैनहितैषी भाग १३ अंक १२ में 'ग्रप्त राजाओंका काल, मिहिरकुल और किल्क।'

# आराधना और उसकी टीकायें

## मूल ग्रन्थका परिचय

नाम — यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रन्थ है । इसकी भाषा शौरसेनी प्राकृत है । इसमें सब मिलाकर २१७० गाथाएँ हैं । इनमें सम्यग्दर्शन,
सम्यग्नान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तपरूप चार आराधनाओंका विवेचन है,
इसी कारण इसका नाम 'आराधना 'है । यद्यिप यह 'भगवती आराधना 'के
नामसे अधिक प्रसिद्ध है; परन्तु वास्तवमें 'भगवती 'नामका अंश नहीं, उसका
एक विशेषण है । यदि नाम होता, तो 'भगवत्याराधना 'होता । स्वयं ग्रन्थकर्त्ताने भी मंगलाचरणमें 'आराधना 'नाम प्रकट किया है, 'वंदित्ता आरेहंते
बुच्छं आराहणा कमसो ।' अर्थात् अरहंतोंकी वन्दना करके में 'आराधना' कहता
हूँ । इसके सिवाय ग्रन्थान्तमें भी कहा है 'आराहणा सिवज्जेण पाणिदलभोइणा
रइदा ' अर्थात् पाणितलभोजी शिवार्यने 'आराधना 'की रचना की । इस ग्रन्थके
प्राचीन टीकाकार अपराजितसूरिने भी 'अपराजितसूरिणा...रचिता आराधना-टीका
विजयोदया नाम्ना समाप्ता ' लिखकर इसका नाम 'आराधना 'ही प्रकट किया
है । पण्डित आशाधरजीने अपनी टीकाका नाम 'मूलाराधना-दर्गण ' लिखा है ।
इससे भी मूल ग्रन्थका नाम 'आराधना 'ही प्रकट होता है । इसी तरह तीसरी
टीकाका नाम भी 'आराधना-पंजिका 'है ।

मूल ग्रन्थकर्त्ताने एक जगह २१६४ नम्बरकी गाथामें 'आराधना 'के लिए स्वयं 'भगवती 'विशेषण दिया है; परन्तु वह विशेषण ही है, नाम नहीं और आराधनाके बाद दिया है। जान पड़ता है, आगे चलकर पूज्यतावश यही विशेषण नाममें शामिल हो गया है।

श्रीआमितगतिसूरिने इस ग्रन्थके संस्कृत अनुवादरूप अपने ग्रन्थको भी आराधना ही कहा है, 'आराधनैषा यदकारि पूर्णा'। हाँ, विशेषण रूपमें अवस्य ही उसके साथ 'भगवती 'पद लगाया है, 'आराधना भगवती कथिता स्वशक्त्या।' यह प्रयोग भी मूलकी २१६४ नम्बरकी गाथाके समान है।

विषय—यह प्रधानतः मुनि-धर्मका ग्रन्थ है। मुनि-धर्मकी अन्तिम सफलता शान्तिपूर्वक समाधिमरण है और इस समाधिमरणका—पण्डितपण्डितमरण, पण्डित-मरण आदिका—इसमें विशद और विस्तृत विवेचन है।

## मूल कर्त्ताका परिचय

ग्रन्थकत्तांने ग्रन्थान्तमें अपना परिचय इस प्रकार दिया है—
अज्ञाजिणणंदिगणि-संव्यगुत्तर्गाण-अज्ञामित्तणंदीणं।
अवगमिय पादमूळे सम्मं सुत्तं च अत्थं च ॥ २१६१ ॥
पुब्वायरियणिवर्द्धां उवजीवित्ता इमा ससत्तीए।
आराहणा सिवज्जेण पाणिदळभोइणा रइदा ॥ ६२ ॥
अस्तर्थदाइ पत्थ दु जं वद्धं होज्ज पवयणविरुद्धं।
सोधंतु सुर्गादत्था पवयणवच्छळ्ळदाए दु ॥ ६३ ॥
आराहणा भगवदी एवं भत्तीए वण्णिदा संती।
संघस्त सिवज्जस्त य समाधिवरमुत्तमं देउ ॥ ६४ ॥
असुर-सुर-मणुअ-किण्णर-रिव-सित्त-किंपुरिस-महियवरचरणो।
दिसउ मम बोहिलाहं जिणवर्द्यारों तिहुवणिंदो ॥ ६५ ॥
स्वम-द्म-णियम-धराणं धुद्रयसुहदुक्खविष्पजुत्ताणं।
णाणुज्जोदियसल्लेहणिम्म सुणमो जिनवराणं॥ ६६ ॥

अर्थात् आर्य जिननंदि गणि, आर्य सर्वगुप्त गणि और आर्य मित्रनिदके चरणोंके निकट मूल सूत्रों और उनके अर्थ या अभिप्रायको अच्छी तरह समझ करके, पूर्वाचार्योद्वारा निबद्ध की हुई रचनाके आधारसे पाणितलभोजी (करतलपर लेकर भोजन करनेवाले) शिवार्यने यह 'आराधना 'अपनी शक्तिके अनुसार रची है। अपनी छद्मस्थता या ज्ञानकी अपूर्णताके कारण इसमें जो कुछ प्रवचनविरुद्ध लिखा गया हो, उसे सुगीतार्थ अर्थात् पदार्थको भले प्रकार समझनेवाले प्रवचनवात्सल्य-भावसे शुद्ध कर लें। इस प्रकार भक्तिपूर्वक वर्णन की हुई भगवती आराधना संघको और शिवार्यको (मुझे) उत्तम समाधि दे। असुर-सुर-मनुष्य-

१ पं० आशाधरजीने अपनी टीकामें ' पुन्वायरियक्याणि य ' पाठ माना है।

किन्नर-रवि-शिश-किंपुरुषोंके द्वारा पूज्य और तीन भुवनके इन्द्र भगवान महावीर मुझे बोधि दें। क्षम (क्षमा), दम (इंद्रियदमन) और नियमोंके धारक, कर्म-रहित, सुखदु:खविप्रयुक्त और ज्ञानके द्वारा सल्लेखनाको उद्योतित करनेवाले जिन-वरों (तीर्थेकरों) को नमस्कार हो।

इससे मालूम होता है कि ग्रन्थकर्त्ताका पूरा नाम शिवार्य था। अपने तीनों गुरुओंके नामके साथ उन्होंने 'आर्य' विशेषण दिया है। इससे जान पड़ता है कि उनके साथ जो 'आर्य' शब्द है, वह भी विशेषण ही है और इसलिए उनका नाम शिवनन्दि, शिवगुप्त, शिवकोटि या ऐसा ही कुछ होगा, जो संक्षेपमें 'शिव' कहा जा सकता है।

आदिपुराणके कर्ता भगविजनसेनने अपने ग्रन्थके प्रारंभमें उनका शिवकोटि मुनीस्वर कहकर उल्लेख किया है—

#### शीतीभूतं जगद्यस्य वाचाऽऽराध्य चतुष्ट्यं। मोक्षमार्गे स पायान्नः शिवकोटिमुनीश्वरः॥ ४९॥

अर्थात् वे शिवकोटि मुनीश्वर हमारी रक्षा करें, जिनकी वाणीद्वारा (निर्मित) चतुष्टयरूप ( दर्शन-ज्ञान-चरित्र-तपरूप ) मोक्षमार्गका आराधन करके यह जगत् शीतीभृत या शान्त हो रहा है।

अवस्य ही इस स्लोकमें 'आराधना'का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परन्तु जिस ढँगसे यह कहा गया है उससे ऐसा मालूम होता है कि जिनसेनस्वामीका आश्चय शायद इसी 'आराधना ' प्रन्थमें है, क्यों कि इसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपरूप चार प्रकारकी आराधनाओंका ही विस्तृत व्याख्यान है और इसमें भी सन्देह नहीं है कि वह संसारको शीतीभूत करनेवाला है। इससे संभव है कि उनका पूरा नाम 'आर्य शिवकोटि ' हो।

समन्तभद्रका शिष्यत्व — श्री प्रभाचन्द्रके आराधना कथाकोश (गद्य) में और देवचन्द्रके 'राजाविल कथे ' (कनड़ी ) में शिवकोटिको स्वामी समन्त भद्रका शिष्य बतलाया है। इनके अनुसार वे काशी या कांचीके शैव राजा थे और उनके शिवलिंग फोड़कर उसमेंसे चन्द्रप्रभकी प्रतिमा प्रकट करनेके चमत्कारको देखकर ने जैन हो गये थे। परन्तु इन कथाओंपर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। इतिहासदृष्टिसे ये लिखी भी नहीं गई हैं। जैनधर्मका प्रभाव प्रकट करना ही इनका उद्देश्य जान पड़ता है। यह कदापि संभव नहीं कि

शिवकोटि अपने इतने बड़े प्रन्थमें अपने इतने बड़े उपकारी गुरु समन्तभद्रका उल्लेख न करें। कमसे कम उनका नामस्मरण तो अवश्य करते। परन्तु वे अपने गुरुओंके नाम जुदा ही बतलाते हैं।

हरिषेणकृत कथाकोश उपलब्ध कथाकोशों में सबसे पुराना श० सं० ८५३ (वि० सं० ९८८) का बना हुआ है। इस ग्रन्थमें जब कि प्रभाचन्द्रके गद्य-कथाकोशकी अन्य प्रायः सभी कथायें दी हुई हैं, तब उक्त शिवकोटि और समन्तभद्रवाली कथा नहीं है, इससे मालूम होता है कि समन्तभद्रके शिष्यत्वकी उक्त कल्पना उसके बाद की है।

शिवकोटिका सबसे पुराना उल्लेख आदिपुराणमें मिलता है। जिनसेनस्वामीको शायद इस बातका पता था कि वे किसके शिष्य हैं। यदि वे उन्हें समन्तभद्रका शिष्य समझते होते तो समन्तभद्रके बाद ही उनकी स्तुति करते। सो न करके उन्होंने बीचमें श्रीदत्त, यशोभद्र और प्रभाचन्दकी प्रशस्ति लिखकर फिर शिव-कोटिका स्मरण किया है।

किव हस्तिमल्ल (वि० की चौदहवीं शताब्दि) ने 'विक्रान्तकौरव' में समन्तभद्रके शिवकोटि और शिवायन दो शिष्य बतलाये हैं और उन्हींके अन्वयमें वीरसेन जिनसेनको बतलाया है, परन्तु इस बातका कोई पृष्ट प्रमाण नहीं है कि समन्तभद्रकी शिष्यपरम्परामें वीरसेन जिनसेन हुए हैं। शिवकोटि तो खैर ठीक परन्तु ये 'शिवायन' और कौन हैं ? कहीं 'सिवज्जेण' (शिवार्येण) पद ही तो किसी गलतफहमीसे शिवायन नहीं बन गया है ? अन्यत्र कहीं भी शिवायनका कोई उल्लेख अब तक नहीं मिला।

इस तरह शिवकोटि समन्तभद्रके शिष्य नहीं माने जा सकेते। अन्य दो रचनायें—' आराधना ' के अतिरिक्त शिवकोटि आचार्यकी दो रचनायें और बतलाई जाती हैं, जिनमेंसे एक ' रत्नमौला ' है।

१ पं० परमानन्द शास्त्रीने अपने एक लेख (अनेकान्त वर्ष २, किरण ६) में बतलाया है कि शिवार्यने गाथा २०७९-८३ में स्वामी समन्तभद्रकी तरह गुणव्रतोंमें भोगोपभोग परिमाणको न गिनकर देशावकााशिकको ग्रहण किया है और शिक्षाव्रतोंमें देशावकाशिकको न लेकर भोगोपभोगपरिमाणका विधान किया है। यदि वे समन्तभद्रके शिष्य होते तो इस विषयमें उनका अनुसरण अवस्य करते।

२ माणिकचन्द्र-य्रन्थमालाके २१ वें य्रन्थ 'सिद्धान्तसारादिसंयह 'में प्रकाशित ।

इस संस्कृत ग्रन्थमें केवल ६७ अनुष्टुप् श्लोक हैं। इसका अन्तिम श्लोक इस प्रकार है—

### यो नित्यं पठित श्रीमान् रत्नमालामिमां परा। स शुद्धभावतो नूनं शिवकोटित्वामाष्नुयात्॥ ६७॥

हमारी समझमें यह प्रन्थ आराधनाके कर्त्ताका कदापि नहीं है। या तो किसीने जान बूझकर अपनी बातोंको अधिक प्रामाणिक बतलानेकी नीयतसे इसे शिवको-टिके नामसे प्रसिद्ध किया है और या वे कोई दूसरे ही शिवकोटि होंगे। एक तो रत्नमालाकी रचना बहुत ही साधारण है, उसमें कोई प्रौढ़ता नहीं है, दूसरे उनके बादके किसी भी प्रन्थकर्त्ताने इस प्रन्थका उल्लेख नहीं किया है, किसीने इसका कोई पद्य प्रमाण रूपमें भी पेश नहीं किया है, तीसरे इसमें लिखी हुई कुछ बातें बुरी तरह खटकनेवाली हैं। इस प्रन्थका नीचे लिखा हुआ क्लोक देखिए—

## कलौ काले वने वासो वर्ज्यते मुनिसत्तमैः। स्थीयेत च जिनागारे ग्रामादिषु विशेषतः॥ २२॥

अर्थात् इस कलिकालमें मुनियोंको वनमें न रहना चाहिए। श्रेष्ठ मुनियोंने इसको वर्जित किया है। इस समय उन्हें जैन-मन्दिरोंमें विशेष करके ग्रामादिकोंमें रहना चाहिए।

इससे साफ प्रकट होता है कि यह उस समयकी रचना है जब दिगम्बर सम्प्र-दायमें 'चैत्य वास ' अच्छी तरह चल रहा था, और उसके अनुयायी इतने प्रबल हो गये थे कि उन्होंने ,वनोंमें रहना वर्जित तक बतला दिया था। मन्दिरों या प्रामोंमें रहनेको किसी तरह जायज बतलाना एक बात है और उन्होंमें रहना चाहिए, वनमें नहीं, यह दूसरी बात है। यह तो भगवती आराधनासे भी विरुद्ध है।

रत्नमालाका ६५ वाँ स्रोक इस प्रकार है---

सर्वमेवविधिजैनः प्रमाणं लौकिकः सतां।

यत्र न वतहानिः स्यात्सम्यक्त्वस्य च खंडनं ॥ ६५॥

यह श्रीसोमदेवसूरिकृत यशस्तिलक चम्पूके उपासकाध्ययनके नीचे लिखे श्लोकको बिगाइकर बनाया गया है—

सर्वमेव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधिः। यत्र सम्यक्त्वहानिन यत्र न वतदृषणम्॥ यशस्तिलककी रचनाका समय शक संवत् (८८१ वि० सं० १०१६ ) है, अतएव रत्नमाला उससे पीछेके किसी समयकी रचना है ।

श्रवणबेल्गोलके १०५ वें शिलालेखमें जो वि० सं० १४५५ का है, शिव-कोटिको तत्त्वार्थसूत्रका टीकाकार बतलाया है, 'संसारवाराकरपोतमेतत्तत्त्वार्थ-सूत्रं तदलंचकार। 'अर्थात् जिन्होंने संसार समुद्रको पार करनेके लिए पोत ( जहाज ) के समान यह तत्त्वार्थसूत्र अलंकृत किया। इसमें जो 'एतत्' ( यह ) शब्द पड़ा हुआ है, उससे पंडित जुगलिकशोरजी मुख्तारने यह अनुमान किया है कि उद्धरणका उक्त पद्य तत्त्वार्थसूत्रकी उसी शिवकोटिकृत टीकाकी प्रशस्तिका एक श्लोक है, जो शिलालेखमें एक विचित्र ढंगसे शामिल कर लिया गया है। अन्यथा शिलालेखके पद्योंके अनुक्रममें इस ' एतत् ' शब्दकी और किसी तरह संगति नहीं बिठाई जा सकती। यद्यपि अभी तक उक्त तत्त्वार्थटीका उपलब्ध नहीं हुई है; परन्तु, जहाँ तक हमारा खयाल जाता है, उसका अस्तित्व जरूर है और वह शिवके।टिकी ही बनाई हुई होगी। परन्तु वे आराधनाके कर्त्ता शिवार्य या शिवकोटिसे भिन्न कोई दूसरे ही शिवकोटि होंगे और आश्चर्य नहीं जो रत्नमालाके कर्त्ता शिवकोटिकी ही वह रचना हो। यह भी असंभव नहीं है कि उनके गुरुका नाम भी समन्तभद्र हो । शिवकोटिके समान समन्तभद्र नामको धारण करनेवाले भी अनेक भट्टारक हो सकते हैं। एक समन्तभद्रका नाम तो पाठकोंने भी सुना होगा, जिन्होंने अष्टसहस्रीपर एक ' विषमपदतात्पर्यटीका ' लिखी है और जिनका समय पं० जुगलिक्शोरजी . विक्रमकी तेरहवीं शताब्दिके लगभग अनुमान करते हैं । ये लघु समन्तभद्र कहलाते थे।

तत्त्वार्थसूत्रकी यदि यह टीका इतनी प्राचीन होती जितनी कि आराधना है, तो उसका उल्लेख दूसरे टीकाकारोंने अवश्य किया होता और वह सर्वार्थसिद्धि-टीकासे भी प्राचीन होती। परन्तु अभीतक किसी भी प्राचीन ग्रन्थमें उसका किसी भी रूपमें कोई उल्लेख नहीं मिला है।

इन सब बातोंसे हम इस निश्चयपर पहुँचते हैं कि आराधनाके कर्त्ता न

१ सिद्धान्तसारादिसंग्रहकी मेरी लिखी हुई भूमिकामें इस विषयपर कुछ विस्तारसे लिखा गया है।

२ देखो 'स्वामि समन्तभद्र 'के पृष्ठ २२९ की टिप्पणी।

तो समन्तभद्रके शिष्य थे, न जिनदीक्षा लेनेके पहले वे शैव राजा थे और न उनका बनाया हुआ आराधनाके अतिरिक्त कोई दूसरा ग्रन्थ ही उपलब्ध है। रत्नमाला और तत्त्वार्थटीकाके कर्त्ता कोई दूसरे शिवकोटि थे।

## गुरु-परम्परा और सम्प्रदाय

दिगम्बर सम्प्रदायकी पट्टावालियों, शिलालिपियों और श्रुतावतार, हरिवंशपुराण आदि प्रन्थोंमें जो गुरुपरम्परायें मिलती हैं उनमेंसे किसी परम्परामें जिननिद, सर्वगुप्त और मित्रनिदके नाम नहीं मिलते। परन्तु इनमेंसे सर्वगुप्तका उल्लेख यापनीय संघके आचार्य शाकटायनने अपने व्याकरणमें किया हैं—' उपस्वगुप्तं व्याख्यातारः' (१-३-१०४) अर्थात् सारे व्याख्याता सर्वगुप्तसे नीचे हैं—उनके जैसा कोई दूसरा व्याख्याता नहीं। शायद इन्हीं सर्वगुप्तके चरणोंके निकट बैठकर शिवार्यने सूत्र और उनका अर्थ अच्छी तरह आयत्त करके आराधनाकी रचना की थी। शाकटायनके उक्त उल्लेखसे हमारा अनुमान है कि शिवार्य या शिवकोटि यापनीय संघके ही आचार्य हैं और इसीलिए दिगम्बर गुरुपरम्परामें उनके गुरुओंका कोई उल्लेख नहीं मिलता।

इस अनुमानकी पुष्टि और भी कई प्रमाणोंसे होती है जिन्हें हमने विस्तारके साथ अन्येत्र लिखा है। यहाँ संक्षेपमें उनमेंसे थोड़ी सी बातें दी जाती हैं—

१ भगवती आराधनाकी उपलब्ध टीकाओंमें सबसे पुरानी टीका अपराजित-सूरिकी है और जैसा कि आगे बतलाया जायगा वे निश्चयसे यापनीय संघके हैं। ऐसी दशामें मूल ग्रन्थकर्त्ता शिवार्यके भी यापनीय होनेकी अधिक संभावना है।

२ यापनीय संघ श्वेताम्बरोंके समान सूत्र-प्रन्थोंको (खेताम्बर आगमोंको) मानता है और आराधनामें सैकड़ों गाथांयें ऐसी हैं जो सूत्र-प्रन्थोंमें मिलती हैं।

३ दस स्थितिकल्पोंके नार्मोवाली गाथा जीतकल्पभाष्य और अनेक खेताभ्बर टीकाओं तथा निर्युक्तियोंमें मिलती है। आचार्य प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमल-मार्तण्डमें भी इसे खेताम्बर गाथा मानी है।

४ आराधनाकी ६६५-६६६ नं० की गाथायें दिगम्बरेंकि मुनियोंके आचारसे मेल नहीं खातीं। उनमें बीमार मुनिके लिए चार मुनियोंके द्वारा

१ देखों ' यापनीय साहित्यकी खोज ' शीर्षक लेख और अनन्तकीर्तिमालामें प्रकाशित भगवती आराधनाकी भूमिका।

भोजन-पान लानेका निर्देश है। इसपर स्व० पं० सदासुखजीने अपनी वचनिकामें और दीवान अमरचन्दजीने अपने कविवर वृन्दावनजीको लिखे हुए पत्रमें आपत्ति की हैं।

५ आराधनाकी ४२८ वीं गाथा आचारांग और जीतकल्प ग्रन्थोंका उल्लेख करती है जो स्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं।

६ शिवार्यने अपनेको 'पाणितलभोजी 'अर्थात् इथेलियोंपर भोजन करने-वाला लिखा है। यापनीय संघके साधु स्वेताम्बर साधुओंके समान पात्र-भोजी नहीं बिह्क दिगम्बरोंके समान कर-पात्रभोजी थे।

शिवार्य जब यापनीय संघके थे, तब भगविजनसेनने उनका स्मरण क्यों किया ? इस विषयमें हमारा खयाल है कि उस समयके विद्वानोंमें इतनी उदारता थी और वे इसमें कोई दोष नहीं समझते थे। उन्होंने इसी दृष्टिसे सिद्धसेनाचार्यकी भी प्रशंसा की है।

मूल कत्तीका समय

भगवजिनसेनने शिवार्यकी स्तुति की है और शाकटायनने उनके गुरु सर्वगुप्तको बड़ा भारी व्याख्याता बतलाया है, इससे वे इन दोनों प्रन्थकर्ताओंसे तो
निश्चयपूर्वक पहलेके हैं। कितने पहलेके हैं, यह तो नहीं बतलाया जा सकता।
परन्तु ऐसा मालूम होता है कि बहुत पहलेके हैं। आराधनाके चालीसवें 'विजहना'
नामक अधिकारमें जो आराधक मुनिके मृतकसंस्कारका वर्णन है, उससे इसकी
प्राचीनतापर प्रकाश पड़ता है। उसके अनुसार उस समय मुनिके मृतक शरीरको
वनमें किसी अच्छी जगहपर यों ही छोड़ दिया जाता था और उसे पशु-पक्षी
समाप्त कर देते थें। इस प्रन्थपर जैसा कि आगे बतलाया गया है कई प्राकृत
दीकायें थीं और प्राकृत टीकाओंके लिखे जानेका समय छठी सातवीं शताब्दिके
बाद नहीं मालूम होता। फिर तो संस्कृतटीकाओंका काल आ जाता है।

इस प्राचीन प्रन्थपर अनेक टीकायें लिखी गई हैं, जिनमेंसे नीचे लिखी उपलब्ध हैं—

१ देखो ' वृन्दावनविलास ' में मेरी लिखी हुई भूमिका।

२ भगवती आराधनाकी भूमिकामें इस विधिको कुछ विस्तारके साथ लिखा गया है। पाठक वहाँसे देख लें।

#### टीकाओंका परिचय

१ विजयोदया — यह टीका छप चुकी है। इसके कर्ता अपराजितसूरि हैं जो चन्द्रनिन्द महाकर्मप्रकृत्याचार्यके प्रशिष्य और बलद्वेस्रिके शिष्य थे, आरातीय आचार्योंके चूड़ामणि थे, जिनशासनका उद्धार करनेमें धीर वीर तथा यशस्वी थे और नागनिन्द गणिके चरणोंकी सेवासे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। श्रीनिन्दगणिकी प्रेरणासे उन्होंने यह विजयोदया टीका लिखी थी।

" चन्द्रनिदमहाकर्मप्रकृत्याचार्यशिष्येण आरातीयसूरिचूलामणिना नागनिद-गणिपादपद्मोपसेवाजातमतिलवेन वलदेवसूरिशिष्येण जिनशासनोद्धरणधीरेण लब्ध-यशःप्रसरेणापराजितसूरिणा श्रीनिन्दगणिना वचोदितेन रचिता आराधनाटीका श्रीविजयोदया नाम्ना समाप्ता ।"

पं० आशाधरजीन अपने मूलाराधनादर्पणमें अनेक स्थेलींपर अपराजित सूरिका 'श्रीविजयाचार्य 'नामसे उल्लेख िक्या है और अनगारधर्मामृतटीका ( १०६०३ ) में भी एक जगह लिखा है, 'एतच्च श्रीविजयाचार्यविरचित-संस्कृतमूलाराधनटीकायां सुस्थितसूत्रे विस्तरतः समर्थितं दृष्टव्यम् । '' इससे जान पड़ता है कि अपराजितसूरि 'श्रीविजयाचार्य 'भी कहलाते थे । विजयोदया नाम भी इसी लिए रक्खा गया है ।

अपराजितसूरि भी यापनीयसंघके थे। इस विषयमें अब कोई सन्देह नहीं रह गया है। क्योंकि उन्होंने 'दशवैकालिक 'सूत्र पर भी विजयोदया नामकी टीका लिखी थी जिसका उल्लेख ११९७ वीं गाथाकी टीकामें वे स्वयं इस प्रकार करते हैं, ''दशवैकालिकटीकायां श्रीविजयोदयायां प्रपंचिता उद्गमादिदोषा इति नेह प्रतन्यते।'' अर्थात् उद्गमादि दोषोंका वर्णन दशवैकालिककी विजयोदयाः टीकामें किया है, इस लिए अब उसे नहीं किया जाता। यह बतलानेकी जरूरत नहीं कि 'दशवैकालिक ' प्रसिद्ध श्वेताम्बर सूत्रग्रंथ है और उसे यापनीय संघ भी मानता था।

पं॰ सदासुखजीके सामने वचनिका लिखते समय यही टीका मौजूद थी। इस लिए वे ४२७ वीं गाथाकी वचनिकामें लिखते हैं, '' इनिका विशेष बहु ज्ञानी होइ सो आगमके अनुसारि जाणि विशेष निश्चय करो। बहुरि इस प्रन्थकी टीकाका

१ देखो गाथा नं० ४४, ५९५, ६८१, ६८२, १७१२, १९९९ की टीका।

कर्ता क्वेताम्बर है, दूसरी गाथांक अर्थमें वस्त्र पात्र कम्बलादि पोषे है, कहै है, तातें प्रमाणरूप नाहीं है। " चूँ कि उन्हें यापनीय संघके स्वरूपका कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने अपराजितसूरिको क्वेताम्बर समझ लिया था। वास्तवमें वे यापनीय थे और यापनीयसंघके बहुतसे सिद्धान्त क्वेताम्बरसम्प्रदाय जैसे हैं। वे आचारांग, उत्तराध्यन आदि आगमोंका मानते हैं और अपराजितसूरि जगह जगह उनके उद्धरण देकर अपने विपयका निरूपण करते हैं। उनके यापनीय होनेके और भी अनेक प्रमाण मैंने अपने 'यापनीय साहित्यकी खोज ' शीर्षक लेखमें दिये हैं, पाठक वहाँसे देख सकते हैं।

अपराजितसूरिका ठीक समय तो नहीं मालूम हो सका, परन्तु अनुमान यह है कि वे विक्रमकी नवीं शताब्दिके पहलेके ही होंगे। गंगवंशके पृथ्वीकोङ्गणि महाराजका एक दौनपत्र श० सं० ६९८ (वि० सं० ८३३) का मिला है। उसमें यापनीयसंघके चन्द्रनिद, कीर्तिनिद और विमलचन्द्रको 'लोकतिलक 'जैनमन्दिरके लिए एक गाँव दिये जानेका उल्लेख हैं। अपराजितसूरि शायद इन्हीं चन्द्रनिदके प्रशिष्य होंगे। उक्त दानपत्रमें उनके एक शिष्य कुमारनिदकी ही गुरुपरम्परा दी है, दूसरे शिष्य शायद बलदेवसूरि हों और उनके शिष्य अपराजित।

२ मूलाराधना-दर्पण — इसके कर्ता पं० आशाधरजी हैं जिनके अनेक प्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं और जिनके समय आदिके विषयमें काफी लिखा जा चुका हैं। यह टीका भी विजयोदया टीकाके साथ छप चुकी है। कारंजाकी जिस प्रतिके आधारसे यह छपी है उसमें अन्तकी प्रश्नास्तिका एक पृष्ठ नष्ट हो गया है, इसलिए यह न मालूम हो सका कि यह टीका किस संवतमें लिखी गई थी।

पं० आशाधरजीसे पहले अमितगतिकी संस्कृत आराधना बन चुकी थी।

१ इंडियन एण्टिक्वेरी जिल्द २ पृ० १५६-५९।

२ चन्द्रनिन्दिको अपराजितसूरिने महाकर्मप्रकृत्याचार्य लिखा है। श्रवणबेलगोलके ५४ वें शिलालेखमें जो श० सं० १०५० का है, अनेक आचार्योंके साथ एक कर्ग-प्रकृति भट्टारकको भी नमस्कार किया गया है। ये बहुत करके चन्द्रनिद आचार्य होंगे। उक्त शिलालेखसे समयपर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है।

३ देखो, 'अनेकान्त ' वर्ष ३, अंक ११-१२ में मेरा लिखा ' पं० प्र० आशाधर ' शीर्षक विस्तृत लेख।

इसके सिवाय उनके सामने भगवती आराधनाका एक और भी कोई पद्यानुवाद था जिसके सौसे ऊपर पद्य उन्होंने अपनी टीकामें उद्धत किये हैं। जान पड़ता है इसी लिए अपनी टीकाका नाम उन्होंने मूलाराधना-दर्पण रक्खा है। कोई यह न समझ ले कि यह किसी संस्कृत आराधनाकी टीका है।

३ आराधना-पश्चिका — पूनेके भाण्डारकर-प्राच्यविद्यासंशोधक-मन्दिरमें इसकी एक प्रति हैं। १५-१६ वर्ष पहले मैंने इसे देखा था और इसके अन्तकी लेखक-प्रशस्तिको नकल कर लिया था, जो इस प्रकार है — कुन्दावदातयशसा सहवासिवंशपद्माकरद्यमणिना गुणिनां वरेण! श्रीदेवकीर्तिविवुधाय बुधप्रियाय दत्तं यशोधवलनामधुरंधरेण॥ श्रीदेवकीर्तिपण्डितच्छात्रेण काहत्याकनाम्ना लिखितामिति।

संवत् १४१६ वर्षे चैत्रसुदिपञ्चम्यां सोमवासरे सकलराजशिरोमुकुटमाणिक्यमरीचिपिंजरीकृतचरणकमलपादपीठस्य श्रीपेरोजसाहेः सकलसाम्राज्यधुरीबिभ्राणस्य समये श्रीदिल्ल्यां श्रीकुन्दकुन्दचार्यान्वये सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे भट्टारकश्रीरत्नकीर्तिदेवपट्टोदयादितरुणतराणित्वमुवींकुर्वाणं भट्टारकश्रीप्रभाचन्द्रदेव-ततिस्प्याणां ब्रह्म नाथूराम । इत्याराधनापंजिकायां (१) ग्रन्थ आत्मपठनार्थं लिखापितम्। शुभस्तु मंगलमहाश्रीः। समस्तसंघस्य शुभम्।

अय्रोतकान्वये सांघु नयपाल तत्पुत्र कुलघरः तथा गोहिलगोत्र सांघु खेतल सांघु राजा तस्य पुत्र वीरपाल लिखापितम्।

इसके न तो मंगलाचरणादि प्रारंभिक अंशको मैं नोट कर सका और न टीकाकर्त्तां अन्तिम उल्लेखको, जिससे यह बतलाया जा सकता कि इसके कर्त्तां कौन हैं। मेरा अनुमान है कि शायद यह पंजिका प्रमेयकमलमार्तण्ड आदिक़ें कर्त्ता आचार्य प्रभाचन्द्रकी हो। उनके ग्रन्थोंकी सूचीमें एक आराधना-पंजिका-का उल्लेख हैं। पूर्वोक्त प्रशस्तिसे तो इस टीकाके लिखने लिखानेवालोंका ही पता लगता हैं। यह एक विचित्र बात है कि इसमें तीन बारके लिपिकारोंका उल्लेख सुरक्षित है। इसकी एक प्रति श्रीदेवकीर्ति पण्डितके विद्यार्थी काहत्याकने लिखी थी और सहवासीवंशके यशोधवल नामक धुरंधर या पण्डितने बुद्धिमानोंके

१ नं० ६७९ आफ १८९५-९६,९८-९९

प्यारे श्रीदेवकीर्ति पण्डितको भेंट दी थी। इस प्रतिके लिखे जानेका समय नहीं दिया है। इस प्रतिपरसे जो दूसरी प्रति लिखी गई, वह रत्नकीर्ति भट्टारकके पट्टिशिष्य श्रीप्रभाचन्द्रदेवके शिष्य ब्रह्मचारी नाथूरामन संवत् १४१६ की चैत सुदी ५ सोमवारको अपने पढ़नेके लिए दिल्लीमें लिखाई, जिस समय कि बादशाह फीरोज्शाह तुग्लकका राज्य था।

इस दूसरी प्रतिपरसे तीसरी प्रति अग्रोतक या अग्रवालवंशके नयपाल साहूके पुत्र कुलधर, गोहिलगोत्री साहू खेतल और साहू राजाके पुत्र वीरपालने लिखाई। किस समयमें लिखाई गई, यह नहीं लिखा है।

यह पद्धति बहुत ही अच्छी है। इस प्रकार यदि ग्रन्थ-लेखक (लिपिकर्त्ता) अपने पहलेकी मातृका प्रतियोंकी लेखक-प्रशस्तियाँ भी पूरी लिख दिया करें, तो बहुत लाभ हो। परन्तु तिथि और संवत् भी लिखना न छोड़ना चाहिए।

दूसरे लिपिकर्त्ताने अपना संवत् १४१६ दिया है और उसने वह प्रति अपने से पहलेकी प्रति परसे की है। इससे टीकाके निर्माण-कालके विषयमें इतनी बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है कि यह टीका चौदहवीं शताब्दिके बादकी नहीं है।

४ - भावार्थ-दीपिका टीका - यह टीका भी पूनेके भाण्डारकर-प्राच्य-विद्या-संशोधक मन्दिरमें हैं । इसका प्रारंभका और अन्तका अंश इस प्रकार है ---

श्रीमन्तं जिनदेवं वीरं नत्वामराचिंतं भक्त्या।
वृत्तिं भगवत्याराधनासुग्रन्थस्य कुर्वेऽहम्॥१॥
घनघटितकर्मनाशं गुरुं च वंशाधिपं च कुन्दाह्नं।
वंदे शिरसा तरसा ग्रन्थसमाप्तिं सभीष्सुरहम्॥२॥
वाग्देवीं श्रीजैनीं नत्वा संप्रार्थ्य ग्रंथसंसिद्धिं।
सरलां मुग्धां विरचे वृत्तिं भावार्थशीपिकासंन्नां॥३॥
कृतेयं सहृत्तिः शिवजिद्रुणाख्येन विदुषा,
गुणानां सत् व्यातिर्व्यपहृतसमस्ताधनिकरा।
प्रवक्तुः श्रोतुर्या वितरित दिवं मुक्तिमपरां,
चिरं जीयादेषा बुधजनमनोरंजनकरी॥

१ नं० १११३ आफ १८९५-९६।

महासंघे गच्छे गिरिगगबलात्कारपदके, गुरो नन्द्याम्नायेऽन्वयवरगुरौ कुन्दमुनिपे।

सुजातो वै सूरिर्जयपुरपदस्था मुनिवरः ॥ २ ॥
महेन्द्रस्तत्पट्टे गुरुगुणनिधिः क्षेमसुवृषा,
तदीयः सच्छिष्या बुधवरनिहालेति पदमाक् ।
तदीयः सच्छिष्या गुणनिधिदयाचन्द्रविबुधः,
तदीयः सच्छिष्यः शिवजिदरुणो भक्तिनिरतः ॥ ३ ॥
तदीयः सच्छिष्यः शिवजिदरुणो भक्तिनिरतः,
गुरूणामाज्ञावान् धृतजिनसुधर्मोऽभवदिह ।
तदीयः सत्पुत्रो मणिजिद्रुणाख्यो लघुमतिस्तद्र्थं वृत्तिर्वा प्रकटितपथाकारि रुचिरा ॥ ४ ॥
समे वस्वेकार्येदुमिति शुभपक्षे शुचिभवे,
त्रयोद्र्यहाँत्ये (१) चरमसमये वार्राधषणे
ऽनुराधानक्षत्रे शुभसुयरार्द्धप्रजननी,
चिरं जीयादेषा भुवि जिनमतोद्योतनकरी ॥
इति भगवती आराधनाटीका समाप्ता ।

यह टीका शिवजिदकण अर्थात् पं० शिवजीलालने अपने सुपुत्र मणिजिदकण (मणिजीलाल या मणिलाल) के लिए बनाई है। वे जयपुरके भट्टारककी गद्दीके पण्डित थे। उन्होंने अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार दी है — भट्टारक महेन्द्रकीर्तिके शिष्य भट्टारक क्षेमकीर्ति, उनके पं० निहालचन्द, निहालचन्दके शिष्य दयाचन्द्र, दयाचन्द्रके दिलसुख और दिलसुखके शिवजीलाल। प्रशस्तिके पाँचवें पद्यमें टीका निर्माणका समय दिया हुआ है, परन्तु उसका पहला चरण कुछ अशुद्ध-सा हो गया है, इस कारण वह ठीक नहीं बतलाया जा सकता। संवत् १८१८ की जेठ सुदी १३ गुरुवारको टीका समाप्त हुई है। पं० शिवजीलाल पं० सदासुखजीके ही समकालीन विद्वान् थे और एक प्रकारसे उनके प्रतिपक्षी थे। उस समय तेरहपन्थ और बीसपन्थमें बहुत कटुता बढ़ी हुई थी। शिवजीलालका एक तेरहपन्थ-खण्डन नामका ग्रन्थ भी है। उन्होंने रत्नकरण्ड, चर्चासंग्रह, बोधसार,

दर्शनसार,, अध्यात्मतरंगिणी आदि अनेक ग्रन्थोंकी भाषावचनिकार्ये लिखी हैं। वे कट्टर बीसपन्थी थे।

५—संस्कृत आराधना—माथुरसंघक आचार्य अमितगितके बनाये हुए धर्मपरीक्षा, उपासकाध्ययन, सुभाषितरत्नसंदोह, पंचसंग्रह आदि ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। ये नेमिषेण आचार्यके प्रशिष्य और माधवसेनके शिष्य थे। इन्होंने अपने अनेक ग्रन्थोंमें रचनाका समय दिया है, इस लिए उनका समय निर्णीत है। वे विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके विद्वान् हैं। आचार्य शिवकोटिकी आराधनापर उन्होंने टीका तो नहीं लिखी है, परन्तु उसका संस्कृत पद्योंमें अनुवाद किया है जो विजयोदया और दर्पणके साथ प्रकाशित हो चुका है। पं अशाधरजीने अपने अनगारधर्मामृतकी टीकामें इस संस्कृत 'आराधना 'के कुछ क्रोक उद्धृत भी किये हैं।

इसकी रचना भगवती आराधनाकी प्रत्येक गाथाका अभिप्राय लेकर मुख्यतः संस्कृत अनुष्टृप् स्ठोकोंमें की गई है, बीच बीचमें दूसरे छन्द भी हैं। रचना प्रायः अनुवादरूप ही है।

जिस प्रतिपरसे उक्त मुद्रण हुआ है, उसमें प्रारंभके १९ श्लोक नहीं है, नष्ट हो गये हैं।

संस्कृत आराधनाका अन्तिम अंश इस प्रकार है—
आराधना भगवती कथिता स्वशक्त्या,
चिन्तामणि वितरितुं वुधाचिन्तनानि।
अह्नाय जन्मजलधिं तरितुं तरण्डं,
भव्यात्मना गुणवती ददतां समाधिम्॥ १२॥

श्रीदेवसेनोऽजनि माथुराणां गणी यतीनां विहितप्रमोदः।
तत्त्वावभासी विहितप्रदेषः सरोरुहाणामिव तिग्मरिहमः॥
धृतजिनसमयोऽजनिमहनीयो गुणमणिजलधेस्तद्नु यतिर्यः।
शामयमनिलयोऽमितगतिसूरिः प्रदलितमद्नो पदनतसूरिः॥
सर्वशास्त्रजलराशिपारगो नेमिषेणमुनिनायकस्ततः।
सोऽजनिष्ट भुवने तमोपहः शीतरिहमरिव यो जनिष्रयः॥

माधवसेनो ऽजिन मुनिनाथो ध्वंसितमायामदनकदर्थः ।
तस्य गरिष्ठो गुरुरिव शिष्यस्तस्विचारप्रवणमनीयः ॥ १७
शिष्यस्तस्य महियसो ऽिमतगितर्मा गित्रयालिम्बनीमेनां कल्मषमोषिणीं भगवतीमाराधनां श्रेयसीम् ॥ १८ ॥
आराधनेषा यदकारि पूर्णा मासैश्चतुर्भिन तद्दित चित्रं ।
महोद्यमानां जिनभाक्तिकानां सिद्ध्यन्ति कृत्यानि न कानि सद्यः॥१९॥
स्फुटीकृता पूर्वजिनागमादियं मया जने यास्यति गौरवं परं ।
प्रकाशितं किं न विश्चद्धवुद्धिना महार्घतां गच्छिति दुग्धतो घृतं ॥२०॥
अन्य टीकायं और टिप्पण

विजयोदया टीकामें पहली गाथाकी टीकाका प्रारंभ करते हुए लिखा है—
" सिद्धे जयप्पसिद्धे इत्यादि । अत्रान्ये कथयन्ति निवृत्तविषयरागस्य
निराकृतसकलपिग्रहस्य श्लीणायुषस्साधकस्याराधना विधानावबोधनार्थमिदं शास्त्रं
तस्याविष्ठप्रसिद्धचर्थामियं मंगलस्य कारिका गाथिति । असंयतसम्यग्दृष्टि संयतासंयतासंयतस्य वा निवृत्तविषयरागता सकलग्रन्थपिरत्यागो वास्ति । श्लीणायुष इति चानुपपन्नं ।
अश्लीणायुषोप्याराधकतां दर्शियिष्यति सूत्रं ' अणुलोमा वा सत्तू चारित्तविणासया
हवे जस्स ' इति । "

अर्थात् यहाँ 'अन्य ' कहते हैं कि जिसके विषयाराग निवृत्त हो गये हैं, जो सकल परिग्रहसे रहित है, जिसकी आयु क्षीण हो गई है, उस साधकको आराधनाकी विधि बतलानेके लिए यह शास्त्र है और उसकी विष्नरहित सिद्धिके लिए यह मंगलकारिका गाथा है। परन्तु जब असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और प्रमतसंयत आदि भी आराधक या साधक हैं, तब उन्हें निवृत्तविषयराग और निराकृतसकलपरिग्रह कैसे कह सकते हैं ? क्यों कि असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतांसंयतके निवृत्तविषयरागता और सकलपरिग्रहपरित्याग नहीं बन सकता है। इसी तरह क्षीणायुष कहना भी नहीं बन सकता है, क्यों कि 'अणुलोमा वा सत्तू' आदि सूत्रमें अक्षीणायु भी आराधक होता है, ऐसा दिखलाया है।

इस उल्लेखसे ऐसा मालूम होता है कि विजयोदया टीकाकारके सामने कोई टीका थी, जिसमें ' सिद्धे जयप्पसिद्धे ' आदि गाथाकी टीकामें साधकको निवृत्त-

१ पनेकी प्रतिमें और बम्बईकी प्रतिमें भी ' विराधना ' पाठ है।

विषयराग, निराकृतसकलपरिग्रह और क्षीणायुष विशेषण दिये हैं; परन्तु इन विशेषणोंका देना वे ठीक नहीं समझते हैं।

इसके सिवाय उन्होंने और भी कई जगह 'अत्र परा व्याख्या ' 'अत्रान्ये व्याच-क्षते ' आदि कहकर अपना मत-भेद प्रकट किया है, इतना ही नहीं किन्तु अनेक स्थलोंपर तो वे उन पूर्ववर्तिनी टीकाओंका खण्डन करते हुए भी पाये जाते हैं। इससे उनके समक्ष अन्य टीकायें जरूर थीं, यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है।

पं० हीरालालजी शास्त्रीने जैनसिद्धान्तभास्कर (भाग ५, किरण ३) में अन्य टीकाओंके सम्बन्धमें कुछ और भी प्रकाश डाला है और वह यह कि—

१ पं० आशाधरने गाथा नं ४३० की व्याख्यामें मनुष्य-भवकी दुर्लभता बत-लाते हुए ' चुल्लय पासं धण्णं ' आदि गाथाका उल्लेख करनेके बाद लिखा है, " एते चुल्लीभोजनादिकथासम्प्रदायाः दशापि प्राकृतटीकादिषु विस्तरेणोक्ताः प्रतिपत्तव्याः । ''

२ गाथा नं० ५२५ की व्याख्यामें लिखा है, षट्त्रिंशद्गुणा यथा—अष्टैं। ज्ञानाचाराः, अष्टें। दर्शनाचाराश्च, तपो द्वादशाविधं, पंचसिमतयः तिस्रो गुप्तयश्चेति संस्कृतटीकायां । प्राकृतटीकायां तु अष्टाविंशति मूलगुणाः आचारवन्त्वादयश्चाष्टें।, इति षट्त्रिंशत्।

३ गाथा नं ० ५५० के 'काउसगा 'पदकी व्याख्या करते हुए लिखा है, 'काउसगां सामायिकदण्डकस्तवप्रयोगपूर्वकं बृहित्सिद्धभक्तिं कृत्वोपविश्य लघु-सिद्धभक्तिं करोतीति प्राकृतटीकाम्नायः। '

४ इनसे एक प्राकृतटीका और एक संस्कृतटीकाके अस्तित्वका स्पष्ट पता लगता है। इनके सिवाय जान पड़ता है कि कुछ और भी गद्यात्मक टीकांयें थीं, जिनके कर्त्ता मूलगाथाओं के कुछ भिन्न भिन्न पाठ निर्देश करते थे और टीका भी भिन्न करते थे। यथा—

गाथा नं ० १८१८ — एषा प्राकृतटीकाकारमतेन व्याख्या । अन्ये ' संयम-

१ पं० जुगलिक्शोरजी मुख्तारने (अनेकान्त वर्ष २, किरण १ में ) 'किमिरागकंबलस्सव ' आदि गाथा (नं० ५३७) की टीका (मूलाराधनादपेण) का एक उद्धरण और दिया है जिसमें संस्कृतटीकाका और उहिख है।

मेज्झाणीति ' पठित्वा अमेध्ययोग्यात्स्वयमशुचीनि सन्तीत्यर्थमाहुः । अपरे पुनः सालिलादीनित्यादिस्त्रं सामान्येन व्याख्यायोत्तरसूत्रेण प्रकृतं देहाशुचित्वं अनुसंद्धते। गाथा १९६७ अन्ये तु वासे वासे इति पठित्वा वर्षे वर्षे इत्यर्थे व्याचक्रुः । अपरे मासे मासे इति पाठं मत्वा एव शब्दं विकल्पार्थमीषुः ।

गाथा १९६८—अन्ये 'एगंता सलोगा 'इति पठित्वा एकान्तपरैः प्रायेणा-दृश्या इत्यर्थे प्रतिपन्ना; ××× अपरे तु 'दूरमगोड़ा ' इत्यस्य निषद्यास्थान-स्तंभापक्षया बह्वधः प्रवेशेत्यर्थमाहुः।

५ अमितगतिके संस्कृतपद्यानुवादके अतिरिक्त एक और पद्यानुवाद किसी आचार्यका है जिसके लगभग सौसे अधिक पद्य आशाधरजीने अपनी टीकामें 'उक्तं च ' 'तथोक्तं ' इत्यादिके रूपमें उद्भृत किये हैं। उनमेंसे एक यहाँ दिया जाता है—

मूल—पडिचोदणासहणवायखुभिदपडिवयणइंधणाइद्धो। चंडो हु कसायग्गी सहसा संपिज्जिलेज्जाहि ॥ २६५ अनु॰—प्रतिवचनेन्धनजनितः प्रतिकूलाचरणपवनसंचलितः। चण्डः कषायदहनः सहसा संप्रज्वलेत्पापः॥

इसी गाथाका अमितगतिकृत पद्यानुवाद यह है— वाक्यासाहिष्णुतावात्या प्रेरितः कोपपावकः। उदेति सहसा चंडो भूरिप्रत्युत्तरेन्धनः॥ २६५

पं० आशाधरजीके सामने मूलग्रन्थके कुछ टिप्पण भी थे। उनमेंसे एक तो श्रीचन्द्रकृत टिप्पणें था, जिसका उल्लेख गाथा नं० ५८९ की टीकामें इस प्रकार किया है—'' श्रीचन्द्रटिप्पणके त्वेवमुक्तम्।"

इसके सिवाय एक और टिप्पणकी खोज पं० जुगलिकशोरजी मुख्तांर (अनेकान्त वर्ष १, कि०१) ने आराधना-दर्पणसे लगाई है, जो जयनिदका **है**—

१ इसी गाथाका अमितगतिकृत पद्यानुवाद भी साथ ही उद्धृत किया गया है जिससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि यह दूसरा ही पद्यानुवाद है।

२ ये वही श्रीचन्द्र हैं जिन्होंने पुष्पदन्तके उत्तरपुराण और रिविषेणके पद्मचिरतके टिप्पण और पुराणसार आदि ग्रन्थ लिखे हैं, जो भोजदेवके समयमें १०८७ में थे और जिनके गुरुका नाम श्रीनिन्दि था।

गाथा नं १९९९ — कम्मेत्यादि । अत्र स कर्ममलः मिथ्यात्वादिस्तोक-कर्माणि । सिद्धिं सर्वार्थसिद्धिमिति जयनन्दिटिप्पणे व्याख्या ।

इन सब उल्लेखोंसे मालूम होता है कि भगवती आराधनापर पूर्वोक्त उपलब्ध टीकाओं के अतिरिक्त और भी अनेक टीकायें थीं जो अपराजितस्रिके सामने थीं और पं० आशाधरके सामने भी। यह नहीं कहा जा सकता कि जो अपराजित-स्रिको प्राप्त थीं वे ही पं० आशाधरको मिली थीं, अथवा वे उनके अतिरिक्त थीं। दोनोंकी संभावना है। पं० आशाधरने जयनिंद और श्रीचन्द्रके दो टिप्पणोंका भी उपयोग किया है। साथ ही एक अमितगतिका तथा दूसरा किसी अज्ञातनाम आचार्यका, इस तरह दो संस्कृत पद्यानुवाद, भी उनके समक्ष थे।

जिस ग्रन्थपर इतने अधिक टीका टिप्पण अनुवादादि किये गये, उसकी महत्ताके विषयमें क्या कहना है। बहुत कम ग्रन्थ ऐसे हैं जिनको इतनी अधिक टीकाओंका सौभाग्य प्राप्त हुआ हो।

# यापनीय साहित्यकी खोज

#### यापनीय संघ

जैनधर्मके मुख्य दो सम्प्रदाय हैं, दिगम्बर और श्वेताम्बर । इन दोनोंके अनुयायी लाखों हैं और साहित्य भी विपुल है, इसलिए इनके मतों और मत-भेदोंसे साधारणतः सभी परिचित हैं, परन्तु, इस बातका बहुत ही कम लोगोंको पता है कि इन दोके अतिरिक्त एक तीसरा सम्प्रदाय भी था जिसे 'यापनीय 'या 'गोप्य 'संघ कहते थे और जिसका इस समय एक भी अनुयायी नहीं है।

यह सम्प्रदाय भी बहुत प्राचीन है। देर्शनसारके कर्ता देवसेनस्रिके कथनानुसार कमसे कम वि० सं० २०५ से तो इसका पता चलता ही है और यह समय दिगम्बर-श्वेताम्बरें उत्पत्तिसे सिर्फ ६०-७० वर्ष बाद पड़ता है। इसलिए यदि मोटे तौरपर यह कहा जाय कि ये तीनों ही सम्प्रदाय लगभग एक ही समयके हें तो कुछ बड़ा दोष न होगा, विशेष कर इसलिए कि सम्प्रदायोंकी उत्पत्तिकी जो तिथियाँ बताई जाती हैं वे बहुत सही नहीं हुआ करतीं।

किसी समय यह सम्प्रदाय कर्नाटक और उसके आसपास बहुत प्रभावशाली रहा है। कदम्ब, राष्ट्रकूर्ट और दूसरे वंशोंके राजाओंने इस संघको और इसके

- १ कल्लाणे वरणयरे दुण्णिसए पंचउत्तरे जादे । जावणियसंघभावो सिरिकलसादो हु सेवडदो ॥ २९ ॥
- २ छत्तीसे वरिससए विक्समरायस्स मरणपत्तस्स ।
- 🔻 सोरहे वलहीए उप्पण्गो सेवडो संघो ॥ १ ॥

स्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार दिगम्बरोंकी उत्पत्ति वीरनिर्वाणके ६०९ वर्ष बाद (वि० सं० १३९ में ) हुई है ।

- ३ कदम्बवंशी राजाओंके दानपत्र, देखो जैनहितैषी, भाग १४, अंक ७-८ ।
- ४ देखो, इं० ए० १२ ए० १३-१६ में राष्ट्रकूट प्रभूतवर्षका दानपत्र ।
- ५ देखो इं० ए० जिल्द २ प० १५६-५९ में पथ्वीकोंगणि महाराजका दानपत्र ।

आचार्योंको अनेक भूमि-दानादि किये थे। प्रसिद्ध खेताम्बराचार्य हरिभद्रसूरिने अपनी ललितविस्तरामें यापनीयतंत्रका सम्मान-पूर्वक उल्लेख किया है।

श्रुतकेविलिदेशीयाचार्य शाकटायन (पाल्यकीर्ति) जैसे सुप्रसिद्ध वैयाकरण इस सम्प्रदायमें उत्पन्न हुए हैं। पउमचरिउ और अरिष्टनेभिचरिउके कर्ता अपभ्रंश भाषाके महाकवि स्वयंभू और त्रिभुवन स्वयंभू भी इसी सम्प्रदायके माळ्म होते हैं।

इस संघका लेप कब हुआ और किन किन कारणोंसे हुआ, इन प्रश्नोंका उत्तर देना तो बहुत परिश्रम-साध्य है, परंतु अभी तककी खोजसे यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि विक्रमकी पन्द्रहवीं शताब्दि तक यह सम्प्रदाय जीवित था। कागबाड़ेके श० सं १३१६ (वि० सं०१४५१) के शिलालेखमें, जो जैनमिन्दरके मोंहिरेमें है, यापनीय संघके धर्मकीर्ति और नागचन्द्रके समाधि-लेखोंका उल्लेख है। इनके गुरु नेमिचन्द्रको तुलुवराज्यस्थापनाचार्यकी उपाधि दी हुई है, जो इस बातकी द्योतक है कि वे एक बड़े राज्यमान्य व्यक्ति थे और इसलिए संभव है कि उनके बाद भी सौ पचास वर्ष तक इस सम्प्रदायका अस्तित्व रहा हो।

## यापनीय साहित्यका क्या हुआ ?

बेलगाँवके 'दोड्ड बस्ति ' नामक जैनमन्दिरकी श्रीनेमिनाथकी मूर्तिके नीचे एक खंडित लेखें है, जिससे माल्म होता है कि उक्त मन्दिर यापनीय संघके किसी पारिसय्या नामक व्यक्तिने शक ९३५ (वि० सं० १०७०) में बनवाया था और आजकल उक्त मन्दिरकी यापनीयोंद्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा दिगम्बरियोंद्वारा पूजी जाती है।

जिस तरह यापनीय संघकी उक्त प्रतिमा इस समय दिगम्बर संप्रदायद्वारा मानी-पूजी जाती है, क्या आश्चर्य है जो उनके कुछ साहित्यका भी समावेश उसके साहित्यमें हो गया हो! यापनीय संघकी प्रतिमायें निर्वस्त्र होती हैं, इसिलए

१ श्रीहरिभद्रसूरिका समय आठवीं राताब्दि है।

२ देखो प्राचीन लेखमाला भाग १ पृ० ६८-७२।

३ देखो बाम्बे यू० जर्नेलके मई १९३३ के अंकमें प्रो० ए० एन० उपाध्याय एम० ए० का ' यापनीय संघ ' नामक लेख और जैनदर्शन वर्ष ४ अंक ७ में उसका अनुवाद।

४ देखो जैनदर्शन वर्ष ४, अंक ७

सरसरी तौरसे नहीं पहिचानी जा सकर्ती कि वे दिगम्बर संप्रदायकी हैं या याप-नीयकी । इसी तरह यापनीय संघका बहुत-सा साहित्य भी तो ऐसा हो सकता है जो स्थूल दृष्टिसे दिगम्बर सम्प्रदाय जैसा ही माल्म हो । उदाहरणके लिए हमारे सामने शाकटायन व्याकरण है ही । वह दिगम्बर सम्प्रदायमें सैकड़ों वर्षोंसे केवल मान्य ही नहीं है उसपर बहुत-से दिगम्बर विद्वानोंने टीकायें तक लिखी हैं।

शाकटायनाचार्यके व्याकरणके अतिरिक्त दो और ग्रन्थ प्रकाशमें आये हैं जिनमेंसे एकका नाम 'स्त्री-मुक्ति प्रकरण' और दूसरेका 'केविल-मुक्ति प्रकरणें 'हैं। इन ग्रन्थोंमें नामके अनुसार स्त्रीको उसी भवनें मोक्ष हो सकता है और केविली भोजन करते हैं, इन दो बातोंको सिद्ध किया गया है। चूँकि ये दोनों सिद्धान्त दिगम्बर सम्प्रदायसे विरुद्ध हैं, शायद इसीलिए इनका संग्रह दिगम्बर भण्डारोंमें नहीं किया गया परन्तु खेताम्बर सम्प्रदाय इन बातोंको मानता है इसलिए उसके भण्डारोंमें यह संग्रहीत रहा।

पाल्यकीर्ति ( शाकटायन ) का एक साहित्यविषयक ग्रन्थ भी था जिसका मत राजशेखरने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ काव्य-मीमांसामें उद्भृत किया है ।

जैसा कि पाठकोंको आगे चलकर माल्म होगा यापनीय संघ सूत्र या आगम-प्रन्थोंको भी मानता था और उनके आगमोंकी वाचना उपलब्ध वल्लभी वाचनासे, जो स्वेताम्बर संप्रदायमें मानी जाती है, शायद कुछ भिन्न थी। उसपर उनकी स्वतंत्र टीकार्ये भी होंगीं जैसी कि अपराजितस्रिकी दशवैकालिक सूत्रपर एक टीका थी। इस सब साहित्यमेंसे कुछ न कुछ साहित्य ज़रूर भिलना चाहिए।

जिस संप्रदायके अस्तित्वका पन्द्रहवीं शताब्दि तक पता लगता है और जिसभें शाकटायन और स्वयंभू जैसे प्रतिभाशाली विद्वान् हुए हैं, उसका साहित्य सर्वथा ही नष्ट हो गया होगा, इस बातपर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता। वह अवश्य होगा और दिगम्बर-श्वेताम्बर भण्डारोंमें ज्ञात-अज्ञात रूपमें पड़ा होगा।

विक्रमकी बारहवीं-तेरहवीं शताब्दि तक कनड़ी साहित्यमें जैन विद्वानोंने एकसे एक बढ़कर सैकड़ों ग्रन्थ लिखे हैं। कोई कारण नहीं है कि जब उस समय तक यापनीय संघके विद्वानोंकी परम्परा चली आ रही थी तब उन्होंने भी कनड़ी साहित्यको दस-बीस ग्रन्थ भेंट न किये हों।

१ जैन साहित्य-संशोधक भाग २ अंक ३,४ में ये प्रकरण प्रकाशित ही चुके हैं ।

यापनीय संघके साहित्यकी एक बड़ी भारी उपयोगिता यह है कि जैनधर्मका तुलनात्मक अध्ययन करनेवालोंको उससे बड़ी सहायता मिलेगी। दिगम्बर-क्वेताम्बर मत-भेदोंके मूलका पता लगानेके लिए यह दोनोंके बीचका और दोनोंको परस्पर जोड़नेवाला साहित्य है और इसके प्रकाशमें आये बिना जैनधर्मका प्रारम्भिक इतिहास एक तरहसे अपूर्ण ही रहेगा।

#### यापनीय सम्प्रदायका स्वरूप

मैंने अपने देर्शनसार-विवेचना और उसके परिशिष्टमें यापनीयोंका विस्तृत परिचय प्रमाणोंके सहित दिया है। यहाँ मैं उसकी पुनरावृत्ति न करके सार-मात्र लिख देता हूँ, जिससे इस लेखका अग्रिम भाग समझनेमें कोई असुविधा न हो।

लिलतिवस्तराके कर्त्ता हरिभद्रस्रि, पट्दर्शनसमुच्चयके टीकाकार गुणरत्नस्रि और षट्प्राभृतके व्याख्याता श्रुतसागरस्रिके अनुसार यापनीय संघके मुनि नम्न रहते थे, मोरकी पिन्छि रखते थे, पाणितलभोजी थे, नम्न मूर्तियाँ पूजते थे और वन्दना करनेवाले श्रावकोंको 'धर्म-लाभ' देते थे। ये सब बातें तो दिगम्बारियों जैसी थीं, परन्तु साथ ही वे मानते थे कि स्त्रियोंको उसी भवमें मोक्ष हो सकता है, केवली भोजन करते हैं और सम्रन्थावस्था और परशासनसे भी मुक्त होना सम्भव है। इसके सिवाय शाकटायनकी अमोधनृत्तिके कुछ उदाहरणोंसे माल्र्म होता है कि यापनीय संघमें आवश्यक, छेद-स्त्र, निर्युक्ति और दशवैकालिक आदि मन्थोंका पठन-पाठन होता थाँ, अर्थात् इन बातोंमें वे स्वेताम्बरियोंके समान थे।

१-२ देखो जैनहितेषी भाग १३ अंक ५-६ और ९-१०।

३ " या पंचजैनाभांसरंचिलकारिहतािप नग्नमूर्तिरिप प्रतिष्ठिता भवित सा न वन्दनीया न चार्चिनीया च ।"—षट्प्राभृतटीका पृष्ठ ७९ । श्रुतसागरके इस वचनसे मालूम होता है कि यापनीयोद्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायें नग्न होती थीं क्योंकि उनके विश्वासके अनुसार यापनीय पाँच जैनाभासोंके अन्तगत हैं।

४ एतकमावश्यकमध्यापय । इयमावश्यकमध्यापय ।—अमोघवृत्ति १--२-२०३-४ भवता खलु छेदस्त्रं वोढव्यम् । निर्युक्तिरधीष्व । निर्युक्तिरधीते । ४-४-१३३-४० कालिकसूत्रस्यानध्यायदेशकालाः पठिताः । ३-२-४७ अथो क्षमाश्रमणैस्ते ज्ञानं दीयते १-२-२०१

## अपराजितसूरि यापनीय थे

यापनीय संघकी मानताओंका थोड़ा-सा परिचय देकर अब हम यह बतलाना चाहते हैं कि क्या सचमुच ही कुछ यापनीय साहित्य ऐसा है जिसे इस समय दिगम्बर सम्प्रदाय अपना मान रहा है, जिस तरह कि कुछ स्थानों में उनके द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमाओंको ? इसके प्रमाणमें हम सबसे पहले मूलाराधनाकी टीका श्रीविजयोदयाको उपस्थित करते हैं, जो अपराजितसूरि या श्रीविजयाचार्यकी बनाई हुई है।

यह टीका भगवती आराधनांक वचनिकाकार पं॰ सदामुखर्जीके सम्मुख थी। सबसे पहले उन्होंने ही इसपर सन्देह किया था और लिखा था कि इस प्रन्थकी टीकाका कत्ती श्वेताम्बर है। वस्त्र, पात्र, कम्बलादिका पोषण करता है, इसलिए अप्रमाण है। सदामुखर्जी चूँकि यापनीय संघसे परिचित नहीं थे, इसलिए वे अपराजितस्रिको स्वेताम्बरके सिवाय और कुछ लिख भी नहीं सकते थे। इसी तरह स्व० डॉ० के० बी० पाठकको भी अमोधवृत्तिमें आवश्यक, छेदसूत्र, निर्युक्ति आदिके उदाहरण देखकर शाकटायनको स्वेताम्बर मान लेना पड़ा था, जो कि निश्चित रूपसे यापनीय थे।

अपराजितसूरिके यापनीय होनेका सबसे स्पष्ट प्रमाण यह है कि उन्होंने दश-वैकालिक सूत्रपर स्वयं एक टीका लिखी थी और उसका भी नाम इस टीकाके समान 'श्रीविजयोदया 'था। इसका जिक्र उन्होंने स्वयं ११९७ नम्बरकी गाथाकी टीकामें किया है, '' दशवैकालिकटीकायां प्रपंचिता उद्गमादिदोषा इति नेह प्रतन्यते।'' अर्थात् मैंने उद्गमादि दोषोंका वर्णन दशवैकालिक टीकामें किया है, इसलिए अब उसे यहाँ नहीं करता। दिगम्बर सम्प्रदायका कोई आचार्य किसी अन्य सम्प्रदायके आचार-प्रन्थकी टीका लिखेगा, यह एक तरहसे अद्भुत-सी बात है जब कि दिगम्बर सम्प्रदायकी दृष्टिमें दशवैकालिकादि सूत्र नष्ट हो चुके हैं। वे इस नामके किसी प्रन्थके अस्तित्वमें मानते ही नहीं हैं।

यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि श्वेतांबर संप्रदाय-मान्य जो आगम ग्रन्थ हैं यापनीयसंघ शायद उन सभीको मानता था; परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि दोनोंके आगमोंमें कुछ पाठ-भेद था और इसका कारण शायद यह हो कि उपलब्ध वल्लभी-वाचनासे पहलेकी कोई वाचना (संभवतः माथुरी वाचना) यापनीय संघके पास थी। क्यों कि विजयोदया टीकामें आगमोंके जो उद्धरण दिये गये हैं वे क्वेताम्बर आगमोंमें बिल्कुल ज्योंके त्यों नहीं, कुछ पाठ-भेदके साथ मिलते हैं।

## अचेलकताकी चर्चामें यापनीयत्व

जिस ४२७ नं० की गाथाकी टीकापरसे पं० सदासुखजीने टीकाकारको क्वेतांबरी करार दिया है, वह यह है—

## आचेलक्कुदेसियसेजाहररायपिंडकरियम्मे । वद्जेट्ठपडिकम्मणे मासं पज्जो सवणकप्पो ॥

इस गाथामें दश प्रकारके श्रमणकल्प अर्थात् श्रमणें। या जैन साधुओं अञ्चार गिनाये हैं, उनमें सबसे पहला श्रमणकल्प आचेलक्य या निर्वस्नता है। साधुओं को क्यों नम्न रहना चाहिए, और निर्वस्नतामें क्या क्या गुण हैं, वह कितनी आवश्यक है, इस बातको टीकाकारने खूब विस्तारके साथ लगभग दो पेजमें स्पष्ट किया है और उसका बड़े जोरोंसे समर्थन किया है। उसके बाद शंका की है कि यदि ऐसा मानते हो, अचेलकताको ही ठीक समझते हो, तो फिर पूर्वागमोंमें जो वस्न-पात्रादिका ग्रहण उपदिष्ट है, सो कैसे ?

पूर्वागमोंमें वस्त्रपात्रादि कहाँ कहाँ उपिदृष्ट हैं, इसके उत्तरमें आगे उन पूर्वागमोंमेंसे नाम और स्थानसिंहत अनेक उद्धरण दिये हैं। जिन आगमोंके वे उद्धरण हैं, उनके नामोंसे और उन उद्धरणोंका जो आभप्राय है, उससे साफ समझमें आ जाता है कि वे कोई दिगम्बर सम्प्रदायके आगम या शास्त्र नहीं हैं बिक वहीं हैं जो स्वेताम्बर सम्प्रदायमें उपलब्ध हैं और थोड़ेसे पाठ-भेदके साथ यापनीय संघमें माने जाते थे।

अक्सर ग्रन्थकार किसी मतका खंडन करनेके लिए उसी मतके ग्रन्थोंका भी हवाला दिया करते हैं और अपने सिद्धान्तको पुष्ट करते हैं। परन्तु इस टीकांमें ऐसा नहीं है। इसमें तो टीकाकारने अपने ही आगमोंका हवाला देकर अचेलकता सिद्ध की है और बतलाया है कि अपवादरूपसे अवस्था-विशेषमें ही वस्नका उपयोग किया जा सकता है, सदा नहीं।

१ अथैवं मन्यसे पूर्वांगमेषु वस्त्रपात्रादिग्रहणमुपदिष्टं तथा (तत्कथं ?)

पहला उद्धरण ' आचार-प्रणिधि ' का है ' और यह आचार-प्रणिधि दशवैकालिक सूत्रके आठवें अध्ययनका नाम है । उसमें लिखा है कि पात्र और कम्बलकी प्रतिलेखना करना चाहिए कि वे निर्जन्तुक हैं या नहीं। और फिर कहा
है कि प्रतिलेखना तो तभी की जायगी जब पात्र-कम्बलादि होंगे, उनके बिना
वह कैसे होगी दूसरा उद्धरण आचारांगसूत्रका है । उसके ' लोक-विचय '
नामके दूसरे अध्ययनके पाँचवें उद्देश्यमें भी कहा है कि भिक्षु पिन्छिका, रजोहरण, उगाह और कटासन इनमेंसे कोई उपिध रक्खे।

इसके आगे वत्थेसणा (वस्नेपणा) और पाएषणा (पात्रेपणा) के तीन उद्धरण दिये हैं जिनका सारांश यह है कि जो साधु हीमान या लजालु हो, वह एक वस्त्र तो धारण करे और दूसरा प्रतिलेखनाके लिए रक्खे, जिसका लिंग बडौल जुगुप्साकर हो वह दो वस्त्र तो धारण करे और तीसरा प्रातिलेखनाके लिए रक्खे और जिसे शीतादि परिषह सहन न हो वह तीन वस्त्र धारण करे और चौथा प्रातिलेखनाके लिए रक्खें। यदि मुझे तूंबी, लकड़ी या मिट्टीका अल्पप्रमाण, अल्पबीज, अल्पप्रसार, और अल्पाकारवाला पात्र मिलेगा, तो उसे ग्रहण करूँगाँ।

इन उद्धरणोंको देकर पूछा है कि यदि वस्त्र-पात्रादि ग्राह्य न हों तो फिर ये सूत्र कैसे लिये जाते हैं <sup>?</sup> "

इसके आगे भावना (आचारांगसूत्रका २४ वाँ अध्ययन) का उद्धरण दिया है कि भगवान् महावीरने एक वर्ष तक वस्त्र धारण किया और उसके बाद वे अचेलक (निर्वस्त्र) हो गये।

१—आचारप्रणिधौ भणितं । २-३-प्रतिलिखेत्पात्रकम्बलं घ्रुविमिति । असत्सु पात्रादिषु कथं प्रतिलेखना घ्रुवं क्रियते । ४-आचारस्यापि द्वितीयाध्यनो लोकविचयो नाम, तस्य पञ्चमे उद्देशे एवमुक्तम् । पिडलिहणं पादपुंछणं उग्गहं कडासणं अण्णदरं उपिधं पावेज्ज इति । ५-तथा वत्थेसणाए द्वत्तं तत्थ एसे हिरिमणे सेगं बत्थं वा धारेज्ज, पिडलेहणं विदियम् । तत्थ एसे जुग्गिदे दुवे बत्थाण धारेज्ज पिडलेहणं तिदियम् । तत्थ एसे पिरस्सहं अणिधहासस्स तगो वत्थाणि धारेज्ज पिडलेहणं चउत्थम् ।

६ पुनश्चोक्तं तत्रैव —आलाबुपत्तं वा दारुगपत्तं वा मट्टिगपत्तं वा अप्पपाणं अप्पबीजं अप्पसिदं तथा अप्पाकारं पात्रलाभे सित पिडिग्गहिस्सामीति ।

७ वस्त्रपात्रे यदि न याह्ये कथमेतानि सूत्राणि नीयन्ते ?

८ वरिसं चीवरधारी तेन परमचेलके तु जिणे।

सूत्रकृतांगकं पुण्डरीक अध्ययनमें कहा है कि साधुको किसी वस्त्रपात्रादिकी प्राप्तिके मतलबसे धर्मकथा नहीं कहनी चाहिए और निशीयसूत्रके दूसरे उद्देश्यमें भी कहा है कि जो भिक्ष वस्त्र-पात्रोंको एक साथ ग्रहण करता है उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त लेना पड़ता है।

शंकाकार कहता है कि इस तरह सूत्रोंमें जब वस्त्र-ग्रहण निर्दिष्ट है, तब अचेलता कैसे बन सकती है ? इसके समाधानमें टीकाकार कहते हैं कि आगममें अर्थात् आचारांगादिमें आर्यिकाओंको तो वस्त्रकी अनुज्ञा है परन्तु मिक्षुओंको नहीं है। और जो परीपह सहन करनेमें असमर्थ है वही वस्त्र ग्रहण करता है । और फिर इस बातकी पृष्टिमें आचारांग तथा कर्ल्य (बृहत्कल्प) के दो उद्धरण देकर आचारांगका एक दूसरा सूत्र बतलाया है जिसमें कारणकी अपेक्षा वस्त्र ग्रहण करनेका विधान है अोर फिर उसकी टीका करते हुए लिखा है — यह जो कहा है कि हेमन्त ऋतुके समाप्त हो जाने पर परिजीर्ण उपिधको रख दे, सो इसका अर्थ यह है कि यदि शीतका कष्ट सहन न हो तो वस्त्र ग्रहण कर ले और फिर ग्रीष्मकाल आ जाने पर उसे उतार दे। इसमें कारणकी अपेक्षा ही ग्रहण कहा गया है । परन्तु जीर्णको छोड़ दे, इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि हढ़ (मजबूत) को न छोड़े । अन्यथा अचेलता-वचनसे विरोध आ जायगा। वस्त्रकी परिजीर्णता प्रक्षालनादि संस्कारके अभावसे कही

१-ण कहेजो धम्मकहं बत्थपत्तादिहेदुमिदि ।

२-किसणाइं वत्थकंबलाइं जो भिक्खू पिडिगाहिदि पज्जिदि मासिगं लहुगं इदि ।

३-एवं सूत्रनिर्दिष्टे चेले अचेलता कथं इति।

४–आर्थिकाणामागमे अनुज्ञातं वस्त्रं, कारणापेक्षया भिक्ष्णान् । हीमानयोग्यशरीरावयवो दुश्चर्माभिलम्बमानवीजां वा परीषहसहने वा अक्षमः स गृह्णाति ।

५—हिरिहेनुकं व होइ देहदुगुंछंति देहे जुग्गिदगे धारेज सियं वत्थं परिस्सहाणं च ण विहासीति :

६-द्वितीयमपि सृत्रं कारणमपेक्ष्य वस्त्रग्रहणमित्यस्य प्रसाधकं आचारांगे विद्यते—'अह पुण एवं जाणेज । पातिकंते हेमंतेहिं सुपडिवण्णे से अथ पडिजुण्णमुवधि पदिट्ठावेज्ज । '

गई है, दृढ़का त्याग करनेके लिए नहीं और यदि ऐसा मानोगे। कि संयमके लिए पात्र-ग्रहण सिद्ध है तो यह ठीक नहीं है। क्यों कि अचेलताका अर्थ है परिग्रहका त्याग और पात्र परिग्रह है, इसलिए उसका त्याग सिद्ध है। अर्थात् वस्न-पात्र-ग्रहण कारणसापेक्ष है। जो उपकरण कारणकी अपेक्षा ग्रहण किये जाते हैं उनका जिस तरह ग्रहणका विधान है उसी तरह उनका परिहरण भी अवश्य कहना चाहिए । इसिलए बहुतसे सूत्रोंमें अर्थाधिकारकी अपेक्षा जो वस्त्र-पात्र कहे हैं सो उन्हें ऐसा मानना चाहिए कि कारणसापेक्ष ही कहे गये हैं । और जो भावना ( आचा-रांगका २४ वाँ अध्ययन ) में कहा है कि भगवान् महावीरने एक वर्ष तक चीवर धारण किया और उसके बाद वे अचेलक हो गये, सो इसमें बहुत-सी विप्रत्तिपत्तियाँ हैं, अर्थात् बहुतसे विरोध और मत-भेद हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उस वस्त्रको जो वीर जिनके शरीरपर लटका दिया गया था, लटका देनेवाले मनुष्यने ही उसी दिन ले लिया था। दूसरे कहते हैं कि वह काँटों और डालियों आदिसे उलझते उलझते छह महीनेमें छिन्न भिन्न हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि एक वर्षसे कुछ अधिक बीत जानेपर खंडलक नामक ब्राह्मणने उसे ले लिया था और दूसरे कहते हैं कि जब वह हवासे उड़ गया और भगवानने उसकी उपेक्षा की, तो लटकानेवालेने फिर उनके कन्धेपर लटका दिया। इस तरह अनेक विप्रत्तिपत्तियाँ होनेके कारण इस बातमें कोई तत्त्व नहीं दिखलाई देता। यदि सचेल लिंग प्रकट करनेके लिए भगवान्ने वस्न ग्रहण किया था, तो फिर उसका विनाश क्यों इष्ट हुआ ? उसे सदा ही धारण किये रहना था। यदि उन्हें पता था कि वह नष्ट हो जायगा

१—हिमसमये शीतबाधासद्दः परिम्रह्य चेलं तस्मिनिष्कान्ते भीष्मे समायाते प्रतिष्ठापयेदिति कारणमपेक्ष्यं ग्रहणमाख्यातम् । परिजीर्णविशेषोपादानाद्दृढानामपरित्याग इति चेत् अचेलता-वचनेन विरोधः । प्रक्षालनादिसंस्कारविरहात्परिजीर्णता वस्त्रस्य किशता, न तु दृढ्स्य त्याग-कथनार्थं पात्रप्रतिष्ठापनास्त्रेणोक्ति ।

२-संयमार्थं पात्रग्रहणं सिद्धवित इति मन्यसे, नैव। अचेलता नाम परिग्रहत्यागः पात्रं च परिग्रह इति तस्यापि त्यागः सिद्ध एवेति । तस्मात्कारणापेक्ष वस्त्रपात्रग्रहणम् । यदुपकरणं ग्रह्यते कारणमपेक्ष्य तस्य ग्रहणविधिः ग्रहीतस्य च परिहरणमवश्यं वक्तव्यमेव । तस्माद्धस्तं पात्रं चार्थाधिकारमपेक्ष्य सूत्रेषु बहुषु यदुक्तं तत्कारणमपेक्ष्य निर्दिष्टमिति ग्राह्मम् ।

तो फिर उसका ग्रहण करना निरर्थक हुआ और यदि पता नहीं था तो वे अज्ञानी सिद्ध हुए । और फिर यदि उन्हें चेलप्रज्ञापना वांछनीय थी, तो फिर यह वचन मिथ्या हो जायगा कि प्रथम और अन्तिम तीर्थकरका धर्म आचेलक्य (निर्वस्त्रता) था'।

और जो यह कहा है कि जिस तरह में अचेलक हूँ उसी तरह पिछले जिन ( तीर्थिकर ) भी अचेलक होंगे, सो इससे भी विरोध आयगा। इसके सिवाय वीर भगवानके समान यदि अन्य तीर्थिकरोंके भी वस्त्र थे तो उनका वस्त्र-त्याग-काल क्यों नहीं बतलाया जाता है ? इसलिए यही कहना उचित मालूम होता है कि सब कुछ त्यागकर जब जिन (वीर भगवान्) स्थित थ तब किसीने उनके ऊपर वस्त्र डाल दिया था और वह एक तरहका उपसर्ग था।

इसके बाद कहा है कि परीषह-सूत्रोंमें ( उत्तराध्ययनमें ) जो शीत-दंश-मसक-तृणस्पर्श-परीपहोंके सहनके वचन हैं वे सब अचेलताके साधक हैं। क्योंकि जो सचेल या सबस्न हैं उन्हें शीतादिकी बाधा होती ही नहीं है<sup>3</sup>।

फिर उत्तराध्ययनकी ऐसी नौ गाथांये उद्धृत की हैं जो अचेलताको प्रकट

१—यच्चभावनायामुक्तं—' विरसं चीवरधारी तेण परमचेलगो जिनो ' ति तदुक्तं विप्रतिपत्ति-बहुलत्वात् । कथम् ? केचिद्धदन्ति तिसमन्नेव दिने तद्धस्त्रं वीरजिनस्य विलम्बनकारिणा गृहीतिमिति । अन्ये पण्मासाच्छिन्नं तत्कण्टकशाखादिभिरिति । साधिकेन वर्षेण तद्धस्त्रं खण्डलकशाह्मणेन गृहीतिमिति केचित्कथयन्ति । केचिद्धातेन पतितमुपेक्षितं जिनेनेति । अपरे वदन्ति-विलम्बनकारिणा जिनस्य स्कन्धे तदारोपितिमिति । एवं विप्रतिपत्तिबाहुल्यान्न दृश्यते तत्त्वम् । सचेलिंगप्रकटनार्थं यदि चेलप्रहणं जिनस्य, कथं तिद्धनाश इष्टः ? सदा तद्धारियत्व्यम् । किं च, यदि नश्यतीति शानं, निरर्थकं तस्य ग्रहणं, यदि न शातमशानस्य प्राप्नोति । अपि च चेलप्रशापना वांछिता चेत् 'आचेलको धम्मो पुरिमचरिमाणं' इति वचो मिथ्या भवेत् ।

२-यदुक्तं 'यथाहमचेली तथा होउ पच्छिमो इति होक्खदिति' तेनापि विरोध: । किं च जिनानामितरेषां वस्त्रत्यागकालः वीरजिनस्येव किं न निर्दिश्यते यदि वस्त्रं तेषामपि भवेत् । एवं तु युक्तं वक्तुं सर्वत्यागं कृत्वा स्थिते जिने केनचिद्धस्त्रं वस्तुं निक्षिप्तं उपसर्गं इति ।

३—इदं चाचेलताप्रसाधनपरं शीतदंशमशकतृणस्पर्शपरीषद्दनवचनं परीषद्दसृत्रेषु । निद्द सचेलं शीतादयो वाधन्ते ।

करती हैं और इस तरह इस आचेलक्य श्रमणकल्पकी समाप्त की गई है।

इससे अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि व्याख्याकार यापनीय संघके हैं और वे उन सब आगमोंको मानते हैं जिनके उद्धरण उन्होंने अचलताके प्रकरणमें दिये हैं। उनका अभिप्राय यह है कि साधुओंको नम रहना चाहिए, नम रहनेकी ही आगमोंकी प्रधान आशा है और कहीं कहीं जो वस्त्रादिका उल्लेख मिलता है सो उसका अर्थ इतना ही है कि यदि कभी अनिवार्य जरूरत आ पहे, शीतादिकी तकलीफ बरदास्त न हो, या शरीर बेडोल घिनोना हो तो कपहा प्रहण किया जा सकता है परन्तु वह प्रहण करना कारणसोपक्ष है और एक तरहसे अपवादरूप है? । भगवान महावीरकी वे उन सब भिन्न भिन्न कथाओंका उल्लेख करते हैं जो उनके कुछ काल तक वस्त्रधारी रहनेके सम्बन्धमें स्वेताम्बर-सम्प्रदायमें प्रचलित रही हैं और दिगम्बर सम्प्रदायमें जिनका कहीं जिक्न तक नहीं है ।

१-स्थानाभावसे यहाँ उत्तराध्ययनकी चार ही गाथायें दी जाती हैं--

परिचत्तेसु वत्थेसु ण पुणो चेलमादिए।
अचेलपवरो भिक्खू जिणरूबधरे सदा ॥
अचेलगस्स लूहस्स संजयस्स तवस्सिणो।
तणेसु सयमाणस्स णं ते होदि विराहिणा॥
ण मे णिवारणं अत्थि छवित्ताणं ण विज्जई।
अहं तु अग्गि सेवामि इदि भिक्खू ण चिंतए॥
आचेलक्को य जो धम्मो जो वायं पुणरुत्तरो।
देसिदो वड्डमाणेण पासेण य महप्पणा॥

२ इस विषयमें यापनीय संघकी तुलना शुरूके भट्टारकोंसे की जा सकती है। वे थे तो दिगम्बर सम्प्रदायके ही अनुयायी, श्रीकुन्दकुन्दकी आम्नायके माननेवाले और नम्नताके पोषक, परन्तु अनिवार्य आवश्यकता होनेपर वस्त्रोंका भी उपयोग कर लेते थे। यो तो वे अपने मठोंमें वस्त्र छोड़कर नम्न ही रहते थे और भोजनके समय भी नम्न हो जाते थे। श्रीश्रुत-सागरसृरिने षट्पाहुड टीकामें इसे अपवादवेष कहा है। यथा—

"कलो किल म्लेच्छादयो नग्नं दृष्ट्वा उपद्रवं यतीनां कुर्वन्ति, तेन मण्डपदुगें श्रीवसन्त-कीर्तिना स्वामिना चर्यादिवेलायां तट्टीसारादिकेन शरीरमाच्छाच पुनस्तन्मुञ्चित इत्युपदेशः कृतः संयामिनां । इत्यपवादवेषः । " अर्थात् कलिकालमें यतियोको नग्न देखकर म्लेच्छांदि विजयोदया टीकाका यह एक ही प्रसंग उसे यापनीय सिद्ध करनेके लिए काफी है और इसी लिए यह खास तौरसे पाठकोंके सामने पेश किया गया है। और भी कई प्रसंग और उद्धरण दिये जा सकते हैं परन्तु उनमें जो दिगम्बर-यापनीय भेद हैं वे इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें जल्दी नहीं समझाया जा सकता और उनपर विवाद भी किया जा सकता है।

# अपराजितसूरिकी गुरु-परम्परा

श्रीविजयोदया टीकाके अनुसार अपराजितसूरि बलदेवसूरिके शिष्य और चन्द्रनिद्धि महाप्रकृत्याचार्यके प्रशिष्य थे। नागनिद्ध गणिकी चरण-सेवासे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और श्रीनिद्धगणिके कहनेसे उन्होंने यह टीका लिखी थी। वे आरातीय सूरियोंमें श्रेष्ठ थे। श्रीविजय उनका दूसरा नाम थों और शायद इसीसे इस टीकाका तथा दशवैकालिक टीकाका नाम श्रीविजयोदया रक्खा गया है।

दिगम्बर-सम्प्रदायके किसी भी सघकी गुर्वावली या पद्टावलीमें यह गुरुपरम्परा

उपद्रव करते हैं, इससे मण्डपदुर्ग (मांडलगढ़) में वसन्तकीति स्वामीने मुनियोंको यह उपदेश किया कि आहारादिके लिए निकलते समय चटाई, सादड़ी (बाँस या खजूरके पत्तोंसे बनी हुई चटाईके दुकड़े) से शरीर ढँक लेना और फिर उसे छोड़ देना। यह अपवाद-वेश है। तत्त्वार्थटीकामें इन्हीं श्रुतसागरने इसे द्रव्यलिंग कहा है। यथा—'' द्रव्यलिङ्गिनः असमर्था महर्षयः शीतकालादौ कम्बलादिकं गृहीत्वा न प्रक्षालयन्ते न सीव्यन्ति न प्रयत्नादिकं कुर्वन्ति अपरकाले परिहरंतीति।" अर्थात् द्रव्यलिंगी असमर्थ महर्षि शीतकालादिमें कम्बलादिकं ग्रहण कर लेते हैं, परन्तु न उन्हें धोते हैं, न सींते हैं, न उनके लिए कुछ प्रयत्न करते हैं और फिर उसे छोड देते हैं।

१—" चन्द्रनन्दिमहाप्रकृत्याचार्य-प्रशिष्येण आरातीयसूरिचूलामणिना नागनन्दिगणि-पादपद्मोपसेवाजातमतिलवेन बलदेवसूरिशिष्येण जिनशासनोद्धरणधीरेण लब्धयशःप्रसरेणापरा-जितसूरिणा श्रीनन्दिगणिनावचोदितेन रचिता—।"

२---आशाधरने अपराजितका अपने ग्रन्थोंमें श्रीविजयाचार्यके नामसे भी उद्घेख किया है---- " एतच्च श्रीविजयाचार्यविरचितसंस्कृतमूलाराधनटीकायां सुस्थितस्त्रे विस्तरतः समर्थितं हृष्टव्यं। " -----अनगारधर्मामृत टीका ए० ६७३

नहीं मिलती और यह आरातीय पद भी विनयदत्त, श्रीदत्त और अर्हद्दत्त, इन चार आचार्यों से सिवार्य और किसी भी आचार्यके लिए व्यवहृत नहीं किया गया है। सर्वार्थिसिद्ध टीकां अनुसार भगवान् साक्षात् शिष्य गणधर और श्रुतकेव-लियों के बाद जो आचार्य हुए और जिन्हों ने दशवैकालिकादि सूत्र उपनिबद्ध किये हैं वे आरातीय कहलाते हैं। चूँकि अपराजितसूरिने दशवैकालिककी टीका लिखी थी, शायद इसीलिए वे 'आरातीय-चूडामणि' कहलाते हों। दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार दशवैकालिकादि अंगबाह्य श्रुत तो हैं; परन्तु उसकी दृष्टिमें वे छिन्न हो गये हैं और जो उपलब्ध हैं वे अप्रमाण हैं। अतएव दिगम्बर सम्प्रदायका कोई भी आचार्य इस पदवीका धारक नहीं है।

# यापनीयोंका नन्दिसंघ

गंगवंशी पृथ्वीकोङ्गणि महाराजका शक ६९८ (वि० सं० ८३३) का एक दान-पत्रै मिला है जो श्रीपुर (शिरूर) के 'लोकतिलक 'नामक जैनमंदिरको 'पौन्नािल 'नामक ग्रामके रूपमें दिया था। उसमें जो गुरूपरम्परा दी है वह इस प्रकार है—श्रीचन्द्रनिन्द गुरु, उनके शिष्य कुमारनिन्द, उनके कीर्तिनिन्द और उनके विमलचन्द्राचार्य। इन्हें श्रीमूलर्मूलगणाभिनन्दित नंदिसंघ, एरे गित्तूर

१-विनयधरः श्रीदत्तः शिवदत्तं।ऽन्योऽर्हदत्तनामैते ।

आरातीयाः यतयस्ततोऽभवन्नङ्गपूर्वेधराः ॥ २४ ——श्रुतावतार

२- त्रयो वक्तारः सर्वज्ञतीर्थेकरः इतरो वा श्रुतकेवली आरातीयश्चेति ।

---अनगारधर्मामृतटीका पृ० ६७३

आरातीयेः पुनराचार्येः कालदोषात्संक्षिप्तायुर्भतिवलिशिष्यानुग्रहार्थं दशवैकालिकाद्युपनिवद्धं तत्प्रमाणमर्थतस्तदेवेदिमिति क्षीरार्णवजलं घटगृहीतिमव । ——अ० १, मृत्र २०

३-इण्डियन एण्टिक्वेरी २-१५६-५९ श्रीमूल्झरणाभिनन्दितनन्दिसंघान्वय**एरे**गित्तूरनाम्नि गणे मूलिकलगच्छे स्वच्छतरगुणकिरणप्रतिप्रह्नादितसकललोकश्चन्द्र इवापरश्चन्द्रनन्दिनामा गुरुरासीत् …।

४-'श्रीमूलमूलशरणाभिनन्दित' पाठ शायद ठीक नहीं है । सम्भव हे पढ़नेवालेने 'गण को 'शरण' पढ लिया हो ।

नामक गण और मूलिकल गच्छका बतलाया है। हमारा खयाल है कि जिस तरह मूल संघके अन्तर्गत एक नन्दिसंघ है, उसी तरह यापनीय संघके अन्तर्गत भी एक नन्दिसंघ था । इसके प्रमाणमें हम राष्ट्र-कूटनरेश द्वि० प्रभूतर्विषेक एक दीन-पत्रको पेश कर सकते हैं, जिसके द्वारा शक ७३५ ( वि० सं० ८७० ) को यापनीय-नन्दिसंघके विजयकीर्तिके शिष्य अर्ककीर्ति मुनिको मान्यपुरके (मैसूर राज्यके नेल मंगल ताल्लुकेके मौने नामक य्रामके ) शिलाग्राम जिनेन्द्रभवनको एक गाँव भेंट किया गया था। उसमें स्पष्टतासे ' श्रीयापनीय-निदसंघ-पुंनागतृक्षमूलगण ' लिखा हुआ है । इस निद-संघके अन्तर्गत उसकी शाखारूप पुंनागवृक्षमूल नामका गण था। जिस तरह मूलसंघके अन्तर्गत, देशीय, काणूर आदि गण हैं, उसी तरह यापनीय नन्दिसंघमें यह भी था। रायबार्गके शिलालेखमें जो ई० स० १०२० का लिखा हुआ है, यापनीयसंघ-पुन्नागत्रक्षमूलगणके कुमारकींर्तिदेवको कुछ दान दिया गया है। इसी तरह कोल्हापुरके ' मंगलवारबस्ति ' नामक जैनमन्दिरकी एक प्रतिमाके नीचे भी एक शिलालेख<sup>3</sup> है जिससे मालूम होता है कि पुंन्नागवृक्षमूलगण-यापनीयसंघके विजयकीर्ति पण्डितके शिष्य और रविष्णके भाई वोमिष्णने उसकी प्रतिष्ठा कराई थी। इन दो लेखोंमें यापनीयसंघ पुन्नागतृक्षमूलगणका उल्लेख तो है परन्तु नन्दि-संघका नहीं है, फिर भी यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि नन्दिसंघ यापनीयोंमें भी था और उसके अन्तर्गत पुत्रागवृक्षमूल गण था।

# द्रविड संघमें भी नन्दिसंघ

यापनीय संघ ही नहीं द्रविड या द्रिमल संघमें भी नन्दिसंघ नामका संघ था,

१-इं० ए० जिल्द १२, ए० १३-१६ ... श्रीयापनीयनन्दिसंघपुंनागवृक्षमूलगणे श्रीकीर्त्याचार्यान्वये ...।

२-जर्नल आफ दि बाम्बे हिस्टारिकल सुसाइटी जिल्द ३, पृष्ठ० १६२-२००

३- प्रो० के० जी० कुंडनगरने कनड़ी मासिक पत्र ' जिनविजय ' (सन १९३२) में यह और यापनीयोंके अन्य लेख प्रकाशित किये थे। इनका उहिंख प्रो० उपाध्यायने अपने ' यापनीय संघ ' शीर्षक लेखमें किया है। देखो जैनदर्शन वर्ष ४, अंक ७।

जिसका उल्लेख कई शिलालेखोंमें मिलता है और यह एक मार्केकी बात है कि देवसेनसूरिने यापनीयके समान द्रविड़ संघको भी जैनाभासोंमें गिना है ।

प्रायः प्रत्येक संघमें गण, गच्छ, अन्वय, बाले आदि शाखायें रहती थीं। कभी कभी गण-गच्छादिको संघ और संघोंको गण या गच्छ भी लिख दिया जाता था। मतलब सबका मुनियोंके एक समृहसे था।

# संघों और गणोंके नामोंकी उपपत्ति

इन संघों या गणेंसि कुछके नाम देशोंके नामसे जैसे द्रविड, माथुर, लाड़-बागड़ आदि, कुछ ग्रामोंके नामसे जैसे कित्तूर, नामलूर, तगरिल, श्रीपुर्र, इनसोगे आदि, और कुछ दूसरे चिह्नोंसे रक्खे गये हैं।

इन्द्रनिदिने श्रुतावतारमें लिखा है कि जो मुनि शाल्मलिन्नक्षमूलसे आये उनका अमुक नाम पड़ा, जो अशोकवाटिकासे आये उनका अमुक । इस विषयमें जो मत-भेद हैं उनका भी उन्होंने उल्लेख कर दिया है । यद्यीप नृक्षोंसे नामोंकी कोई ठीक उपपत्ति नहीं बैठती है फिर भी यह माननेमें कोई हर्ज नहीं कि शुरू शुरूमें कुछ संघों या गणोंके नाम नृक्षोंपरसे भी पड़े थे।

य पुन्नागवृक्षमूलगण और श्रीमूलमूलगण भी इसी तरहके माल्म होते हैं। पुंनाग नागकेसरको कहते हैं और श्रीमूल शाल्मिल या सेमरको। बंगला भाषामें

> १-श्रीमद्द्रमिलसंघेरिमन्नित्त्संघेऽस्त्यरुंगलः । अन्वयो भाति योऽशेषशास्त्रवारीशपारगः ॥ ...श्रीमद्द्रमिणगणदनिद्संघदरुङ्गलान्वयदाचार्यावलियेन्ते दोडे... — जैनशिलालेखसंग्रह पृ० ३९७

#### २-दिक्षणमहुराजादो दाविडसंघो महामोहो।

३-७-इन नामोंके स्थान कर्नाटकमें अब भी हैं। बिल, गच्छ और अन्वयके नाम इन्हींपरसे रक्खे गये हैं। गित्तूर और कित्तूर एक ही हैं। कित्तूरका पुराना नाम कीर्तिपुर है जो पुन्नाट देशकी राजधानी था। 'एरे 'कनडीमें 'बड़े 'को कहते हैं। कित्तूर और 'एरे गित्तूर 'दोनों ही नामके गण या गच्छ हैं।

८-ये शाल्मिलमहादुममूलाचतयोऽभ्युपगताः, ये खण्डकेसरदुममूलान्मुनयः समागताः प्रथितादशोकवाटात्समागता ये मुनीश्वराः इत्यादि ।

सेमरको 'शिमूल' कहते हैं जो 'श्रीमूल'का ही अपभ्रंश मालूम होता है। कनड़ीमें भी सेमरके लिए सम्भव है कि शिमूल या श्रीमृलसे ही मिलता जुलता कोई शब्द हो।

संस्कृत कोषोंमें निन्द भी एक वृक्षका नाम है, इससे कल्पना होती है कि शायद निन्दसंघ नाम भी उक्त वृक्षके कारण पड़ा होगा। ऐसी दशामें मूल संघके समान अन्य संघोंमें भी निन्द संघ होना स्वाभाविक है।

हमारा अनुमान है कि पृथ्वीकौङ्गणि महाराजकं दानपत्रमें जिन चन्द्रनिद आचार्यका उल्लेख है, उनके ही प्रशिष्य अपराजितसूरि होंगे। उक्त दानपत्रमें उनके एक शिष्य कुमारनिदकी ही शिष्य-परम्परा दी है, संभव है दूसरे शिष्य बलदेवकी परम्परामें अपराजितसूरि हुए हों।

दानपत्रमें दिगम्बर सम्प्रदायके मूलसंघान्तर्गत नन्दिसंघसे पृथक्त्व प्रकट करनेके लिए ही शायद 'श्रीमूलमूलगणाभिनन्दित 'विशेषण दिया गया है।

# क्या शिवार्य भी यापनीय थे ?

अपराजितसूरिके विषयमें विचार करते समय मूल भगवती आराधनामें भी कुछ बातें ऐसी मिली हैं जिनसे उसके कर्ता शिवार्य भी यापनीय संघके मालूम होते हैं। देखिए—

१ इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमें लिखा है कि आर्य जिननन्दि गणि, आर्य सर्वगुप्त गणि और आर्य मित्रनन्दि गणिके चरणोंसे अच्छी तरह सूत्र और उनका अर्थ समझकर और पूर्वाचार्योंकी रचनाको उपजीव्य बनाकर 'पाणितलभोजी' शिवार्यने यह आराधना रची । हम लोगोंके लिए प्रायः ये सभी नाम अपरिचित हैं ।

अवगमियपायमूले सम्मं सुत्तं च अत्थं च ॥ २१६१ पुट्वायरियणिवद्धा उपजीवित्ता इमा ससत्तीए । आराहणा सिवजेण पाणिदलभोइणा रइदा ॥ २१६२

१---अजाजिणणंदिगाणिअजमित्तणंदीणं ।

२—यापनीय संघके मुनियोंमें कीर्तिनामान्त अधिकतासे हैं —जैसे पाल्यकीर्ति, रिवकीर्ति, विजयकीर्ति, धर्मकीर्ति, आदि । निन्दि, ग्रप्त, चन्द्र, नामान्त भी काफी हैं जैसे —जिननिन्द, मित्र-निन्द, सर्वग्रप्त, नागचन्द्र, नेमिचन्द्र। पर इनस किसी संघका निश्चयपूर्वंक निर्णय नहीं हो सकता है।

अपराजितस्रिकी परम्पराके समान यह परम्परा भी दिगम्बर सम्प्रदायकी किसी पट्टावली या गुर्वावली आदिमें नहीं मिलती । इस धारणाके सही होनेका भी कोई पृष्ट और निर्भान्त प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि शिवकोटि और शिवार्य एक ही हैं जो स्वामि समन्तभद्रके शिष्य थे, जो कुछ प्रमाण इस सम्बन्धमें दिये जाते हैं, वे बहुत पीछेके गढ़े हुए माल्स होते हैं। स्वयं शिवार्य ही यह स्वीकार नहीं करते कि मैं समन्तभद्रका शिष्य हूँ।

२ अपराजितसूरि यदि यापनीय संघके थे तो अधिक सम्भावना यही है कि उन्होंने अपने ही सम्प्रदायके ग्रन्थकी टीका की होगी।

३ आराधनाकी गाथायें काफी तादादमें क्वेताम्बर सूत्रोंमें मिलती हैं , इससे शिवार्यके इस कथनकी पुष्टि होती है कि पूर्वाचार्योंकी रची हुई गाथायें उनकी उपजीव्य हैं।

४ जिन तीन गुरुओंके चरणोंमें बैठकर उन्होंने आराधना रची है, उनमेंसे 'सर्वगृप्त गणि ' शायद वही हैं, जिनके विषयमें शाकटायनकी अमोघवृत्तिमें लिखा है कि '' उपसर्वगृप्तं व्याख्यातारः।'' १-३-१०४। अर्थात् सारे व्याख्याता या टीकाकार सर्वगुप्तसे नीचे हैं। चूँकि शाकटायन यापनीय संघके थे इसलिए विशेष सम्भव यही है कि सर्वगुप्त यापनीय संघके ही सूत्रों या आगमोंके व्याख्याता हों।

५ शिवार्यने अपनेको 'पाणितलभोजी ' अर्थात् हाथोंमें ग्रास लेकर भोजन करनेवाला कहा है। यह विशेषण उन्होंने अपनेको श्वेताम्बर सम्प्रदायसे अलग प्रकट करनेके लिए दिया है। यापनीय साधु हाथपर ही भोजन करते थे।

६ आराधनाकी ११३२ वीं गाथामें 'मेदस्स मुण्णिस्स अक्खाणं ' (मेतार्यमुनेराख्यानम् ) अर्थात् मेतार्य मुनिकी कथाका उल्लेख किया गया है । पं॰ सदासुखजीने अपनी वचनिकामें इस पदका अर्थ ही नहीं किया है। यही

१-देखी 'आराधना और उसकी टीकार्ये' शीर्पक लेख।

२—अनन्तकीर्ति-प्रन्थमालामें प्रकाशित भगवती आराधना वचनिकाके अन्तमें उन गाथा-ओंकी एक सूची दी है जो मूलाचार और आराधनामें एक-सी हैं और पं० सुखलालजी-द्वारा सम्पादित 'पंच प्रतिक्रमण सूत्र 'में मूलाचारकी उन गाथाओंकी सूची दी है जो भद्र-बाहुकृत ' आवश्यकनिर्शुक्ति 'में भी हैं।

हाल नई हिन्दी टीकाके कर्त्ता पं० जिनदासजी शास्त्रीका भी है। संस्कृतटीकाकार पं० आशाधरजीने तो इस गाथाकी विशेष टीका इसलिए नहीं की है कि वह सुगम है परन्तु आचार्य अमितगतिने इसका संस्कृतानुवाद करना क्यों छोड़ दिया? वे मेतार्यके आख्यानसे परिचित नहीं थे, शायद इसी कारण।

मेतार्यमुनिकी कथा श्वेताम्बर सम्प्रदायमें बहुत प्रसिद्ध हैं । वे एक चाण्डालिनीके लड़के थे परन्तु किसी सेठके घर पले थे। अत्यन्त दयाशील थे। एक
दिन वे एक सुनारके यहाँ भिक्षांक लिए गये। उसने अपनी दूकानमें उसी समय
सोनेके जौ बन।कर रक्ले थे। वह भिक्षा लानेके लिए भीतर गया और मुनि वहीं
दूकानमें खड़े रहे जहाँ जौ रक्ले थे। इतनेमें एक क्रौंच (सारस) पक्षीने आकर
वे जौ चुग लिये। सुनारको सन्देह हुआ कि मुनिने ही जौ चुरा लिये हैं। मुनिने
पक्षीको चुगते तो देख लिया था परन्तु इस भयसे नहीं कहा कि यदि सच बात
मालूम हे। जायगी तो सुनार सारसको मार डालेगा और उसके पेटमेंसे अपने जौ
निकाल लेगा। इससे सुनारको सन्देह हो गया कि यह काम मुनिका ही है, इसने
ही जौ चुराये हैं। उसने उन्हें बहुत कष्ट दिया और अन्तमें भीगे चमड़ेमें कस
दिया। इससे उनका शरीरान्त हो गया और उन्होंने केवल-ज्ञान प्राप्त किया। मेरी
समझेंमें इस ढंगकी कथा दिगम्बर सम्प्रदायमें नहीं है।

७ दश स्थितिकल्पोंके नामवाली गाथा जिसकी टीकापर अपराजितसूरिको यापनीय संघ सिद्ध किया गया है, जीतकल्प-भाष्यकी १९७२ नं० की गाथा है। खेता-म्बर सम्प्रदायकी अन्य टीकाओं और निर्युक्तियोंमें भी यह भिलती है और आचार्य प्रभाचन्द्रने अपने प्रभयकमलमार्तण्डके स्त्री-मुक्ति-विचार (नया एडीशन ए० १३१) प्रकरणमें इसका उल्लेख खेताम्बर सिद्धान्तके रूपमें ही किया है—

" नाचालेक्यं नेष्यते ( अपि ईष्यतेव ) ' आचेलक्कुद्देसिय-सेज्जाहर-रायपिंड-कियिकम्मे ' इत्यादेः पुरुषं प्रात दश्चिष्ठस्य स्थितिकल्पस्य मध्ये तदुपदेशात् । " आराधनाकी ६६५ और ६६६ नम्बरकी गाथायें भी दिगम्बर सम्प्रदायके

१-देखो आवश्यक-निर्युक्ति गाथा ८६७-७०।

२-चाण्डालिनीके लड़केका मुनि होना भी शायद दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुकूल नहीं है।

३—चतारिजणा भत्तं (पाणय) उवकप्पंति अगिलाणए पाउग्गं । छंडियमवगददोसं अमाइणो लद्धिसंपणा ॥

साथ मेल नहीं खाती हैं। उनका अभिप्राय यह है कि लिब्धयुक्त और मायाचार रहित चार मुनि ग्लानिरहित होकर क्षपककं योग्य निर्दोप भोजन और पानक (पेय) लावें। इसपर पं० सदासुखजीने आपित की है और लिखा है कि "यह भोजन लानेकी बात प्रमाणरूप नाहीं है।" इसी तरह 'सेजोगासणिसेजों' आदि गाथापर (जो मूलाचारमें भी है) कि विवर वृन्दावनदासजीको होका हुई थी और उसका समाधान करनेके लिए दीवान अमरचन्दजीको पत्र लिखा था। दीवानजीने उत्तर दिया था कि "इसमें वैयावृत्ति करनेवाला मुनि आहार आदिसे मुनिका उपकार करे; परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है। कि आहार स्वयं हाथसे बनाकर दे। मुनिकी ऐसी चर्या आचारांगमें नहीं बतलाई है।"

८ आराधनाका चालीसवाँ 'विजहना ' नामका अधिकार मी विलक्षण और दिगम्बर सम्प्रदायके लिए अभूतपूर्व है, जिसमें मुनिक मृत शरीरको रात्रि-भर जागरण करके रखनेकी और दूसरे दिन किसी अच्छे स्थानमें वैसे ही (बिना जलाये) छोड़ आनेकी विधि वर्णित है । अन्य किसी दिगम्बर प्रन्थमें अभी तक यह पारसी लोगों जैसी विधि देखनेमें नहीं आई है।

९ नम्बर १५४४ की गाथामें कहा है कि घोर अवमीदर्य या अल्प मोजनके कष्टसे बिना संक्लेश बुद्धिके भद्रबाहु मुनि उत्तम स्थानको प्राप्त हुएँ। परन्तु दिगम्बर सम्प्रदायकी किसी भी कथामें भद्रबाहुके इस ऊनोदर-कष्टके सहनका उल्लेख नहीं है।

१० नं० ४२८ की गार्थीमें आधारवत्त्व गुणके धारक आचार्यको 'कप्पववहारधारी' विशेषण दिया है और कल्प-व्यवहार, निशीथ सूत्र, स्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध

१—सेजोगासणिसेजा तहो उवहिपडिलिहरणिह उवगाहो ।—मूलाचार ३९१ आहारोसयभोयणविकिंचणं वंदणादीणं ॥

<sup>—</sup>भगवती आराधना ३१०

२-देखो ' आराधना और उसकी टीकार्ये ' शीर्षक लेख।

३-देखो म० अ० वचनिकाकी मूमिका पृष्ठ १२ और १३

४-ओमोदारिए घोराए भद्दबाहुअसंकिलिहमदी। घोराए विगिंछाए पडिवण्णो उत्तमं ठाणं॥

५-चोद्दस-दस-णव-पुन्वी मतामदी सायरोव्व गंभीरो । कप्पववहारधारी होदि हु आधारवं णाम ॥

यन्थ हैं। इसी तरह ४०७ नम्बरकी गार्थामें निर्यापक गुरुकी खोजके लिए परसंघमें जानेवाले मुनिकी 'आयार-जीद-कप्पगुणदीवणा 'होती हैं। विजयोदया टीकामें इस पदका अर्थ किया है, 'आचारस्य जीतसंज्ञितस्य कल्पस्य गुण-प्रकाशना।' और पं० आशाधरकी टीकामें लिखा है, 'आचारस्य जीदस्य कल्पस्य च गुणप्रकाशना। एतानि हि शास्त्राणि रत्नत्रयतामेव दर्शयन्ति।' पं० जिनदासशास्त्रीने हिन्दी अर्थमें लिखा है कि 'आचारशास्त्र, जीतशास्त्र और कल्पशास्त्र इनके गुणोंका प्रकाशन होता है।' अर्थात् तीनोंके मतसे इन नामोंके शास्त्र हैं और यह कहनेकी जरूरत नहीं कि आचारांग और जीतकत्य खेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं।

इन सब बातोंसे मेरा अनुमान है कि शिवार्य भी यापनीय संघके आचार्य होंगे। पण्डित जन सावधानीसे अध्ययन करेंगे तो इस तरहकी और भी अनेक बातें मूल प्रन्थमें उन्हें मिलेंगीं जो दिगम्बर सम्प्रदायके साथ मेल नहीं खातीं। मैने तो यहाँ दिग्दर्शन मात्र किया है। साम्प्रदायिक आग्रहसे और पाण्डित्यके जोरसे खींच-तान करके मेल बिठाया जा सकता है, परन्तु इतिहासके विद्यार्थी ऐसे पाण्डित्यसे दूर रहते हैं, उनके निकट सत्यकी खोज ही बड़ी चीज है।

अन्तमें मैं फिर इस बातपर जोर देता हूँ कि यापनीय संघके साहित्यकी खोज होनी चाहिए, जो न केवल हमारे प्राचीन मन्दिरोंमें ही बन्द पड़ा है बिल्क विज-योदयाटीका और मूलाराधनाके समान उसे हम अबतक कुछका कुछ समझते रहे हैं।

अपभ्रंश भाषाके महाकिव स्वयंभूको महापुराण (पुष्पदन्तकृत ) की टिप्पणीमें यापनीय संघका लिखा है। स्वयंभूके पउमचरिय और हरिवंशपुराण उपलब्ध हैं। पुष्पदन्तने अपने महापुराणमें स्वयंभूका स्मरण किया है।

शाकटायनने अपने एक सूत्रमें कहा है, 'उपविशेषवादिनं कवयः' (१-३-१०४) अर्थात् सारे किव विशेषवादिसे नीचे हैं और वादिराजसूरिने अपने पार्श्वनाथचरितमें उनके 'विशेषाभ्युदय' काव्यकी प्रशंसा की है। ये विशेषवादि भी यापनीय संघके जान पड़ते हैं।

१-आयारजीदकप्पगुणदीवणा अत्तसोधिनिज्झंझा ।

अज्ञवमद्दव-लाघव-तुद्धी पल्हादणं च गुणाः ॥

यही गाथा जरासे पाठान्तरके साथ १३० वें नम्बरपर भी है। उसमें 'तुट्टी पल्हादणं च गुणा: 'की जगह 'भत्ती पल्हादकरणं च 'पाठ है।

# सोमदेवसूरिका नीतिवाक्यामृत

#### ग्रन्थपरिचय

सोमदेवसूरिका 'नीतिवाक्यामृत ' संस्कृत साहित्य-सागरका एक अमूल्य और अनुपम रत्न है। इसका प्रधान विषय राजनीति है। राजा और उसके राज्य-शासनसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रायः सभी आवश्यक बातोंका इसमें विवेचन किया गया है। यह सारा ग्रन्थ गद्यमें है और सूत्र-पद्धतिसे लिखा गया है। इसकी प्रति-पादनशैली बहुत ही सुन्दर, प्रभावशालिनी और गभीर है। बहुत बड़ी बातको एक छोटेसे वाक्यमें कह देनेकी कलामें इसके कर्त्ता सिद्धहस्त हैं। जैसा कि ग्रन्थके नामसे ही प्रकट होता है, इसमें विशाल नीति-समुद्रका मन्थन करके सारभूत अमृत संग्रह किया गया है और इसका प्रत्येक वाक्य इस बातकी साक्षी देता है।

यह ग्रन्थ ३२ समुद्देशोंमें विभक्त है और प्रत्येक समुद्देशमें उसके नामके अनुसार विषय प्रतिपादित हैं।

# प्राचीन राजनीतिक साहित्य

राजनीति, चार पुरुषाथाँमेंसे दूसरे अर्थपुरुषार्थके अन्तर्गत हैं। जो लोग यह समझते हैं कि प्राचीन भारतवासियोंने 'धर्म' और 'मोक्ष'को छोड़कर अन्य पुरुषाथाँकी ओर ध्यान नहीं दिया, वे इस देशके प्राचीन साहित्यसे अपिराचित हैं। यह सच है कि पिछले समयमें इन विषयोंकी ओरसे लोग उदासीन होते गये, इनका पठन पाठन बन्द होता गया और इस कारण इनके सम्बन्धका जो साहित्य था वह धीरे धीरे नष्टप्राय होता गया। फिर भी इस बातके प्रमाण मिलते हैं कि राजनीति आदि विद्याओंकी भी यहाँ खूब उन्नति हुई थी और इनपर अनेकानेक प्रन्थ लिखे गये थे।

उक्त प्रन्थोंमेंसे राजनीतिका महत्त्वपूर्ण प्रन्थ 'कौटिलीय अर्थशास्त्र ' अबसे

लगभग २२०० वर्ष पहले मौर्यवंशीय सम्राट् चन्द्रगुप्तके लिए आर्य चाणक्यने निर्माण किया थाँ। नन्दवंशका समूल उच्छेद करके उसके सिंहासनपर चन्द्र-गुप्तको आसीन करानेवाले चाणक्य कितने बड़े राजनीतिश्च थे, यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं है। उनकी राजनीतिश्चताका सबसे अधिक उज्ज्वल प्रमाण यह अर्थशास्त्र है। यह एक अद्भुत ग्रन्थ है और उस समयकी शासन-व्यवस्थापर ऐसा प्रकाश डालता है जिसकी पहले किसीने कल्पना भी न की थी। इसे पढ़नेसे माल्र्म होता है कि उस प्राचीन कालमें भी इस देशने राजनीतिमें आश्चर्यजनक उन्नति कर ली थी। इस ग्रन्थमें मनु, भारद्वाज, उशना (शुक्र), बृहस्पति, विशालाक्ष, पिशुन, पराशर, वातव्याधि, कौणपदन्त और बाहुदन्तीपुत्र नामक प्राचीन आचार्योंके राजनीतिसम्बन्धी मतोंका जगह जगह उल्लेख मिलता है। आर्य चाणक्य प्रारंभमें ही कहते हैं कि पृथिवीके लाभ और पालनेक लिए पूर्वाचार्योंने जितने अर्थशास्त्र प्रस्थापित किये हैं, प्रायः उन सबका संग्रह करके यह अर्थशास्त्र लिखा जाता है इससे माल्र्म होता है कि चाणक्यसे भी पहले इस विषयके अनेकानेक ग्रन्थ मौजूद थे और चाणक्यने उन सबका अध्ययन किया था।

चाणक्यके बादका एक और प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध है जिसका नाम 'नीतिसार' है और जिसे संभवतः चाणक्यके ही शिष्य कामन्दक नामक विद्वानने अर्थशास्त्रको संक्षिप्त करके लिखा है । अर्थशास्त्र प्रायः गद्यमें है; परन्तु नीतिसार स्ठोकबद्ध है ।

१ जान पड़ता है कि चन्द्रग्रप्त मोर्थ जैनधर्मके उपासक थे। 'तिलोयपण्णित्त 'नामक प्राकृत यन्थमें—जो विक्रमकी पाँचवीं शताब्दिके लगभगका है—लिखा है कि मुकुटधारी राजाओं में सबसे अन्तिम राजा चन्द्रग्रप्त था जिसने जिनदीक्षा ली।——देखो 'लोकविभाग और तिलोयपण्णित 'शीर्षक लेख।

२ सर्वशास्त्रानुपक्रम्य प्रयोगानुपल्म्य च । कौटिल्येन नरेन्द्रार्थे शासनस्य विधिः कृतः ॥ येन शास्त्रं च शस्त्रं च नन्दराजगता च भूः । अमर्षेणोद्धृतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम् ॥

३—पृषिव्या लामे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहृत्येकमिदर्थशास्त्रं कृतम् ।

४-देखो गुजराती प्रेस बम्बईके ' कामन्दकीय नीतिसार ' की भूमिका।

यह भी अपने ढंगका अपूर्व और प्रामाणिक ग्रन्थ है और अर्थशास्त्रको समझनेमें इससे बहुत सहायता मिलती है। इसमें भी विशालाक्ष, पुलोमा, यम आदि प्राचीन नीतिग्रन्थकर्त्ताओंके मतोंका उल्लेख है।

कामन्दकके नीतिसारके बाद जहाँ तक हम जानते हैं, यह नीतिवाक्यामृत ग्रन्थ ही ऐसा बना है, जो उक्त दोनों ग्रन्थोंकी श्रेणीमें रक्खा जा सकता है और जिसमें शुद्ध राजनीतिकी चर्चा की गई है। इसका अध्ययन भी कौटिलीय अर्थ-शास्त्रके समझनेमें बड़ी भारी सहायता देता है।

नीतिवाक्यामृतके कर्ताने भी अपने द्वितीय ग्रन्थ (यशस्तिलक) में गुरु, शुक्र विशालाक्ष, भारद्वाजके नीतिशास्त्रोंका उल्लेख किया है। मनुके भी बीसों स्रोकोंको उद्भृत किया है। नीतिवाक्यामृतमें विष्णुगुप्त या चाणक्यका और उनके अर्थशास्त्रका उल्लेख हैं। बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, आदिके अभिप्रायोंको भी उन्होंने नीतिवाक्यामृतमें संग्रह किया है, जिसका स्पष्टीकरण नीतिवाक्यामृतकी संस्कृत टीकासे होता है। स्मृतिकारोंसे भी वे अच्छी तरह परिचित माल्म होते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि नीतिवाक्यामृतके कर्ता पूर्वोक्त राजनीतिके

१—" न्यायादवसरमलभमानस्य चिरसेवकसमाजस्य विश्वप्तय इव नर्मसचिवोक्तयः प्रति-पन्नकामचारव्यवहारेषु स्वैरविहारेषु मम गुरुशुक्रविशालाक्षपरीक्षितपराशरभीमभीष्मभारद्वाजादि-प्रणीतनीतिशास्त्रश्रवणसनाथं श्रुतपथमभजन्त । "— यशस्तिलकचम्पू, आश्वास २, पृ० २३६।

२ '' दूषितोऽपि चरेद्धर्मे यत्र तत्राश्रमे रतः । समं सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम् ॥

इति कथिमदमाह वैवस्वतो मनुः । "—यशिस्तिलक आ० ४, पृष्ठ १०० । यह श्लोक मनुस्मृति अ० ६ का ६६ वाँ श्लोक है । इसके सिवाय यशिस्तिलक आश्वास ४, पृ० ९०-९१—११६ (प्रोक्षितं भक्षयेत्), ११७ (क्रीत्वा स्वयं), १२७ (सभी श्लोक) १४९ (सभी श्लोक), २८७ (अधीत्य) ये श्लोक भी मनुस्मृतिमें ज्यों के त्यों मिलते हैं। यद्यपि वहाँ यह नहीं लिखा है कि ये मनुके हैं। 'उक्तं च 'रूपमें ही दिये हैं।

३-नीतिवाक्यामृत पृ० ३६ सूत्र ९, पृ० १०७ सूत्र ४, पृ० १७१ सू० १४ आदि ।

४ " विप्रकीतावूढापि पुनर्विवाहदीक्षामर्हतीति स्मृतिकाराः "—नी० वा० ए० ३७७, स० २७; " श्रुतेःस्मृतेर्वाद्यवाद्यतरे "— यशस्तिलक आ० ४, ए० १०५; " श्रुतिस्मृतीभ्यामतीव बाह्ये " यशस्तिलक आ० ४, पृ० १११; " तथा च स्मृतिः " ए० ११६; और " इति स्मृति-कारकीर्तितमप्रमाणीकृत्य " पृ० २८७ ।

साहित्यसे यथेष्ट परिचित थे। बहुत संभव है कि उनके समयमें उक्त सबका सब साहित्य नहीं तो उसका अधिकांश उपलब्ध हो। कमसे कम पूर्वोक्त आचा-योंके ग्रन्थोंके सार या संग्रह आदि अवश्य उन्हें मिले होंगे।

इन सब बातोंसे और नीतिवाक्यामृतको अच्छी तरह पढ़नेसे हम इस परिणाम-पर पहुँचते है कि नीतिवाक्यामृत प्राचीन नीतिसाहित्यका सारभूत अमृत है। जिस तरह कामन्दकने चाणक्यके अर्थशास्त्रके आधारसे संक्षेपमें अपने नीतिसा-रका निर्माण किया है, उसी प्रकार सोमदेवस्र्रिने उनके समयमें जितना नीतिसा-हित्य प्राप्त था उससे और अर्थशास्त्रके आधारसे यह नीतिवाक्यामृत निर्माण किया। दोनोंमें अन्तर यह है कि नीतिसार श्लोकबद्ध है और नीतिवाक्यामृत गद्य।

यहाँ हम अर्थशास्त्र और नीतिवाक्यामृतके कुछ ऐसे अवतरण देते हैं जिनसे दोनोंकी समानता प्रकट होती है—

१—दुष्प्रणीतः कामकोधाभ्यामज्ञानाद्वानप्रस्थपरिव्राजकानपि कोपयति, किमङ्ग पुनर्गृहस्थान् । अप्रणीतो हि मात्स्यन्यायमुद्भावयति । बलीनवलं प्रसते दण्डधराभावे । —अर्थशास्त्र अध्याय ४,१५

दुष्प्रणीतो हि दण्डः कामक्रोधाभ्यामज्ञानाद्वा सर्वजनविद्वेषं करोति । अप्रणीतो हि दण्डो मात्स्यन्यायमुद्भावयति । बलीयानबलं प्रसते ( इति मात्स्यन्यायः ) ।

—नीतिवा० पृ० १०४-५।

२---ब्रह्मचर्यं चाषोडशाद्वर्षात् । अतो गोदानं दारकर्म च ।

-अर्थ० ५, ९।

ब्रह्मचर्यमाषाडशाद्वर्षात्तता गोदानपूर्वकं दारकर्म चास्य । ---नी० १६७ ।

३—पुरोहितमुदितोदितकुलशीलं पडंगे वेदे दैवे निमित्ते दण्डनीत्यां च अभि-विनीतमापदां दैवमानुषीणां अथर्वभिरुपायैश्च प्रतिकर्त्तारं कुर्वीत ।

अर्थ० ९,१५ ।

पुरोहितमुदितकुलशीलं षडंगवेदे दैवे निमित्ते दण्डनीत्यामभिविनीतमापदां दैवीनां मानुषीणां च प्रतिकर्त्तारं कुर्वीत । —नीति० १० १५९ ।

१ यशस्तिलक आ० ४ ५० १०० में नीतिकार भारद्वाजके षाङ्गुण्य प्रस्तावके दो श्लोक और विशालाक्षके कुछ वाक्य दिये हैं। ये विशालाक्ष संभवतः वे ही नीतिकार हैं जिनका उक्लेख अर्थशास्त्र और नीतिसारमें किया गया है।

४ परमर्भज्ञः प्रगल्भः छात्रः कापटिकः ।—अर्थ० अ० ११, पृ० ७, ३ परमर्भज्ञः प्रगल्भः छात्रः कापटिकः ।—नी० पृ० १७३

५—श्रूयते हि शुकसारिकाभिः मन्त्रो भिन्नः श्वभिरन्यैश्च तिर्यगोनिभिः। तस्मान्मन्त्रोद्देशमनायुक्तो नोपगच्छेत्। —अर्थ० अ०१५, प्र०११,४० अनायुक्तो न मन्त्रकाले तिष्ठेत्। श्रूयते हि शुकशारिकाभ्यामन्यैश्च तिर्यग्भिर्मन्त्र भेदः कृतः। —नीति० पृ०११८

६—द्वादशवर्षा स्त्री प्राप्तव्यवहारा भवति । षोडशवर्षः पुमान् । —अर्थ० द्वि० खण्ड, तृ० अ० १-२

द्वादशवर्षा स्त्री षोडशवर्षः पुमान् प्राप्तव्यवहारौ भवतः । —नीति० ३७३

इस तरहके और भी अनेक अवतरण दिये जा सकते हैं।

परन्तु इससे नीतिवाक्यामृतका महत्त्व कम नहीं होता। ऐसे विषयों के ग्रन्थोंका अधिकांश भाग संग्रहरूप ही होता है। क्योंकि उसमें उन सब तत्त्वोंका समावेश तो नितान्त आवश्यक ही होता है जो ग्रन्थकर्त्तांके पूर्व-लेखकोंद्वारा उस शास्त्रके सम्बन्धमें निश्चित हो चुकते हैं। उनके सिवाय जो नये अनुभव और नये तत्त्व उपलब्ध होते हैं उन्हें ही वह विशेषरूपसे अपने ग्रन्थमें लिपिबद्ध करता है और हमारी समझमें नीतिवाक्यामृत ऐसे तत्त्वोंसे खाली नहीं है। ग्रन्थकर्त्ताकी स्वतंत्र प्रतिभा और मौलिकता उसमें जगह जगह प्रस्फुटित हो रही है।

# ग्रन्थकर्ताका परिचय

गुरुपरम्परा — जैसा कि पहले कहा जा चुका है नीतिवाक्यामृतके कर्ताः श्रीसोमदेवस्रि हैं। वे देवसंघके आचार्य थे। दिगम्बर-सम्प्रदायके सुप्रसिद्ध चार संघोंमेंसे यह एक है।

सोमदेवके गुरुका नाम निमिदेव और दादागुरुका नाम यशोदेव था।
यथा—

श्रीमानस्ति च देवसंघितिलको देवो यशःपूर्वकः शिष्यस्तस्य बभूव सद्गुणनिधिः श्रीनिमिदेवाह्नयः। तस्याश्चर्यतपः स्थितेश्चिनवतेर्जेतुर्महावादिनां, शिष्योऽभूदिह सोमदेव इति यस्तस्यैष काव्यक्रमः॥ —यशस्तिलकचम्प

नीतिवाक्यामृतकी गद्यप्रशस्तिसे भी यह मालूम होता है कि वे नेमिदेवके शिष्य थे। साथ ही उसमें यह भी लिखा है कि वे महेन्द्रदेव भट्टारकके अनुज थे। इन तीनों महात्माओं — यशोदेव, नेमिदेव और महेन्द्रदेवके सम्बन्धमें हमें और कोई भी बात ज्ञात नहीं है। न तो कोई रचना ही उपलब्ध है और न अन्य किसी ग्रन्थादिमें इनका कोई उल्लेख ही मिला है। इनके पूर्वके आचार्योंके विषयमें भी कुछ ज्ञात नहीं है । सोमदेवसूरिकी शिष्य-परम्परा भी अज्ञात है । यशस्तिलकके टीकाकार श्रीश्रुतसागरसूरिने एक जगह लिखा है कि वादिराज और वादीभसिंह दोनों ही सोमदेवके शिष्य थे ; परन्तु इसके लिए उन्होंने जो प्रमाण दिया है वह किस ग्रन्थका है, यह नहीं बतलाया। यशस्तिलककी रचना शकसंवत् ८८१ (विक्रम १०१६) में समाप्त हुई है और वादिराजने अपना पार्श्वनाथचरित शक संवत् (वि० १०८२) में पूर्ण किया है; अर्थात् दोनोंके बीचमें ६६ वर्षका अन्तर है। ऐसी दशामें उनका गुरु-शिष्यका नाता होना दुर्घट जान पड़ता है । इसके सिवाय वादिराजके गुरुका नाम मतिसागर था और वे द्रविड संघके आचार्य थे। अब रहे वादीभसिंह, सो उनके गुरुका नाम पुष्पषेण था और पुष्पपेण अकलंकदेवके गुरुभाई थे, इसलिए उनका समय सोमदेवसे बहुत पहले जा पड़ता है। ऐसी अवस्थामें वादिराज और वादीभसिंहको सोमदेवका शिष्य नहीं माना जा सकता । ग्रन्थकर्ताके गुरु बड़े भारी तार्किक थे। उन्होंने तिरानवे वादियोंको पराजित करके विजय-कीर्ति प्राप्त की थी<sup>र</sup>।

इसी तरह महेन्द्रदेव भट्टारक भी दिग्विजयी विद्वान् थे। उनका 'वादीन्द्र-कालानल' उपपद इस बातकी घोषणा करता है।

तार्किकत्व — श्रीसोमदेवसूरि भी अपने गुरु और अनुजके सदृश बड़े भारी तार्किक विद्वान् थे। वे इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमें कहते हैं:—

अल्पेऽनुग्रहधीः समे सुजनता मान्ये महानादरः, सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्रचिते श्रीसोमदेवे मिय ।

१ " उक्तं च वादिराजेन महाकविना— ... स वादिराजोऽपि श्रीसोमदेवाचार्यस्य शिष्यः— वादीभसिंहोऽपि मदीयशिष्यः श्रीवादिराजोऽपि मदीयशिष्यः इत्युक्तत्वाच । " —यशस्तिलकटीका आ० २, ५० २६५

२ यशस्तिलकके ऊपर उद्भृत हुए श्लोकमें उन महावादियोंकी संख्या जिनको श्लीनेमिदेवने पराजित किया था—तिरानवे है; परन्तु नीतिवाक्यामृतकी गद्यप्रशस्तिमें पचपन है ।

यः स्पर्धेत तथापि दर्पदृढताप्रौढिप्रगाढाग्रह्स्तस्याखर्वितगर्वपर्वतपविमद्वाक्कृतान्तायते ॥

सारांश यह कि मैं छोटोंके साथ अनुग्रह, बराबरीवालोंके साथ सुजनता और बड़ोंके साथ मह्मन् आदरका वर्ताव करता हूँ। इस विषयमें मेरा चिरत्र बहुत ही उदार है। परन्तु जो मुझे ऐंठ दिखाता है, उसके लिए, गर्वरूपी पर्वतको विध्वंस करनेवाले मेरे वज्र-वचन कालस्वरूप हो जाते हैं।

# दर्पान्धबोधबुधसिन्धुरसिंहनादे, वादिद्विपोद्दलनदुर्धरवाग्विवादे। श्रीसोमदेवमुनिपे वचनारसाले, वागीइवरोऽपि पुरतोऽस्ति न वादकाले॥

भाव यह कि अभिमानी पण्डित गर्जोंके लिए सिंहके समान ललकारनेवाले और वादिगर्जोंको दलित करनेवाला दुर्धर विवाद करनेवाले श्रीसोमदेव मुनिके सामने, वादके समय वागीश्वर या देवगुरु बृहस्पति भी नहीं ठहर सकते।

यशास्तिलक चम्पूकी उत्थानिकामें कहा है-

# आजन्मकृदभ्यासाच्छुष्कात्तर्कात्तृणादिव ममास्याः। मातिसुरभेरभवदिदं सूक्तिपयः सुकृतिनां पुण्यैः॥ १७

अर्थात् मेरी जिस बुद्धिरूपी गौने जीवन-भर तर्करूपी सूखा घास खाया, उसीसे सजनोंके पुण्यसे अब यह काव्यरूपी दुग्ध उत्पन्न हो रहा है। इस उक्तिसे अच्छी तरह प्रकट होता है कि श्रीसोमदेवसूरिने अपने जीवनका बहुत बड़ा भाव तर्कशास्त्रके अभ्यासमें ही व्यतीत किया था। उनके स्याद्वादाचलसिंह, वादीभपंचानन और तार्किकचक्रवर्ती पद भी इसी बातके द्योतक हैं।

परन्तु वे केवल तार्किक ही नहीं थे, कान्य, न्याकरण, धर्मशास्त्र और राज-नीति आदिके भी धुरंघर विद्वान् थे।

कि वे महाकि थे और काव्यकलापर भी उनका असाधारण अधिकार था। समूचे संस्कृत साहित्यमें यशस्तिलक एक अद्भुत काव्य है और किवत्वके साथ उसमें ज्ञानका विशाल खजाना संग्रहीत है। उसका गद्य भी कादम्बरी, तिलकमञ्जरी आदिकी टक्करका है। सुभाषितोंका तो उसे आकर ही कहना चाहिए। उसकी प्रशंसामें स्वयं ग्रन्थकर्त्ताने यत्र तत्र जो सुन्दर पद्य कहे हैं, वे जानेन योग्य हैं—

#### असहायमनादर्शे रत्नं रत्नाकरादिव।

मत्तः काव्यमिदं जातं सतां हृदयमण्डनम् ॥१४— प्रथम आस्वास समुद्रसे निकले हुए असहाय, अनादर्श और सजनोंके हृदयकी शोभा बढ़ा-।वाले रत्नकी तरह मुझसे भी यह असहाय (मौलिक), अनादर्श (बेजोड़) भौर हृदय मण्डन काव्य-रत्न उत्पन्न हुआ।

कर्णाञ्जलिपुटैः पातुं चेतः सूक्तामृते यदि ।

श्रूयतां सोमदेवस्य नव्याः काव्योक्तियुक्तयः ॥२४६ - द्वितीय आ० यदि आपका चित्त कानोंकी अंजुलिसे स्कामृतका पान करना चाहता है, तो गोमदेवकी नई नई काव्योक्तियाँ सुनिए।

# लोकविक्त्वे कवित्वे वा यदि चातुर्यचञ्चवः।

सोमदेवकवेः सूक्तिं समभ्यस्यन्तु साधवः ॥ ५१३ ॥ -तृतीय आ॰ यदि सजनोंकी यह इच्छा हो कि वे लोकव्यवहार और कवित्वमें चातुर्य प्राप्त होरं तो उन्हें सोमदेव कविकी सूक्तियोंका अभ्यास करना चाहिए।

#### मया वागर्थसंभारे भुक्ते सारस्वते रसे।

कवयोऽन्ये भविष्यन्ति नूनमुच्छिष्टभोजनाः॥—चतुर्थ आ० पृ० १६५ मैं शब्द और अर्थपूर्ण सारे सारस्वत रस (साहित्य रस) को भोग चुका हूँ, अतएव अब जो अन्य किव होंगे, वे निश्चयसे उच्छिष्टभोजी या जूठा खानेवाले ोंगे, वे कोई नई बात न कह सकेंगे।

#### अरालकालव्यालेन ये लीढा साम्प्रतं तु ते।

राज्दाः श्रीसोमदेवेन प्रोत्थाप्यन्ते किमद्भुतम् ॥ -पं० आ० १६५ समयरूपी विकट अजगरेन जिन शब्दोंको निगल लिया था, अतएव जो मृत हो गये थे, यदि उन्हें श्रीसोमदेवने उठा दिया—जिला दिया तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। (इसमें 'सोमदेव 'शब्द शिष्ठ है। सोम चन्द्रवाची है और चन्द्रकी अमृत-किरणोंसे विषमूर्चिंछत जीव सचेत हो जाते हैं।)

उद्भृत्य शास्त्रजलधेर्नितले निमग्नैः

पर्यागतैरिव चिरादभिधानरःनैः।

या सोमदेवविदुषा विहिता विभूषा

वाग्देवता वहतु सम्प्रति तामनर्धाम् ॥ प० आ०, पृ० २६६

चिरकालसे शास्त्रसमुद्रके बिल्कुल नीचे डूबे हुए शब्द-रत्नोंका उद्धार करके सोमदेव पण्डितने जो यह बहुमूल्य आभूषण (काव्य) बनाया है, उसे श्रीसरस्वती देवी धारण करें।

इन उक्तियों से इस बातका आभास मिलता है कि आचार्य सोमदेव किस श्रेणीके किव थे और उनका उक्त महाकाव्य कितना महत्त्वपूर्ण है। पूर्वोक्त उक्ति-यों में अभिमानकी मात्रा विशेष रहनेपर भी वे अनेक अंशों में सत्य जान पड़ती हैं। सचमुच ही यशस्तिलक शब्द-रत्नों का खजाना है और जिस तरह माघकाव्यके विषयमें कहा जाता है, उसी तरह यदि कहा जाय कि इस काव्यको पढ़ लेनेपर फिर कोई नया शब्द नहीं रह जाता, तो कुछ अत्युक्ति न होगी। इसी तरह इसके द्वारा सभी विषयों की व्युत्पत्ति हो सकती है। व्यवहारदक्षता बढ़ानेकी तो इसमें देर सामग्री है।

महाकवि सोमदेवके वाक्कल्लोलपयोनिधि, कविराजकुंजर और गद्यपद्यविद्याधर चक्रवर्ती विशेषण उनके श्रेष्ठकवित्त्वके ही परिचायक है।

धर्माचार्यत्व — यद्यपि अभी तक सोमदेवस् रिका कोई स्वतंत्र धार्मिक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, परन्तु यद्यास्तिलकके अन्तिम दो आक्ष्वास, जिनमें उपासका-ध्ययन या श्रावकों के आचारका निरूपण किया गया है, इस बातके साक्षी हैं कि वे धर्मके बड़े भारी मर्मज्ञ थे। स्वामी समन्तभद्रके रत्नकरण्डके बाद श्रावकोंका आचारशास्त्र ऐसी उत्तमता, स्वाधीनता और मार्मिकताके साथ इतने विस्तृत-रूपमें आजतक किसी भी विद्वान्की कलमसे नहीं लिखा गया। जो लोग यह समझते हैं कि धर्मग्रन्थ तो परम्परासे चले आये हुए ग्रन्थोंके अनुवादमात्र होते है, उनमें ग्रन्थकर्ता विशेष क्या कहेगा, उन्हें यह उपासकाध्ययन अवश्य पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि धर्मशास्त्रोंमें भी मौलिकता और प्रतिभाके लिए कितना विस्तृत क्षेत्र है। नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिमें लिखा है:—

सकलसमयतर्के नाकलंकोऽसि वादिन्
न भवसि समयोक्तौ हंससिद्धान्तदेवः।
न च वचनविलासे पूज्यपादोऽसि तत्त्वं
वदसि कथमिदानीं सोमदेवेन सार्धम्॥

अर्थात् हे वादी, न तो तू समस्त दर्शन-शास्त्रोंपर तर्क करनेके लिए अकलंक-देवके तुल्य हैं; न जैनसिद्धान्तको कहनेके लिए हंस सिद्धान्तदेव हैं और न व्याक- रणमें पूज्यपाद है, फिर इस समय सोमदेवके साथ किस बिरतेपर बात करने चला है ?

इस उक्तिसे स्पष्ट है कि सोमदेवसूरि तर्क और सिद्धान्तके समान व्याकरणशा- स्त्रके भी पण्डित थे।

राजनीतिज्ञता—सोमदेवके राजनीतिज्ञ होनेका प्रमाण यह नीतिवाक्यामृत तो है ही, इसके सिवाय उनके यशस्तिलकमें भी यशोधर महाराजका चरित्रचित्रण करते समय राजनीतिकी बहुत ही विशद और विस्तृत चर्चा की गई है। पाठ-कोंको चाहिए कि वे इसके लिए यशस्तिलकका तृतीय आश्वास अवश्य पढ़ें।

यह आश्वास राजनीतिक तत्त्वोंसे भरा हुआ है। इस विषयमें वह अद्वितीय है। वर्णन करनेकी शैली बड़ी ही सुन्दर है। कवित्वकी कमनीयता और सरसतासे राजनीतिकी नीरसता न मालूम कहाँ चली गई है। नीतिवाक्यामृतके अनेक अंशोंका अभिप्राय उसमें किसी न किसी रूपमें अन्तर्निहित जान पड़ता है ।

जहाँ तक हम जानते हैं जैन विद्वानों और आचार्थों में — दिगम्बर और श्वेताम्बर देानों में — एक सोमदेवने ही राजनीतिशास्त्रपर कलम उठाई है। अतएव जैन विद्वानों द्वारा निर्मित साहित्यमें उनका नीतिवाक्यामृत अद्वितीय है। कमसे कम अब तक तो इस विषयका कोई दूसरा प्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है।

१ अकलंकदेव — अष्टराती, राजवातिक आदि यन्थोंके रचियता । हंस सिद्धान्तदेव – थे कोई सैद्धान्तिक आचार्य जान पड़ते हैं । पूज्यपाद — जैनेन्द्र व्याकरणके कर्ता देवनन्दि ।

२ नीतिवाक्यामृत और यशस्तिलकके कुछ समानार्थक वचनोंका मिलान कीजिए---

क--- बुमुक्षाकालो भोजनकालः---नी० वा०, ए० २५३।

चारायणो निशि, तिमिः पुनरस्तकाले, मध्ये दिनस्य धिषणश्चरकः प्रभाते । भुक्तिं जगाद नृपते मम चैष सर्गस्तस्याः स एव समयः क्षुधितो यदैव॥३२८॥ —यशस्तिलक, आ० ३, १० ५०९

<sup>(</sup> पूर्वोक्त पद्यमें चारायण, तिमि, धिषण और चरक इन चार आचार्योंके मतोंका उल्लेख किया गया है।)

ख—कोकविद्दवाकाम: निशिभुअति । चकोरवन्नक्तंकाम:दिवापकम् । — नी० पृ० २५७ अन्ये त्विदमाहु: —

यः कोकवदिवाकामः स नक्तं भोक्तुमईति ।

स भोक्ता वासरे यश्च रात्रौ रन्ता चकारवत् ॥ ३३०॥—यशस्तिलक, आ०२

ग्रन्थ-रचना—इस समय सोमदेवस्रिके केवल दो ही ग्रन्थ उपलब्ध हैं — नीतिवाक्यामृत और यशस्तिलकचम् । इनके सिवाय जैसा कि नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिसे माल्म होता है तीन ग्रन्थ और भी हैं—१ युक्तिचिन्तामणि, २ त्रिवर्गमहेन्द्रमातिलसंजल्प और ३ षणावितिप्रकरण । परन्तु अभीतक ये कहीं प्राप्त नहीं हुए हैं । इस लेखके अन्तमें जो 'दान-पत्र' दिया गया है उसमें उन्हें 'स्याद्वादोपनिषत्'का और अनेक सुभाषितोंका भी कर्त्ता बतलाया है । उक्त ग्रन्थोंमेंसे युक्तिचिन्तामणि तो अपने नामसे ही तर्कग्रन्थ माल्म होता है, दूसरा शायद नीतिवित्रयक हो । महेन्द्र और उसके सारथी मातिलके संवादरूपमें उसमें त्रिवर्ग अर्थात् धर्म, अर्थ और कामकी चर्चा की गई हो । तीसरेके नामसे सिवाय इसके कि उसमें ९६ प्रकरण या अध्याय हैं, विषयका कुछ भी अनुमान नहीं हो सकता है । चैं।थेंमें स्याद्वाद-न्यायका विवेचन होगा ।

विशाल अध्ययन — यशस्तिलक और नीतिवाक्यामृतके पढ़नेसे माल्म होता है कि सोमदेवसूरिका अध्ययन बहुत ही विशाल था। ऐसा जान पड़ता है कि उनके समयमें जितना साहित्य — न्याय, व्याकरण, काव्य, नीति, दर्शन आदि सम्बन्धी उपलब्ध था, उस सबसे उनका परिचय था। केवल जैन ही नहीं, जैनेतर साहित्यसे भी वे अच्छी तरह परिचित थे। यशस्तिलकके चौथे आश्वासमें (पृ०११३ में) उन्होंने लिखा है कि उर्व, भारिव, भवभूति, भर्तृहिर, भर्तृमेण्ठ, कण्ठ, गुणाढ्य, व्यास, भासे, वोस, कालिदास, बाणें, मयूर, नारायण, कुमार, माघ और राजशेखर आदि महाकिवयोंके काव्योंमें नम क्षपणक या दिगम्बर साधुओंका उल्लेख क्यों आता है ? उनकी इतनी अधिक प्रसिद्धि क्यों है ?

१ माणिकचन्द-यन्थमालाके 'तत्त्वानुशासनादि संग्रह 'में 'अध्यात्मतर्रगिणों ' नामका ४० पद्योंका एक छोटा-सा प्रकरण प्रकाशित हुआ है। बम्बईके ए० पन्नालाल सरस्वती भवनमें इसकी जो प्रति है उसमें इसका नाम 'योगमार्ग ' लिखा है और यही नाम ठीक मालूम होता है। संभव है, यह 'षण्णवितप्रकरण'में का ही एक प्रकरण हो अथवा अन्य किसी सोमदेवका हो। २ भास महाकविका 'पेया सुरा प्रियतमामुखमीक्षणीयं ' आदि पद्य भी पाँचवें आश्वासमें (पृ० २५०) उद्धृत है। ३ रघुवंशका भी एक जगह (आश्वास ४, पृ० १९४) उल्लेख है। ४ बाण महाकविका एक जगह और भी (आ० ४, पृ० १०१) उल्लेख है और लिखा है कि उन्होंने शिकारकी निन्दा की है।

इससे माल्रम होता है कि वे पूर्वोक्त किवयों के कार्यों से अवश्य पिरिचित थे। प्रथम आश्वासके ९० वें पृष्ठमें उन्होंने इन्द्र, चन्द्र, जैनेन्द्र, आपिशल और पाणिनिके व्याकरणों का जिक किया है। पूज्यपाद (जैनेन्द्रके कर्ता) और पाणिनिक उल्लेख और भी एक-दो जगह हुआ है। गुरु, गुरु, विशालक्ष, परीक्षित, पराशर, भीम, भीष्म, भारद्वाज आदि नीतिशास्त्रप्रणेताओं का भी कई जगह स्मरण किया गया है। कौटिलीय अर्थशास्त्रसे तो वे अच्छी तरह परिचित हैं ही। हमारे एक पण्डित मित्रके कथनानुसार नीतिवाक्यामृतमें सौ सवा सौके लगभग ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ वर्तमान कोशों में नहीं मिलता। अर्थशास्त्रका अध्यता ही उन्हें समझ सकता है। अर्थविवद्या, गजिविद्या, रत्नपरीक्षा, कामशीस्त्र, वैद्यंक आदि विद्याओं के आचार्यों का भी उन्होंने कई प्रसंगों में जिकर किया है। प्रजापतिप्रोक्त चित्रकँम, वराहमिहिरकृत प्रतिर्धाकाण्ड, आदित्यमैत, निमित्तां ध्याय, महाभौरेत, रत्नपरीक्षा, पतंजलिका योगशीस्त्र और वर्रहेंचि, व्यास, हरप्रबोधे , कुमारिलैकी उक्तियों के उद्धरण दिये हैं। सैद्धान्ति वैशिषक, तार्किक वैशेषिक, पाशुपत, कुलाचार्य, सांख्य, दशबल-शासन, जैमिनीय, बाईस्वत्य, वेदान्तवादि, कणाद

१—" पूज्यपाद इव शब्देतिहोषु ... पणिपुत्र इव पदप्रयोगेषु " यश० आ० २, ५० २३६ २, ३, ४, ५, ६—" रोमपाद इव गर्जावद्यासु, रैवत इव हयनयेषु, शुक्रनाश इव रत्नपरीक्षासु, दत्तक इव कन्तुसिद्धान्तेषु "—आ० ४, ५० २३६-२३७ | 'दत्तक ' कामशास्त्रके प्राचीन आचार्य हैं। वात्स्यायनने इनका उल्लेख किया है। 'चारायण' भी कामशास्त्रके आचार्य हैं। इनका मत यशस्तिलकके तीसरे आश्वासके ५०९ ५७में चरकके साथ प्रकट किया गया है।

७, ८, ९, १०, ११—उक्त पाँचों यन्थोंके उद्धरण यश० के चौथे आश्वासके पृ० ११२-१३ और ११९ में उद्धृत हैं। महाभारतका नाम नहीं है, परन्तु 'पुराणं मानवो धर्म: सांगो वेदश्चिकित्सितम्' आदि इलोक महाभारतसे ही उद्धृत किया गया है।

१२--तदुक्तं रत्नपरीक्षायाम्---' न केवलं ' आदि; आइवास ५, पृ० २५६

१३ — यशस्तिलम आ० ६, पृ० २७६-७७।

१४---१५--आ० ४, पृ० ९९।

१६---१७-आ० ५, पु० २५१-५४

१८—इन सब दर्शनोंका विचार पाँचवें आस्वासके पृ० २६९ से २७७ तक किया गया है।

ताथागत, कापिल, ब्रह्मोद्वैतवादि, अवधूत आदि दर्शन-सिद्धान्तोंपर विचार किया है। इनके सिवाय मतर्ज, भृगु, भर्ग, भरत, गौतम, गर्ग, पिंगल, पुलह, पुलोम, पुलस्ति, पराश्चर, मरीचि, विरोचन, धूमध्वज, नीलपट, ब्राहिल, आदि अनेक प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध आचार्योंका नामोल्लेख किया है। बहुतसे ऐतिहासिक दृष्टान्तोंका भी उल्लेख किया गया है। जैसे यवनदेश (यूनान १) में मिणकुण्डला रानीने अपने पुत्रके राज्यके लिए विषदूषित शराबके कुरलेसे अजराजाको, सूरसेन (मथुरा) में वसन्तमतीने विषमय आलतेसे रँगे हुए अधरोंसे सुरतविलास नामक राजाको, दशार्ण (भिलसा)में वृकोदरीने विपलिस करधनीसे मदनार्णव राजाको, मगध देशमें मिदराक्षीने तीखे दर्पणसे मन्मथविनोदको, पाण्ड्य देशमें चण्डरसा रानीने कबरीमें छुपी हुई छुरीसे मुण्डीर नामक राजाको मार डालों। इत्यादि। पौराणिक आख्यान भी बहुतसे आये हैं। जैसे प्रजापित ब्रह्माका चित्त अपनी लड़कीपर चलायमान हो गया, वररुचि या कात्यायनने एक दासीपर रीझकर उसके कहनेसे मद्यका घड़ा उठायाँ, आदि। इन सब बातोंसे पाठक जान सकेंगे कि आचार्य सोमदेवका ज्ञान कितना विस्तृत और व्यापक था।

विचारोंकी उदारता—यशस्तिलकके प्रारम्भके २० वें श्लोकमें कहा है—

## लोको युक्तिः कलाइछन्दोऽलंकाराः समयागमाः। सर्वेसाधारणाः सद्भिस्तीर्थमार्ग इव स्मृताः॥

अर्थात् सजनोंका कथन है कि व्याकरण, प्रमाणशास्त्र (न्याय), कलायें, छन्दःशास्त्र, अलंकारशास्त्र और (अईत, जैमिनि, किपल, चार्वाक, कणाद, बुद्धादिके) दर्शनशास्त्र तीर्थमार्गके समान सर्वसाधारण हैं। अर्थात् जिस तरह गंगादि तीर्थोंके मार्गपर ब्राह्मण भी चल सकते हैं और चाण्डाल भी, उसी तरह

१---देखो आऱवास ५, ५० २५२-५५ और २९९ ।

२ यशस्तिलक आ० ४, १० ५३। इन्हीं आख्यानोंका उल्लेख नीतिवाक्यामृत (१० २३२) में भी किया गया है। आश्वास ३-५० ४३१ और ५५० में भी ऐसे ही कई ऐतिहासिक दृष्टान्त दिये गये हैं।

३ यश० आ० ४ पृ० १३८-३९ ।

#### इनपर भी सबका अधिकार है।

इस उक्तिसे पाठक जान सकते हैं कि उनके विचार ज्ञानके सम्बन्धमें कितने उदार थे। उसे वे सर्वसाधारणकी चीज समझते थे और यही कारण है जो उन्होंने धर्माचार्य होकर भी अपने धर्मसे इतर धर्मके माननेवालोंके साहित्यका भी अच्छी तरहसे अध्ययन किया था, यही कारण है जो वे पूज्यपाद और भट्ट अकलंकदेवके साथ पाणिनि आदिका भी आदरके साथ उल्लेख करते हैं और यही कारण है जो उन्होंने अपना यह राजनीतिशास्त्र बीसों जैनेतर आचार्योंके विचारोंका सार खींचकर बनाया है। उनकी यह नीति नहीं थी कि ज्ञानका मार्ग भी संकीर्ण कर दिया जाय और संसारके विशाल ज्ञान-भाण्डारका उपयोग करना छोड़ दिया जाय।

# ग्रन्थकर्ताका समय और स्थान

नीतिवाक्यामृतके अन्तकी प्रशस्तिमें इस बातका कोई जिक्र नहीं है कि वह कब और किस स्थानमें रचा गया था; परन्तु यशस्तिलक चम्पूके अन्तमें इन दोनों बातोंका उल्लेख हैं—

" शकनृपकालातीतसंवत्सरशतेष्वष्टस्वेकाशीत्यधिकेषु गतेषु अङ्कतः (८८१) सिद्धार्थसंवत्सरान्तर्गतचैत्रमासमदनत्रयोदश्यां पाण्ड्य-सिंहल-चोल-चेरमप्रभृतीन्महीपतीन्प्रसाध्य मेलपाटीप्रवर्धमानराज्यप्रभावे श्रीकृष्णराजदेवे सति तत्पादपद्योपजीविनः समध्यातपञ्चमहाशब्दमहासामन्ताधिपतेश्चालुक्यकुलजन्मनः सामन्त-

१ " लांका व्याकरणशास्त्रम्, युक्तिः प्रमाणशास्त्रम्, ... समयागमाः जिनजैमिनिक-पिलकणचरचार्वाकशाक्यानां सिखान्ताः । सर्वसाधारणाः सिद्धः कथिताः प्रतिपादिताः । क इव तीर्थमार्ग इव । यथा तीर्थमार्गे ब्राह्मणाश्चलन्ति, चाण्डाला अपि गच्छन्ति, नास्ति तन्न दोषः । "—श्रतसागरी टीका ।

२ पाण्ड्य=वर्तमानमें मद्रासका 'तिनेवली'। सिंहल=सिलोन या लंका। चोल= मदरासका कारोमण्डल । चर=केरल, वर्तमान त्रावणकोर। ३ मुद्रित यन्थमें 'मेल्याटी' पाठ है। महापुराणमें पुष्पदन्तने इसीका अपभ्रंशरूप 'मेलाड़ि' दिया है। उत्तर अर्काट जिलेकी वाँदिवाश तहसीलका मेलाड़ि गाँव यही है। शक सं० ८८१ के लगभग यहाँ कृष्ण तृतीयकी छावनी रही थी। इसका जिक्र कई शिलालेखों और महापुराणमें है। राज-धानी मान्यखेटमें ही थी।

# चूडामणेः श्रीमद्रिकेसरिणः प्रथमपुत्रस्य श्रीमद्वद्यंगराजस्य लक्ष्मी-प्रवर्धमानवसुधारायां गङ्गधारायां विनिर्मापितिमदं काव्यमिति।"

अर्थात् चैत्र सुदी १२, शकसंवत् ८८१ (विक्रम संवत् १०३६) को जिस समय श्रीकृष्णराजदेव पाण्ड्य सिंहल, चोल, चेर आदि राजाओंको जीत कर मेलपाटी नामक सेना-शिविरमें थे उस समय उनके चरणकमलोपजीवी सामन्त बिह्मकी—जो चालुक्यवंशीय अरिकेसरीके प्रथम पुत्र थे—राजधानी गंगधारामें यह काव्य समाप्त हुआ।

कृष्णराजदेव (तृतीय कृष्ण) राष्ट्रकृट या राठौर वंशके महाराजा थे और इनका दूसरा नाम अकालवर्ष था। ये अमोघवर्ष तृतीयके पुत्र थे। इनका राज्यकाल कमसे कम ८६७ से ८९४ तक प्रायः निश्चित है। ये दक्षिणके सार्वभौम-राजा थे और बड़े प्रतापी थे। इनके अधीन अनेक माण्डलिक या करद राज्य थे। कृष्णराजने—जैसा कि सोमदेवसूरिने लिखा है—सिंहल, चोल, पाण्ड्य और चेर राजाओंको युद्धमें पराजित किया था। इनके समयमें कनड़ी भाषाका सुप्रसिद्ध किव पोन्न हुआ है जो जैन था और जिसने शान्तिपुराण नामक श्रेष्ठ प्रन्थकी रचना की है। महाराज कृष्णराज देवके दरबारसे उसे 'उभयभाषाकविचक्रवर्ती' की उपाधि मिली थी।

राष्ट्रक्टोंके समयमें दक्षिणका चालुक्यवंश ( सोलंकी ) हतप्रभ हो गया था। क्योंकि इस वंशका सार्वभौमत्व राष्ट्रक्टोंने छीन लिया था। अतएव जब तक राष्ट्रक्ट सार्वभौम रहे तब तक चालुक्य उनके आज्ञाकारी सामन्त या माण्डलिक राजा बनकर रहे। जान पड़ता है कि अरिकेसरिका पुत्र बिह्म ऐसा ही एक सामन्तराजा था जिसकी गंगधारा नामक राजधानीमें यशस्तिलककी रचना समाप्त हुई है।

चालुक्योंकी एक शाखा 'जोल 'नामक प्रान्तपर राज्य करती थी जिसका एक भाग इस समयके धारवाड़ जिलेंमें आता है और श्रीयुक्त आर० नरसिंहा-चार्यके मतसे चालुक्य अरिकेसरीकी राजधानी 'पुलगेरी'में थी जो कि इस समय 'लक्ष्मेश्वर'के नामसे प्रसिद्ध है। गंगधारा भी शायद वही है।

१ मुद्रित पुस्तकमें ' श्रीमद्वागराजप्रवर्धमान-- ' पाठ है ।

इस अरिकेसरीके ही समयमें कनड़ी भाषाका सर्वश्रेष्ठ किव पम्प हो गया है जिसकी रचनापर मुग्ध होकर अरिकेसरीने धर्मपुर नामका एक ग्राम पारितोषिकमें दिया था। पम्प जैन था। उसके बनाये हुए दो ग्रन्थ ही इस समय उपलब्ध हैं—एक आदिपुराण चम्पू और दूसरा भारत या विक्रमार्जनविजय। पिछले ग्रन्थमें उसने अरिकेसरीकी वंशावली इस प्रकार दी हैं—युद्धमल्ल—अरिकेसरीनारसिंह—युद्धमल्ल—बिह्ग—युद्धमल्ल—नारसिंह और अरिकेसरी। उक्त ग्रन्थ शक संवत् ८६३ (वि० ९९८ में) समाप्त हुआ है, अर्थात् वह यशस्तिलकसे कोई १८ वर्ष पहले बन चुका था। इसकी रचनाके समय अरिकेसरी राज्य करता था, तब उसके १८ वर्ष बाद—यशस्तिलककी रचनाके समय—उसका पुत्र राज्य करता होगा, यह सर्वथा ठीक जैंचता है।

काव्यमालाद्वारा प्रकाशित यशस्तिलकर्मे अरिकेसरीके पुत्रका नाम 'श्रीमद्वागराज ' मुद्रित हुआ है; परन्तु हमारी समझमें वह अशुद्ध है। उसकी जगह 'श्रीमद्वदिगराज 'पाठ होना चाहिए। दानवीर सेठ माणिकचंदजीके सरस्वती-मंडारकी वि० सं० १४६४ की लिखी हुई प्रतिमें 'श्रीमद्वयगराजस्य 'पाठ है और इससे हमें अपने कल्पना किये हुए पाठकी शुद्धतामें और भी अधिक विश्वास होता है। ऊपर जो हमने पम्पकवि-लिखित अरिकेसरीकी वंशावली दी है, उसपर पाठकोंको जरा बारीकीसे विचार करना चाहिए। उसमें युद्धमल नामके तीन, अरिकेसरी नामके दो और नारसिंह नामके दो राजा हैं। अनेक राजवंशोंमें प्रायः यही परिपाटी देखी जाती है कि पितामह और पौत्र या प्रपितामह और प्रपौत्रके नाम एकसे रक्खे जाते थे, जैसा कि उक्त वंशावलीसे प्रकट होता है । अतएव हमारा अनुमान है कि इस वंशावलीके अन्तिम राजा अरिकेसरी ( पम्पके आश्रयदाता ) के पुत्रका नाम बिद्दगे ही होगा जो कि लेखकोंके प्रमादसे 'वद्यग'

१ दक्षिणके राष्ट्रकूटोंकी वंशावलीमें भी देखिए कि अमोघवर्ष नामके चार, कृष्ण या अकालवर्ष नामके तीन, गोविन्द नामके चार, इन्द नामके तीन और कर्क नामके तीन राजा लगभग २५० वर्षके बीचमें ही हुए हैं।

२ श्रद्धेय पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओझाने अपने 'सोलंकियोंके इतिहास ' (प्रथम भाग) में लिखा है कि सोमदेवसूरिने अरिकेसरीके प्रथम पुत्रका नाम नहीं दिया है; परन्तु ऐसा उन्होंने यशस्तिलककी प्रशस्तिक अशुद्ध पाठके कारण समझ लिया है; वास्तवमें नाम दिया है और वह 'बिद्दग' ही है।

या 'वाग ' बन गया है।

श्रीसोमदेवस्रिने नीतिवाक्यामृतकी रचना कब और कहाँपर की थी, इस बातका विचार करते हुए हमारी दृष्टि उसकी संस्कृत टीकाके निम्नलिखित वाक्योंपर जाती है।

" अत्र तावदिखलभूपालमोलिलालितचरणयुगलेन रघुवंशावस्थायिपराक्रम-पालितकस्य (कृत्स्व ) कर्णकुब्जेन महाराजश्रीमहेन्द्रदेवेन पूर्वाचार्यकृतार्थशास्त्र-दुरवबोधग्रन्थगौरविखन्नमानसेन सुबोधलिलतलघुनीतिवाक्यामृतरचनासु प्रवर्तितः सकलपारिषदत्वान्नीतिग्रन्थस्य नानादर्शनप्रतिबद्धश्रोतॄणां तत्तदभीष्टश्रीकण्ठाच्युत-विरंच्यर्हतां वाचिनिकनमस्कृतिसूचनं तथा स्वगुरोः सोमदेवस्य च प्रणामपूर्वकं शास्त्रस्य तत्कर्तृत्वं ख्यापयितुं सकलसत्त्वकृताभयप्रदानं मुनिचन्द्राभिधानः क्षपणक-व्रतधर्त्तां नीतिवाक्यामृतकर्त्तां निर्विष्ठसिद्धिकरं...श्लोकमेकं जगाद—" पृष्ठ २

इसका अभिप्राय यह है कि कान्यकुब्जनरेश्वर महाराजा महेन्द्रदेवने पूर्वाचार्य-कृत अर्थशास्त्र (कौटिलीय अर्थशास्त्र ?) की दुर्बोधता और गुरुतासे खिन्न होकर ग्रन्थकर्त्ताको इस सुबोध, सुन्दर और लघु नीतिवाक्यामृतकी रचना करनेमें प्रवृत्त किया।

कन्नौजके राजा महेन्द्रपालदेवका समय वि० संवत् ९६० से ९६४ तक निश्चित हुआ है। कर्पूरमंजरी और काव्य-मीमांसा आदिक कर्त्ता सुप्रसिद्ध किव राजशेखर इन्हीं महेन्द्रपालदेवके उपाध्याय थे । परन्तु हम देखते हैं कि यशस्तिलक वि० संवत् १०१६ में समाप्त हुआ है और नीतिवाक्यामृत उससे भी पीछे बना है। क्योंकि नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिमें ग्रन्थकर्त्ताने अपनेको यशोधरमहाराजचिरत या यशस्तिलक महाकाव्यका कर्ता प्रकट किया है और इससे प्रकट होता है कि उक्त प्रशस्ति लिखते समय वे यशस्तिलकको समाप्त क चुके थे। ऐसी अवस्थामें महेन्द्रपालदेवसे कमसे कम ५०-५१ वर्ष बाद नीति वाक्यामृतका रचना-काल ठहरता है। तब समझमें नहीं आता कि टीकाकारने सोमदेवको महेन्द्रपालदेवका समसामयिक कैसे ठहरा दिया। आश्चर्य नहीं जो उन्होंने किसी सुनाई किंवदन्तीके आधारसे पूर्वोक्त बात लिख दी हो।

१ देखो नागरीप्रचारिणी पत्रिका (नवीन संस्करण), भाग २, अंक १ में स्वर्गीय पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरीका 'अवन्तिसुन्दरी 'शीर्षक नोट।

नीतिवाक्यामृतके टीकाकारका समय अज्ञात है; परंतु यह निश्चित है कि वे मूल प्रन्थकर्तासे बहुत पीछे हुए हैं, क्योंकि और तो क्या वे उनके नामसे भी अच्छी तरह परिचित नहीं हैं। यदि ऐसा न होता तो मंगलाचरणके श्लोककी टीकामें जो ऊपर उद्भृत हो चुकी है, वे ग्रंथकर्ताका नाम 'मुनिचन्द्र ' और उनके गुरुका नाम 'सोमदेव 'न लिखते। इससे भी मालूम होता है कि उन्होंने प्रन्थकर्त्ता और महेन्द्रदेवका समकालिकत्व किसी किंवदन्तीके आधारसे या यों ही लिख दिया है।

सोमदेवसूरिने यशस्तिलकमें एक जगह जो प्राचीन महाकवियोंकी नामावली दी है, उसमें सबसे अन्तिम नाम राजशेखरका है। इससे मालूम होता है कि राजशेखरका नाम सोमदेवके समयमें प्रसिद्ध हो चुका था, अतएव राजशेखर उनसे अधिक नहीं तो ५० वर्ष पहले अवश्य हुए होंगे और महेन्द्रदेवके वे उपाध्याय थे। इससे भी नीतिवाक्यामृतका उनके समयमें या उनके कहनेसे बनना कम संभव जान पड़ता है।

और यदि कान्यकुन्ज-नरेशके कहनेसे सचमुच ही नीतिवाक्यामृत बनाया गया होता, तो इस बातका उल्लेख ग्रन्थकर्ता अवश्य करते; बिक महाराजा महेन्द्र-गलदेव इसका उल्लेख करनेके लिए स्वयं उनसे आग्रह करते।

इसकी अपेक्षा तो यह अधिक संभव मालूम होता है कि नींतिवाक्यामृत चालुक्य अरिकेसरीके पुत्र बिह्गके लिए ही बनाया गया हो।

#### नीतिवाक्यामृतके टीकाकार

संस्कृतटीका—जिस एक प्रतिके आधारसे यह टीका मुद्रित हुई है, उसमें कहीं भी टीकाकारका नाम नहीं दिया है। परन्तु टीकाकारने ग्रन्थके आरंभमें जो मंगलाचरणका श्लोक लिखा है, उससे अनुमान होता है कि उनका नाम हित करके 'हरिबल 'होगा।

#### हरिं हरिबलं नत्वा हरिवर्ण हरिप्रभम्। हरीज्यं च ब्रुवे टीका नीतिवाक्यामृतोपरि॥

१ " तथा उर्व-भारिव-भवभूति-भर्तृहिरि-भर्तृमेण्ठ-गुणाढ्य-न्यास-भास-बोस-कालिदास-बाण-ग्यूर-नारायण-कुमार-माघ-राजशेखरादिमहाकविकान्येषु तत्र तत्रावसरे भरतप्रणीते कान्याध्याये अर्वजनप्रसिद्धेषु तेषु तेषूपाख्यानेषु च कथं तिद्वषया महती प्रसिद्धिः।"

<sup>---</sup> यशस्तिलंक आ० ४, पृ० ११३

य**ह** श्लोक मूल नीतिवाक्यामृतके निम्नलिखित मंगलाचरणका बिल्कुल अनुकरण है—

## सोमं सोमसमाकारं सोमाभं सोमसंभवम्। सोमदेवं मुनिं नत्वा नीतिवाक्यामृतं ब्रुवे॥

जब टीकाकारका मंगलाचरण मूलका अनुकरण है और मूलकारने अपने मंगलाचरणमें अपना नाम भी पर्यायान्तरसे व्यक्त किया है, तब बहुत संभव है कि टीकाकारने भी अपने मंगलाचरणमें अपना नाम व्यक्त करनेका प्रयत्न किया हो और ऐसा नाम उसमें 'हरिबल' ही हो सकता है जिसके आगे मूलके सोमदेवके समान 'नत्वा' पद पड़ा हुआ है। यह भी संभव है कि हरिबल टीकाकारके गुरुका नाम हो और यह इसलिए कि सोमदेवको उन्होंने मूल ग्रन्थकर्ताके गुरुका नाम समझा है। यद्यपि यह केवल अनुमान ही है, परन्तु यदि उनका या उनके गुरुका नाम हरिबल हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।

टीकाकारने मंगलाचरणमें हिर या वासुदेवको नमस्कार किया है। इससे मालूम होता है कि वे वैष्णव थे।

वे कहाँके रहनेवाले थे और किस समयमें उन्होंने यह टीका लिखी है, इसके जाननेका कोई साधन नहीं है। परन्तु यह बात निःसंशय होकर कही जा सकती है कि वे बहुश्रुत विद्वान् थे और एक राजनीतिके ग्रन्थपर टीका लिखनेकी उनमें यथेष्ट योग्यता थी। इस विषयके उपलब्ध साहित्यका उनके पास काफी संग्रह था और टीकामें उसका पूरा पूरा उपयोग किया गया है। नीतिवाक्यामृतके अधिकांश वाक्योंकी टीकामें उस वाक्यसे मिलते जुलते अभिप्रायवाले उद्धरण देकर उन्होंने मूल अभिप्रायको स्पष्ट करनेका भरसक प्रयत्न किया है। विद्वान् पाठक समझ सकते हैं कि यह काम कितना कठिन है और इसके लिए उन्हें कितने ग्रन्थोंका अध्ययन करना पड़ा होगा; स्मरण-शक्ति भी उनकी कितनी प्रखर होगी।

यह टीका पचासों ग्रन्थकारोंके उद्धरणोंसे भरी हुई है। उसमें अनेक नाम बिल्कुल अपरिचित हैं और अनेक ऐसे हैं जिनके नाम तो प्रसिद्ध हैं; परन्तु रचनायें इस समय अनुपलब्ध हैं। इस दृष्टिसे यह टीका और भी बड़े महत्त्वकी है कि इससे राजनीति या सामान्यनीतिसम्बन्धी प्राचीन ग्रन्थकारोंकी रचनाके सम्बन्धमें अनेक नई नई बातें मालूम होगीं।

कनड़ी टीका—नीतिवाक्यामृतपर जैन विद्वानोंके भी टीका-ग्रन्थ होने चाहिए। पं० के० मुजबिल शास्त्रीने (जै० सि० भा० भाग २ अंक १) कनड़ीभापांक किव नेमिनाथकी एक कनड़ी टीकाका परिचय दिया है जो कारकलके जैन छात्रावासमें मौजूद है। नेमिनाथ किसी राजांक सान्धिविग्रहिक मंत्री थे और उन्होंने मेघचन्द्रत्रैविद्यदेव और वीरनन्दिका स्मरण किया है। ये मेघचन्द्र वही हैं जिन्हें आचारसारके कर्चा वीरनन्दिने अपना गुरु यतलाया है। श्रवण-बेल्गोलके शिलालेख नं० ४७-५०-५२ के अनुसार मेघचन्द्रका स्वर्गवास शक १०३७ (वि० सं० ११७२) में हुआ था और वीरनन्दिने अपने आचारसारकी कनड़ी टीका शक १०७६ (वि० सं० १२११) में लिखी थी। नेमिनाथने नीतिवाक्यामृतकी यह टीका वीरनन्दिकी आज्ञासे लिखी थी। अतएव उनका समय विक्रमकी बारहवीं शताब्दिका अन्त या तेरहवीं शताब्दिका प्रारंभ मानना चाहिए। यह टीका संभवतः संस्कृतटीकाके ही आधारसे लिखी गई है।

# संस्कृत टीकाकारपर आक्षेप

माणिकचन्द-प्रन्थमालामें जो 'नीतिवाक्यामृत 'प्रकाशित हुआ है, उसके संशोधक पं० पन्नालालजी सोनीने अपनी टिप्पणियोंमें टीकाकारपर कुछ आक्षेप किये हैं,—

- १—टीकाकारने जो मनु, ग्रुक्त और याज्ञवल्क्यके श्लोक उद्भृत किये हैं, वे मनुस्मृति, ग्रुक्तनीति और याज्ञवल्क्यस्मृतिमें नहीं हैं। यथा पृष्ठ १६५ की टिप्पणी—'' श्लोकोऽयं मनुस्मृतौ तु नास्ति। टीकाकर्जा स्वदौष्ट्येन ग्रन्थकर्तृपरा-भवाभिप्रायेण बहवः श्लोकाः स्वयं विरचय्य तत्र तत्र स्थलेषु विनिवेशिताः।' अर्थात् यह श्लोक मनुस्मृतिमें तो नहीं है, टीकाकारने अपनी दुष्टतावश मूलक्त्रांको नीचा दिखानेके अभिप्रायसे स्वयं ही बहुतसे श्लोक बनाकर जगह जगह घुसेड़ दिये हैं।
- २—इस टीकाकारने—जो कि निश्चयपूर्वक अजैन हैं—बहुतसे सूत्र अपने मतके अनुसार स्वयं बनाकर जोड़ दिये हैं। यथा पृष्ठ ४९ की टिप्पणी—" अस्य प्रन्थस्य कर्त्ता कश्चिदजैनविद्वानस्तीति निश्चितं। अतस्तेन स्वमतानुसारेण बहूनि सूलाणि विरचय्य संयोजितानि। तानि च तत्र तत्र निवेदयिष्यामः।"

पहले आक्षेपके सम्बन्धमें हमारा निवेदन है कि सोनीजी वैदिक साहित्य और उसके इतिहाससे सर्वथा अनिभन्न हैं; फिर भी उनके साहसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने मनु या शुक्रके नामके किसी ग्रन्थके किसी एक संस्करणको देखकर ही अपनी अद्भुत राय दे डाली।

सोनीजीने सारी टीकामें मनुके नामके पाँच श्लोकोंपर, याज्ञवल्क्यके एक श्लोकपर, और ग्लुक्रके दो श्लोकोंपर अपने नोट दिये हैं कि ये श्लोक उक्त आचार्योंके प्रन्थोंमें नहीं हैं। सचमुच ही उपलब्ध मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति और ग्लुक्रनीतिमें उद्धृत श्लोंकोंका पता नहीं चलता। परन्तु जैसा कि सोनीजी समझते हैं, इसका कारण टीकाकारकी दुष्टता या मूलकर्ताको नीचा दिखानेकी प्रवृत्ति नहीं है।

बात यह है कि हिन्दू धर्म-शास्त्रोंमें समय समय पर बहुत कुछ परिवर्तन होते रहे हैं। अपने निर्माण-समयमें वे जिस रूपमें थे, इस समय उस रूपमें नहीं मिलते। उनके संक्षिप्त संस्करण भी हुए हैं और प्राचीन प्रन्थोंके नष्ट हो जानेसे वे फिर संप्रहीत किये गये हैं। इसके सिवाय एक स्थानकी प्रातिके पाठोंसे दूसरे स्थानोंकी प्रतियोंके पाठ नहीं मिलते। इस विषयमें प्राचीन साहित्यके खोजियोंने बहुत कुछ छान-बीन की है और इस विषयपर बहुत कुछ प्रकाश डाला है। कौटिलीय अर्थशास्त्रकी भूमिकामें उसके सुप्रासिद्ध सम्पादक पं० आर॰ शामशास्त्री लिखते हैं—

"अतश्च चाणक्यकालिकं धर्मशास्त्रमधुनातनाद्याज्ञवल्क्यधर्मशास्त्रदन्यदेवासीदिति प्रतिभाति । एवमेव ये पुनर्मानव-बाईस्पत्यौशनसा भिन्नाभिप्रायास्तत्र तत्र कौटि-ल्येन परामृष्टाः न तेऽअधुनोपलभ्यमानेषु ततद्धर्मशास्त्रेषु दृश्यन्त इति कौटिल्यपरा-मृष्टानि तानि शास्त्राण्यन्यान्येवेति बाढं सुवचम् ।"

अर्थात् इससे माल्म होता है कि चाणक्यके समयका याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र वर्तमान याज्ञवल्क्य शास्त्र (स्मृति) से कोई जुदा ही था। इसी तरह कौटिल्यने अपने अर्थशास्त्रमें जगह जगह बाईस्पत्य, औश्चनस आदिसे जो अपने भिन्न अभिप्राय प्रकट किये हैं वे अभिप्राय इस समय मिलनेवाले उन धर्मशास्त्रोंमें नहीं दिखलाई देते। अताएव यह अच्छी तरह सिद्ध होता है कि कौटिल्यने जिन शास्त्रोंका उल्लेख किया है, वे इनके सिवाय दूसरे ही थे।

स्वर्गीय बाब रमेशचन्द्र दत्तने अपने 'प्राचीन सभ्यताके इतिहास ' में लिखा

है कि प्राचीन धर्म-सूत्रोंको सुधार कर उत्तरकालमें स्मृतियाँ बनाई गई हैं—जैसे कि मनु और याज्ञवल्क्यकी स्मृतियाँ। जो धर्मसूत्र खोये गये हैं उनमें एक मनुका सूत्र भी है जिससे कि पीछेके समयमें मनुस्मृति बनाई गई है।

याज्ञवल्क्य स्मृतिके सुप्रसिद्ध टीकाकार विज्ञानेश्वर लिखते हैं, 'याज्ञवल्क्य-हिाध्यः कश्चन प्रश्नोत्तररूपं याज्ञवल्क्यप्रणीतं धर्मशास्त्रं संक्षिण्य कथयामास, यथा मनुप्रोक्तं भृगुः। 'अर्थात् याज्ञवल्क्यके किसी हिाध्येन याज्ञवल्क्यप्रणीत धर्म-शास्त्रको संक्षिप्त करके कहा, जिस तरह कि भृगुने मनुप्रणीत धर्मशास्त्रको संक्षिप्त करके मनुस्मृति लिखी है। इससे मालूम होता है कि उक्त दोनों स्मृतियाँ, मनु और याज्ञवल्क्यके प्राचीन शास्त्रोंके उनके शिष्यों या परम्पराशिष्यों द्वारा निर्मित किये हुए सार हैं और इस बातको तो सभी जानते हैं कि उपलब्ध मनुस्मृति भृगुप्रणीत हैं—स्वयं मनुप्रणीत नहीं।

बम्बईके गुजराती प्रेसके मालिकोंने कुल्लूकमहकी टीकाके सहित मनुस्मृतिका एक सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया है। उसके परिशिष्टमें ३५५ क्लोक ऐसे हैं जो वर्तमान मनुस्मृतिमें तो नहीं मिलते हैं; परन्तु हेमाद्रि, मिताक्षरा, पराशरमाधवीय, स्मृतिरत्नाकर, निर्णयसिन्धु आदि ग्रन्थोंमें मनु, बृद्ध मनु और बृहन्मनुके नामसे ' उक्तं च ' रूपमें उद्भृत किये हैं। इसके सिवाय सैकड़ों क्लोक क्षेपकरूपमें भी दिये हैं, जिनकी कल्लूक महने भी टीका नहीं की है।

हमार जैनग्रन्थोंमें भी मनुके नामसे अनेक श्लोक उद्भृत किये गये हैं जो इस मनुस्मृतिमें नहीं है। उदाहरणार्थ पं० टोडरमल्लजीन अपने मोक्षमार्गप्रकाशके पाँचवें अधिकारमें मनुस्मृतिके तीन श्लोक दिये हैं, जो वर्तमान मनुस्मृतिमें नहीं हैं। इसी तरह ' द्विजवदनचेपट 'नामक दिगम्बर जैनग्रन्थमें भी मनुके नामसे ७ इलोक उद्भृत हैं जिनमेंसे वर्तमान मनुस्मृतिमें केवल २ मिलते हैं, शेष ५ नहीं ।

१ रमेशबाबूने अपने इतिहासके चौथे भागमें इस समय मिलनेवाली पृथक् पृथक् बीसों स्मृतियोंपर अपने विचार प्रकट किये हैं और बतलाया है कि अधिकांश स्मृतियाँ बहुत पीछेकी बनी हुई हैं और बहुतोंमें —जो प्राचीन भी हैं — बहुत पीछे तक नई नई बातें शामिल की जाती रही हैं।

२ देखो मोक्षमार्गंप्रकाशका बम्बईका संस्करण, पृष्ठ० २०१।

३ ' द्विजवदनचपेट ' संस्कृत यन्थ है। कोल्हापुरके श्रीयुत पं० कछाप्पा भरमाप्पा निटवेने ' जैनबोधक 'में और स्वतंत्र पुस्तकाकार भी, अबसे बहुत पहले, मराठी टीकासहित प्रकाशित किया था।

गुक्रनीति जो इस समय मिलती है उसके विषयमें तो विद्वानोंकी यह राय है कि वह बहुत पीछेकी बनी हुई है—पाँच छः सौ बर्षसे पहलेकी तो वह किसी तरह हो ही नहीं सकती। गुक्रका प्राचीन ग्रन्थ इससे कोई पृथक् ही ग्रन्थ था । कौटिलीय अर्थशास्त्रमें लिखा है कि गुक्रके मतसे दण्डनीति एक ही राजविद्या है, इसीमें सब विद्यायें गर्भित हैं; परन्तु वर्तमान गुक्रनीतिका कर्त्ता चारों विद्याओंको राजविद्या मानता है—' विद्याश्चतस्त्र एवेताः ' आदि (अ०१ इलो० ५१)। अतएव इस गुक्रनीतिको गुक्रकी मानना भ्रम है।

इन सब बातोंपर विचार करनेसे हम टीकाकारपर यह दोष नहीं लगा सकते कि उसने स्वयं ही श्लोक गढ़कर मनु आदिके नामपर मढ़ दिये हैं। हम यह नहीं कहते कि वर्तमान मनुस्मृति उक्त टीकाकारके बादकी है, इस लिए उस समय यह उपलब्ध न होगी। क्योंकि टीकाकारसे भी पहले मूलकर्त्ता श्रीसोमदेव-सूरिने भी मनुके बीसों श्लोक उद्भृत किये हैं और वे वर्तमान मनुस्मृतिमें मिलते हैं; अतएव टीकाकारके समयमें भी यह मनुस्मृति अवश्य होगी; परन्तु इसकी जो प्रति उन्हें उपलब्ध होगी, उसमें टीकोद्धृत स्लोकोंका रहना असंभव नहीं माना जा सकता। यह भी संभव है कि किसी दूसरे प्रत्थकर्त्ताने इन स्लोकोंको मनुके नामसे उद्धृत किया हो और उस प्रत्थके आधारसे टीकाकारने भी उद्धृत कर लिया हो। जैसे कि अभी मोक्षमार्गप्रकाशके या द्विजवदनचपेटके आधारसे उनमें उद्धृत किये हुए मनुस्मृतिके स्लोकोंको कोई नया लेखक अपने ग्रन्थमें भी लिख दे।

याज्ञवल्क्यरमृतिके श्लोकके विषयमें भी यही बात कही जा सकती है। अब रही शुक्रनीति, सो उसकी प्राचीनतामें तो बहुत ही संदेह है। वह तो इस टीका-कारसे भी पीछेकी रचना जान पड़ती है। इसके सिवाय शुक्रके नामसे तो टीका-कारने दो चार नहीं १७० के लगभग श्लोक उद्भृत किये हैं। तो क्या टीका-कारने वे सबके सब ही मूलकर्त्ताको नीचा दिखानेकी गरजसे गढ़ लिये होंगे? और मूलकर्त्ता तो इसमें अपनी कोई तौहीन ही नहीं समझते हैं। उन्होंने तो अपने यशस्तिलकमें न जाने कितने विद्वानोंके वाक्य और पद्म जगह जगह उद्भृत करके अपने विषयका प्रतिपादन किया है।

दूसरा आक्षेप यह है कि टीकाकारने स्वयं ही बहुतसे सूत्र ( वाक्य ) गढ़कर

१ देखो गुजराती शुक्रनीतिकी भूमिका।

मूलमें शामिल कर दिये हैं। विद्यावृद्धसमुद्देशके, नीचे लिखे २१ वें, २३ वें और २५ वें सूत्रोंको आप टीकाकर्त्ताका बतलाते हैं—

- १—'' वैवाहिकः शालीनो जायावरोऽघोरो गृहस्थाः ॥'' २१
- २—बालाखिल्य औदुम्बरी वैश्वानराः सद्यःप्रक्षल्यकश्चेति वानप्रस्थाः॥२३
- ३--- '' कुटीरकबह्रोदकहंस-परमहंसा यतयः '' ॥ २५

इसका कारण आपने बतलाया है कि मुद्रित पुस्तकमें और हस्तिलिखित मूल-पुस्तकमें ये सूत्र नहीं हैं। परन्तु—

- १—जब तक दश पाँच हस्तिलिखित प्रतियाँ प्रमाणमें पेश न की जा सकें, तब तक यह नहीं माना जा सकता कि मुद्रित और मूलपुस्तकमें जो पाठ नहीं हैं वे मूलकर्त्तांके नहीं हैं—ऊपरसे जोड़ दिये गये हैं। इस तरहके हीन अधिक पाठ जुदी जुदी प्रतियोंमें अकसर मिलते हैं।
- २—मूलकर्त्ताने पहले वर्णीं के भेद बतलाकर फिर आश्रमों के भेद बतलाये हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और यित । फिर ब्रह्मचारियों के उपकुर्वाण, नैष्ठिक, और क्रतुप्रद ये तीन भेद बतलाकर उनके लक्षण दिये हैं । इसके आगे गृहस्थ, वानप्रस्थ और यितयों के लक्षण क्रमसे दिये हैं; तब यह स्वाभाविक और क्रमप्राप्त हैं कि ब्रह्मचारियों के समान गृहस्थों, वानप्रस्थों और यितयों के भी भेद बतलाये जाय और वे ही उक्त तीन सूत्रों में बतलाये गये हैं । तब यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि प्रकरणके अनुसार उक्त तीनों सूत्र अवश्य रहने चाहिए और मूलकर्त्ताने ही उन्हें रचा होगा । जिन प्रतियों में उक्त सूत्र नहीं हैं; उनमें उन्हें भूलसे ही छूटे हुए समझना चाहिए ।
- ३—यदि इस कारणसे ये मूलकर्त्ताके नहीं है कि इनमें बतलाये हुए भेद जैनमतसम्मत नहीं हैं, तो उपकुर्वाण, कृतुप्रद आदि ब्रह्मचारियोंके भेद भी किसी जैनग्रन्थमें नहीं लिखे हैं, तब उनके सम्बन्धके जितने सूत्र हैं, उन्हें भी मूलकर्त्ताके नहीं मानने चाहिए। यदि सूत्रोंके मूलकर्ताकृत होनेकी यही कसौटी ठहरा दी जाय, तब तो इस ग्रन्थका आधिसे भी अधिक भाग टीकाकारकृत ठहर जायगा। क्योंकि इसमें सैकड़ों ही सूत्र ऐसे हैं जिनका जैनधर्मके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है और कोई भी विद्वान् उन्हें जैनसम्मत सिद्ध नहीं कर सकता।

४—जिस तरह टीका-पुस्तकमें अनेक सूत्र अधिक हैं और जिन्हें सोनीजी टीकाकर्ताकी गढ़न्त समझते हैं, उसी प्रकार मुद्रित और मूलपुस्तकमें भी कुछ सूत्र अधिक हैं (जो टीकापुस्तकमें नहीं हैं), तब उन्हें किसकी गढ़न्त समझनी चाहिए ? विद्यादृद्धसमुद्देशके ५९ वे सूत्रके आंग निम्नलिखित पाठ छूटा हुआ है जो मुद्रित और मूलपुस्तकमें मौजूद हैं:—

" सांख्यं योगो लोकायतं चान्वीक्षिकी । बौद्धाईतोः श्रुतेः प्रतिपक्षत्वात् ( नान्वी-क्षिकीत्वं ), प्रकृतिपुरुषज्ञो हि राजा सत्त्वमवलम्बते । रजः फलं चाफलं च परि-हरति, तमोभिनीभिभूयते ।"

मला इन स्त्रोंको टीकाकारने क्यों छोड़ दिया ? इसमें कही हुई बातें तो उसके प्रतिकृल नहीं थीं ? और मुद्रित तथा मूलपुस्तक दोनों ही यदि जैनोंके लिए विशेष प्रामाणिक मानी जावें तो उनमें यह अधिक पाठ नहीं होना चाहिए था। क्योंकि इसमें वेदिवरोधी होनेके कारण जैन और बौद्धदर्शनको आन्वीक्षिकीसे बाहर कर दिया है और मुद्रित पुस्तकमें तो मूलकर्ताके मंगलाचरण तकका अभाव है। वास्तिवक बात यह है कि न इसमें टीकाकारका दोष है और न मुद्रित करानेवालका। जिसे जैसी प्रति मिली है उसने उसीके अनुसार टीका लिखी है और पाठ छपाया है। एक प्रतिसे दूसरी और दूसरीसे तीसरी इस तरह प्रतियाँ होते होते लेखकोंके प्रमादसे अकसर पाठ छूट जाते हैं और टिप्पण आदि मूलमें शामिल हो जाते हैं।

#### परिशिष्ट

अभी हाल ही परभणीके श्री शं० ना० जोशीको एक ताम्रपट प्राप्त हुआ है, जो भारत-इतिहास-संशोधन मंडल पूनेके त्रैमासिक पत्र (भाग १३ अंक ३) में प्रकाशित हुआ है। इससे कुछ नई बातें माल्स हुई हैं, जो यहाँ प्रकट की जाती हैं।

ताम्रपत्रकी प्रतिलिपि भी इस लेखके साथ प्रकाशित की जाती है। इसकी लिपि कनड़ी और भाषा संस्कृत है। पूरा लेख ५१ पंक्तियों में ताँबेके तीन पत्रींप खुदा हुआ है जो एक मोटे तारमें नत्थी है। इसका सारांश यह है—

पहले मंगलाचरणके पद्यमें कहा गया है कि संसारमें उस जैनशासनकी जय है

१ यह पत्र मराठीमें निकलता है।

जिसने धर्म-चक्रके आरोंसे पापोंको विदालित कर दिया है, जो त्रिजगत्के अधीश्वरीं-द्वारा वंदनीय है, मंगलेंका मन्दिर है और अत्यन्त मनोज्ञ पंचकल्याणरूपी लक्ष्मीको धारण करता है। आगे कहा है कि सूर्यवंशैसे उत्पन्न हुए प्रसिद्ध चालुक्य ( सोलंको ) वंशमें युद्धमल नामका एक राजा हुआ, जो सपाद-लक्ष (सवालख) प्रदेशका स्वामी था, और जिसने तैलसे भरी हुई वापीमें मत्त हाथियोंको स्नान करानेका उत्सव किया । उसका पुत्र अरिकेसरी हुआ, कर्लिगर्नेय सहित वेंगी प्रदेशकी रक्षा की । (४) अरिकेसरीके चन्द्र-सूर्यके समान नरसिंह और भद्रदेव नामके दो पुत्र हुए। ( ५ ) इनमेंसे नरसिंहके युद्धमल नामका पुत्र हुआ और उसके बन्दीजनों ( भाटों ) के लिए चिन्तामणिके तुल्य बिद्दग हुआ। (६) इसने अत्यन्त पराक्रमशाली भीम नामक राजाको जल-युद्धमें अनायास ही पकड़ लिया। (७) बहिगके युद्धमल हुआ, जो अत्यन्त उदार, पराक्रमी, कीर्ति-शाली और प्रतापी था (८) इसके नरसिंहराज और नरसिंहराजके अरिकेसरी नामक पुत्र हुआ। ( ९-११ ) सुप्रसिद्ध राष्ट्रकृट कुलकी कन्या लोकांबिका इसकी पत्नी हुई। (१२) इन दोनोंसे शिव-पार्वतीसे कार्तिकेयके समान भद्रदेव नामक पुत्र हुआ। (१३) और उससे अरिकेसरी नामक तेजस्वी राजा हुआ। (१४) श्रीगौडसंघमें यशोदेव नामक आचार्य हुए जो मुनिमान्य थे और जिनका उग्र तपके प्रभावसे शासन-देवतासे समागम हुआ । (१५) उन महान् ऋदिके धारक महानुभावके शिष्य नेमिदेव हुए, जो स्याद्वाद समुद्रके उस पार तक देखने-वाले और परवादियोंके दर्परूपी वृक्षोंके छेदनेके लिए कुठार थे। (१६) जिस तरह खानमेंसे अनेक रत्न निकलते हैं, उसी तरह उन तपोलक्ष्मीपातिके बहुतसे शिष्य हुए। (१७) उनमें सैकड़ोंसे छोटे श्री सोमदेव पंडित हुए, जो तप, शास्त्र और यशके स्थान थे।

१ महामहोपाध्याय पं० गौरीशंकरजी ओझाने अपने 'सोलंकियोंका इतिहास'में चौलुक्य नरेशोंको चन्द्रवंशी लिखा है और इसके लिए अनेक शिलालेखोंके प्रमाण दिये हैं। केवल इसी लेखमें सूर्यवंशी लिखा है।

२ त्रिकलिंग अर्थात् तैलंगन या तिलंगाना ।

३ वेंगी राज्यकी सीमा उत्तरमें गोदावरी नदी, दक्षिणमें कृष्णा नदी, पूर्वमें समुद्रतट और पश्चिममें पश्चिमी घाट थी। इसकी राजधानी वेंगी नगर थी, जो इस समय पेड्ड वेंगी (गोदावरी जिला) नामसे प्रसिद्ध है।

ये भगवान् सोमदेव समस्त विद्याओं के दर्गण, यशोधरचिरतके (यशस्तिलक चम्पूके) रचियता, स्याद्वादोपनिषत्के कर्त्ता, और दूसरे भी सुभाषितों के निर्माता हैं। तमाम महासामन्तों के मस्तकों की पुष्पमालाओं से जिनके चरण सुगन्धित हैं; जिनका यशःकमल समस्त विद्वज्जनों के कानों का आभूषण है और तमाम राजा-ओं के मस्तक जिनके चरण-कमलें से शोभायमान् होते हैं।

स्वस्ति । श्रीपृथिवीवछभ महाराजाधिराज परमेश्वर परममट्टारक श्रीमत् अमोघवर्षदेवैके चरणेंका ध्यान करनेवाल अकालवर्ष श्रीकृष्णराजेदेवके सेवक (पादपद्मोपजीवी) महासामन्ताधिपति चाछुक्यवंशोद्भव और गन्धवारण, गन्धेम, विद्याधर, प्रियगछ, त्रिभुवनमछ, उदात्तनारायण, प्रत्यक्षवाद्मले, विक्रमार्जुन, गुणिनिधि, गुणार्णव, सामन्तचूडामणि आदि अनेक विरुदावित्रयोंसे शोभित उस अरिकेसरीने अपनी लेंबुलपाँटक नामक राजधानीके अपने पिता श्रीमत् बद्यगके 'शुभधामजिनालय' नामक मन्दिर (बसति) की मरम्मत (खण्डस्फुटित), चूनेकी कलई करने (नवसुधाकर्म), और पूजोपहार चढ़ानेके लिए (बलिनवेद्यार्थ) शक्के ८८८ वर्ष बीत जाने और क्षय संवत्सरके शुरू होनेपर वैशाख पूर्णिमा, बुधवारके दिनें पूर्वोक्त श्री सोमदेवसूरिको सिबदेश सहस्रान्तर्गते रेपाक द्वादशोंमेंका बनिकदुपुल नामका गाँव त्रिभोगाभ्यन्तरिसिद्धि और सर्वनमस्य सिहत जलधारा छोड़कर दिया। उसके पूर्वमें दिरयूर, दक्षिणमें इलिन्दिक्ट, पश्चिममें वेल्लालपट्ट और उत्तरमें कट्टाकूर, इस प्रकार चार

१ राष्ट्रकूटनरेश जगत्तुंगके दूसरे पुत्र अमोधवर्ष तृतीय ।

२ अमोधवर्ष तृतीयके पुत्र । इन्हीके समयमें यशस्तिलक चम्पूकी रचना हुई थी ।

३ निजाम स्टेटके करीम नगर ज़िलेका 'वेमुलवाडा ' नामका गाँव।

४ श्रीयुत जी० एच० खरे महाशयने गणना करके देखा तो मालूम हुआ कि वैशाख पूर्णि-माको बुधवार नहीं आता है। अप्रेल सन् ९६६ को यह दिन पड़ता है। ताम्रपटके लिखने-वालेकी भूल जान पड़ती है।

५ श्रीयुत खरे महाशयने हैद्राबादके इंजीनिअर श्रीयुत गाडगीलकी सहायतासे सिब्ब और दिर्यूरुके सिवाय अन्य सब गाँवोंके वर्तमान नामोंका पता लगा लिया है। ये सब करीमनगर जिलेमें हैं। इनके नाम क्रमसे इस प्रकार हैं—रेपाक, वोंद्रडपुछ (विनक-द्रपछ), इछन्दकुट (इलिन्दिकुट), वछन् पुटला (वेछालपट्ट), कुटकूर (कट्टाकूरु)

सीमाओंसे युक्त उक्त गाँव है। आगे १९-२०-२१-२२ नंबरके स्रोक प्रायः सभी दानपत्रोंमें पाये जाते हैं, इसलिए उनका अर्थ लिखनेकी आवश्यकता नहीं माल्लम होती। २३ वें स्रोकमें लिखा है कि यह 'शुभधाम जिनालय'का शासन (दान) राजा अरिकेसरीने दिया, किव पेदण भट्टने कहा (रचा) और रेव नामक शिल्पीने उत्कीर्ण किया (खोदा)।

- १—इस दानपत्रमें दी हुई राष्ट्रकूटनरेश श्रीकृष्णराजदेवके महासामन्त चालुक्यवंशी अरिकेसरीकी पूर्व-परम्परा महाकवि पम्पके 'विक्रमार्जुनविजय ' (पम्प भारत ) से मिलती है।
- २—यशस्तिलकमें अरिकेसरीके प्रथम पुत्रका नाम 'वागराज 'मुद्रित हुआ है। हमने अनुमान किया था कि उसकी जगह बिह्म होना चाहिए, वह इस लेखसे ठीक सिद्ध हो गया।
- २—यशस्तिलककी रचना शक संवत् ८८१ में हुई थी और उस समय अरिकेसरीका प्रथम पुत्र बिह्ग राज्य करता था। यह दानपत्र उससे ७ वर्ष बाद बिह्गके पुत्र अरिकेसरीके समयमें उत्कीर्ण हुआ है।
- ४—जिस बिह्गके समयमें यशस्तिलककी रचना हुई है, वह जैनधर्मका उपासक होगा, क्योंकि उसके बनवाये हुए ' शुभधाम जिनालय ' नामक मंदिरके लिए उसके पुत्रे अरिकेसरीने यह दान किया था।
- ५ श्रीसोमदवसूरिके नीतिवाक्यामृत और यशस्तिलक चम्पू इन दो उपलब्ध अन्थोंके सिवाय युक्तिचिन्तामणि, त्रिवर्गमहेन्द्रमातिलसंजल्प और षण्णवित प्रकरण इन तीन प्रन्थोंका उल्लेख मिलता था। परन्तु इस दानपत्रसे स्थाद्वादोपनिषत्का और भी पता चलता है जो कि नीतिवाक्यामृतके बादकी रचना होगी। इनके सिवाय उनके अन्य भी कुछ सुभाषित थे।
  - ६ यशस्तिलककी प्रशस्तिके अनुसार ये देवसंघ-तिलक या देवसंघके आचार्य

१ महामहोपाध्याय पं० गौरीशंकरजी ओझाने अपने 'सीलंकियोंका इतिहास 'में नेरूर गाँवसे मिले हुए एक ताम्रपत्रका उल्लेख किया है, जो शक संवत् ६२२ (वि० सं० ७५७) का है और जिसके अनुसार महाराजाधिराज विजयादित्यने पूज्यपादके शिष्य उदयदेवको 'शंखिजनेन्द्र 'नामक जैनमन्दिरके निमित्त कर्दम नामका गाँव दान किया था। अर्थात् सोमदेवस्रिसे लगभग ढाई सौ वर्ष पहले भी मुनि दान लिया करते थे।

थे, परन्तु इस दान-पत्रसे स्पष्ट होता है कि गौडसंघक थे और यह संघ अभी तक बिलकुल ही अश्रुतपूर्व है। जिस तरह आदिपुराणके कर्ता जिनसेनका सेनसंघ या सेनान्वय पंचस्तूपान्वय भी कहलाता था, शायद उसी तरह सोमदेवका देवसंघ भी गौडसंघ कहलाता हो। सम्भव है, यह नाम देशके कारण पड़ा हो। जैसे द्रविड़ देशका द्राविड़संघ, पुनाट देशका पुनाटसंघ, मथुराका माथुरसंघ, उसी प्रकार गौड देशका यह गौडसंघ होगा। गौड बंगालका पुराना नाम है, उस गौडसे तो शायद इस संघका कोई सम्बन्ध न हो; परन्तु दक्षिणमें ही कोई गोल, गोल, या गौड देश रहा है जिसका उल्लेख श्रवणबेल्गोलके अनेक लिखों (१२४, १३०, १३८, ४९१) मिलता है। गोल्लाचार्य नामके एक आचार्य भी हुए हैं जो वीरनन्दिके शिष्य थे और पहले गोल्ल देशके राजा थे। र-ल-डमें भेद नहीं होता है, इसलिए गोल और गोडको एक माननेमें कोई प्रत्यवाय नहीं है।

७—यह दानपत्र शक संवत् ८८८ ( विक्रम संवत् १०२३ ) का अर्थात् विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दिके प्रथम पादका है; फिर भी उस समय दिगम्बर सम्प्रदायके मुनियोंमें चैत्यवासका प्रचार हो गया था, अर्थात् वे वनोंमें न रहकर मन्दिरोंमें रहते थे और मन्दिरोंके लिए स्वयं उनके नामसे गाँव दान किये जाते थे। यह संभव है कि वे नम रहते हों; परन्तु यशस्तिलकके शब्दोंमें वे पूर्व मुनियोंकी छायामात्र ही थे। पिछले समयके महन्तों या भद्यारकोंका उन्हें पूर्वज समझना चाहिए। मूलाचार आदिमें वर्णित मुनियोंके चित्रसे उनकी तुलना नहीं हो सकती। स्वयं सोमदेवसूरि कहते हैं कि "एको मुनियोंके चित्रसे उनकी तुलना नहीं हो सकती। स्वयं सोमदेवसूरि कहते हैं कि "एको मुनिर्मवेद्धम्यो न लभ्यो वा यथागमम्" अर्थात् आगमोक्त मुनि तो एकाध मिले भी और न भी मिले। उनके समयमें तो "एतिच्चत्रं यदद्यापि जिनरूपधरा नराः" यही आश्चर्य था कि अब भी दिगम्बर-रूपके धारण करनेवाले मनुष्य हैं।

८—इस समय निजाम राज्यों जो मलखेड नामका छोटा-सा गाँव है वह उस समय राष्ट्रकूट-नरेशोंकी राजधानी मान्यखेट थी, और इस समय 'मेल्पाडि' नामका जो गाँव उत्तर अर्काट ज़िलेके वाँदिवाश तालुकेमें है, वह मेल्पाटी मालूम होता है। एपिग्राफिआ इंडिकाकी जिल्द ४ पृष्ठ २७८ में जो कञ्हाड-ताम्रपत्र प्रकाशित हुए हैं, वे फागुन वदी १३ शकसंवत् ८८० के हैं। उस समय राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज (तृतीय) का मुकाम मेल्पाटीमें था और उक्त मुकामपर ही उसने ताम्रपत्रोक्त दान किया था। यशस्तिलकमें सोमदेवस्रीर भी चैत्र सुदी १३ शक संवत् ८८१ को कृष्णराजका मेल्पाटीमें मुकाम बतलाते हैं और इससे बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि मेल्पाटीमें राष्ट्रकूट नरेश कृष्णका कुछ समय तक सेनासन्निवेश रहा था।

आगे दानपत्रकी प्रतिलिपि दी जाती है— ओं

जयित जगित जैनं शासनं धर्मचक्रक्रकचिदालितैनश्चक्रवालं नमस्यम् । त्रिजगदिधपवंद्यं मन्दिरं मंगलानां दधदिधकमनोज्ञं पंचकल्याणलक्ष्मीम् ॥१॥ अस्त्यादित्यभवो वंशश्चालुक्य इति विश्रुतः। तत्राभूद्युद्धमल्लाख्यः नृपतिर्विक्रमाण्णेवः॥२ सपादलक्षभूभर्त्ता तैलवाप्यां सपोदने । अवगाहोत्सवं चक्रे शक्रश्रीम्मददिन्तनाम् ॥३ सक्लिंगत्रयां वेगिं योऽवितस्म पराक्रमात् । पुत्रो जयश्रियःपात्रं तस्यासीदिरिकेसरी ॥४ नरिसंहो भद्रदेवस्तेजः कान्तिनिधी स्वयं। तस्याभूतां सुतौ साक्षात्सूर्यचन्द्रमसाविव ॥५ तत्राभूत्ररसिंहस्य युद्धमल्लस्तन्भवः । वन्दिचिन्तामणिस्तस्य बिद्दगोऽजिन नन्दनः॥६

नानादुईरियुद्धलब्धविजयश्रीसंगमाकर्णानाद्

भीमः पाण्डव एष इत्यसुहृदो यस्मात्परः बिभ्यति । भीमं भीमपराऋमैकनिलयन्तं हेलयैवाग्रहीद्-

उग्रं ग्राहमिवान्तरंबुसमरे दोर्विकमाद् बिह्गः ॥ ७॥ औदार्थ्यनिर्जितसुरद्धमकामधेनोदोंर्विकमक्रमितरस्कृतकार्त्तवीर्थ्यात् । तस्मादजायत सुतः कमनीयकीर्तिः श्रीयुद्धमह्ननृपतिः प्रथितः प्रतापः ॥ ८॥ कुर्विन्नवात्र निजनाम यथार्थमुचैराविर्भवद्भजपराक्रमडंबरेण । शातासि तीत्रनखराग्रविदारितारिवक्षस्थलोजनिततो नरसिंहराजः ॥ ९॥ माद्यद्दुईरवैरिवारणशिरः कुट्टाकदोःशालिनः

सिंहस्येव स केसरीह नरसिंहस्य स्फ्ररद्विक्रमः। तस्यासीदरिकेसरीति तनयो (यः) शून्यं कृतं शैशवं

येनोद्यक्षितिभृत्प्रधानकटकाक्रान्तिकृमाक्रीडया ॥ १० ॥ आर्यच्छत्रयुगं हिमांशुविशदं हैमारविन्दांकितं

मायूरातपवारणं च ककुदं यद्यौवराज्यश्रियः ।

अग्रे धावति यस्य सम्प्रति स किं वण्येत वीराग्रणी-

र्द्वावीरोरुपराक्रमी गुणमणिः सामन्तच्चूडामणिः ॥ ११ ॥

राष्ट्रकूटकुले ख्याते जाता लोकांबिका सती ।
वीरश्रीरिव वीरस्य तस्यासीत्सुदती प्रिया ॥ १२ ॥
भद्रदेव इति नन्दनस्तयोः शक्तिमान्सविनयस्सदक्षिणः ।
शैलराजतनयात्रिनेत्रयोः कार्तिकेय इव कीर्तिमानभूत् ॥ १३ ॥
तस्मादजिन तेजस्वी राजा नाम्नारिकेसरी ।
आनन्दचन्द्रवच्चके कान्त्या कुवलयस्य यः ॥ १४ ॥
श्रीगौडसंघे मुनिमान्यकीर्तिर्ज्ञाम्ना यशोदेव इति प्रजज्ञे ।
बभूव यस्योग्रतपः प्रभावात्समागमः शासनदेवताभिः ॥ १५ ॥
शिष्यो भवत्तस्य महर्द्धिभाजः स्याद्वादरत्नाकरपारदृश्वा ।
श्रीनोमिदेवः परवादिदर्णदुमावलीच्छेदकुठारनिमः ॥ १६ ॥
तस्मात्तपःश्रियो भर्ता (त्तुः) लो (लो ) कानां हृदयंगमाः ।
बभूवर्बह्वः शिष्या रत्नानीव तदाकरात् ॥ १७ ॥
तेषां शतस्यावरजः शतस्य तयाभवत्पूर्वज एव घीमान् ।
श्रीसोमदेवस्तपसः श्रुतस्य स्थानं यशोधाम गुणोर्जितश्रीः ॥ १८ ॥

अपि च यो भगवानादर्शस्समस्त-विद्यानां विरचयिता यशोधरचरितस्य कर्ता स्याद्वादोपनिषदः कवि(विय)ता चान्येषामिप सुभाषितानामिस्तलमहासाम(न्तसी) मन्तप्रान्तपर्यस्तोत्तंसस्रवसुरभिचरणस्सकलविद्वज्जनकर्णावतंसीभवद्यशःपुण्डरीकः सूर्य्य इव सकलावनिभृतां शिरःश्रोणिषु शिखण्डमण्डनायमानपादपद्योभूत् ।

स्वस्त्यकालर्वषदेवश्रीपृथिवीवल्लभमहाराजाधिराजपरमश्वरपरमभट्टारकश्रीमदमोघव-षदेवपादानुध्यातप्रवर्द्धमानविजयराज्यश्रीकृष्णराजदेवपादपद्मोपजीविना ॥ स्वस्ति समिधगतंपचमहाशब्दमहासामन्ताधिपतिसमस्तभुवनसंस्त्यमानचालुक्यवंशोद्धवपाम्ब-रांकुशाम्मनगन्धवारणगन्धेभविद्याधरप्रियगलित्रभुवनमलोदात्तनारायणप्रत्यक्षवाद्वलि -विक्रमार्ज्जनगुणिनिधगुणार्ण्णवसामन्तचूडामिणप्रमुखानेकप्रशास्तिविजयांकमालिकालं-कृतेन (लें) बुलपाटकनामधेयनिजराजधान्यां निजिपतुः श्रीमद्वद्यगस्य शुभधाम-जिनालयाख्यवस (तेः) खण्डस्फुटितनवसुधाकर्मबलिनिवेद्यार्थं शकाब्देष्वष्टाशी-त्यधिकेष्वष्टशतेषु गतेषु (प्रव) त्तमानक्षयसंवत्सरवैशाखपो (पौ) ण्णमास्या (स्यां) बुधवारे तेन श्रीमदिकेसिरणा अनन्तरोक्ताय तस्मै श्रीमत्सोमदेवसूरये सिब्बदेशसह-स्नान्तर्गातरपाकद्वादशयामी मध्ये कुत्तुंत्रित्त विनकदुपुलुनामा ग्रामः त्रिभोगाभ्यन्तर-सिद्धिसर्व्वनमस्यस्सोदकधारन्दत्तः॥ तस्य पृद्वतः दरियूरु। दक्षिणतः इलिन्दिकुट। पश्चिमतः वेलालपट्दु। उत्तरतः कट्टाक्र्रः। एवं चतुराघाटघटितभूमिखात-सूर्योत्तरीयः॥

सामान्यो यन्धर्मसेतुर्न्ट्रपाणां काले काले पालनीयो भवद्भिः । सर्व्वानेतान्भावि (नः) पार्त्थिवेन्द्रान्भूयो भूयो याचते रामचन्द्रः ॥ १९ ॥ बहुभिर्व्वसुधा दत्ता राजभिस्सगरा (दिभिः)। यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् ॥ २० ॥ मद्रंशजाः परमहीपतिवंशजा वा पापादपेतमनसो (भु) वि भावि भूपाः। ये पालयन्ति मम धर्ममिमं समस्तं तेषां मया विरचितों जलिरेष मूर्द्ध्नि ॥२१॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्। षष्टिर्व्वर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः॥ २२ ॥ अरिकेसरिणा दत्तं कथितं कविपेद्दणेन भट्टेन। शासनीमदमुत्कीण्णे शुभधामजिनालस्य रेवेण ॥ २३ ॥

# देवनिन्द और उनका जैनेन्द्र व्याकरण

## जैनेन्द्र और ऐन्द्र

मुग्धबोधकर्ता पं० बोपदेवने जिन आठ वैयाकरणोंके नामोंका उल्लेख किया है, उनमें एक 'जैनेन्द्र 'भी है'। ये जैनेन्द्र अथवा जैनेन्द्र व्याकरणके कर्त्ता कौन थे इस विषयमें इतिहासज्ञोंमें कुछ समय तक बड़ा विवाद चला था। डॉ० कीलहानेने इसे जिनदेव अथवा भगवान् महावीरद्वारा इन्द्रके लिए कहा गया बतलाया था और इसके सुबूतमें उन्होंने कल्पसूत्रकी समयसुन्दरकृत टीका, और लक्ष्मीवल्लभकृत उपदेशमाला-कर्णिकाका यह उल्लेख पेश किया था कि जिनदेव महावीर जिस समय आठ वर्षके थे उस समय इन्द्रने शब्दलक्षणसंबंधी कुछ प्रश्न किये और उनके उत्तररूप यह व्याकरण बतलाया गया, इसलिए इसका नाम जैनेन्द्र पड़ाँ।

श्वेताम्बरसम्प्रदायके और भी कई प्रन्थेंामें इस प्रकारके उल्लेख मिलते हैं। कल्पसूत्रकी विनयविजयकृत सुबोधिकी टीकामें लिखा है कि भगवानको माता-

१—इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशलीशाकटायनाः । पाणिन्यमरजैनेन्द्रो जयन्त्यष्टौ च शाब्दिकाः ॥—धातुपाठ

२ इंडियन एन्टिक्वेरी १०, पृ० २५१

३-यदिन्द्राय जिनेन्द्रेण कौमारेपि निरूपितम् ।

ऐन्द्रं जैनेन्द्रमिति तत्प्राहुः शब्दानुशासनम् ॥

४ [ शकः ] यत्र भगवान् तिष्ठति तत्र पण्डितगेहे समाजगाम । आगत्य च पण्डितयोग्ये आसने भगवन्तं उपवेश्य पण्डितमनोगतान् सन्देहान् पप्रच्छ, श्रीत्रीरोपि बालोयं किं वक्ष्यती-त्युत्कणेषु सकललोकेषु सर्वाणि उत्तराणि ददौ, ततो 'जैनेन्द्रव्याकरणं ' जन्ने । यतः —

सको य तस्समक्खं भगवंतं आसणे निवेसित्ता । सद्दस्स लक्खणं पुच्छे वागरणं अवयवा इंदं ॥

पिताने पाठशालामें गुरुके पास पढ़नेके लिए भेजा है, यह जानकर इन्द्र स्वर्गसे आया और पण्डितके घर, जहाँ भगवान् थे वहाँ, गया। उसने भगवानसे पण्डितके मनमें जो जो सन्देह थे, उन सबको पूछा। जब सब लोग यह सुननेके लिए उत्कर्ण हो रहे थे कि देखें यह बालक क्या उत्तर देता है, तब भगवान् वीरने सब प्रश्नोंके उत्तर दे दिये, और तब 'जैनेन्द्र व्याकरण वना।

परन्तु इस प्रसंगके वे सब उल्लेख अपेक्षाकृत अर्वाचीन ही हैं जिनमें भगवानके उत्तररूप इस व्याकरणका नाम 'जैनेन्द्र 'बतलाया है। प्राचीन उल्लेखोंमें इसका नाम जैनेन्द्रकी जगह 'ऐन्द्र ' प्रकट किया है, जैसा कि आवश्यकसूत्रकी हारिभद्रीयवृत्तिके पृष्ठ १८२ में लिखा है।

इसी प्रकार सुप्रसिद्ध आचार्य हेमचन्द्रने अपने योगशास्त्रके प्रथम प्रकाशमें लिखों है कि भगवानने इन्द्रके लिए जो शब्दानुशासन कहा, उपाध्यायने उसे सुनकर लोकमें 'ऐन्द्र 'नामसे प्रकट किया। अर्थात् इन्द्रके लिए जो व्याकरण कहा गया, उसका नाम 'ऐन्द्र 'हुआ।

प्राचीन कालमें इन्द्रनामक आचार्यका बनाया हुआ एक संस्कृत व्याकरण थौ। उसका उल्लेख अनेक ग्रन्थोंमें मिलता है। ऊपर दिये हुए बेापदेवके क्षोकमें भी

१-शक्तस्य तत्समक्षं ठेखाचार्यसमक्षं भगवन्तं तीर्थकरं आसने निवेश्य शब्दस्य ठक्षणं पृच्छिति । भगवता च व्याकरणं अभ्यथायि । व्याक्रियन्ते लौकिकसामयिकाः शब्दाः अनेन इति व्याकरणं शब्दशास्त्रम् । तदवयवाः केचन उपाध्यायेन गृहीताः, ततश्च ऐन्द्रं व्याकरणं संजातम् ।

२-मातापितृभ्यामन्येद्युः प्रारब्धेऽध्यापनोत्सवे । आः सर्वज्ञस्य शिष्यत्विमतीन्द्रस्तमुपास्थित ॥ ५६ ॥ उपाध्यायासने तस्मिन्वासवेनोपवेशितः । प्रणम्य प्रार्थितः स्वामी शब्दपारायणं जगौ ॥ ५७ ॥ इदं भगवतेन्द्राय प्रोक्तं शब्दानुशासनम् । उपाध्यायेन तच्छुत्वा लोकेष्वैन्द्रमितीरितम् ॥ ५८ ॥

३ डाँ० ए० सी० बर्नेलने इन्द्रव्याकरणके विषयमें चीनी तिव्वतीय और भारतीय साहित्यमें जो जो उल्लेख मिलते हैं उनको संग्रह करके 'ओन दि ऐन्द्रस्कूल ऑफ संस्कृत ग्रामेरियन्स 'नामकी एक बड़ी पुस्तक लिखी है। उसका नाम है । हरिवंशपुराणके कर्ताने देवनन्दिको ' इंद्रचंद्रार्कजैनंद्र-व्यापिक्याकरणोक्षिणः ' विशेषण दिया है । शब्दार्णवचंद्रिकाकी ताइपत्रवाली प्रतिमें, जो १३ वीं शताब्दिके लगभगकी लिखी हुई मालूम होती है, ' इंद्रश्चन्द्रः शकटतनयः ' आदि श्लोकमें इन्द्रके व्याकरणका उल्लेख किया है । बहुत अधिक समय हुआ यह नष्ट हो गया है । जब यह उपलब्ध ही नहीं है तब इसके विषयमें कुछ कहनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यद्यपि आजकलके समयमें इस बातपर कोई भी विद्वान् विश्वास नहीं कर सकता है कि भगवान् महावीरने भी कोई व्याकरण बनाया होगा और वह भी मागधी या प्राकृतका नहीं, किन्तु ब्राह्मणोंकी खास भाषा संस्कृतका । तो भी यह निस्सन्देह है कि वह व्याकरण ' जैनेन्द्र ' तो नहीं था। यदि बनाया भी होगा तो वह ' ऐन्द्र ' ही होगा। क्यों कि हरिभद्र-सूरि और हेमचंद्रसूरि उसीका उल्लेख करते हैं, जैनेन्द्रका नहीं। जान पड़ता है । उनके समयमें भी ' ऐन्द्र ' अप्राप्य था, इसलिए उन्होंने प्राप्य ' जैनेन्द्र ' को ही भगवान महावीरकी कृति बतलाना विशेष सुकर और लाभप्रद सोचा।

हरिभद्रसूरि विक्रमकी आठवीं शताब्दिक और हेमचन्द्रसूरि तेरहवीं शतादिके विद्वान् हैं जिन्होंने ' ऐन्द्र ' को भगवानका व्याकरण बतलाया है; परंतु 'जैनेन्द्र' को भगवत्प्रणीत बतलानेवाले विनयाविजय और लक्ष्मीवल्लभ विक्रमकी अठारहवीं शताब्दिमें हुए हैं।

### भगवद्वाग्वादिनी

विनयविजयजीके इस उल्लेखने बड़ा काम किया कि भगवत्प्रणीत व्याकरणका नाम 'जैनेन्द्र 'है। बहुत संभव है कि भगवत्प्रणीत व्याकरणको 'जैनेन्द्र ' लिखते समय उनका लक्ष्य इस देवनन्दि या पूज्यपादकृत 'जैनेन्द्र ' पर ही रहा हो; परन्तु जान पड़ता है कि वे इस विषयमें उक्त उल्लेखके सिवाय और कुछ प्रयत्न नहीं कर सके। यह काम बाकी ही पड़ा रहा कि जैनेन्द्र व्याकरण लोगोंके समक्ष उपस्थित कर दिया जाय और उसे उनके कुछ समय बाद वि० सं० १७९७ में एक विद्वान्ने पूरा किया। उन्होंने साक्षात्

१ '' तेन प्रणष्टमैन्द्रं तदस्माद्याकरणं भुवि ''—कथासरित्सागर, तरंग ४

महावीर भगवानका बनाया हुआ व्याकरण तैयार कर दिया और उसका दूसरा नाम ' भगवद्वाग्वादिनी ' रक्खा !

इस भगवद्वाग्वादिनीकी एक प्रति भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटमें है, जो तक्षक नगरमें रत्निर्व नामक लेखकद्वारा वि० सं० १७९७ में लिखी गई थी। इसकी पत्रसंख्या २०, और क्ष्रोकसंख्या ८०० है। प्रति बहुत शुद्ध है। जैनेन्द्रका स्त्रपाठ मात्र है और वह स्त्रपाठ है जिसपर शब्दाणवचिन्द्रका टीका लिखी गई है। इस वाग्वादिनीके आविष्कारकने शक्ति-भर इस बातको सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि इसके कर्त्ता साक्षात् महावीर भगवान् हैं, दिगम्बरी देवनिन्द नहीं। उनको सब युक्तियाँ हमने इस प्रन्थके अन्तमें उद्धृत कर दी हैं। उन सबपर विचार करनेकी यहाँ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

हमारा अनुमान है कि डॉ॰ कीलहार्नके हाथमें यह 'भगवद्वाग्वादिनी 'की प्रित अवश्य पड़ी होगी और इसीकी कृपासे प्रेरित होकर उन्होंने अपना पूर्वोक्त लेख लिखा होगा। उनके लेखमें जो श्लोकादि प्रमाणस्वरूप दिये गये हैं व भी सब इसी परसे लिये गये जान पड़ते हैं।

डॉ० कीलहार्नके इस भ्रमको सबसे पहले स्व० डॉ० के० बी० पाठकने दूर किया और अब तो जैनेन्द्र व्याकरणकी काफी प्रांसेद्ध हो चुकी है।

## देवनन्दि और पूज्यपाद

श्रवणबेल्गोलके शिलालेख नं० ४० (६४) में लिखा है कि उनका पहला नाम देवनन्दि था, बुद्धिकी महत्ताके कारण वे जिनेन्द्रबुद्धि कहलाये और देवेंनि उनके चरणोंकी पूजा की, इस कारण उनका नाम पूज्यपाद हुआ।

१ यो देवनन्दिप्रथमाभिधानो बुद्धया महत्या स जिनेन्द्रबुद्धिः ॥२॥ श्रीपूज्यपादोऽजिन देवताभिर्यत्पूजितं पादयुगं यदीयम् ॥३॥ जैनेन्द्रं निजशब्दभागमतुलं सर्वार्थसिद्धिः परा सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्धकिवतां जैनाभिषेकः स्वकः । छन्दः सूक्ष्मिधयं समाधिशतकं स्वास्थ्यं यदीयं विदा— माख्यातीह स पूज्यपादमुनिपः पूज्यो मुनीनां गणैः ॥४॥

श्रवणबेल्गोलके नं० १०८ (२८५) के मंगराज कविकृत शिलालेखेंसे भी जो शक्संवत् १३६५ (वि० सं० १५००) का लिखा हुआ है, यही दो नाम प्रकट होते हैं।

जिनेन्द्रबुद्धि नामके एक और वैयाकरण हो गये हैं जिनका बनाया हुआ पाणिनि व्याकरणकी काशिका वृत्तिपर एक न्यास है। वे बोधिसत्त्वदेशीयाचार्य या बौद्ध साधु थे।

निदसंघ-पट्टावलीसे भी देवनिदका दूसरा नाम पूज्यपाद प्रकट होता है । इनका संक्षिप्त नाम 'देव 'भी था। आचार्य जिनसेन और वादिरार्जसूरिने इन्हें इसी संक्षिप्त नामसे स्मरण किया है।

अनेक लेखकोंने उन्हें केवल देवनन्दि नामसे और केवल पूज्यपाद नामसे समरण किया है और दोनों नामोंसे उन्हें वैयाकरण माना है।

महाकवि धनंजयकी नाममालामें एक श्लोक है जिसमें पूज्यपादको लक्षण-ग्रन्थ (ब्याकरण) का कर्चा माना है ।

१-श्रीपूज्यपादोद्धृतधर्भराज्यस्ततः सुराधिश्वरपूज्यपादः । यदीयवैदुष्यगुणानिदानीं वदन्ति शास्त्राणि तदुद्धृतानि ॥ १५ ॥ धृतविश्वबुद्धिरयमत्र योगिभिः कृतकृत्यभावमनुबिभ्रदुच्चकैः । जिनवद्धभ्व यदनङ्गचापहृत्स जिनेन्द्रबुद्धिरित साधुवर्णितः ॥ १६ ॥ श्रीपूज्यपादमुनिरप्रतिमोषधर्द्धिजीयाद्विदेहजिनदर्शनपूतगात्रः । यत्पादधौतजलसंस्पर्शनप्रभावात् कालायसं किल तदा कनकीचकार ॥१७॥

२-यशःकीर्तिर्यशोनन्दी देवनन्दी महामितः । श्रीपूज्यपादापराख्यो गुणनन्दी गुणाकरः ॥

३-कवीनां तीर्थकृद्देवः किं तरां तत्र वर्ण्यते । विदुषां वाङ्मलभ्वंसि तीर्थे यस्य वचोमयम् ॥ ५२ ॥ —आदिपुराण प्र० पव

४—अचिन्त्यमिहमा देवः सोऽभिवंद्यो हितौषिणा । शब्दाश्च येन सिद्धयन्ति साधुत्वं प्रतिलंभिताः ॥ १८॥ —पार्श्वनाथचरित प्रं० सर्ग

५-प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम् । धनंजयकवेः काव्यं रत्नत्रयमपश्चिमम् ॥ २०॥ मेघचन्द्रको पूज्यपादके समान व्याकरणका ज्ञाता बतलाया है। इससे पूज्य-पादका वैयाकरण होना सिद्ध है। ये मेघचन्द्र आचारसारके कर्ता वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तिके गुरु थे और इनका स्वर्गवास शक संवत् १०३७ (वि० सं० ११७२) में हुआ था।

अनगारधर्मामृतटीकाकी प्रशस्तिमें (वि० सं० १३००) पण्डित आशाधरजीने लिखा है कि मैंने जैन न्याय और जैनेन्द्र व्याकरणशास्त्र पण्डित महावीरसे धारा नगरीमें पढ़े—'' धारायामपटाजिनप्रमितिवाक्शास्त्रे महावीरतः । '' और 'जिनप्रमितिवाक्शास्त्रे 'की टीकामें लिखा है—'' जैनेन्द्रं प्रमाणशास्त्रं जैनेन्द्र-व्याकरणं च । '' सागार और अनगारधर्मामृतटीकामें उन्होंने कई जगह व्याकरणके सूत्र दिये हैं और वे देवनन्दिकृत इसी जैनेन्द्रव्याकरणके हैं।

वृत्तविलास (वि० सं० १२१७) ने अपने 'धर्मपरीक्षा' नामक कनड़ी काव्यकी प्रशस्तिमें पूज्यपाद आचार्यकी बड़ी प्रशंसा लिखी है और वे जैनेन्द्र-व्याकरणके रचयिता थे, इस बातका स्पष्ट उल्लेख किया है। साथ ही उनकी अन्यान्य रचनाओंका भी परिचय दिया है।

लिखा है कि व्रतीन्द्र पूज्यपादने-जिनके चरणकमलोंकी अनेक भन्य आराधना करते थे और जो विश्व-भरकी विद्याओंके शृंगार थे-प्रकाशमान् जैनेन्द्र व्याकरणकी रचना की, पाणिनिकी टीका लिखी, टिप्पणद्वारा ( सर्वार्थिसिद्धि नामक तत्त्वार्थ-सूत्रटीका) तत्त्वार्थका अर्थावबोधन किया और पृथ्वीकी रक्षाके लिए यंत्र-मंत्रादि शास्त्रकी रचना की ।

आचार्य ग्रुभचन्द्रने ज्ञानार्णवके प्रारंभमें देवनन्दिकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जिनकी वाणी देहधारियोंके शरीर वचन और मनसम्बन्धी मैलको मिटा

१-सिद्धान्ते जिनवीरसेनसदृशः शास्त्राब्जिनीभास्करः, षट्रतर्केष्वकलंकदेवविबुधः साक्षादयं भूतले । सर्वव्याकरणे विपश्चिदिधपः श्रीपूज्यपादः स्वयं, त्रैविद्योत्तममेघचन्द्रमुनिपो वादीभपञ्चाननः ॥

२-भरिदं जैनेन्द्रभासुरं=एनल् ओरेदं पाणिनीयक्के टीकुं, बेरदं तत्त्वार्थमं टिप्पणदिन् अरिपिदं यंत्रमंत्रादिशास्त्रोत्करमं भूरक्षणार्थं विरचिसि जसमुं ताळ्दिदं-विश्वविद्या-भरणं भव्यालियाराधितपदकमलं पूज्यपादं व्रतीन्द्रम् ॥ ''

देती है, उन देवनन्दीको मैं नमस्कार करता हूँ । उन्होंने देवनन्दीकी वाणीकी जो विशेषता बतलाई है, वह उनके तीन ग्रन्थोंको लक्ष्य करके है। शरीरके मैलको नाश करनेके लिए वैद्यकशास्त्र और वचनका मैल दूर करनेके लिए समाधितंत्र; तब वचन-दोषको दूर करनेवाली उनकी रचना जैनेंद्र व्याकरण ही हो सकती है।

इनके सिवाय विक्रमकी आठवीं शताब्दिके बाद कनड़ी भाषामें जितने काव्य-ग्रन्थ लिखे गये हैं, प्रायः उन सभीके प्रारंभिक श्लोकोंमें पूज्यपादकी प्रशंसा की गई है<sup>र</sup>।

जैनेन्द्रकी प्रत्येक हस्तिलिखित प्रतिके प्रारंभमें जो क्षोक मिलता है, उसमें प्रन्थकर्त्ताने 'देवनन्दितपूजेशं 'पदमें जो कि भगवानका विशेषण है अपना नाम भी प्रकट कर दिया है। संस्कृत प्राकृत प्रन्थोंक मंगलाचरणोंमें यह पद्धित अनेक विद्वानोंने स्वीकार की है । इससे स्वयं प्रन्थकर्ताके वचनोंसे भी जैनेन्द्रके कर्ता 'देवनन्दि 'ठहरते हैं।

गणरत्नेमहोदिधिके कर्ता खेताम्बर विद्वान् वर्धमान और हैम शब्दानुशासनके लघुन्यास बनानेवाले कनकप्रभ भी जैनेन्द व्याकरणके कर्ताका नाम देवनन्दि ही बर्तिलाते हैं। अतः अब इस विषयमें किसी प्रकारका कोई सन्देह बाकी नहीं रह गया कि यह व्याकरण देवनन्दि या पूज्यपादका बनाया हुआ है।

- अपाकुर्वन्ति यद्वाचः कायावाक्चित्तसंभवम् ।
   कलङ्कमङ्गिनां सोऽयं देवनन्दी नमस्यते ॥
- २ दखेो हिस्ट्री आफ दि कनड़ी लिटरेचर।
- ३ लक्ष्मीरात्यन्तिकी यस्य निरवद्याऽवभासते । देवनन्दितपूजेशं नमस्तरभै स्वयंभुवे ॥
- ४ क—नीतिवाक्यामृतके मंगलाचरणमें सोमदेव कहते हैं— सोमं सोमसमाकारं सोमामं सोमसंभवम् । सोमंदेवं मुनि नत्वा नीतिवाक्यामृतं ब्रुवे ॥
- ख—आचार्य अनन्तवीर्यं लघीयस्त्रयकी वृत्तिके प्रारंभमें कहते हैं— जिनाधीशं मुनिं चन्द्रकमलंकं पुनः पुनः । अनन्तवीर्यमानौमि स्याद्वादन्यायनायकम् ॥
- ५ शालातुरीय-शकटाङ्गज-चन्द्रगोमि-दिग्वस्र-भर्तृहीर-वामन-भाजमुख्या: ।

#### पहला जैन व्याकरण

जहाँ तक इम जानते हैं, जैनोंका सबसे पहला संस्कृत व्याकरण यही है। अभी तक इसके पहलेका कोई भी व्याकरण-ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है। शाकटायन, सिद्धहेमशब्दानुशासन आदि सब इससे पीछेके हैं। इसके सूत्र बहुत ही संक्षिप्त हैं। संज्ञाकृत लाघवको भी इसमें स्वीकार किया है, जब कि पाणिनीयमें संज्ञाकृत लाघव ग्रहण नहीं किया है। यह अनेकशेष व्याकरण है।

#### दो तरहके सूत्र-पाठ

जैनेन्द्र व्याकरणके मूल सूत्र-पाठ दो प्रकारके उपलब्ध हैं—एक तो वह जिस-पर आचार्य अभयनिंदकी 'महावृत्ति 'तथा श्रुतकीर्तिकृत 'पंचवस्तु 'नामकी प्रिक्रया हैं; और दूसरा वह जिसपर सोमदेवसूरिकृत 'शब्दार्णव-चिन्द्रका ' और गुणनेन्दिकृत 'प्रिक्रया ' हैं । पहले प्रकारके पाठमें लगभग ३००० और दूसरेमें लगभग ३००० सूत्र हैं, अर्थात् एकसे दूसरेमें कोई ७०० सूत्र अधिक हैं, और जो ३००० सूत्र हैं वे भी दोनोंमें एकसे नहीं हैं । अर्थात् दूसरे सूत्र-पाठमें पहले सूत्र-पाठके सैकड़ों सूत्र परिवर्तित और परिवर्धित भी किये गये हैं । पहले प्रकारका सूत्र-पाठ पाणिनीय सूत्र-पाठके ढंगका है, वर्तमानदृष्टिसे वह कुछ अर्ण-सा जान पड़ता है और इसी लिए महावृत्तिमें बहुतसे वार्तिक तथा उपसंख्यान आदि बनाकर उसकी पूर्णता की गई दिखलाई देती हैं, जब कि दूसरा पाठ प्रायः पूर्ण-सा जान पड़ता है और इसी कारण उसकी टीकाओंमें वार्तिक आदि नहीं दिखलाई देते । दोनों पाठोंमें बहुत-सी संज्ञांयें भी भिन्न प्रकार की हैं ।

इन भिन्नताओं के होते हुए भी दोनों पाठों में समानताकी भी कमी नहीं है। दोनोंके अधिकांश सूत्र समान हैं, दोनोंके प्रारंभका मंगलाचरण बिलकुल एक है और दोनोंके कर्ताओंका नाम भी देवनन्दि या पूज्यपाद लिखा हुआ मिलता है।

#### असली सूत्रपाठ

अब प्रश्न यह है कि इन दोनोंमेंसे स्वयं देवनन्दि या पूज्यपादका बनाया हुआ असली सूत्र-पाठ कौन-सा है ?

हमारे खयालमें आचार्य देवनिन्द या पूज्यपादका बनाया हुआ सूत्र-पाठ वही है जिसपर अभयनिन्दिन अपनी महात्रित्ति लिखी है। यह सूत्रपाठ उस समयतक तो ठीक समझा जाता रहा जब तक शाकटायन व्याकरण नहीं बना । शायद शाकटायनको भी जैनेन्द्रके होते हुए एक जुदा जैन व्याकरण बनानेकी आवश्यकता इसी लिए महसूस हुई कि जैनेन्द्र अपूर्ण है, और इसलिए बिना वार्तिकों और उपसंख्यानों आदिके उससे काम नहीं चल सकता परन्तु जब शाकटायन जैसा सर्वाङ्गपूर्ण व्याकरण बन चुका, तब जैनेन्द्र व्याकरणके भक्तोंको उसकी त्रुटियाँ खटकने लगीं और उनमेंसे आचार्य गुणनन्दिने उसे सर्वागपूर्ण बनानेका प्रयत्न किया। इस प्रयत्नका फल ही यह दूसरा सूत्र-पाठ है जिसपर सोमदेवकी शब्दार्णव-चिन्द्रका रची गई है। इस सूत्र-पाठको बारीकीके साथ देखनेसे मालूम पड़ता है कि गुणनन्दिके समय तक व्याकरण-सिद्ध जितने प्रयोग होने लगे थे उन सबके सूत्र उसमें मौजूद हैं और इसलिए उसके टीकाकारोंको वार्तिक आदि बनानेक झंझटेंामें नहीं पड़ना पड़ा है। अभयनन्दिकी महात्रृत्तिके ऐसे बीसों वार्तिक हैं जिनके इस दूसरे पाठमें सूत्र ही बना दिये गये हैं।

१— शब्दार्णव-चिन्द्रकाके अन्तिम पद्येमें सुप्रसिद्ध गुणनिन्द आचार्यके शब्दार्णवमें प्रवेश करनेके लिए सोमदेवकृत वृत्तिको नौकाके समान बतलाया है। इससे
जान पड़ता है कि आचार्य गुणनिन्दके बनाय हुए व्याकरण ग्रन्थकी यह टीका है
और उसका नाम शब्दार्णव है। इस टीकाका 'शब्दार्णव-चिन्द्रका 'नाम भी तभी
अन्वर्थक होता है, जब मूल सूत्र-ग्रन्थका नाम शब्दार्णव हो। हमारे इस अनुमानकी
पुष्टि प्रिक्रियाके अन्तिम क्षोकसे और भी अच्छी तरहसे हो जाती है जिसका
आशय यह है कि गुणनिन्दने जिसके शरीरको विस्तृत किया है, उस शब्दार्णवको
जाननेकी इच्छा रखनेवालोंके लिए तथा आश्रय लेनेवालोंके लिए यह प्रिक्रया
साक्षात् नावके समान काम देगी। इसमें 'शब्दार्णव 'को जो 'गुणनिन्दतानितवपुः ' विशेषण दिया है, वह विशेष ध्यान देने योग्य है। उससे साफ
समझमें आता है कि गुणनिन्दके जिस व्याकरणपर ये दोनों टीकायें—शब्दार्णवचिन्द्रका और प्रिक्रया—लिखी गई हैं उसका नाम 'शब्दार्णव 'है और वह

१-श्रीसोमदेवयितिनिर्मितिमादधाति या नौः प्रतीतगुणनन्दितशब्दवार्घौ । सेयं सताममलचेतिस विस्फुरन्ती वृत्तिः सदा नुतपदा परिवर्तिषीष्ट ॥

२—सत्संधिं दधते समासमितः ख्यातार्थनामोन्नतं, निर्ज्ञातं बहुतिद्धतं कृतिमहाख्यातं यशःशालिनम् । सैषा श्रीगुणनन्दितानितवपुः शब्दार्णवं निर्णयं, नावत्याश्रयतां विविक्षमनसां साक्षात्स्वयं प्रक्रिया ॥

मूल (असली) जैनेन्द्र व्याकरणके संक्षिप्त शरीरको तानित या विस्तृत करके बनाया गया है।

राब्दार्णवचित्रकाके प्रारंभका मंगलाचरण भी इस विषयमें ध्यान देने योग्य हैं, जिसमें प्रन्थकर्ताने भगवान् महावीरके विशेषणरूपमें क्रमसे पृज्यपादका, गुण-नित्का और अपना (सोमामर या सोमदेवका) उल्लेख किया है और इससे वे निस्सन्देह यही ध्वनित करते हैं कि मुख्य व्याकरणके कर्ता पूज्यपाद हैं, उसको विस्तृत करनेवाले गुणनित्द हैं और फिर उसकी टीका करनेवाले सोमदेव (स्वयं) हैं। यदि यह चित्रका टीका पूज्यपादके व्याकरणकी ही होती, तो मंगलाचरणमें गुणनित्का नाम लानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। गुणनित्द उनकी गुरु-परम्परामें भी नहीं हैं, जो उनका उल्लेख करना आवश्यक होता। अतः यह सिद्ध है कि चित्रका और प्रक्रिया दोनोंके ही कर्ता यह समझते थे कि हमारी टीकायें असली जैनेन्द्रपर नहीं किन्तु उसके 'गुणनित्द-तानितवपुः' शब्दार्णवपर बनी हैं।

२—शब्दाणव-चित्रका और जैनेन्द्र-प्रक्रिया इन दोनों ही टीकाओं में 'एकशेष' प्रकरण है; परन्तु अभयनिद्कृत ' महान्नृत्ति ' वाले सूत्रपाठमें एकशेषको अनाव-श्यक बतलाया है—''स्वाभाविकत्वादिभधानस्यकशेषानारम्मः।'' (१-१-९९) और इसी लिए देवनिद या पूज्यपादका व्याकरण ' अनेकशेष ' कहलाता है। चिन्द्रका टीकाके कर्ता स्वयं ही '' आदानुपत्तेषक्रमम् '' (१-४-११४) सूत्रकी टीकांमें उदाहरण देते हैं '' देवोपज्ञमनेकशेषव्याकरणम्।'' यह उदाहरण अभयनिद्कृत महानृत्तिमें भी दिया गया है। इससे सिद्ध है कि शब्दाणव-चित्रकांक कर्ता भी उसी व्याकरणको देवोपज्ञ या देवनिद्कृत मानते हैं, जो अनेकशेष है, अर्थात् जिसमें 'एकशेष ' प्रकरण नहीं है और ऐसा व्याकरण वही है जिसकी टीका अभयनिदने की है।

३—आचार्य विद्यानिन्द अपने तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक पृष्ठ २६५ में 'नैगमसंग्रह—' आदि सूत्रकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, '' नयश्च नयौ च नयाश्च नया

१—-श्रीपूज्यपादममलं गुणनन्दिदेवं सोमामरत्रतिपपूजितपादयुग्मम् । सिद्धं समुन्नतपदं वृषभं जिनेन्द्रं सच्छब्दलक्षणमहं विनमामि वीरम् ॥

२ इस प्रक्रियाका भी नाम ' शब्दार्णव-प्राक्रिया ' होगा, जैनेन्द्र-प्रकिया नहीं।

इत्येकशेषस्य स्वाभाविकस्याभिधाने दर्शनात् केषांचित्तथा वचनोपलम्भाच न विरुद्धथते। "इसमें स्वाभाविकतांक कारण, एकशेषकी अनावश्यकता प्रतिपादन की है और यह अनावश्यकता जैनेन्द्रके वास्तविक सूत्र-पाठमें ही उपलब्ध होती है। "स्वाभाविकत्वादिभिधानस्येकशेषा नारम्भः" (१-१-९९) यह सूत्र शब्दार्णव-वाले पाठमें नहीं है, अतः विद्यानन्द भी पूर्वोक्त सूत्रवाले जैनेन्द्र-पाठके मानने-वाले थे। पाठकोंको यह स्मरण रखना चाहिए कि उपलब्ध व्याकरणोंमें अनेक-शेष व्याकरण केवल देवनन्दिकृत ही है, दूसरा नहीं।

४—तत्त्वार्थ-टीका 'सर्वार्थिसिद्धि 'कं कर्ता स्वयं पूज्यपाद या देवनिन्द हैं। इस टीकामें अध्याय ५, सूत्र २४ की व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं, '''अन्यतोऽपि' इति तसि कृते सर्वतः। '' और इसी सूत्रकी व्याख्या करते हुए राजवार्तिककार लिखते हैं, ''' हश्यतेऽन्यतोपीति 'तिस कृते सर्वेषु भवेषु सर्वत इति भवित।'' जान पड़ता है कि या तो सर्वार्थिसिद्धिकारने इस सूत्रको संक्षेप करके लिखा होगा, या लेखकों तथा छपानेवालोंने प्रारंभका ' हश्यते 'शब्द छोड़ दिया होगा। वास्तवमें यह पूरा सूत्र ' हश्यतेऽन्यतोपि 'ही है और यह अभयनिन्दवाले सूत्र-पाठके अ०४ पा० ७ का ७५ वॉ सूत्र है। परन्तु शब्दार्णववाले पाठमें न तो यह सूत्र है और न इसके प्रतिपाद्यका विधानकर्ता कोई दूसरा सूत्र है। इससे सिद्ध है कि पूज्यपादका असली सूत्रपाठ वही है जिसमें उक्त सूत्र मौजूद है।

५—महाकलंकदेवने तत्त्वार्थराजवार्तिकमें 'आद्येपरोक्षं '(अ०१, सू०११) की व्याख्यामें '' सर्वादि सर्वनाम। '' (१-१-३५) सूत्रका उल्लेख किया है, इसी तरह पण्डित आशाधरने अनगारधर्मामृतटीका (अ०७ श्लो०२४) में '' स्तोके प्रतिना '' (१-३-३७) और '' भार्थे '' (१-४-१४) इन दो सूत्रोंको उद्धृत किया है और ये तीनों ही सूत्र जैनेन्द्रके अभयनन्दिवृत्तिवाले सूत्रपाठमें ही हैं। शब्दाणंववाले पाठमें इनका अस्तित्व ही नहीं है। अतः अकलंकदेव और पं० आशाधर इसी अभयनन्दिवाले पाठको ही माननेवाले थे। अकलंकदेव विक की आठवीं नौवीं शताब्दिके और आशाधर १३ वीं शताब्दिके विद्वान् हैं।

६ — पं ० श्रीलालजी शास्त्रीने शब्दार्णव-चिन्द्रकाकी भूमिकामें लिखा है कि '' आचार्य पूज्यपादने स्विनिर्मित ' सर्वार्थिसिद्धि ' में ' प्रमाणनयरिष्मिमः ' ( अ ० १ सू ० ६ ) की टीकामें यह वाक्य दिया है — ' नयशब्दस्याल्पाच्तरत्वात्पूर्व-

निपातः प्राप्नोति नैष दोषः अभ्यर्हित्वात्प्रमाणस्य तत्पूर्वनिपातः। ' और अभयनन्दि-वाले पाठमें इस विषयका प्रतिपादन करनेवाला कोई सूत्र नहीं है। केवल अभयनन्दिका ' अभ्यर्हितं पूर्वे निपतति ' वार्तिक है । यदि अभयनन्दिवाला सूत्र-पाठ ठीक होता तो उसमें इस विषयका प्रतिपादक सूत्र अवश्य होता जो कि नहीं है। पर शब्दार्णववाले पाठमें ' अर्च्ये ' ( १-३-११५ ) ऐसा सूत्र है जो इसी विषयको प्रतिपादित करता है। इसलिए यही सूत्र-पाठ देवनान्दिकृत है।" इसपर हमारा निवेदन यह है कि '' अल्पाच्तरम् '' ( २-२-३४ ) यह सूत्र पाणिनिका है और इसके ऊपर कात्यायनका '' अभ्यर्हितं च '' वार्तिक तथा पतंजलिका '' अभ्यर्हितं पूर्वे निपतित '' भाष्ये हैं । इससे मालूम होता है कि पूज्यपादने अपनी सर्वार्थसिद्धि-टीकाके इस स्थलमें पाणिनि और पतंजलिके ही सूत्र तथा भाष्यको लक्ष्य करके उक्त विधान किया है। अब प्रश्न होगा कि जब सर्वार्थिसिद्धिकार स्वयं एक व्याकरणके कर्ता हैं, तब उन्होंने पाणिनिका और उसके भाष्यका आश्रय क्यों लिया ? उत्तर यह है कि पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थसिद्धिकी रचनाके समय अपना व्याकरण भले ही बना चुके हीं, परन्तु उसने विशेष प्रसिद्ध लाभ नहीं की थी और इस कारण स्वयं उनके ही हृदयमें उसकी इतनी प्रमाणता नहीं थी कि वे अन्य प्रसिद्ध व्याकरणों, उनके वार्तिकों और भाष्योंको सर्वथा भुला दें या उनका आश्रय न लें। यह निश्चय है कि उन्होंने अपनी सर्वार्थ-सिद्धिमें अन्य वैयाकरणोंके भी मत दिये हैं और अनेक बार पतंजालिके महाभाष्यके वाक्य।

सर्वार्थिसिद्धि अ० ४ सूत्र २२ की व्याख्यामें लिखा है—"यथाहु:—द्वर्तीयां तपरकरण मध्यमिवलिम्बतयोरूपसंख्यानिमिति।" इसकी अन्य पुरुषकी 'आहु:' किया ही कह रही है कि ग्रन्थकर्ता यहाँ किसी अन्य पुरुषका वचन दे रहे हैं। अब पतंजलिका महाभाष्य देखिए। उसमें १–२–१ के ५ वें वार्तिकके भाष्यमें बिलकुल यही वाक्य दिया हुआ है—एक अक्षरका भी हेरफेर नहीं है। इससे स्पष्ट है कि सर्वार्थिसिद्धिके कर्त्ताने अन्य व्याकरण-ग्रन्थों के भी प्रमाण दिये हैं।

१ तत्त्वार्थराजवार्तिकमें इसी 'प्रमाणनयैरिधगमः 'सूत्रकी व्याख्यामें पतंजलिका यह भाष्य ज्योंका त्यों अक्षरशः दिया है। अभयनन्दिका भी यही वार्तिक है। परन्तु तब तक अभयनन्दिका अस्तित्व ही न था।

२ राजवार्तिक और इलोकवार्तिकमें भी यह वाक्य उद्धृत किया गया है।

सर्वार्थासिद्धि अ० ७ सूत्र १६ की व्याख्यामें लिखा है, ''शीस्त्रेऽपि 'अश्व-वृषयोमेंथुनेच्छायामि' त्येवमादिषु तदेव गृह्यते । '' यह पाणिनिक ७-१-५१ सूत्रपर कात्यायनका पहला वार्तिक है । वहाँ '' अश्ववृषयोभेंथुनेच्छायाम् '' इतने शब्द हैं और इन्हींको सर्वार्थसिद्धिकारने लिया है । यहाँ कात्यायनके वार्तिकको उन्होंने 'शास्त्र 'शब्दसे व्यक्त किया है ।

सर्वार्थिसिद्धि अ० ५ सूत्र ४ की व्याख्यामें 'नित्य ' शब्दको सिद्ध करनेके लिए पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, ''नेः ध्रुव त्यः इति निष्पादितत्वात् । '' परन्तु जैनेन्द्रमें 'नित्य ' शब्दको सिद्ध करनेवाला कोई सूत्र ही नहीं है, इस लिए अभयनन्दिने अपनी वृत्तिमें '' ङ्येस्तुट् '' (३-२-८१) सूत्रकी व्याख्यामें ''नेर्ध्रुवः इति वक्तव्यम् '' यह वार्तिक बनाया है और 'नियतं सर्वकालं भवं नित्यं ' इस तरह स्पष्ट किया है। जैनेन्द्रमें 'त्य ' प्रत्यय ही नहीं है, इसके बदले 'य ' प्रत्यय है । इससे माल्म होता है कि सर्वार्थिसिद्धिकारने पूर्वोक्त बात स्वनिर्मित व्याकरणको लक्ष्यमें रखकर नहीं कही है। अन्य व्याकरणोंके प्रमाण भी वे देते थे और यह प्रमाण भी उसी तरहका है।

कुछ स्थानोंमें उन्होंने अपने निजके सूत्र भी दिये हैं। जैसे पाँचवें अध्यायके व्याख्यानमें लिखा है '' 'विशेषणं विशेष्येण' इति वृत्तिः।'' यह जैनेन्द्रका १-३-५२ वाँ सूत्र है। यह सूत्र शब्दार्णव-चिन्द्रका (१-३-४८) वाले पाठमें भी है।

इन सब प्रमाणोंसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है कि जैनेन्द्रका असली सूत्र-पाठ वही है जिसपर अभयनिद्कृत वृत्ति है। शब्दार्णव-चिन्द्रकावाला पाठ असली सूत्र-पाठको संशोधित और परिवर्धित करके बनाया गया है और उसका यह संस्करण संभवतः गुणनिद्ध आचार्यकृत है।

अब प्रश्न यह है कि जब गुणनिन्दने मूल प्रंथमें इतना परिवर्तन और संशोधन किया, तब उस परिवर्तित प्रन्थका नाम जैनेन्द्र ही क्यों रक्खा? इसके उत्तरमें निवेदन है कि एक तो शब्दार्णव-चिन्द्रका और जैनेन्द्र-प्रिक्रयाके पूर्वे छिखित क्षेत्रकों गुणनिन्दके व्याकरणका नाम 'जैनेन्द्र 'नहीं किन्तु 'शब्दार्णव ' मालूम

१ तत्त्वार्थराजवार्तिकमें भी है "शास्त्रेऽपि अश्ववृषयोर्में थुनेच्छायामित्येवमादौ तदेव कर्माख्यायते।"

होता है। सम्भव है कि अर्ध-दग्ध लेखकोंकी कृपास इन टीका-ग्रंथोंमें 'जैनेन्द्र ' नाम शामिल हो गया हो। दूसरे यदि 'जैनेन्द्र 'नाम हो भी, तो ऐसा कुछ अनुचित नहीं है। क्यों कि गुणनन्दिका प्रयत्न कोई स्वतंत्र ग्रंथ बनानेकी इच्छासे नहीं किन्तु पूर्वनिर्मित 'जैनेन्द्र 'को सर्वागपूर्ण बनानेकी सदिच्छासे है और इसीलिए उन्होंने जैनेन्द्रके आधेसे अधिक सूत्र ज्योंके त्यां रहने दिये हैं, तथा मंगलाचरण आदि भी उसका ज्योंका त्यां रक्खा है।

हमारा विश्वास है कि गुणनिन्द इस संशोधित और परिवर्तित सूत्र-पाठको ही तैयार करके न रहे गये होंगे, उन्होंने इसपर कोई वृत्ति या टीका-ग्रन्थ भी अवश्य लिखा होगा, जो उपलब्ध नहीं है। सनातन जैनग्रंथमालामें जो जैनेन्द्र-प्रक्रिया छपी है, वह जैसा कि हम आगे सिद्ध करेंगे गुणनिन्दकी बनाई हुई नहीं है।

### जैनेन्द्रकी टीकायें

पूज्यपादस्वामीकृत असली जैनेन्द्रकी इस समय तक केवल चार ही टीकायें उपलब्ध हैं— १ अभयनिद्कृत 'महावृत्ति,' २ प्रभाचन्द्रकृत 'शब्दांभोजभास्कर न्यास', ३ आर्यश्रुतकीर्तिकृत 'पंचवस्तु प्रिक्तया', और ४ पं० महाचन्द्रकृत 'लघु जैनेन्द्र '। परन्तु इनके सिवाय इसकी और भी कई टीकायें होनी चाहिए। पंचवस्तुके अन्तके श्रोकेमें जैनेन्द्र शब्दागम या जैनेन्द्र व्याकरणको महलकी उपमादी है। वह मूलसूत्ररूप स्तम्भोंपर खड़ा किया गया है, न्यासरूप उसकी भारी रत्नमय भूमि है, वृत्तिरूप उसके किवाड़ हैं, भाष्यरूप शय्यातल है, टीकारूप उसके माल या मंजिल हैं और यह पंचवस्तु टीका उसकी सोपानश्रेणी है। इसके द्वारा उक्त महलपर आरोहण किया जा सकता है। इससे माल्र्म होता है कि पंचवस्तुके कर्ताके समयमें इस व्याकरणपर १ न्यास, २ वृत्ति, ३ भाष्य और ४ कई टीकाएँ, इतने टीका-प्रन्थ मौजूद थे।

न्यास-उक्त टीकाओंमेंसे 'न्यास' तो शायद स्वयं पूज्यपादका ही

१ सूत्रस्तम्भसमुद्भृतं प्रविलसन्त्यासोरुरत्निक्षिति-श्रीमद्वृत्तिकपाटसंपुटयुतं भाष्योऽथशय्यातलम् । टीकामालमिहारुरुक्षुरिचतं जैनेन्द्रशब्दागमं प्रासादं पृथुपंचवस्तुकमिदं सोपानमारोहतात् ॥

होगा जो अभी तक अनुपलन्ध है। शिमोगा जिलेकी नगर तहसीलके ४६ वें शिलालेखमें लिखा है कि पूज्यपादने एक तो ( अपने व्याकरणपर ) जैनेन्द्र-संज्ञक न्यास और दूसरा पाणिनि व्याकरणपर शब्दावतार नामक न्यास बनाया। इसके सिवाय वैद्यकशास्त्र और तत्त्वार्थ-टीका भी लिखी।

यह निश्चय है कि पूज्यपाद केवल सूत्र-ग्रन्थ बनाकर ही न रह गये होंगे। अपनी मानी हुई अतिशय सूक्ष्म संज्ञाओं और परिभाषाओंका स्पष्टीकरण करनेके लिए उन्हें कोई टीका या वृत्ति अवश्य बनानी पड़ी होगी जिस तरह कि शाक-टायनने अपने व्याकरणपर अमोघवृत्ति नामकी स्वोपज्ञटीका बनाई।

आचार्य विद्यानन्दने अष्टसहस्री (पृष्ठ १३२) में 'प्यखे कर्मण्युपसंख्यानात् का 'यह वचन उद्भृत किया है। यह किसी व्याकरण ग्रन्थका वार्तिक है; परन्तु पाणिनिके किसी भी वार्तिकमें यह नहीं मिलता। अभयनन्दिकी महावृत्तिमें अवश्य ही ''प्यखे कर्मणि का वक्तव्या '' (४-१-३८) इस प्रकारका वार्तिक है; परन्तु अभयनन्दिकी वृत्ति विद्यानन्दसे पीछेकी बनी हुई है, इसलिए विद्यानन्दने यह वार्तिक अभयनन्दिकी वृत्तिसे नहीं किन्तु अन्य ही किसी ग्रन्थसे लिया होगा और वह स्वयं पूज्यपादकृत न्यास होगा।

भाष्य—जैनेन्द्रके भाष्यका अभी तक पता नहीं लगा। आगे हम उपलब्ध टीकाग्रन्थोंका परिचय देते हैं—

१-महान्नि। इसकी एक प्रति पूनेके भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटमें मौजूद है और एक प्रति बम्बईके सरस्वती-भवनमें भी है। पूनेकी प्रतिमें इसकी खोक-संख्या १२००० के लगभग है। प्रारंभके ३१४ पत्र एक लेखकके लिखे हुए और शेष ७४ पत्र, चैत्र सुदी २ सं० १९३३ को किसी दूसरे लेखकके लिखे हुए हैं। प्रतिके दोनों ही भाग जयपुरके लिखे हुए मालूम होते हैं। कई स्थानोंमें

१-न्यासं जैनेन्द्रसं इं सकल बुधनुतं पाणिनीयस्य भूयो न्यासं शब्दावतारं मनुजतितिहितं वैद्यशास्त्रं च कृत्वा। यस्तत्त्वार्थस्य टीकां व्यरचयदिह तां भात्यसौ पूज्यपाद-स्वामी भूपालवन्द्यः स्वपरहितवचः पूर्णहण्बोधवृत्तः॥ २ नं० ५९० A और B सन् १८७५-७६ की रिपोर्ट।

कुछ पंक्तियाँ छूटी हुई हैं और अन्तमें कोई प्रशस्ति आदि नहीं है।

इस महावृत्तिके कर्ता अभयनिद मुनि हैं। उन्होंने न तो अपनी गुरु-परम्पराका ही परिचय दिया है और न ग्रन्थ-रचनाका समय ही दिया है परन्तु सूत्र ३-२-५५ की टीकामें एक जगह उदाहरण दिया है— ''तत्त्वार्थवार्तिकमधीयते।'' इससे माल्र्म होता है कि मट्टाकलंकदेवके बाद अर्थात् वि० की आठवीं नवीं शताब्दिक बाद—और पंचवस्तुके पूर्वोल्लिखित श्लोकमें इसी वृश्तिका उल्लेख जान पड़ता है, इस लिए आर्य श्लुतकीर्तिके अर्थात् विक्रमकी बारहवीं शताब्दिके पहले किसी समयमें वे हुए हैं। जैनेन्द्रकी उपलब्ध टीकाओंमें यही टीका सबसे प्राचीन माल्र्म होती है।

२ शब्दां भोजभास्कर न्यास । बम्बईके सरस्वती-भवनमें इसकी दो अपूर्ण प्रतियाँ मौजूद हैं । एक प्रतिमें १४ वें पत्रसे २९९ तक और फिर ६२० वें पत्रसे ७०३ तकके ही पत्र हैं । १४ वें पत्रपर पहले अध्यायके पहले पादका १९ वाँ सूत्र चालू है और ७०३ पेजपर चौथे अध्यायके तीसरे पादका २११ वाँ सूत्र है । यह प्रति बहुत प्राचीन और शुद्ध है परन्तु आगसे झुलसी हुई है । दूसरी प्रतिमें केवल तीन अध्याय हैं । इसकी श्लोक संख्या १२००० है । इससे जान पड़ता है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ १६००० के लगभग होगा ।

अभयनिदकी वृत्तिसे यह बड़ा है और उससे पीछे बना है। इसमें महा-वृत्तिके शब्द ज्योंके त्यों ले लिये गये हैं और तीसरे अध्यायके अन्तके एक श्लोकमें अभयनिदको नमस्कार भी किया है।

१-ओं नमः । श्रीमत्सर्वज्ञवीतरागतद्वचनतदनुसारिगुरुभ्यो नमः ।

देवदेवं जिनं नत्वा सर्वसत्त्वाभयप्रदम् ।

शब्दशास्त्रस्य सूत्राणां महावृत्तिर्विरच्यते ॥ १ ॥

यच्छन्दलक्षणमसुत्रजपारमन्यैरव्यक्तमुक्तमभिधानविधौ दरिद्रैः।

तत्सर्वले। कहृदयप्रियचारुवाक्यैर्व्यक्तीकरोत्यभयनन्दिमुनिः समस्तम् ॥ २ ॥

शिष्टाचारपरिपालनार्थमादाविष्टदेवतानमस्कारलक्षणं मंगलमिदमाहाचार्यः।

इत्यभयनन्दिविरचितायां जैनन्द्रन्याकरणमहावृत्तौ पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः। समाप्तरचायं पञ्चमीऽध्यायः।

> २—नमः श्रीवर्धमानाय महते देवनन्दिने । प्रभाचन्द्राय गुरवे तस्मैचाभयनन्दिने ॥

इसके कर्त्ता प्रभाचन्द्राचार्य हैं और वे प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्याय-कुमुदचन्द्रके ही कर्त्ता माल्र्म होते हैं। क्योंकि इसके प्रारंभमें ही यह कहा गया है कि अनेकान्तकी चर्चा उक्त दोनों प्रन्थोंमें की गई है, इस लिए यहाँ नहीं करते। अवश्य ही इसमें उन्होंने अपने ही प्रन्थोंको देखनेके लिए कहा है, '' अथ कोऽयमनेकान्तो नामेत्याह—अस्तित्वनास्तित्वनित्यत्वानित्यत्वसामान्यासामान्याधि-करण्याविशेषणविशेष्यादिकोऽनेकान्तः स्वभावो यस्यार्थस्यासावनेकान्तः अनेकान्तात्मक इत्यर्थः। तत्र च प्रतिष्ठितमिथ्याविकल्पकल्पिताशेषविप्रतिपत्तिः प्रत्यक्षादिप्रमाणमेव प्रत्यस्तमयतीतिं (?) तद्धितत्या तदात्मकत्वं चार्थस्य अध्यक्षतोनुमानादेश्च यथा सिद्धचित तथा प्रपंचतः प्रमेयकमलमार्तण्डे न्यायकुमुदचन्द्रे च प्रतिरूपितमिह दृष्टव्यम्।

इसके मंगलाचरणमें पूज्यपाद और अकलंकको नमस्कार किया गया है। अन्तकी प्रशस्ति देखनेको मिली नहीं। उससे शायद कुछ विशेष प्रकाश पड़े।

3—पंचवस्तु । मांडारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटमें इसकी दो प्रतियाँ मौजूद हैं, जिनमें एकं ३००-४०० वर्ष पहलेकी लिखी हुई है और बहुत शुद्ध है। पत्रसंख्या ९१ है। इसपर लेखकका नाम और प्रति लिखनेका समय आदि नहीं है। इसके अन्तमें केवल इतना लिखा हुआ है—'' क्रीतिरियं देवनंद्याचार्यस्य परवादिमथनस्य ॥ छा ॥ शुभं भवतु लेखकपाठकयोः ॥ श्रीसंघस्य ॥ ''

र्दूसरी प्रति रत्नकरण्डश्रावकाचारवचनिका आदि अनेक भाषाग्रन्थोंके रचियता सुप्रसिद्ध पण्डित सदासुखजीके हाथकी संवत् १९१० की लिखी हुई है ।

१ नं० १०५९ सन् १८८७-९१ की रिपोर्ट । २ नं० ५९० सन् १८७५-७६ की रिपोर्ट । इस प्रन्थकी एक प्रति परताबगढ़ (मालवा) के पुराने दि० जैनमन्दिरके मंडा रमें भी है । देखो जैनमित्र ता० २६ अगस्त १९१५।

३—अब्दे नमश्चन्द्रविधिस्थिरांके शुद्धेसहर्स्यम (१) युक्चतुर्ध्याम् । सत्प्रिक्रयाबन्धनिबन्धनेयं सद्वस्तुवृत्तीरदनात्समाप्ता (१) ॥ श्रीमन्नराणामधिवेशराशि श्रीरामसिंहे विलसत्यलेखि । श्रीमद्भुधेनेह सदासुखेन श्रीयुक्फतेलालनिजात्मबुद्धयै ॥ शाब्दीयशास्त्रं पठितं न यैस्तैः स्वदेहसंपालनभारवद्भिः । किं दर्शनीयं कथनीयमेतद् वृथांगसंधावपलापवद्भिः ॥ यह प्रति भी प्रायः शुद्ध है ।

यह टीका प्रिक्रिया-बद्ध है और बड़े अच्छे ढंगसे लिखी गई है। इसकी श्लोक-संख्या २२०० के लगभग है। प्रारंभके विद्यार्थियोंके लिए बड़ी उपयोगी है। इस ग्रन्थके आदि-अन्तमें कहीं भी कत्तीका नाम नहीं है। केवल एक जगह पाँचवें पत्रमें नाम आया है, जिससे मालूम होता है कि पंचवस्तुके रचयिता आर्य श्रुतकीर्ति हैं।

कनड़ी भाषाके चन्द्रप्रभचरित नामक ग्रन्थके कर्ता अगाल किन श्रुतकीर्तिको अपना गुरु बतलाया है—''इदु परमपुरुनाथकुलभूभृत्समुद्भूतप्रवचनसरित्सरिन्नाथ—श्रुतकीर्तित्रैविद्यचक्रवर्तिपदपद्मीनधानदीपवर्तिश्रीमदगालदेवविरिचिते चन्द्र-प्रभचिरते—'' इत्यादि । और यह चरित शक संवत् १०११ (वि० सं० ११४६) में बनकर समाप्त हुआ है। अतएव यदि आर्य श्रुतकीर्ति और श्रुतकीर्ति त्रैविद्यं चक्रवर्ति एक ही हों तो पंचवस्तुको भी अभयनिद महाद्यीत्तके पीछेकी—विक्रमकी बारहवीं शताब्दिके प्रारंभकी—रचना समझना चाहिए। नंदिसंघकी गुर्वावर्लीमें श्रुतकीर्तिको वैयाकरण-भास्कर लिखा है।

ये निन्दसंघ, देशीयगण और पुस्तकगच्छके आचार्य थे। श्रुतकीर्ति नामके और भी कई आचार्य हो गये हैं।

४—लघु जैनेन्द्र। इसकी एक प्रति अंकलेश्वर (भरोंच) के दिगम्बर जैन-मिन्दरमें हैं और दूसरी अधूरी प्रति परतागढ़ (मालवा) के पुराने दि० जैनमैन्दिरमें। यह अभयनन्दिकी वृत्तिके आधारसे लिखी गई हैं। पण्डित महा-चन्द्रजी विक्रमकी इसी बीसवीं शताब्दिके ग्रन्थकर्ता हैं । इन्होंने संस्कृत,

संज्ञास्वरप्रकृतिहरूजविसर्गजन्मा संधिस्तु पंचक इतीत्थिमहाहुरन्ये । तत्र स्वरप्रकृतिहरूजविकरूपतोऽस्मिन्संधिं त्रिधा कथयति श्रुतकीर्तिरार्थः ॥

२---त्रैविद्यः श्रुतकीर्त्याख्यो वैयाकरणभास्करः ।

१—याम-वेर-वर्ण-कर-चरणादीनां संधीनां बहूनां संभवत्वात् संशयानः शिष्यः संपृच्छ-तिरम । कस्सन्धिरिति ।

३ देखो जैनमित्र ता० २६ अगस्त १९१५।

महावृत्ति ग्रंभत्सकलबुधपूज्यां सुखकरीं, विलोक्योद्यद्ज्ञानप्रभुविभयनन्दीप्रविहताम् । अनेकैः सच्छब्दैर्भ्रमिवगतकैः संदृद्धभूतां (१) प्रकुर्वेऽहं (टीकां) तनुमितिमहाचन्द्रविबुधः (१)

प्राकृत और भाषामें कई ग्रन्थ लिखे हैं।

५ — जैनेन्द्र - प्रक्रिया । यह न्यायतीर्थ न्यायशास्त्री पं० बंशीधरजीने हाल ही लिखी है । इसका केवल पूर्वार्ध ही छपकर प्रकाशित हुआ है ।

## शब्दार्णवकी टीकायें

जैनेन्द्र-सूत्र-पाठके संशोधित परिवर्धित संस्करणका नाम—जैसा कि पहले लिखा जा चुका है—शब्दार्णव है। इसके कर्ता आचार्य गुणनन्दि हैं। यह बहुत संभव है कि सूत्र-पाठके सिवाय उन्होंने इसकी कोई टीका या वृत्ति भी बनाई हो जो कि अभीतक उपब्ध नहीं हुई है।

गुणनित्द नामके कई आचार्य हो गये हैं। एक गुणनित्का उल्लेख श्रवण-बेलगोलके ४२, ४३ और ४७ वें नम्बरके लिखालेखोंमें मिलता है। ये बलाक-पिच्छके शिष्य और गृश्रपिच्छके प्रशिष्य थे। तर्क, व्याकरण और साहित्य शास्त्रोंके बहुत बड़े विद्वान् थे। इनके ३०० शास्त्रपारंगत शिष्य थे और उनमें ७२ शिष्य सिद्धान्तशास्त्री थे। आदि पंपके गुरु देवेन्द्र भी इन्हींके शिष्य थे । कर्नाटक-कवि-चरितके कर्ताने इनका समय वि० संवत् ९५७ निश्चय किया है। क्योंकि इनके शिष्य देवेन्द्रके शिष्य आदि पंपका जन्म वि० सं० ९५९ में हुआ था और उसने ३९ वर्षकी अवस्थामें अपने सुप्रसिद्ध कन्डी काव्य भारतचम्यू और आदिपुराण निर्माण किये हैं। हमारा अनुमान है कि ये ही गुणनित्द शब्दार्णवके कर्त्ता होंगे।

चन्द्रप्रभचिरत महाकाव्यके कर्ता वीरनिन्दका समय शक संवत ९०० के लगभग निश्चित होता है। क्यों कि वादिराजसूरिने अपने पार्श्वनाथकाव्यमें उनका स्मरण किया है और वीरनिन्दकी गुरुपरम्परा इस प्रकार है—१ श्री गुणनिन्द, २ विबुध गुणनिन्द, ३ अभयनिन्द और ४ वीरनिन्द । यदि पहले गुणनिन्द और वीरनिन्दके बीचमें हम ७८ वर्षका अन्तर मान लें, तो पहले गुणनिन्दका समय वही शक संवत् ८२२ या वि० सं० ९५७ के लगभग आ जायगा। इससे यह निश्चय होता है कि वीरनिन्दकी गुरुपरम्पराके प्रथम गुणनिन्द और आदि पम्पके

१—तिच्छिष्यो गुणनिन्दपिण्डितयतिश्चारित्रचक्रेश्वरः, तर्कव्याकरणादिशास्त्रनिपुणः साहित्यविद्यापितः । मिथ्यात्वादिमदान्धसिन्धुरघटासंघातकण्ठीरवो, भव्याम्भोजदिवाकरो विजयतां कन्दर्पदपीपहः ॥

गुरु देवेन्द्रके गुरु गुणनिन्द एक ही होंगे और जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं बहुत संभव है कि ये ही शब्दार्णवके कर्त्ता हों।

गुणनन्दि नामके एक और आचार्य शक संवत् १०३७ (वि० सं० ११७२) में हुए हैं जो मेघचन्द्र त्रैविद्यके गुरु थे।

शब्दार्णवकी इस समय दो टीकायें उपलब्ध हैं और दोनों ही सनातन-जैनग्रन्थमालामें छप चुकी हैं—१ शब्दार्णवचिन्द्रका, और २ शब्दार्णव-प्रकिया।

र शब्दाणिव-चिन्द्रका। इसकी एक बहुत ही प्राचीन और अतिशय जीर्ण प्रित भाण्डारकर रिसर्च इन्टिट्यूटमें हैं। यह ताइपत्रपर नागरी लिपिमें हैं। इसके आदि-अन्तके पत्र प्रायः नष्ट हो गये हैं। छपी हुई प्रतिमें जो गद्य-प्रशस्ति है, वह इसमें नहीं है और अन्तमें एक श्लोक है जो पूरा नहीं पढ़ा जाता—

इन्द्रश्चंद्रःशकटतनयः पाणिनिः पूज्यपादो यत्प्रोवाचापिशालिरमरः काशकृत्स्त ....शब्दपारायणस्येति ।

इसके कर्ता श्रीसोमदेव मुनि हैं। ये शिलाहार वंशके राजा भोजदेव (द्वितीय) के समयमें हुए हैं और अर्जुरिका नामक ग्रामके त्रिभुवनतिलक नामक जैन-मिन्दरमें—जो कि महामण्डलेश्वर गंडरादित्यदेवका बनवाया हुआ था— उन्होंने इसे शक संवत् ११२७ (वि० सं० १२६२) में बनाया है। यह ग्राम इस समय आजरें नामसे प्रसिद्ध है और कोल्हापुर राज्यमें है। वादीभवज्रांकुश श्रीवि-र्शालकीर्ति पण्डितदेवके वैयावृत्यसे इस ग्रन्थकी रचना हुई है ।

१ नं० २५ सन् १८८०-८८ की रिपोर्ट ।

२ ये विशालकीर्ति वे ही मालूम होते हैं जिनका उल्लेख पं० आशाधरने अपने अनगार-धर्मामृतकी प्रशस्तिकी टीकामें 'वादीन्द्र विशालकीर्ति 'के नामसे किया है और जिनको उन्होंने न्यायशास्त्रमें पारंगत किया था। पं० आशाधर वि० सं० १२४९ के लगभग धारामें आये थे और वि० सं० १३०० तक उनके अस्तित्वका पता लगता है। अतः वे सोमदेवका वैयावृत्य करनेवाले विशालकीर्ति हो सकते हैं। पं० आशाधरके पाससे पढ़कर ही वे इक्षिणकी ओर चले आये होंगे।

३ स्वस्ति श्रीकोल्हापुरदेशांतर्वर्त्यां जुरिकामहास्थानयुधिष्ठिरावतारमहामण्डलेश्वरगंडरादित्यदेव-निर्मापितित्रभुवनितलकजिनालये श्रीमत्परमपरमेष्ठिश्रीनेमिनाथश्रीपादपद्माराधनवलेन वादीभवज्रां-कुशश्रीविशालकीर्तिपंडितदेववैयावृत्यतः श्रीमिच्छलाहारकुलकमलमार्तण्डतेजःपुंजराजाधिराजपर-

इस ग्रन्थके मंगलीचरणके पहले श्लोकमें पूज्यपाद, गुणनन्दि और सोमदेव ये विशेषण वीर भगवानको दिये हैं और दूसरे श्लोकमें कहा है कि यह टीका मूलसंघीय मेघचन्द्रके शिष्य नागचन्द्र ( भुजंगसुधाकर ) और उनके शिष्य हरिचन्द्र यतिके लिए बनाई जाती है।

गुणनिदकी प्रशंसा चुरादि धातुपाठके अन्तमें भी एक पद्यमें की गई है, जिसका अन्तिम चरण यह है—'' शब्दब्रह्मा स जीयादुणनिधिगुणनंदिव्रती-शस्सुसौख्यः।'' इसमें शब्दब्रह्मा विशेषण देकर गुणनिदको शब्दार्णव-व्याकरणक। कर्ता ही प्रकट किया गया है।

ये मेघर्चेन्द्र आचारसारके कर्ता वीरनित्द सिद्धान्तचक्रवर्तीके गुरु ही माल्स्म होते हैं । इन्हें सिद्धान्तज्ञतामें जिनसेन और वीरसेनके सहशा, न्यायमें अकलंकके समान और न्याकरणमें साक्षात् पूज्यपादसहश बतलायाँ हैं । श्रवण- वेल्गोलके नं० ४७, ५० और ५२ नम्बरके शिलालेखोंसे माल्स्म होता है कि इनका स्वर्गवास शक संवत् १०३७ (वि० सं० ११७२) में और उनके श्रमचन्द्रदेव नामक शिष्यका स्वर्गवास शक संवत् १०६८ (वि० सं० १२०३) में हुआ था। तथा उनके दूसरे शिष्य प्रभाचंद्रदेवने शक सं० १०४१ (वि० सं० ११७६) में एक महापूजाप्रतिष्ठा कराई थी। जब सोमदेवने शब्दार्णव-चित्रका मेघचन्द्रके प्रशिष्य हिस्चन्द्रके लिए शक सं० ११२७ (वि० सं० १२६२) में बनाई थी, तब मेघचन्द्रका समय वि० सं० ११७२ के लगभग माना जा सकता है।

मेश्वरपरमभट्टारकपश्चिमचऋवर्तिश्रीवीरभोजदेवविजयराज्ये शकवर्षेकसहस्रेकशतसप्तविंशति ११२७ तमक्रोधनसंवत्सरे स्वस्ति समस्तानवद्यविद्याचक्रचक्रवर्तिश्रीपृज्यपादानुरक्तचेतसा श्रीमत्सोम-देवमुनीश्वरेण विरचितेयं शब्दाणेवचन्द्रिका नाम वृत्तिरिति । इति श्रीपृज्यपादकृतजैनेन्द्र-महाव्याकरणं सम्पूर्णम् । "

१-श्रीपूज्यपादममलं गुणनन्दिदेवं सोमामरत्रतिपपूजितपादयुग्मम् । सिद्धं समुन्नतपदं वृषमं जिनेन्द्रं सच्छब्दलक्षणमहं विनमामि वीरम् ॥ १ ॥ श्रीमूलसंघजलजप्रतिबोधमानोर्मेघेन्दुदीक्षितभुजंगसुधाकरस्य । राद्वान्ततोयनिधित्रद्धिकरस्य वात्तं रेमे हरींदयतये वरदीक्षिताय ॥ २ ॥

नागचन्द्र नामके दो विद्वान् हो गये हैं, एक पम्प रामायणके कर्ता नागचन्द्र जिनका दूसरा नाम अभिनव पम्प था, और दूसरे लिब्धसारटीकाके कर्ता नागचन्द्र । पहले गृहस्थ थे और दूसरे मुनि । अभिनव पम्पके गुरुका नाम बालचन्द्र था जो मेघचन्द्रके सहाध्यायी थे और दूसरे स्वयं बालचन्द्रके शिष्य थे । इन दूसरे नागचन्द्रके शिष्य हरिचन्द्रके लिए यह वृत्ति बनाई गई है । इन्हें जो 'राद्वान्ततोयनिधिवृद्धिकर विशेषण दिया है उससे मालूम होता है, कि ये सिद्धान्तचन्नवर्ती या सिद्धान्त शास्त्रोंके ज्ञाता या टीकाकार होंगे ।

२— शब्दाणव-प्रिक्या। यह जैनेन्द्र-प्रिक्याके नामसे छपी है; परन्तु वास्तवमें इसका नाम शब्दाणव-प्रिक्यों ही होगा। हमें इसकी कोई हस्तिलिखित प्रित नहीं मिल सकी। जिस तरह अभयनिद्की वृत्तिके बाद उसीके आधारसे प्रिक्रयारूप पंचवस्तु टीका बनी है, उसी प्रकार सोमदेवकी शब्दाणव-चित्रकाके बाद उसीके आधारसे यह प्रिक्रया बनी है। प्रकाशकोंने इसके कर्ताका नाम गुणनिद प्रकट किया है; परन्तु जान पड़ता है कि इसके अन्तिम श्लोकमें गुणनिद्का नाम देखकर ही उन्होंने भ्रमवश इसके कर्त्ताका नाम गुणनिद समझ लिया है?।

१ छपी हुई प्रतिके अन्तमें " इति प्रिक्रियावतारे कृद्विधि: समाप्तः । समाप्तेयं प्रिक्रिया।" इस तरह छपा है । इससे भी इसका नाम जैनेन्द्र-प्रिक्रिया नहीं जान पड़ता।

२ सत्संधिं दघते समासमितः ख्यातार्थनामोन्नतं निर्ज्ञातं बहुतद्धितं कृतिमहाख्यातं यशःशालिनम् । सेषा श्रीगुणनिद्दतानितवपुः शब्दार्णवं निर्णयं नावत्याश्रयतां विविश्वमनसां साक्षात्स्वयं प्रिक्तया ॥ १ दुरितमदेभिनशुंभकुम्भस्थलभेदनक्षमोग्रनखैः । राजन्मृगाधिराजो गुणनन्दी भुवि चिरं जीयात् ॥ २ सन्मार्गे सकलसुखिपयकरे संज्ञापिते सद्वने दिग्वासस्सुचरित्रवानमलकः कांतो विवेकी प्रियः । सोयं यः श्रुतकीर्तिदेवयातिषो भट्टारकोत्तंसको रंरम्यान्मम मानसे कविपतिः सद्वाजहंसश्चिरम् ॥ ३

इनमेंसे पहले पद्यसे यह स्पष्ट है कि गुणनिन्दके शब्दार्णवके लिए यह प्रिक्रिया नावके समान है और दूसरे पद्यमें कहा है कि सिंहके समान गुणनिन्द पृथ्वीपर सदा जयवन्त रहें। यदि इसके कत्तां स्वयं गुणनिन्द होते तो वे स्वयं ही अपने लिए यह कैसे कहते कि वे गुणनिन्द सदा जयवन्त रहें १ इससे तो साफ प्रकट होता है कि गुणनिन्द प्रन्थकर्त्तासे कोई पृथक् ही व्यक्ति है जिसे वह श्रद्धास्पद समझता है।

तीसरे पद्यमें भट्टारकशिरोमणि श्रुतकीर्ति देवकी प्रशंसा करता हुआ कि कहता है कि वे मरे मनरूप मानसरोवरमें राजहंसके समान चिरकालतक विराजमान रहें। इसमें भी प्रन्थकर्त्ता अपना नाम प्रकट नहीं करते हें; परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि वे श्रुतिकीर्तिदेवके कोई शिष्य होंगे और संभवतः उन श्रुतिकीर्तिके नहीं जो पंचवस्तुके कर्त्ता हैं। ये श्रुतिकीर्ति पंचवस्तुके कर्त्तासे पृथक् जान पड़ते हैं। क्योंकि इन्हें प्रक्रियाके कर्त्ताने 'किवपित ' बतलाया है, व्याकरणज्ञ नहीं। ये वे ही श्रुतिकीर्ति माल्म होते हैं जिनका समय प्रा० पाठकने शक संवत् १०४५ या वि० सं० ११८० बतलाया है। श्रवणवेलगोलके जैन गुरु-ओंने 'चारकीर्ति पंडिताचार्य' का पद शक संवत् १०३९ के बाद धारण किया है और पहले चारकीर्ति इन्हीं श्रुतकीर्तिके पुत्र थे। श्रवणवेलगोलके १०८ वें शिलालेखमें इनका जिक है और इनकी बहुत ही प्रशंसा की गई है।

प्रिक्रयांक कर्त्तांने इन्हें भट्टारकोत्तंस और श्रुतकीर्तिदेवयितप लिखा है और इस लेखों भी भट्टारकयित लिखा है। अतः ये दोनों एक मालूम होते हैं। आश्चर्य नहीं जो इनके पुत्र और शिष्य चारुकीर्ति पण्डिताचार्य ही इस प्रिक्रयांके कर्त्ती हों।

### देवनन्दिका समय

१-- लिङ्गानुशासनके कर्त्ता पं० वामन राष्ट्रकृट राजा जगत्तुंग या गोविन्द

१ देखों ' सिस्टिम्स आफ संस्कृत ब्रामर ' पृष्ठ ६७

२ देखो ' कर्नाटक जैन कवि ' पृष्ठ २०।

३ तत्र सर्वशरीरिरक्षाकृतमितविजितेन्द्रियः । सिद्धशासनवर्द्धनप्रतिलब्धकीर्तिकालापकः ॥ २२ ॥ विश्रुतश्रुतकीर्तिभद्वारकयतिस्समजायत । प्रस्फुरद्वचनामृतांशुविनाशिता।खिलहृत्तमाः ॥ २३ ॥

तृतीयके समयमें हुए हैं और इस राजाने शक ७१६ से ७३६ (वि० ८५१—८७१) तक राज्य किया है। यह प्रन्थकर्ता जैनेन्द्रका उल्लेख करता है। अर्थात् वि० सं० ८५० के लगभग जैनेन्द्र प्रख्यात व्याकरणों में गिना जाने लगा था। अतएव वह इस समयसे भी पहलेका बना हुआ होना चाहिए।

२ " सर्वादिः सर्वनाम " ( १-१-३५ ) सूत्र जैनेन्द्रका है, और उसका उल्लेख राजवार्तिक अध्याय १ सूत्र ११ की व्याख्यामें किया गया है। अतएव जैनेन्द्र व्याकरण राजवार्तिकसे पहलेका बना हुआ है। राजवार्तिकके कर्ता अकलंक-देवका समय पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यने वि० सं० ७०७ से लेकर ८३७ तक सिद्ध किया है। तब जैनेन्द्र व्याकरण वि० सं० ८०० से पहले बन चुका था। अब यह देखना चाहिए कि कितने पहले।

२—मर्करा (कुर्ग) में एक प्राचीन ताम्रे-पत्र शक संवत् ३८८ (वि० सं० ५२३) का लिखा हुआ मिला है। उस समय गंगवंशीय राजा अविनीत राज्य करता था। अविनीत राजाका नाम भी उक्त दान-पत्रमें है। उसमें कुन्द-कुन्दान्वय और देशीयगणके मुनियोंकी परम्परा इस प्रकार दी हुई है—गुणचन्द्र—अभयनिद—शीलभद्र—जनानिद—गुणनिद और चन्द्रनिद । पूर्वोक्त अविनीत राजाके बाद उसका पुत्र दुर्विनीत राजा हुआ है। 'हिस्ट्री आफ कनड़ी लिटरेचर' और 'कर्नाटक कविचित्रित्र' (कनड़ी) के अनुसार इस राजाका राज्यकाल ई० सन्४८२ से ५१२ (वि० ५३९—६९) तक है। यह कनड़ी भाषाका किय था। भारविके किरातार्जुनीय काव्यके १५ सर्गोंकी कनड़ी टीका इसने लिखी थी। कर्नाटक-कविचिरित्रके कर्ता लिखते हैं कि यह राजा पूज्यपाद यतीन्द्रका शिष्य था। अतः पूज्यपादकां हमें विक्रमकी छठी शताब्दिके प्रारंभका ग्रन्थकर्ता मानना चाहिए। मर्कराके उक्त ताम्रपत्रसे भी यह बात पुष्ट होती है। वि० संवत् ५२३ में अविनीत राजा था। उसके ५६ वर्ष बाद वि० सं० ५३९ में उसके पुत्र दुर्विनीतका राजा होना सर्वथा संभव है और जिन चन्द्रनिदके समय उक्त ताम्र-पट लिखा गया है, सम्भवतः

१ व्याडिप्रणीतमथ वाररुचं सचान्द्रं जैनेन्द्रलक्षणगतं विविधं तथान्यत् । लिङ्गस्य लक्ष्म ही समस्य विशेषयुक्तमुक्तं मया परिमितं त्रिदशा इहार्याः ॥३१

२ इंडियन एण्टिक्वेरी जिल्द १, पृष्ठ ३६३-६५ और एपियाफिका कर्नाटिका, जिल्द १ का पहला लेख । ३ आर० नरसिंहाचार्य एम० ए० कृत ।

उन्हींकी शिष्य-परम्परामें बिल्क उन्हींके शिष्य या प्रशिष्य जैनेन्द्रके कर्ता देवनिद या पूज्यपाद होंगे क्योंकि ताम्रपत्रकी मुनि-परम्परामें नन्द्यन्त नाम अधिक हैं, और इनका भी नाम नन्द्यन्त हैं; अतः जबतक कोई प्रमाण इसका विरोधी न मिले, तब तक हमें देवनिदकों कुन्दकुन्दाम्नाय और देशीय गणके आचार्य चन्द्रनिदका शिष्य या प्रशिष्य माननेमें कोई दोष नहीं दिखता। उनका समय प्रायः विकमकी छठी शताब्दिका प्रारम्भ ही समझना चाहिए।

४—इस समयकी पुष्टिमें एक और भी प्रमाण मिलता है। वि० सं० ९९० में बने हुए 'दर्शनसार' नामक प्राकृत ग्रन्थेमें लिखा है कि पूज्यपादके शिष्य वज्रनन्दिने वि०सं० ५२६में दक्षिण मथुरा या मदुरामें द्राविडसंवकी स्थापनों की। इससे भी पूज्यपादका समय छठी शताब्दिका प्रारम्भ ठीक ज्ञात होता है।

#### प्रो० पाठकके प्रमाण

स्वर्गीय डा॰ काशीनाथ बापूजी पाठकने अपने शाकटायन व्याकरणसम्बन्धी लेखेंमें जो जो प्रमाण जैनेन्द्रका समय निर्णय करनेके लिए दिये हैं उन सबको भी हम यहाँ उपयोगी समझकर दे देना चाहते हैं, यद्यपि वे सब शब्दार्णव-चिन्द्रकाके सूत्र-पाठको असली जैनेन्द्र-सूत्रपाठ मानकर दिये हैं।

१—जैनेन्द्रका एक सूत्र है—' हस्तादेयनुद्यस्तेये चेः '( २-३-३६)। इस सूत्रके अनुसार 'चि 'का 'चाय 'हो जाता है, उस अवस्थामें जब कि हाथसे ग्रहण करने योग्य हो, उत् उपसर्गके बाद न हो और चोरी करके न लिया गया हो। जैसे 'पुष्पप्रचायः '। हस्तादेय न होनेसे पुष्पप्रचय, उत् उपसर्ग

१ सिरिपुजपादसीसो दाविडसंघस्स कारगो दुहो । णामेण वज्जणंदी पाहुडवेदी महासत्थो ॥ पंचसए छब्बीसे विक्समरायस्स मरणपत्तस्स । दिस्लणमहुरा जादो दाविडसंघो महामोहो ॥

२ देखी इंडियन एण्टिक्वेरी जिल्द ४३, पृष्ठ २०५-१२ ।

३ इन प्रमाणों में जहाँ जहाँ जैनेन्द्रका उल्लेख हो वहाँ वहाँ शब्दाणेव-चिन्द्रकाका सूत्र-पाठ समझना चाहिए । सूत्रोंके नम्बर भी उसीके अनुसार दिये गये हैं ।

होनेसे 'पुष्पाच्चय 'और चोरी होनेस 'पुष्पप्रचय ' होता है । इस सूत्रमें उत् उपसर्गके बाद जो 'चाय ' होनेका निषेध किया गया है, वह पाणिनिमें, उसके वार्तिकमें और भाष्यमें भी नहीं है । परन्तु पाणिनिकी काशिकावृत्तिमें २-२-४० सूत्रके व्याख्यानमें है—' उच्चयस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । ' इससे सिद्ध होता है कि काशिकांक कर्त्ता वामन और जयादित्यने इसे जैनेन्द्रपरसे ही लिया है और चीनी यात्री इत्सिंगने अपने यात्रा-विवरणमें लिखा है कि जयादित्यकी मृत्यु वि० सं० ७१७ में हो चुकी थी अतः जैनेन्द्रव्याकरण वि० सं० ७१७ से भी पहलेका बना हुआ होना चाहिए।

२—पाणिनि व्याकरणका सूत्र हैं—'शरद्वच्छुनकदर्भाद् भृगुवत्साग्रायणेषु ।' ४-१-१०२ इसके स्थानमें जैनेन्द्रका सूत्र इस प्रकार हैं—'शरद्वच्छुनकदर्भा-श्रिशमंकुष्णरणात् भृगुवत्साग्रायणवृपगणब्राह्मणविसष्ठे ।' ३-१-१३४ ।

इसीका अनुकरणकारी सूत्र शाकटायनमें इस तरह का है—' शरद्रच्छुनकरणा-श्रिशमेंकृष्णदर्भाद् भृगुवत्सवसिष्ठवृषगणब्राह्मणाग्रायणे ' २-४-३६ ।

इस सूत्रकी अमाघवृत्तिमें 'आग्निशर्मायणो वार्षगण्यः। आग्निशर्मिरन्यः। 'इस तरह व्याख्या की है।

इन सूत्रोंसे यह बात मालूम होती है कि पाणिनिमें 'वार्षगण्य ' शब्द सिद्ध नहीं किया गया है जब कि जैनेन्द्रमें किया गया है । 'वार्पगण्य ' सांख्यकारि- काके कर्त्ता ईश्वरकृष्णका दूसरा नाम है और सुप्रसिद्ध चीनी विद्वान् डा० टक्कुसुके मतानुसार ईश्वरकृष्ण वि० सं० ५०७ के लगभग विद्यमान् थे। इससे निश्चय हुआ कि जैनेन्द्रव्याकरण ईश्वरकृष्णके बाद—वि० सं० ५०७ के बाद और काशिकासे पहले—वि०सं० ७१७ से पहले—किसी समय बना है।

३—जैनेन्द्रका और एक सूत्र हैं—'गुरूदयाद् भाद्यक्तंऽब्दे ' (३-२ -२५) शाकटायनेन भी इसे अपना २-४-२२४ वाँ सूत्र बना लिया है। हेमचन्द्रने थोड़ा-सा परिवर्तन करके 'उदितगुरोर्भाद्यक्तेऽब्दे ' (६-२-२५)

१ ' हस्तादेये ' हस्तेनादानेऽनुदि वाचि चिजो घज भवत्यस्तेये । पुष्पप्रचायः । हस्ता-देय इति किं ? पुष्पप्रचयं करोति तरुशिखरे । अनुदीति कि ? फलोच्चयः । अस्तेय इति किं ? फलप्रचयं करोति चौथेण ( शब्दाणंव-चन्द्रिका पृष्ठ ५६ )

२ पाणिनिका मृत्र इस प्रकार हैं-- ' हस्तादाने चेरस्तेये ' ( ३-३-४० )

बनाया है। इस स्त्रमें द्वादशवर्षात्मक बाईस्पत्य संवत्सरपद्धितकों उल्लेख किया गया है। यह पद्धित प्राचीन गुप्त और कदम्बवंशी राजाओं के समय तक प्रचलित थी, इसके कई प्रमाण पाये गये हैं। प्राचीन गुप्तों के शक संवत् ३९७ से ४५० (वि० सं० ४५४ से ५८५) तकके पाँच ताम्रपत्र पाये गये हैं। उनमें चैत्रादि संवत्सरों का उपयोग किया गया है और इन्हीं गुप्तों के समकालीन कदम्बवंशी राजा मृगेशवर्मा के ताम्रपत्रमें भी पौष संवत्सरका उल्लेख है। इससे मालूम होता है कि इस बृहस्पित संवत्सरका सबसे पहले उल्लेख करनेवाले जैनेन्द्रव्याकरणके कत्ती हैं और इसलिए जैनेन्द्रकी रचनाका समय ईसवी सन्की पाँचवीं शताब्दि उत्तरार्ध (विक्रमकी छठी शताब्दी के पूर्वार्ध) के लगभग होना चाहिए। यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि जैनेन्द्रकी रचना ईश्वरकृष्णके पहले अर्थात् वि० सं० ५०७ के पहले नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें वार्पगण्यका उल्लेख है।

यदि जैनेन्द्रका स्वयं देवनन्दिकृत न्यास उपलब्ध हो जाय, जिसके कि होनेका हमने अनुमान किया है, और उसमें इन सूत्रोंके विषयको प्रतिपादन करनेवाले वार्तिक आदि मिल जायँ—मिल जानेकी संभावना भी बहुत है—तो अवश्य ही पाठक महाशयके प्रमाण बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे और इसी लिए हमने इन्हें यहाँ दे दिया है।

१ इस संवत्सरकी उत्पत्ति बृहस्पतिकी गति परसे हुई है, इस कारण इसे बार्हस्पत्य संवत्सर कहते हैं । जिस समय यह मालूम हुआ कि नक्षत्रमण्डलमेंसे वृहस्पतिकी एक प्रदक्षिणा लगभग १२ वर्षमें होती है, उसी समय इस संवत्सरकी उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा जान पड़ता है। जिस तरह सूर्यकी एक प्रदक्षिणाके कालको एक सोर वर्ष और उसके १२ वें भागको मास कहते हैं, उसी तरह इस पद्धतिमें गुरुके प्रदक्षिणा-कालको एक गुरु-वर्ष और उसके लगभग १२ वें भागको गुरु-मास कहते थे। सूर्यसानिध्यके कारण गुरु-वर्षमें कुछ दिन अस्त रहकर जिस नक्षत्रमें उदय होता है, उसी नक्षत्रके नाम गुरु-वर्षके मासोंके नाम रखे जाते थे। ये गुरुके मास वस्तुतः सौर वर्षोंके नाम है, इस कारण इन्हें चैत्र संवत्सर, वैशाख संवत्सर आदि कहते थे। इस पद्धतिको अच्छी तरह समझनेके लिए स्वर्गीय पं० शंकर बालकृष्ण दीक्षितका भारतीय ज्योतिःशास्त्राचा इतिहास ' और डा० फ्लीटके ' गुप्त इन्स्क्रिप्शन्स'में इन्हीं दीक्षित महाशयका अगरेजी निबन्ध पढ़ना चाहिए।

## जैनेन्द्रोक्त अन्य आचार्य

पाणिनि आदि वैयाकरणोंने जिस तरह अपनेसे पहलेके वैयाकरणोंके नामोंका उल्लेख किया है, उसी तरह जैनेन्द्रसूत्रोंमें भी नीचे लिखे पूर्वाचायोंका उल्लेख मिलता है—

१ राद् भूतबलेः ।२-४-८३, २-गुणे श्रीदत्तस्यास्त्रियाम् । १-४-३४ २-कृवृषिमृजां यशोभद्रस्य।२-१-९९,४-रात्रैः कृतिप्रभाचन्द्रस्य।४-३-१८० ५-वेत्तेः सिद्धसेनस्य।५-१-७,६-चतुष्टयं समन्तभद्रस्य।५-४-१४०।

जहाँतक हम जानते हैं इन छहों आचार्यों मेंसे किसीका भी कोई व्याकरण ग्रन्थ नहीं है। परन्तु जान पड़ता है इनके अन्य ग्रन्थों में कुछ भिन्न तरहके शब्दप्रयोग किये गये होंगे और उन्हींको व्याकरण-सिद्ध करनेके लिए ये सब सूत्र रच गये हैं। शाकटायनने भी इसीका अनुकरण करके तीन आचार्यों में मत दिये हैं। पूर्वोक्त आचार्यों मेंसे सिद्धसेन और समन्तभद्रके ग्रन्थ उपलब्ध हैं। उनके शब्द-प्रयोगोंकी बारीकी के साथ जाँच करनेसे इनकी सत्यता प्रमाणित हो सकती है।

**१ भूतवालि ।** भूतबिलका ठीक ठीक समय निश्चित करना कठिन है । इतना ही कहा जा सकता है कि वे वीर नि० सं० ६८३ के बाद हुए हैं।

२ स्वामी समन्तभद्र और ३ सिद्धसेनका समय भी अभी तक एक तरहसे अनिश्चित-सा ही है। र

ध श्रीद्त्त । आचार्य विद्यानन्दने अपने तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकमें श्रीद्त्तिके 'जल्प-निर्णय ' नामक ग्रन्थका उल्लेख किया है जिससे माल्म होता है कि ये ६३ वादि-योंके जीतनेवाले बड़े भारी तार्किक थे । आदिपुराणके कर्ता जिनसेनसूरिने भी इनका स्मरण किया है और इन्हें वादि-गर्जोंका प्रभेदन करनेके लिए सिंह बतलींया है । वीरिनर्वाण संवत् ६८३ के बाद जो चार आरातीय मुनि हुए हें, उनमें भी एकका नाम श्रीदत्त है । उनका समय वीरिनर्वाण सं० ७०० ( इाक सं० ९५ वि० सं० २३० ) के लगभग होता है । यह भी संभव है कि आरातीय

१-२ इसके लिए पं० जुगलिक्शोरजी मुख्तारका 'स्वामी समन्तभद्र' और प्रा० हीरालालजीकी धवलाकी 'भामिका 'दोखिए।

३ द्विप्रकारं जगौ जल्पं तत्त्व-प्रातिभगोचरम् । त्रिषष्टेर्वादिनां जेता श्रीदत्तो जल्पनिर्णये ॥ ४ श्रीदत्ताय नमस्तरमै तपः श्रीदीप्तमूर्तये । कण्टीरवायितं येन प्रवादीभप्रभेदने ॥४५

श्रीदत्त दूसरे हों और जल्प-निर्णयके कर्त्ता दूसरे, तथा इन्हीं दूसरेका उल्लेख जैनेन्द्रमें किया गया हो।

५ यशोभद्र । आदिपुराणमं संभवतः इन्हीं यशोभद्रका स्मरण करते हुए कहा है कि विद्वानोंकी सभामें जिनका नाम कीर्तन सुननेसे ही वादियोंका गर्व खर्व हो जाता है । इनके विषयमें और कोई उल्लेख नहीं मिला और न यही माल्म हुआ कि इनके बनाये हुए कौन कौन ग्रन्थ हैं ।

द प्रभाचन्द्र । आदिपुराणमें जिनसेन स्वामीने प्रभाचन्द्र कविकी स्तुति की है, जिन्होंने चन्द्रोदयकी रचना की थी परन्तु ये प्रभाचन्द्र न्यायकुमुदचन्द्रके कत्तीसे भिन्न कोई दूसरे ही प्राचीन प्रन्थकर्ता हैं । हरिवंशपुराणमें भी इनका स्मरण किया गया है । ये कुमारसेनके शिष्य थे ।

#### पूज्यपादके उपलब्ध ग्रन्थ

जैनेन्द्रके सिवाय पूज्यपादस्वामीके बनाये हुए अब तक केवल चार ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं और ये चारों ही छप चुके हैं—

- १—सर्वार्थासिद्धि । आचार्य उमास्वातिकृत तत्त्वार्थस्त्रपर दिगम्बर सम्प्र-दायकी उपलब्ध टीकाओंमें सबसे पहली टीका । अन्य सब टीकार्ये इसके बादकी हैं और वे सब इसको आगे रखकर लिखी गई हैं ।
- २—समाधितंत्र। इसमें लगभग १०० स्ठोक हैं, इसलिए इसे समाधिशतक भी कहते हैं। यह अध्यात्मका बहुत ही गम्भीर और तान्विक ग्रन्थ है। इसपर कई संस्कृत टीकांयें लिखी गई हैं।
- ३—**इप्टोपदेश** । यह केवल ५१ श्लोकोंका छोटा-सा ग्रन्थ है और सुन्दर तथा उपदेशपूर्ण है । पं० आशाधरने इसपर एक संस्कृत टीका लिखी **है** ।
- ४—दशभक्ति ( संस्कृत )—प्रभाचन्द्राचार्यने अपने क्रियाकलापमें इसका कर्त्ता पूज्यपाद या पादपूज्यको बतलाया है। सिद्धभक्ति आदिका अप्रतिहत प्रवाह और गंभीर शैली देखकर यह संभव भी माल्एम होता है।

१-विदुष्विणीपु संसत्सु यस्य नामापि कीर्तितम् । निखर्वियति तद्गर्वे यशोभद्रः स पातु नः ॥ ४६ ॥

२ देखो न्यायकुमुदचन्द्रकी भूमिका।

#### अनुपलब्ध ग्रन्थ

शब्दावतार न्यास और जैनेन्द्र न्यास — पूज्यपादका पाणिनि व्याक-रणपर 'शब्दावतार ' नामका न्यास है और जैनेन्द्रपर स्वोपज्ञ न्यास भी है जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है और जो अभीतक अप्राप्य हैं।

वैद्यक ग्रन्थ — ग्रुभचन्द्राचार्यकृत ज्ञानार्णवके पूर्वोद्धृत श्लोकके 'काय ' शब्दसे यह बात ध्वनित होती है कि पूज्यपादस्वामीका कोई वैद्यक ग्रन्थ भी था।

पूनेके भाण्डारकर रिसर्च इन्टिट्यूटमें 'पूज्यपादकृत वैद्यक 'नामका एक ग्रन्थ हैं । परन्तु वह आधुनिक कनड़ीमें लिखा हुआ कनड़ी भाषाका ग्रन्थ हैं । उसमें न तो कहीं पूज्यपादका उल्लेख हैं और न वह उनका बनाया हुआ मालूम होता है । 'वैद्य-सार 'नामका एक और ग्रन्थ अभी जैनसिद्धान्तभास्करमें प्रकाशित हुआ है और पूज्यपादका बतलाया गया है परंतु वह निश्चयसे उनका नहीं है।

विजयनगरके हरिहरराजाके समयमें एक मंगराज नामके कनड़ी किव हुए हैं। वि० सं० १४१६ के लगभग उनका अस्तित्व-काल है। स्थावर विषोंकी प्रिक्तिया और चिकित्सापर उन्होंने खगेन्द्रमणिदर्पण नामका एक ग्रन्थ लिखा है। वे उसमें आपको पूज्यपादका शिष्य बतलाते हैं और यह भी लिखते हैं कि यह ग्रन्थ पूज्यपादके वैद्यक ग्रन्थसे संगृहीत है। अभी हाल ही शोलापुरसे उग्रदित्याचार्यका 'कल्याणकारक ' नामका वैद्यक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। उसमें भी अनेक जगह 'पूज्यपादेन भाषितः ' कहकर पूज्यपादके वैद्यक ग्रन्थका उल्लेख किया गया है। उग्रादित्य राष्ट्रकृट अमोघवर्षके समयके बतलाये गये हैं; परन्तु हमें इसमें सन्देह है। उसकी प्रशस्तिकी भी बहुत सी बातें सन्देहास्पद हैं।

हमारी समझमें जब तक ये सब ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो जाते हैं तब तक इनके विषयमें यह कहना कठिन है कि ये उन्हींके बनाये हुए हैं, या उनका नाम धारण करनेवाले दूसरोंके हैं।

सार-संग्रह—धवला (वेदनाखंड) के एक उद्धरणके आधारसे 'सारसंग्रह' नामक एक और ग्रन्थके होनेका अनुमान होता है—'' तथा सारसंग्रहेऽप्युक्तं

१ नं० १०६६, सन् १८८७-९१ की रिपार्ट!

पूज्यपादैः अनन्तपर्यायात्मकस्य वस्तुनोऽन्यतमपर्यायाधिगमे कर्तव्ये जात्यहेत्वपेक्षो निरवद्यप्रयोगो नय इति । '' यह कोई न्याय या सिद्धान्तका ग्रन्थ जान पड़ता है। '

'जैनाभिषक 'नामके एक और ग्रन्थका जिकर ''जैनेन्द्रं निजशब्दभाग-मतुलं'' आदि श्लोकमें किया गया है। यह श्लोक ऊपर दिया जा चुका है।

कनड़ी पूज्यपादचरितमें पूज्यपादके बनाये हुए 'अर्हत्प्रातिष्ठालक्षण ' और 'शान्त्यष्टक 'ये दो प्रन्थ और भी बतलाये हैं।

#### पूज्यपाद-चरित

कनड़ी भाषाके इस चरितको चन्द्रय्य नामक कविने दुःषम कालके परिधावी संवत्सरकी आश्विन शुक्ल ५, शुक्रवार, तुलालममें समाप्त किया है। यह कवि कर्नाटक देशके मलयनगरकी 'ब्राह्मणगली 'का रहनेवाला था।

चरितका सारांश यह है---

कर्नाटक देशके 'कोले ' नामक ग्रामके माध्यमह नामक ब्राह्मण और श्रीदेवी ब्राह्मणीसे पूज्यपादका जन्म हुआ। ज्योतिपियोंने बालकको त्रिलोकपूज्य बतलाया, इस कारण उसका नाम पूज्यपाद रक्खा गया। माध्यमहने अपनी स्त्रीके कहनेसे जैनधर्म स्वीकार कर लिया। महजीके सालेका नाम पाणिनि था, उसे भी उन्होंने जैनी बननेको कहा, परन्तु प्रतिष्ठाके खयालसे वह जैनी न होकर मुडीगुंडग्राममें वैष्णव संन्यासी हो गया। पूज्यपादकी कमलिनी नामक छोटी बाहिन हुई, वह गुणभद्दको ब्याही गई, और गुणभट्टको उससे नागार्जुन नामक पुत्र हुआ।

पूज्यपादने एक बगीचेमें एक साँपके मुँहमें फँसे हुए मेंडकके। देखा । इससे उन्हें वैराग्य हो गया और वे जैन साधु बन गये।

पाणिनि अपना व्याकरण रच रहे थे। वह पूरा न हो पाया था कि उन्होंने अपना मरण-काल निकट आया जान कर पूज्यपादसे कहा कि इसे तुम पूरा कर दो। उन्होंने पूरा करना स्वीकार कर लिया।

पाणिनि दुर्ध्यानवंश मरकर सर्प हुए। एक बार उसने पूज्यपादको देखकर फूत्कार किया, इसपर पूज्यपादने कहा, विश्वास रक्खो, भैं तुम्हारे व्याकरणको

१ इसके लिए प्रो० हीरालालजी जैन लिखित धवला ( पुस्तक १ ) की भूमिकाके पृष्ठ ६०-६१ देखिए।

पूरा कर दूँगा। इसके बाद उन्होंने पाणिनि व्याकरणको पूरा कर दिया। इसके पहले वे जैनैन्द्र व्याकरण, अईत्प्रतिष्ठालक्षण और वैद्यक ज्योतिप आदिके कई ग्रन्थ रच चुके थे।

गुणभट्टके मर जानेसे नागार्जुन अतिशय दिर्दि। हो गया । पूज्यपादने उसे पद्मावतीका एक मन्त्र दिया और सिद्ध करनेकी विधि भी बतला दी। उसके प्रभावसे पद्मावतीने नागार्जुनके निकट प्रकट होकर उसे सिद्ध-रसकी वनस्पति बतला दी।

इस सिद्ध-रससे नागार्जुन सोना बनाने लगा। उसके गर्वका परिहार करनेके लिए पूज्यपादने एक मामूली वनस्पतिसे कई घड़े सिद्ध-रस बना दिया। नागार्जुन जब पर्वतोंको सुवर्णमय बनाने लगा, तब धरणेन्द्र-पद्मावतीने उसे रोका और जिनालय बनानेको कहा। तदनुसार उसने एक जिनालय बनवाया और पार्श्व-नाथकी प्रतिमा स्थापित की।

पूज्यपाद पैरोंमें गगनगामी लेप लगाकर विदेहक्षेत्रको जाया करते थे। उस समय उनके शिष्य वज्रनन्दिने अपने साथियोंसे झगड़ा करके द्राविड़ संघकी स्थापना की।

नागार्जुन अनेक मंत्र तंत्र तथा रसादि सिद्ध करके बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। एक बार दो सुन्दरी स्त्रियाँ आई जो गाने नाचनेमें कुशल थीं। नागार्जुन उनपर मोहित हो गया। वे वहीं रहने लगीं और कुछ समय बाद ही उसकी रसगुटिका लेकर चलती बनीं।

पूज्यपाद मुनि बहुत समयतक योगाभ्यास करते रहे । फिर एक देव-विमानमें बैठकर उन्होंने अनेक तीर्थोंकी यात्रा की । मार्गमें एक जगह उनकी दृष्टि नष्ट हो गई थी, सा उन्होंने एक शान्त्यष्टक बनाकर ज्योंकी त्यों कर ली। इसके बाद उन्होंने अपने ग्राममें आकर समाधिपूर्वक मरण किया।

इस चरितपर कोई टीका-टिप्पणी करना व्यर्थ है। इस तरहके न जाने कितने मनगढ़न्त और ऊलजलूल किस्से हमारे यहाँ इतिहासके नामसे चल रहे हैं।

इस लेखके लिखनेमें हमें श्रद्धेय मुनि जिनविजयजी और पं० बेहचरदास जीवराजजी न्याय-व्याकरण तीर्थसे बहुत अधिक सहायता भिली है। इस लिए हम उक्त दोनों सज्जनोंके अत्यन्त कृतज्ञ हैं। मुनिमहोदयकी कृपासे हमको जो साधन-सामग्री प्राप्त हुई है; वह यदि न मिलती तो यह लेख शायद ही इस रूपमें पाठकोंके सम्मुख उपस्थित हो सकता।

#### परिशिष्ट

#### [ भगवद्वाग्वादिनीका विशेष परिचय ]

इसके प्रारंभमें पहले 'लक्ष्मीरात्यन्तिकी यस्य ' आदि प्रीसद्ध मंगलाचरणका श्लोक लिखा गया था। परन्तु पीछेसे उसपर हरताल फेर दी गई है और उसकी जगह यह श्लोक और उत्थानिका लिख दी गई है—

ओं नमः पार्श्वाय

त्वरितमिहमदूतामंत्रितेनाद्धुतात्मा, विषममिष मघोना पृच्छता शब्दशास्त्रम् । श्रुतमदरिषुरासीद् वादिवृन्दाग्रणीनां परमपदपद्धर्यः स श्रिये वीरदेवः ॥ अष्टवार्षिकोऽषि तथाविधमक्ताभ्यर्थनाप्रणुन्नः स भगवानिदं प्राह्णसिद्धिरने-कान्तात् । १-१-१।

इसके बाद स्त्रपाट ग़ुरू हो गया है। पहले पत्रके ऊपर मार्जिनमें एक टिप्पणी इस प्रकार दी है जिसमें पाणिनि आदि व्याकरणोंको अप्रामाणिक ठहराया है—

" प्रमाणपदव्यामुपेक्षणीयानि पाणिन्यादिप्रणीतसूत्राणि स्यात्कारवादित्रदूरत्वात्प-रित्राजकादिभाषितवत् । अप्रमाणानि च कपोलकल्पनामलिनानि हीनमातृ-कत्वात्तद्वदेव । "

इसके बाद प्रत्येक पादके अन्तमें और आदिमें इस प्रकार लिखा है जिससे इस सूत्र-पाठके भगवत्प्रणीत होनेमें कोई सन्देह बाकी न रह जाय—

" इति भगवद्वाग्वादिन्यां प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः । ओंनमः पार्खाय । स भगवानिदं प्राह ।"

सर्वत्र ' नमः पार्श्वाय ' लिखना भी हेतुपूर्वक है । जब ग्रन्थकर्ता स्वयं महा-वीर भगवान् हें तब उनके ग्रन्थमें उनसे पहलेके तीर्थकर पार्श्वनाथको ही नम-स्कार किया जा सकता है । देखिए, कितनी दूरतक विचार किया गया है !

आगे अध्याय २ पाद २ के ' सह्बह्चल्यापतेरिः ( ६४ ) सूत्रपर निम्न प्रकार टिप्पणी दी है और सिद्ध किया है कि यदि यह व्याकरण भगवत्कृत न हो तो फिर सिद्धहैमके अमुक सूत्रकी उपपत्ति नहीं बैठ सकती !—

" इदं शब्दानुशासनं भगवत्कर्तृकमेव भवति । ' सह्वह्चस्यपतेरिर्धाञक्कस्र-जन्नमः किर्लिट् चवत्-ङो सासहिवावाहचाचलिपापति, सिस्तचाकिद्धिजिज्ञिनेमीति सिद्धहैमसूत्रस्याऽन्यथानुपपत्तः । शर्ववर्मपाणिन्योस्तु ' आहवर्णोपधालोपिन किर्द्वेच १, आहगमहनजनः किकिनौ लिट् चेति २।" इसके बाद ३-२-२२ सूत्रपर इस प्रकार टिप्पणी दी है---

'' कथं न ह्यचः प्राग्भरतेष्वादि क्षेत्रादिनियापि शिक्षाविशेषाः ।

कुमारशब्दः प्राच्यानामाश्विनं मासमूचिवान् ।

मैथुनं तु भिषक्तंत्रे वाचकं मधुसर्पिपः ॥

इत्याद्यन्यथानुपपत्तेरिति बौटिकतिमिरोपलक्षणम्।"

इसके बाद ३-४-४२ सूत्र (स्तेयाईत्यं) पर फिर एक टिप्पणी दी है—
"इदं शब्दानुशासनं भगवत्कर्तृकमेव भवति । अईतस्तोन्त च १, सहाद्वा
२, सिखवणिग्दृताद्यः ३, स्तेनान्नलुक् चे ४, ति सिद्धहैमसूत्रान्यथानुपपत्तेः ।
पाणिन्यादौ त्वाईत्यशब्दं प्रति सूत्राभावात् । कथं सरस्वतीकंठाभरणे तदाप्तिः ।
ऐन्द्रानुसारादईतशब्दतश्चेति पश्य ।"

फिर ३-४-४० सूत्र ( रात्रै: प्रभाचन्द्रस्य ) पर एक टिप्पणी है। इसमें बौटिकों या दिगम्बरियोंका सत्कार किया गया है—

" इदं शब्दानुशासनं भगवत्कर्तृकमेव भवति । रात्रेः प्रभाचन्द्रस्य सूत्रस्य प्रक्षेपता स्फुटत्वात् । अतो बौटिकैतिमिरोपलक्षणे—

देवनन्दिमतां मोहः प्रक्षेपरजसोपि चेत्।

चिराय भवता रात्रेः प्रभाचन्द्रस्य जीव्यतां ॥

पंचोत्तरः कः स्वचानासीः प्रभेन्दोः नम्न यस्य यः (?)।

विस्मया रमयः शिष्ट्या स तं चेद्देवनन्दिनम् ॥ इति ।

विक्रमादृतुखयुगाब्दे ४०६ देवनन्दी, ततो गुणनंदि-कुमारनंदि-लोकचंद्रा-नंतरं मुनिरेयुगाब्दे प्रथमः प्रभाचन्द्र इति बौटिके । ''

इसी तरह ४-३-७ ( वेत्तेः सिद्धसेनस्य ) सूत्रपर लिखा है—

" वेत्तेः सिद्धसेनस्य, चतुष्ट्य समंतभद्रस्य प्रक्षेपेऽर्वाच्यता स्फुटत्वात्, रात्रेः प्रभाचन्द्रस्य वदिति वौटिकतिमिरोपलक्षणे।"

अन्तमें ५-४-६५ ( शक्छोमि ) सूत्रपर एक टिप्पणी दी है जिसमें पाणिनि आदि वैयाकरणोंकी असर्वज्ञता सिद्ध की गई है—

'' प्रयोगाशातना माभूदनादिक्षिद्धा हि प्रयोगाः । ज्ञानिना तु केवलं ते प्रका-श्यंते न तु क्रियंत इति । अत एव शक्छोटीति पाणिनीयसूत्रं वर्गप्रथमेभ्यः शकारः

१ यह ' बौटिकमतितिमिरोपलक्षण ' नामका कोई ग्रंथ है और संभवतः वाग्वादिनीके कर्ताका ही बनाया हुआ है।

स्वरयवरपरः शकाश्क्रकारं नवेति शर्ववर्मकर्तृककालापकसूत्रानुसारि । अत एव पाणिन्यादयोऽसर्वज्ञा इति सिद्धम् । अत एव तेषां तत्त्वत आप्तत्वाभाव इति सिद्धिः । नब्भ्यः प्रभृतीनिसूत्रे निर्जरसैर्मुख्या यदि युक्तिस्ते मस्करिणैव भवत्कृतमास्ते न तु सारस्वतवाग्देव्या । शश्क्षोटिप्रमुखैः स्त्रैस्तच्छश्रुप्रभृतिपदादशीं कालापापद्यजीवी पाणिनिरजिनत्वं प्रति नाव्यक्तः । "

जहाँ सूत्रपाठ समाप्त होता है, वहाँ लिखा है:— इत्याख्यद्भगवानईन्श्रत्वेन्द्रस्तु मुदं वहन् । वादिवक्त्राब्जचन्द्रः स्वमंदिराभिमुखोऽभवत् ॥

आगे ग्रन्थ-प्रशस्ति देखिए---

"ओं नमः सकलकलाकौशलपेशलशीलशालिने पार्श्वाय पार्श्वपार्श्वाय । स्वित तत्प्रवचनसुधासमुद्रलहरीस्नायिभ्यो महामुनिभ्यः । परिसमाप्तं च जैनेन्द्रं नाम महाव्याकरणम् । तिददं यत्स्वयं श्रीवीरप्रभुमेधोने पृच्छते प्रकाशयांचकार । सपा-दलक्षव्याख्यानकपरमतमदांधकारापहारपरमिति । नमः श्रीमच्चरमपरमेश्वरपादप्र-सादिवशदस्याद्वादनयसमुपासनगुणकोटिमत्कौटिकगणाविभूतिचिद्विभूतिविमलचंद्रचां—द्रकुलिवपुलबृहत्तपोनिगमनिर्गतनागपुरीयस्वच्छगच्छसमुत्थमत्पविपार्श्वचंद्रशाखासु — खाकृतसुकृतिवररामेंद्रपाध्यायचारुचरणारविंदरजोराजीमधुकरानुकरवाचकपदवीपवि—विताक्षयचंद्रचरणेभ्यः ससुधी रक्तचंद्रम् । श्रीवीरात् २२६७ विक्रमनृपात्तु सं०१९९७ फाल्गुनसितत्रयोदशी भौमे तक्षकाख्यपुरस्थेन रत्नर्षिणा दर्शनपावित्रयाय लिखितं चिरं नंद्रात् । "

ग्रन्थके पहले पत्रकी खाली पीठपर भी कुछ टिप्पणियाँ हैं और उनमें अधि-कांश वे ही हैं जो ऊपर दी जा चुकी हैं। शेष इस प्रकार हैं—

ओं नमः पार्श्वाय

जैनेन्द्रमैन्द्रतः सिद्धहैमतो जयहेमवत् । प्रकृत्यंतरदूरत्वान्नान्यतामेतुमईति ॥ कथं । इंद्रश्चंद्रः काशकृत्स्नापिशलीशाकटायनाः । पाणिन्यमरजैनेंद्रा जयंत्यष्टी हि शाब्दिकाः ॥

इति (?) चतुर्थी तद्धितानुपलक्षणात्।

यदिंद्राय जिनेंद्रेण कौमारेऽपि निरूपितं। ऐंद्रं जैनेंद्रभिति तत्प्राहुः शब्दानुशासनं॥ यदावश्यकनिर्युक्तिः—

अह तं अम्मापिअरो जाणित्ता अहियअहवासं तु । कयकोउअलंकारं लेहायरिअस्स उवणिति ॥ सको अ तस्समक्लं भयवंतं आसणे निवेसित्ता । सदस्स लक्खणं पुच्छे वागरणं अवयवा इंदं ॥ इति ॥ तदवयवाः केचन उपाध्यायेन गृहीताः । ततश्चैन्द्रं व्याकरणं संजातभिति हरिभद्रः ॥ यत्तु देवनंदिबौटिकं पूज्यपाद

> इतीच्छंतस्तद्गुरुकाः पूज्यपादस्य लक्षणं। द्विसंघानकवेः काव्यं रत्नत्रयमपश्चिमम्।

इति. धनं जयकोषात्तदयुक्तं । नेति चेत्कथं जैनेन्द्रिमिति । द्वादशस्वरमध्यमिति चेन्न इतरोपपदस्याभावात् । जैनकुमारसम्भववद्गतिरिति चेन्न । कुमारविद्रं प्रति श्रेपा-भावात् थारीतिकततद्वितभावाच । तिर्ह

लक्ष्मीरात्यंतिकी यस्य निरवद्यावभासते । देवनंदितपूजेशे नमस्तरमै स्वयंभुवे ॥

का गतिरिति चेत्। लक्ष्मीरात्यंतिकीपद्यनुपज्ञेशस्य किंतरां। ऐंद्रत्वयिक् तत्त्वार्थे मोक्षमार्गस्य पद्यैवत्॥

मिवादयश्चेत्प्रथमं यदि हैमेत्वपेक्ष्यते । कालापकादि न तथा पट्वैन्द्रं महते कृतिः ॥

पूर्वत्र । मिप् वस् मम् १ सिप् थस् थ २ तिप् तस् झि ३ इड् विह मिहि १ थस आथां ध्वं २ त आताम् झङ् ३ इति ।

आख्यातरीतिं प्रति देवराजे मिब्बस्मसो यः पितः रादितोदाः । जीवं प्रपन्नाहममात्थ विश्वे तत्त्वादिमं स्वां मितमात्मनीयं ॥ तर्हि सिद्धसेनादिविशेषोपि दुर्निवार इति चेन्न

> जातामात्रोपि चिद्वीर्यं प्रत्यात्मशरणो सि यः । जनताका वराकीयं परात्मन् वीर तत्पुर ॥

इति बौटिकमतिमिरोपलक्षणस्य तुर्थेऽवकाशे इन्द्रजिनेन्द्रौ प्रत्युत्तरिणौ यदतोङे-टातद्विततस्त्वमिसिबिड्ढौरेयमद्वेंद्रं जैनेन्द्रं व्याकरणानां। सिद्धिमनेकांतादिच्छों अः× क×पाई त्यतथारीते हैमागीकृतवर्त्मन्प्रक्षेपार्यविजेयचिरंजीया इति प्रसन्न चन्द्रोत्पले(?)

१ इसके आगे ४-३-७ सूत्रकी टिप्पणी जैसा ही लिखा है और फिर ३-४-४० सूत्रकी टिप्पणीके 'देवनन्दिमतां' आदि दो इलोक दिये हैं।

२ इसके आगे ५-४-६५ सन्नकी टिप्पणी दी है।

# पण्डितवर आशाधर

#### विशाल अध्ययन और प्रतिभा

इस ग्रन्थके कर्त्ता पण्डित आशाधर एक बहुत बड़े विद्वान् हो गये हैं। शायद दिगम्बर सम्प्रदायमें उनके बाद उन जैसा बहुश्रुत, प्रतिभाशाली, प्रौढ़ ग्रन्थकर्त्ता और जैनधर्मका उद्योतक दूसरा नहीं हुआ। न्याय, व्याकरण, काव्य, अलंकार, शब्दकोश, धर्मशास्त्र, योगशास्त्र, वैद्यक आदि विविध विषयोंपर उनका अधिकार था। इन सभी विपयोंपर उनकी अस्खलित लेखनी चली है और अनेक विद्वानोंने चिरकाल तक उनके निकट अध्ययन किया है।

उनकी प्रतिमा और पाण्डित्य केवल जैन शास्त्रों तक ही सीमित नहीं था, इतर शास्त्रोंमें भी उनकी अवाध गित थी। इसीलिए उनकी रचनाओंमें यथास्थान सभी शास्त्रोंके प्रचुर उद्धरण दिखाई पड़ते हैं और इसी कारण अष्टांगहृदय, काव्यालंकार, अमरकोश जैसे प्रंथोंपर टीका लिखनेके लिए वे प्रवृत्त हुए। यदि वे केवल जैनधर्मके ही विद्वान् होते तो मालवनरेश अर्जुनवर्माके गुरु बाल-सरस्वती महाकवि मदन उनके निकट काव्यशास्त्रका अध्ययन न करते और विन्ध्यवर्माके सन्धिविग्रह-मन्त्री कवीश बिल्हण उनकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा न करते। इतना बड़ा सम्मान केवल साम्प्रदायिक विद्वानोंको नहीं मिला करता। वे केवल अपने अनुयायियोंमें ही चमकते हैं, दूसरों तक उनके ज्ञानका प्रकाश नहीं पहुँच पाता।

उनका जैनधर्मका अध्ययन भी बहुत विशाल था। उनके प्रन्थोंसे पता चलता है कि अपने समयके तमाम उपलब्ध जैन-साहित्यका उन्होंने अवगाहन किया था। विविध आचार्यों और विद्वानोंके मत-भेदोंका सामंजस्य स्थापित करनेके लिए उन्होंने जो प्रयत्न किया है वह अपूर्व है। वे 'आर्ष संदधीत न तु विघटयेत' के माननेवाले थे, इसलिए उन्होंने अपना कोई स्वतंत्र मत तो कहीं प्रतिपादित नहीं किया है; परन्तु तमाम मत-भेदोंको उपस्थित करके उनकी विशद

चर्चा की है और फिर उनके बीच किस तरह एकता स्थापित हो सकती है, सो बतलाया है।

पण्डित आशाधर गृहस्थ थे, मुनि नहीं। पिछले जीवनमें वे संसारसे उपरत अवश्य हो गये थे, परन्तु उसे छोड़ा नहीं था, फिर भी पीछेके ग्रन्थकर्जाओंने उन्हें सूरि और आचार्य-कल्प कहकर स्मरण किया है और तत्कालीन महारकों और मुनियोंने तो उनके निकट विद्याध्ययन करनेमें भी कोई संकोच नहीं किया है। इतना ही नहीं, मुनि उदयसेनने उन्हें 'नय-विश्वचक्षु 'तथा 'किल-कालिदास ', और मदनकीर्ति यतिपतिने 'प्रज्ञापुंज 'कहकर अभिनन्दित किया था। वादीन्द्र विशालकीर्तिको उन्होंने न्यायशास्त्र और महारकदेव विनयचन्द्रको धर्मशास्त्र पढ़ाया था। इन सब बातोंसे स्पष्ट होता है कि वे अपने समयके अद्वितीय विद्वान् थे।

#### धारानगरी और नालछा

उन्होंने ग्रन्थ-प्रशस्तियोंमें अपना परिचय देते हुए लिखा है कि 'जिनधमींदयार्थ यो नलकच्छपुरं प्रवसत्' अर्थात् जो जैनधर्मके उदयके लिए धारानगरीको छोड़ कर नलकच्छपुर (नालछा) में आकर रहने लगा। उस समय धारानगरी विद्याका केंद्र बनी हुई थी। वहाँ भोजदेव, विन्ध्यवर्मा, अर्जुनवर्मा जैसे विद्वान् और विद्वानोंका सम्मान करनेवाले राजा एकके बाद एक हो रहे थे। महाकवि मदनकी 'पारिजात-मञ्जरी' के अनुसार उस समय विशाल धारानगरीमें चौरासी चौराहे थे और वहाँ नाना दिशाओंसे आये हुए विविध विद्याओंके पण्डितों और कलाकोविदोंकी भीड़ लगी रहती थी। वहाँ 'शारदा-सदन' नामका एक दूर दूर तक ख्याति पाया हुआ विद्यापीठ था। स्वयं आशाधरजीने भी धारामें ही व्याकरण और न्यायशास्त्रका अध्ययन किया था। ऐसी धाराको भी जिसपर हरएक विद्वानको मोह होना चाहिए पण्डित आशाधरने जैनधर्मके ज्ञानको छप्त होते देखकर उसके उदयके लिए छोड़ दिया और अपना सारा जीवन इसी कार्यमें लगा दिया।

वे लगभग पैंतीस वर्षके लम्बे समयतक नालछामें ही रहे और वहाँके नेमि-चैत्यालयमें एकनिष्ठतासे जैनसाहित्यकी सेवा और ज्ञानकी उपासना करते रहे।

१ चतुरशीतिचतुष्पथसुरसदनप्रधाने ... सकलदिगन्तरोपगतानेकत्रैविद्यसहृदयकलाकोविद-रसिकसुकविसंकुले ... —पारिजातमञ्जरी

उनके प्रायः सभी प्रन्थोंकी रचना नालछाके उक्त नेमि-चैत्यालयमें ही हुई हैं और वहीं वे अध्ययन अध्यापनका कार्य करते रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं, जे उन्हें धाराके 'शारदा-सदन' के अनुकरण पर ही जैनधर्मके उदयकी कामनारे 'श्रावक-संकुल' नालछेके उक्त चैत्यालयको अपना विद्यालय बनानेकी भावन उत्पन्न हुई हो। जैनधर्मके उद्धारकी भावना उनमें प्रबल थी।

ऐसा मालूम होता है कि गृहस्थ रहकर भी कमसे कम 'जिनसहस्रनाम ' की रचनाके समय वे संसार देहभोगोंसे उदासीन हो गये थे और उनका मोहावेश शिथल हो गया था । हो सकता है कि उन्होंने कोई गृहस्थकी उच्च प्रतिम धारण कर ली हो, परन्तु मुनि-वेश तो उन्होंने धारण नहीं किया था, यह निश्चय है । हमारी समझमें मुनि होकर वे इतना उपकार शायद ही कर सकते जितन कि गृहस्थ रहकर ही कर गये हैं।

अपने समयके तपोधन या मुनि नामधारी लोगोंके प्रति उनको कोई श्रद्ध नहीं थी, बल्कि एक तरहकी वितृष्णा थी और उन्हें वे जिनशासनको मिलन करनेवाला समझते थे जिसको कि उन्होंने अपने धर्मामृतमें एक पुरातन श्लोकके उद्भुत करके व्यक्त किया है। रे

पण्डितजी मूलमें मांडलगढ़ ( मेवाड़ ) के रहनेवाले थे। शहाबुद्दीन गोरीवे आक्रमणोंसे त्रस्त होकर चरित्रकी रक्षाके लिए वे मालवाकी राजधानी धारामें बहुत-से लोगोंके साथ आकर बस गये थे।

#### वंश-परिचय

वे व्याघ्रेरवाल या बघेरवाल जातिके थे जो राजपूतानेकी एक प्रीसद्ध वैश्यजाति है। उनके पिताका नाम सलक्षण, माताका श्रीरत्नी, पत्नीका सरस्वती और पुत्रका छाहड़ था। इन चारके सिवाय उनके परिवारमें और कौन कौन थे, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता।

१ प्रभो भवाङ्गभोगेषु निर्विण्णो दुःखभीरुकः,
एष विज्ञापयामि त्वां शरण्यं करुणार्णवम् ॥
अद्य मोहग्रहावेशशैथिल्यात्किञ्चिदुन्मुखः । — जिनसहस्रनाम
२—पण्डितैर्भ्रष्टचारित्रैः बठरैश्च तपोधनैः ।
शासनं जिनचन्द्रस्य निर्मलं मलिनीकृतम् ॥

मालव-नरेश अर्जुनवर्मदेवका भाद्रपद सुदी १५ बुधवार सं० १२७२ का एक दानपत्र मिला है, जिसके अन्तमें लिखा है—'' रचितमिदं महासान्धि० राजा सलखणसंमतेन राजगुरुणा मदनेने।'' अर्थात् यह दानपत्र महासान्धिन विग्रहिक मंत्री राजा सलखणकी सम्मतिसे राजगुरु मदनने रचा। इन्हीं अर्जुनवर्माके राज्यमें पं० आशाधर नालछेमें जाकर रहे थे और ये राजगुरु मदन भी वही हैं जिन्हें पं० आशाधरजीने काव्य-शास्त्रकी शिक्षा दी थी। इससे अनुमान होता है कि उक्त राजा सलखण ही संभव है कि आशाधरजीके पिता सलक्षण हों।

जिस समय यह परिवार धारामें आया था उस समय विन्ध्यवर्माके सिंध-विग्रहिक मंत्री (परराष्ट्र-सचिव) बिल्हण कवीश थे। उनके बाद कोई आश्चर्य नहीं जो अपनी योग्यताके कारण सहक्ष्मणने भी वह पद प्राप्त कर लिया हो और सम्मानसूचक राजाकी उपाधि भी उन्हें मिली हो। पण्डित आशाधरजीने 'अध्यात्म-रहस्य' नामका ग्रन्थ अपने पिताकी आज्ञासे निर्माण किया था। यह ग्रन्थ वि० सं० १२९६ के बाद किसी समय बना होगा। क्योंकि इसका उल्लेख सं० १३०० में बनी हुई अनगारधर्मामृतटीकाकी प्रशस्तिमें तो है, परन्तु १२९३ में बने हुए जिनयज्ञकल्पमें नहीं है। यदि यह सही है तो मानना होगा कि आशाधरजीके पिता १२९६ के बाद भी कुछ समय तक जीवित रहे और उस समय वे बहुत ही बृद्ध थे। संभव है कि उस समय उन्होंने राज-कार्य भी छोड़ दिया हो।

पण्डित आशाधरजीने अपनी प्रशस्तिमें अपने पुत्र छाहड़को एक विशेषण दिया है, "रांजितार्जुनभूपितम्।" अर्थात् जिसने राजा अर्जुनवर्मको प्रसन्न किया। इससे हम अनुमान करते हैं कि राजा सलखणके समान उनके पोते छाहड़को भी अर्जुनवर्मदेवने कोई राज्य-पद दिया होगा। अक्सर राजकर्मचारियोंके वंशजोंको एकके बाद एक राज-कार्य मिलते रहते हैं। पं० आशाधरजी भी कोई राज्य-पद पा सकते थे परन्तु उन्होंने उसकी अपेक्षा जिनधर्मोदयके कार्यमें लग जाना ज्यादा कल्याणकारी समझा।

उनके पिता और पुत्रके इस सम्मानसे स्पष्ट होता है कि एक सुसंस्कृत और

१ अमेरिकन ओरियंटल सोसाइटीका जर्नल वा० ७ और प्राचीन लेखमाला भाग १ पृ० ६-७ ।

राजमान्य कुलमें उनका जन्म हुआ था और शायद इसीलिए बाल-सरस्वती मदनोपाध्याय जैसे लोगोंने उनका शिष्यत्व स्वीकार करनेमें संकोच न किया।

वि० सं० १२४९ के लगभग जब शहाबुद्दीन गोरीने पृथ्वीराजको कैंद्र करके दिलीको अपनी राजधानी बनाया था और अजमेरपर भी अधिकार कर लिया था, तभी पण्डित आशाधर मांडलगढ़ छोड़कर धारामें आये होंगे। उस समय वे किशोर ही होंगे, क्योंकि उन्होंने व्याकरण और न्याय-शास्त्र वहीं आकर पढ़ा था। यदि उस समय उनकी उम्र १५-१६ वर्षकी रही हो तो उनका जन्म वि० स० १२३५ के आसपास हुआ होगा। उनका अन्तिम उपलब्ध ग्रंथ (अनगारधर्मामृतटीका) वि० स० १३०० का है। उसके बाद वे कबतक जीवित रहे, यह पता नहीं। फिर भी निदान ६५ वर्षकी उम्र तो उन्होंने अवश्य पाई और उनके पिता तो उनसे भी अधिक दीर्घजीवी रहे। अपने समयमें उन्होंने धाराके सिंहासनपर पाँच राजाओंको देखा—

#### समकालीन राजा

१ विन्ध्यवर्मा — जिस समयमें वे धारामें आये उस समय यही राजा थे। ये बड़े वीर और विद्यारिसक थे। कुछ विद्वानोंने इनका समय वि० सं० १२१७ से १२३७ तक माना है। परन्तु हमारी समझमें वे १२४९ तक अवश्य ही राज्यासीन रहे हैं जब कि शहाबुद्दीन गोरीके आक्रमणोंसे त्रस्त होकर पण्डित आशाधरका परिवार धारामें आया था। अपनी प्रशस्तिमें इसका उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है।

२ सुभटवर्मा — यह विन्ध्यवर्माका पुत्र था और बड़ा वीर था। इसे सोहड़ भी कहते हैं। इसका राज्यकाल वि० स० १२३७ से १२६७ तक माना जाता है। परन्तु वह १२४९ के बाद १२६७ तक होना चाहिए। पण्डित आशाधरके उपलब्ध प्रन्थों में इस राजाका कोई उल्लेख नहीं है।

३ अर्जुनवर्मा—यह सुभटवर्माका पुत्र था और बड़ा विद्वान्, कवि और गान-विद्यामें निपुण था। 'अमरुशतक' पर इसकी 'रससंजीविनी' नामकी टीका बहुत प्रसिद्ध है जो कि इसके पांडित्य और काव्यमर्मज्ञताको प्रकट करती है। इसीके समयमें महाकवि मदनकी 'पारिजातमंजरी' नाटिका वसन्तोत्सवके मौकेपर खेली गई थी। इसीके राज्य-कालमें पं० आशाधर नालछामें जाकर रहे

थे। इसके समयके तीन दान-पत्र मिले हैं। एक मांड्रमें वि॰ सं० १२६७ का, दूसरा भरोंचमें १२७० का और तीसरा मान्धातमें १२७२ का। इसने गुजरात• नरेश जयसिंहको हराया था।

४ देवपाल─अर्जुनवर्माके निस्सन्तान मरने पर यह गद्दीपर बैठा। इसकी उपिध साहसमल थी। इसके समयके सं० १२७५, १२८६ और १२८९ के तीन शिलालेख और १२८२ का एक दांन-पत्र मिला है। इसीके राज्य-कालमें वि० सं० १२८५ में जिनयज्ञ-कल्पकी रचना हुई थी।

५ जैतुगिदेच (जयिसंह द्वितीय)—यह देवपालका पुत्र था। इसके समयके १३१२ और १३१४ के दो शिलालेख मिले हैं। पं० आशाधरने इसीके राज्य-कालमें १२९२ में त्रिषष्टिस्मृतिशास्त्र, १२९६ में सागारधर्मामृत-टीका ओर १३०० में अनगारधर्मामृत-टीका लिखी।

#### ग्रन्थ-रचना

वि० सं० १३०० तक पं० आशाधरजीने जितने ग्रन्थोंकी रचना की, उनका विवरण नीचे दिया जाता है—

**१ प्रमेयरत्नाकर**—इसे स्याद्वाद विद्याका निर्मल प्रसाद बतलाया है। यह गद्य ग्रंथ है और बीच बीचमें इसमें सुन्दर पद्य भी प्रयुक्त हुए हैं। अभीतक यह कहीं प्राप्त नहीं हुआ **है**।

२ भरते इचरा भ्युद्य — यह सिद्धयङ्क है, अर्थात् इसके प्रत्येक सर्गके अन्तिम वृत्तमें 'सिद्धि' शब्द आया है। यह स्वीपज्ञटीकासहित है। इसमें प्रथम तीर्थंकरके पुत्र भरतके अभ्युदयका वर्णन होगा। संभवतः महाकाव्य है। यह भी अप्राप्य है।

३ ज्ञानदी पिका — यह धर्मामृत (सागार-अनगार) की स्वोपज्ञ पंजिका टीका है। कोल्हापुरके जैन मठमें इसकी एक कनड़ी प्रति थी, जिसका उपयोग स्व० पं० कल्लापा भरमाप्पा निटवेन सागारधर्मामृतकी मराठी टीकामें किया था और उसमें टिप्पणीके तौरपर उसका अधिकांश छपा दिया था। उसीके आधारसे माणिकचन्द—प्रन्थमालाद्वारा प्रकाशित सागारधर्मामृत सटीकमें भी उसकी अधिकांश टिप्पणियाँ दे दी गई थीं। उसके बाद माल्म हुआ कि उक्त कनड़ी प्रति जलकर नष्ट हो गई! अन्यत्र किसी भण्डारमें अभीतक इस पंजिकाका पता नहीं लगा।

**४ राजीमती-विप्रलंभ**—यह एक खण्ड-काव्य है और स्वोपज्ञटीकासहित है। इसमें राजीमतीके नेमिनाथ-वियोगका कथानक है। यह भी अप्राप्य है।

५ अध्यातम-रहस्य—योगाभ्यासका आरम्भ करनेवालींके लिए यह बहुत ही सुगम योगशास्त्रका ग्रन्थ है। इसे उन्होंने अपने पिताके आदेशसे लिखा था। अप्राप्य है।

६ मूलाराधना-टीका—यह शिवार्यकी प्राकृत आराधनाकी टीका है जो कुछ समय पहले शोलापुरसे अपराजितसूरि और अमितगतिकी टीकाओंके साथ प्रकाशित हो चुकी है। जिस प्रतिपरसे वह प्रकाशित हुई है उसके कुछ पृष्ठ खो गये हैं, जिनमें सम्पूर्ण प्रशस्ति रही होगी।

७ इष्टोपदेश-टीका—आचार्य पूज्यपादके सुप्रसिद्ध ग्रन्थकी यह टीका माणिकचंद्र-जैन-ग्रन्थ-मालाके तत्त्वानुशासनादि-संग्रहमें प्रकाशित हो चुकी है।

८ भूपालचतुर्विशतिका-टीका—भूपालकविके प्रसिद्ध स्तोत्रकी यह टीका भी अबतक नहीं मिली।

**९ आराधनासार-टीका** — यह आचार्य देवसेनके आराधनासार नामक प्राकृत ग्रंथकी टीका है। अप्राप्य।

**१० अमरकोष-टीका**— सुप्रसिद्ध कोषकी टीका । अप्राप्य ।

**११ क्रियाकलाप**—बम्बईके ऐ० पन्नालाल सरस्वती-भवनमें इस ग्रंथकी एक नई लिखी हुई अग्रुद्ध प्रति है, जिसमें ५२ पत्र हैं और जो **१**९७६ श्लोक प्रमाण है। यह ग्रन्थ प्रभाचन्द्राचार्यके क्रियाकलापके ढंगका है। ग्रन्थमें अन्त-प्रशस्ति नहीं है। <sup>२</sup>

जिनेन्द्रमुन्मूलितकर्मबन्धं प्रणम्य सन्मार्गकृतस्वरूपं । अनन्तबोधादिभवं गुणौधं क्रियाकलापं प्रकटं प्रवक्ष्ये ॥ १ ॥ योगिध्यानैकगम्यः परमविश्वददृग्विश्वरूपः सतच्च । स्वान्तस्थे मैव साध्यं तदमलमतयस्तत्पदध्यानबीजं, चित्तस्थेर्यं विधातुं तदनवगुणग्रामगादामरागं, तत्पूजाकर्म कर्मिच्छदुरमति यथासूत्रमासूत्रयन्तु ॥ २ ॥

१ विन्ध्यवर्मा जिसकी गद्दीपर बैठा था, उस अजयवर्माके भाई लक्ष्मीवर्माका यह पौत्र था। २——प्रारम्भके दो पद्य ये हैं—

- **१२ काव्यालंकार-टीका**—अलंकारशास्त्रके सुप्रसिद्ध आचार्य रुद्रटके काव्यालंकारपर यह टीका लिखी गई है। अप्राप्य।
- **१३ सहस्रनामस्तवन सटीक**—पण्डित आशाधरका सहस्रनाम स्तोत्र सर्वत्र सुलभ है। छप भी चुका है। परन्तु उसकी स्वोपज्ञ टीका अभीतक अप्राप्य है। बम्बईके सरस्वती-भवनमें इस सहस्रनामकी एक टीका है परन्तु वह श्रुतसागरसूरिकृत है।
- १४ जिनयञ्चकलप सटीक—जिनयज्ञकल्पका दूसरा नाम प्रतिष्ठासारोद्धार है। यह मूल मात्र तो पण्डित मनोहरलालजी शास्त्रीद्वारा सं॰ १९७२ में प्रका-शित हो चुका है। परन्तु इसकी स्वोपज्ञ टीका अप्राप्य है। इस ग्रन्थको पण्डित-जीने अपने धर्मामृतशास्त्रका एक अंग बतलाया है।
- १५ त्रिषष्टिस्मृतिशास्त्र सटीक—यह ग्रन्थ कुछ समय पूर्व माणिकचन्द्र-ग्रन्थमालामें मराठी अनुवादसीहत प्रकाशित हो चुका है। संस्कृत-टीकाके अंश टिप्पणीके तौरपर नीचे दे दिये गये हैं।
- १६ नित्यमहोद्योत—यह स्नान-शास्त्र या जिनाभिषेक अभी कुछ ही समय पहले पण्डित पन्नालालजी सोनीद्वारा संपादित 'अभिषेकपाठ-संग्रह 'में श्रीश्रत-सागरसूरिकी संस्कृतटीकासहित प्रकाशित हो चुका है।
- १७ रत्नत्रय-विधान—यह छोटा-सा आठ पत्रोंका ग्रन्थ बम्बईके ऐ० प० सरस्वती-भवनमें है।
- २८ अष्टांगहृदयोद्योतिनी टीका यह आयुर्वेदाचार्य वाग्मटके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ वाग्मट या अष्टांगहृदयकी टीका है और अप्राप्य है।
- १९-२० सागार और अनगार-धर्मामृतकी भव्यकुमुद्चिन्द्रिका टीका—यह टीका पृथक् पृथक् दो जिल्दोंमें प्रकाशित हो चुकी हैं।

श्रीवर्धमानमानम्य गौतमादींश्च सदुरून् रत्नत्रयविधिं वक्ष्ये यथाम्नायां विमुक्तये ॥

२ ' आशाधरविरचित पूजापाठ ' नामसे लगभग चारसों पृष्ठका एक ग्रन्थ श्री नेमीशा आदणा उपाध्ये, उदगाँव (कोल्हापुर) ने कोई २० वर्ष पहले प्रकाशित किया था। परन्तु उसमें आशाधरकी मुश्किलसे दो चार छोटी छोटी रचनायें होंगी, शेष सब दूसरोंकी हैं। और जो हैं वे उनके प्रासिद्ध ग्रन्थोंमेंसे ली गई जान पड़ती हैं।

१ — इसका मंगलाचरण यह है —

इन बीस प्रन्थोंमेंसे मूलाराधना-टीका, इष्टोपदेश-टीका, सहस्रनाम मूल (टीका नहीं), जिनयज्ञकल्प मूल (टीका नहीं), त्रिषष्टिस्मृति, धर्मामृतके सागार अनगार भागोंकी भव्य-कुमुदचंद्रिका टीका और नित्यमहोद्योत मूल (टीका नहीं) ये प्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं और क्रियाकलाप उपलब्ध है। भरताभ्युदय और प्रमेय-रत्नाकरके नाम सोनागिरके भट्टारकजीके भण्डारकी सूचीमें अबसे लगभग २८ वर्ष पहले मैंने देखे थे। संभव है वे वहाँके भण्डारमें हों। हमार खयालमें आशाधरजीका साहित्य नष्ट नहीं हुआ है। प्रयत्न करनेसे वह मिल सकता है।

#### रचनाका समय

पहले लिखा जा चुका है कि पण्डित आशाधरजीकी एक ही प्रशस्ति है जो कुछ पद्योंकी न्यूनाधिकताके साथ उनके तीन मुख्य ग्रन्थोंमें मिलती है।

जिनयज्ञकल्प वि० सं० १२८५ में, साम्रारधर्मामृत-टीका १२९६ में और अनगारधर्मामृत टीका सं० १३०० में समाप्त हुई है। जिनयज्ञकल्पकी प्रशस्तिमें जिन दस प्रन्थोंके नाम दिये हैं, वे १२८५ के पहलेके बने हुए होने चाहिए। उसके बाद सागारधर्मामृत-टीकाकी समाप्ति तक अर्थात् १२९६ तक काव्यालंकार-टीका, सटीक सहस्रनाम, सटीक जिनयज्ञकल्प, सटीक त्रिषष्टिस्मृति और नित्यमहोद्योत ये पाँच प्रन्थ बने। अन्तमें १३०० तक राजीमती-विप्रलम्भ, अध्यात्मरहस्य, रत्नत्रयविधान और अनगारधर्म-टीकाकी रचना हुई। मोटे तौरपर यही प्रन्थ-रचनाका समय है।

त्रिषष्टिस्मृतिकी प्रशस्तिसे माळूम होता है कि वह १३९२ में बना है। इष्टो-पदेश टीकामें समय नहीं दिया।

### सहयोगी विद्वान्

१ पण्डित महावीर—ये वादिराज पदवीसे विभूषित पं॰ धरसेनके शिष्य शिष्य थे। पं॰ आशाधरजीने धारामें आकर इनसे जैनेन्द्र व्याकरण और जैन न्यायशास्त्र पढ़ा था।

े २ उद्यसेन मुनि—जान पड़ता है, ये कोई वयोज्येष्ठ प्रातिष्ठित मुनि थे और कवियोंके सुहृद् थे। इन्होंने पं० आशाधरजीको 'कलि कालिदास 'कहकर अभिनन्दित किया था।

2-४ वादीन्द्र विशालकीर्ति और मदनकीर्ति यतिपति—विशाल-कीर्तिको पं० आशाधरने न्यायशास्त्र पढ़ाया था और इस परम अस्त्रका अभ्यास करके उन्होंने विपक्षियोंको जीता था। मदनकीर्ति विशालकीर्तिके शिष्य थे। पण्डित मदनकीर्तिके विषयमें राजशेखरस्रिके 'चतुर्विशति-प्रबन्ध' में जो वि० सं० १४०५ में निर्मित हुआ है और जिसमें प्रायः ऐतिहासिक कथायें ही दी हैं 'मदनकीर्ति-प्रबन्ध' नामका एक प्रबन्ध है। उसका सारांश यह है कि मदनकीर्ति वादीन्द्र विशालकीर्तिके शिष्य थे। वे बड़े भारी विद्वान् थे। चारों दिशाओंके वादियोंको जीतकर उन्होंने 'महाप्रामाणिक-चूडामणि 'पदवी प्राप्तकी थी। एक बार गुरुके निपेध करनेपर भी वे दक्षिणापथको प्रयाण करके कर्नाटकमें पहुँचे। वहाँ विद्वत्रिय विजयपुरनरेश कुन्तिभोज उनके पाण्डित्यपर मोहित हो गये और उन्होंने उनसे अपने पूर्वजोंके चरित्रपर एक प्रन्थ निर्माण करनेको कहा। कुन्तिभोजकी कन्या मदन-मञ्जरी सुलेखिका थी। मदनकीर्ति पद्य-रचना करते जाते थे और मञ्जरी एक पर्देकी आड़ में बैठकर उसे लिखती जाती थी।

कुछ समयमें दोनोंके बीच प्रेमका आविर्भाव हुआ और वे एक दूसरेको चाहने लगे। जब राजाको इसका पता लगा तो उसने मदनकीर्तिको वध करनेकी आज्ञा दे दी। परन्तु जब उनके लिए कन्या भी अपनी सहेलियोंके साथ मरनेके लिए तैयार हो गई, तो राजा लाचार हो गया और उसने दोनोंको विवाह-सूत्रमें बाँध दिया। मदनकीर्ति अन्त तक गृहस्थ ही रहे और विशालकीर्तिद्वारा बार बार पत्रोंसे प्रबुद्ध किये जाने पर भी टससे मस नहीं हुए।

श्रीसोमदेवमुनिकृत शब्दार्णवचिन्द्रकाकी प्रशस्तिसे माल्म होता है कि उन्होंने कोल्हापुर प्रान्तान्तर्गत अर्जुरिका नामक ग्राममें शक संवत् ११२७ (वि० सं० १२६२) में वादीभवज्रांकुश विशालकीर्ति पण्डितदेवके वैयावृत्यसे अपने इस ग्रन्थकी रचना की और उस समय वहाँ शिलाहारवंशीय वीर भोजदेवका राज्य थी।

१ "स्वित्त श्रीकोल्हापुरदेशान्तवर्त्याजुंरिकामहास्थानयुधिष्ठिरावतारमहामण्डलेश्वर-गंडरादित्यदेवनिर्मापितत्रिभुवनित्लकिजनालये श्रीत्परमपरमेष्ठिश्रीनेमिनाथश्रीपादपद्माराधनबलेन वादीभवज्रांकुशश्रीविशालकीर्तिपंडितदेववैयावृत्यतः श्रीमच्छिलाहारकुलकमलमार्तण्डतेजःपुञ्ज-राजाधिराजपरमेश्वरपरमभट्टारकपश्चिमचऋवर्ति-श्रीवीरभोजदेवविजयराज्ये शकवर्षेकसहस्रोकशतः सप्तविंशित ११२७ तम क्रोधनसंवत्सरे स्वस्ति समस्तानवद्य-विद्याचऋवर्तिश्रीपूज्यपादानुरक्त-चेतसा श्रीमत्सोमदेवमुनीश्वरेण विरचितेयं शब्दार्णवचिन्द्रका नामवृत्तिरिति । इति श्रीपूज्य-पादकृतजैनेन्द्रमहाव्याकरणं सम्पूर्णम् ।

यह समय पं० आशाधरके समयसे मेल खाता है और यह अनुमान करनेके लिए ललचाता है कि विशालकीर्ति अपने शिष्य मदनकीर्तिको समझानेके लिए शायद कोल्हापुरकी तरफ गये हों और तभी उन्होंने सोमदेवकी वैयावृत्ति की हो। प्रबन्धवर्णित विजयपुरनरेश कुन्तिभोज और सोमदेववर्णित वीर भोजदेव भी एक ही माल्म होते हैं।

यह प्रबन्ध मदनकीर्तिसे कोई सौ वर्ष बाद लिखा गया है। इससे सम्भव है कि इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो, घटनाको कुछ गहरा रंग दे दिया गया हो या तोड़ा मरोड़ा गया हो, परन्तु इसमें कुछ तथ्य जरूर है।

मदनकीर्तिकी बनाई हुई 'शासनचतुस्त्रिशितिका 'नामक पाँच पत्रोंकी एक पोथी हमारे पास है जिसमें मंगलाचरणके एक अनुष्टुप श्लोकके आतिरिक्त ३४ शार्दूलिविक्तीड़ित वृत्त हैं और प्रत्येकके अन्तमें 'दिग्वाससां शासनं 'पद हैं । यह एक प्रकारका तीर्थक्षेत्रोंका स्तवन है जिसमें पोदनपुर, बाहुबलि, श्रीपुर-पार्श्वनाथ, शंख-जिनेश्वर, दक्षिण गोम्मट, नागद्रह-जिन, मेदपाट (मेवाड़) के नागफणी ग्रामके पल्ली-जिनेश्वर, मालवाके मङ्गलपुरके अभिनन्दन जिन, आदिकी स्तुति हैं ।

इसमें जो म्लेच्छोंके प्रतापका आगमन बतलाया है, उससे ये पं० आशा-धरजीके ही समकालीन मालूम होते हैं। रचना इनकी प्रौढ़ है। पं० आशाधरजीकी प्रशंसा इन्होंने की होगी। अभीतक इनका और कोई ग्रन्थ नहीं मिला है।

५ बिल्हण कवीरा—बिल्हण नामके अनेक कवि हो गये हैं। उनमें विद्यापित बिल्हण बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका बनाया हुआ विक्रमांकदेव-चरित है।

श्रीमन्मालवदेशमंगलपुरे म्लेच्छप्रतापागते
भग्ना मूर्तिरथोभियोजितिशराः सम्पूर्णतामाययौ ।
यस्योपद्रवनाशिनः कलियुगेऽनेकप्रभावैर्युतः,
स श्रीमानभिनन्दनः स्थिरयतं दिग्वाससां शासनं ॥ ३४॥

१ इस प्रतिमें लिखनेका समय नहीं दिया है परन्तु वह दो तीनसों वर्षसे कम पुरानी नहीं मालूम होती। जगह जगह अक्षर उड गये हैं जिससे बहुतसे पद्य पूरे नहीं पढ़े जाते।

२ श्रीजिनप्रभस्रिके 'विविध तीर्थेकल्प'में 'अवन्तिदेशस्थ अमिनन्दनदेवकल्प' नामका एक कल्प है, जिसमें अमिनन्दन जिनकी भन्न मृतिके जुड़ जाने और अतिशय प्रकट होनेकी कथा दी है। शासनचतुर्स्त्रिशतिकांका मंगलपुरवाला पद्य यह है—

यह किव कारमीरनरेश कलशके राज्य-कालमें वि० सं० १११९ के लगभग कारमीरसे चला था और जिस समय धारामें पहुँचा उस समय भोजदेवकी मृत्यु हो चुकी थी। इससे वे आशाधरके प्रशंसक नहीं हो सकते। भोजकी पाँचवीं पिड़ीके राजा विन्ध्यवमीं मंत्री बिल्हण उनसे बहुत पीछे हुए हैं। चौर-पंचासिका या बिल्हण-चिरतका कर्ता बिल्हण भी इनसे भिन्न था। क्योंकि उसमें जिस वैरिसिंह राजाकी कन्या शशिकलाके साथ बिल्हणका प्रेम-सम्बन्ध वर्णित है वह वि० सं० ९०० के लगभग हुआ है। शार्क्षधर-पद्धति, सूक्तमुक्तावली आदि सुभाषित-संग्रहोंमें बिल्हण कविके नामसे ऐसे बहुतसे क्षोक मिलते हैं जो न विद्यापित बिल्हणके विक्रमांकदेवचिरत और कर्णसुन्दरी नाटिकामें हैं और न चौर-पंचासिकामें। क्या आश्चर्य है जो वे इन्हीं मंत्रिवर बिल्हण कविके हों।

मांड्रमें मिले हुए विन्ध्यवर्माके लेखमें इन बिल्हणका इन शब्दोंमें उल्लेख किया है—'' विन्ध्यवर्म-नृपतेः प्रसादभूः । सान्धिविग्रहकबिल्हणः कविः ।'' अर्थात् बिल्हणकवि विन्ध्यवर्माके कृपापात्र और परराष्ट्र-सचिव थे।

**६-पं॰ देवचन्द्र**—इन्हें पण्डित आशाधरजीने व्याकरण-शास्त्रमें पारंगत

७-भट्टारक विनयचन्द्र—इष्टोपदेशकी टीकाके अनुसार ये सागरचन्द्र मुनीन्द्रके शिष्य थे और इन्हें पण्डितजीने धर्मशास्त्रका अध्ययन कराया था। इन्हींके कहनेसे उन्होंने इष्टोपदेशकी टीका बनाई थी।

८-महाकवि मद्नोपाध्याय — हमारा अनुमान है कि ये विन्ध्यवमां के संधिविग्रहिक मंत्री बिल्हण कवीशके ही पुत्र होंगे । 'बाल-सरस्वती 'नामसे ये प्रख्यात थे और मालवनरेश अर्जुनवर्मा के गुरु थे। अर्जुनवर्मा अपनी अमरुशतककी संजीविनी टीकामें जगह जगह 'यदुक्तमुपाध्यायेन बाल-सरस्वत्यापरनाम्ना मदनेन 'लिखकर इनके अनेक पद्य उद्धृत किये हैं। उनसे माल्रम होता है कि मदनका कोई अलंकारविषयक ग्रन्थ था। महाकवि मदनकी पारिजातमंजरी नामकी एक नाटिका थी, जिसके दो अंक धारकी 'कमाल मौला' मसजिदमें पत्थरोंपर खुदे हुए मिले हैं। अनुमान किया जाता है कि शेष अंकोंके पत्थर भी उक्त मसजिदमें ही कहीं लगे होंगे। पहले यह नाटिका महाराजा भोज-

१ देखिए आगे प्रशस्तिके ६-७ वें पद्य।

देवद्वारा स्थापित शारदा-सदन नामक पाठशालामें उत्कीर्ण करके रक्खी गई थी और वहीं खेली गई थी। अर्जुनवर्मदेवके जो तीन दान-पत्र मिले हैं वे इन्हीं मदनोपाध्यायके रचे हुए हैं। उनके अंतमें लिखा है—'' रचितिमदं राजगुरुणा मदनेन।' मदन गौड़ ब्राह्मण थे। पण्डित आशाधरजीने इन्हें काव्य-शास्त्र पढ़ाया था।

- ९-**पंडित जाजाक**—इनकी प्रेरणासे पण्डितजीने प्रतिदिनके स्वाध्यायके लिए त्रिषष्टिस्मृतिशास्त्रकी रचना की थी। इनके विषयमें और कुछ नहीं माल्म हुआ।
- १० हरदेव ये खण्डेलवाल श्रावक थे और अल्हण-सुत पापा साहुके दो पुत्रों में से (बहुदेव और पद्मसिंहमें से) बहुदेवके पुत्र थे। उदयदेव और स्तंभदेव इनके छोटे भाई थे। इन्हीं विज्ञाप्तिसे पंडितजीने अनगारधर्मा मृतकी भव्यकुमुद-चिन्दिका टीका लिखी थी।
- **११ महीचन्द्र साहु**—ये पौरपाट वंशके अर्थात् परवार जातिके समुद्धर श्रेष्ठीके लड़के थे । इनकी प्रेरणासे सागारधर्मामृतकी टीकाकी रचना हुई थी और इन्हींने उसकी पहली प्रति लिखी थी।
- **१२ धनचन्द्र**—इनका और कोई परिचय नहीं दिया है। सागार धर्म-टीकाकी रचनाके लिए इन्होंने भी उपरोध किया था।
- १३ केल्हण ये खण्डेलवालवंशके थे और इन्होंने जिन भगवानकी अनेक प्रतिष्ठायें कराके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। सूक्तियोंके अनुरागसे अर्थात् सुन्दर कवित्व-पूर्ण रचना होनेके कारण इन्होंने ' जिनयज्ञ-कल्प 'का प्रचार किया था। यज्ञ-कल्पकी पहली प्रति भी इन्होंने लिखी थी।
- १४ धीनाक—ये भी खण्डेलवाल थे। इनके पिताका नाम महण और माताका कमलश्री था। इन्होंने त्रिषष्टिस्मृतिशास्त्रकी सबसे पहली प्रति लिखी थी।

किंव अहर्द्दास — ये मुनिसुत्रतकाव्य, पुरुदेवचम्पू और भव्यजनकंठारभरणके कर्ता हैं। पं अजिनदास शास्त्रीके खयालसे ये भी पांडित आशाधरके शिष्य थे। परन्तु इसके प्रमाणमें उन्होंने जो उक्त ग्रन्थोंके पद्य उद्भृत किये हैं, उनसे तो इतना ही मालूम

<sup>\*</sup> पौरपाट और परवार एक ही हैं , इसके लिए देखिए ' परवार जातिके इतिहासपर प्रकाश ' शर्षिक लेख।

होता है कि आशाधरकी सूक्तियोंसे और ग्रन्थोंसे उनकी दृष्टि निर्मल हो गई थी। वे उनके साक्षात् शिष्य थे, या उनके सहवासमें रहे थे, यह प्रकट नहीं होता। पण्डित आशाधरजीने भी उनका कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। अब उन पर्शोपर विचार कीजिए।

मुनिसुव्रत काव्यके अन्तमें कहा है कि कुमार्गोंसे भरे हुए संसाररूपी वनमें जो एक श्रेष्ठ मार्ग था, उसे छोड़कर में बहुत काल तक भटकता रहा, अन्तमें बहुत थककर किसी तरह काललिधवश उसे फिर पाया। सो अब जिनवचनरूप क्षीरसागरसे उद्धृत किये हुए धर्मामृत (आशाधरके धर्मामृतशास्त्र १)को सन्तोषपूर्वक पी पीकर और विगतश्रम होकर मैं अईद्भगवानका दास होता हूँ।

मिथ्यात्व-कर्म-पटलसे बहुत काल तक ढँकी हुई मेरी दोनों आँखें जो कुमार्गमें ही जाती थीं, आशाधरकी उक्तियोंके विशिष्ट अंजनसे स्वच्छ हो गईं और इस लिए अब मैं सत्पथका आश्रय लेता हूँ।

इसी तरह पुरुदेवचम्पूके अन्तमें आँखोंके बदले अपने मनके लिए कहा कि " मिथ्यात्वकी कीचड़से गँदले हुए मेरे इस मानसमें जो कि अब आशाधरकी सूक्तियाँकी निर्मलीके प्रयोगसे प्रसन्न या स्वच्छ हो गया है। 3

भव्यकण्ठाभरणमें भी आशाधरसूरिकी इसी तरह प्रशंसा की है कि उनकी सूक्तियाँ भवभीर गृहस्थें। और मुनियोंके लिए सहायक हैं।

इन पर्योमें स्पष्ट ही उनकी सूक्तियों या उनके सद्ग्रन्थोंका ही संकेत है जिनके द्वारा अईदासजीको सन्मार्गकी प्राप्ति हुई थी, गुरु-शिष्यत्वका नहीं।

हाँ, चतुर्विशति-प्रबन्धकी पूर्वोक्त कथाको पढ़नेके बाद हमारा यह कल्पना कर-नेको जी अवश्य होता है कि कहीं मदनकीर्ति ही तो कुमार्गेमें ठोकरें खाते खाते अन्तमें आशाधरकी स्रीक्तयोंसे अईदास न बन गये हों। पूर्वोक्त प्रन्थोंमें जो भाव

१—धावन्कापथसंभृते भववने सन्मार्गमेकं परम् त्यक्त्वा श्रांततरिश्चराय कथमप्यासाद्य कालादमुम् । सद्धर्मामृतमुद्धृतं जिनवचःक्षीरोदधरादरात्, पायं पायमितः श्रमः सुखपथं दासो भवाम्यईतः ॥ ६४ ॥

२—-मिथ्यात्वकर्मपटलैश्चिरमावृते मे युग्मे हशेः कुपथयाननिदानभूते । आशाधरोक्तिलसदंजनसंप्रयोगैरच्छीकृते पृथुलसत्पथमाश्रितोऽस्मि ॥६५॥

३---मिथ्यात्वपंककलुषे मम मानसेऽस्मिन्नाशाधरोक्तिकतकप्रसरैः प्रसन्ने ।

व्यक्त किये गये हैं, उनसे तो इस कल्पनाको बहुत पुष्टि मिलती है और फिर यह अहिद्दास नाम भी विशेषण जैसा ही मालूम होता है। सम्भव है उनका वास्तविक नाम कुछ और ही रहा हो। यह नाम एक तरहकी भावुकता और विनयशीलता ही प्रकट करता है।

इस सम्बन्धमें एक बात और भी नोट करने लायक है कि अईहासजीके ग्रन्थोंका प्रचार प्रायः कर्णाटक प्रांतमें ही रहा है जहाँ कि वे चतुर्विशातिप्रबन्धकी कथाके अनुसार सुमार्गसे पतित होकर रहने लगे थे और जैसा कि शब्दार्णवचद्रि-काकी प्रशस्तिस माल्म होता है उनके गुरु विशालकीर्ति भी वहाँ पहुँच गये थे। खूब संभव है कि उन्हींके प्रयत्नसे वे सत्पथपर फिर लौट आये हों और अईहास बनकर वहीं रहने लगे हों।

इतना सब लिख चुकनेके बाद हम पं० आशाधरजीके अन्तिम प्रन्थ अनगार-धर्मामृत टीकाकी अन्त्य प्रशस्ति उद्भृत कर देते हैं जिसके आधारपर पूर्वोक्त सब बातें कही गई हैं। यह उनकी मुख्य प्रशस्ति है, अन्य प्रन्थोंकी प्रशस्तियाँ इसीमें कुछ पद्य कम ज्यादा करके बनी हैं। उन न्यूनाधिक पद्योंको भी हमने टिप्पणीमें दे दिया है।

## मुख्य प्रशस्ति

श्रीमानस्ति सपौदलक्षाविषयः शाकम्भरीभूषण— स्तत्र श्रीरतिधाम मण्डलैंकरं नामास्ति दुर्ग महत्।

१-२-सपादलक्षको भाषामें सबालख कहते हैं । नागौर (जोधपुर) के आसपासका प्रदेश सवालख नामसे प्रसिद्ध है । वहाँ पहले चौहान राजाओंका राज्य था । फिर साँमर और अजमेरके चौहान राजाओंका सारा देश सपादलक्ष कहलाने लगा, और उसके सम्बन्धसे चौहान राजाओंको 'सपादलक्षीय नृपति 'विशेषण दिया जाने लगा । साँभरको ही शाकंमरी कहते हैं । साँभर झील जो नमकका आकर है, उस समय सबालख देशकी सिंगार थी, अर्थात साँभरका राज्य भी तब सबालखमें शामिल था । मण्डलकर दुर्ग अर्थात मांडलगढ़का किला इस समय मेवाड़ राज्यमें है, परन्तु उस समय मेवाड़का सारा पूर्वीय भाग चौहानोंके अधीन था । चौहान राजाओंके बहुतसे शिलालेख वहाँ मिले हैं । पृथ्वीराजके समय तक वहाँके अधिकारी चौहान रहे हैं । अजमेर जब मुसलमानोंके कब्जेमें आया तब मांडलगढ़ भी उनके हाथ चला गया ।

श्रीरत्त्यामुदपादि तत्र विमलव्याघेरवालान्वया-च्छ्रीसल्रक्षणतो जिनेन्द्रसमयश्रद्धालुराशाधरः ॥ १ ॥ सरैस्वत्यामिवात्मानं सरस्वत्यामजीजनद् । यः पुत्रं छाहडं गुण्यं रांजितार्जुनभूपतिम् ॥२

''व्याघ्रेरवालवरवंशसरोजहंसः काव्यामृतोघरसपानसुतृप्तगात्रः । सल्लक्षणस्य तनयो नयविश्वचक्षुराशाधरो विजयतां कलिकालिदासः ''॥३॥ इत्युदयसेनमुनिना कविसुहृदा योऽभिनिन्दतः प्रीत्या । ''प्रशापुंजोऽसी ''ति च योऽभिहितो मदनकीर्तियतिपतिना '॥४ ³॥ र्मलेच्छेशेन सपादलक्षविषये व्याप्ते सुशृत्तक्षति-त्रासाद्विन्ध्यनरेन्द्रदोःपरिमलस्फूर्जित्तिवर्गोजिसि । प्राप्तो मालवमण्डले बहुपरीवारः पुरीमावसन् यो धारामपठजिनप्रमितिवाक्शास्त्रे महावीरतः ॥ ५॥

इस म्लेच्छराजाको 'साहिबुद्दीन तुरुष्क ' बतलाया है । यह गर्ज़नीका बादशाह शहा-बुद्दीन गोरी ही है। इसने वि० सं० १२४९ (ई० स० ११९२) में पृथ्वीराजको हराकर दिल्लीको अपनी राजधानी बनाया था। उसी वर्ष अजमेरको भी अपने अधीन करके और अपने एक सरदारको सारा कारोबार सोंपकर वह गज़नी लौट गया था। शहाबुद्दीनने पृथ्वी-राज चौहानसे दिल्लीका सिंहासन छीनते ही अजमेरपर धावा किया होगा, क्योंकि अजमेर भी पृथ्वीराजके अधिकारमें था और उसी समय सपादलक्ष देश उसके अत्याचारोंसे व्याप्त हो रहा होगा। इसी समय अर्थात् विक्रम संवत् १२४९ के लगभग पं० आशाधर मांडलगढ़ छोडकर धारामें आये होंगे।

१-अर्थात् अपने आपको जिस तरह सरस्वती (वाग्देवता) में प्रकट किया उसी तरह जिसने अपनी पत्नी सरस्वतीमें छाहड नामक गुणी पुत्रको जन्म दिया।

२ मृलाराधना टीका (सोलापुर) जिस प्रतिपरसे प्रकाशित हुई है, उसमें प्रशस्तिके ये चार ही पद्य मिले हैं और संपादक पं० जिनदास शास्त्रीने प्रशस्तिको अपूर्ण लिखा है। शायद आगेका पत्र गायब है।

३ त्रिषष्टिस्मृतिशास्त्रकी प्रशस्तिमें प्रारम्भके दो पद्योंके बाद 'व्याव्रेरवाल' आदि पद्य न न होकर 'म्लेच्छेशेन' आदि पाँचवाँ पद्य है। उसके बाद 'श्रीमदर्जुनभूपाल' आदि आठवाँ और फिर 'योद्राग्व्याकरणाब्धि' आदि नवाँ पद्य दिया है।

४ म्लेच्छेरोन साहिबुदिनतुरुष्कराजेन । ---भव्यकुमुदचन्द्रिका टीका ।

" आशाधर त्वं मिय विद्धि सिद्धं निसर्गसौदर्यमजर्यमार्य । सरस्वतीपुत्रतया यदेतदर्थे परं वाच्यमयं प्रपञ्चः '' ॥ ६ ॥ इत्युपश्लोकितो विद्वद्विल्हणेन कवीशिना । श्रीविन्ध्यंभूपतिमहासान्धिविग्रहिकेण यः ॥ ७ ॥ श्रीमदर्जनभूपालराज्ये श्रावकसंकुले । जिनधर्मोदयार्थे यो नेलकच्छपुरेऽवसत् ॥ ८ ॥ यो द्राग्व्याकरणाव्धिपारमनयच्छुश्रूषमाणान्न कान् , पट्तकींपरमास्त्रमाप्य न यतः प्रत्यर्थिनः केऽक्षिपेन् । चेरः केऽस्विलेतं न येन जिनवाग्दीपं पिथ ग्राहिताः, पीत्वा काव्यसुधां यतश्च रिसकेष्वापुः प्रतिष्ठां न के ॥ ९ ॥

१-अनगारधमांमृतकी मुद्रित टीकामें विन्ध्यभूपतिका खुलासा 'विजयवर्मन्मालवाधिपतिः ' किया है; परन्तु हमारे अनुमानसे लिपिकारके दांषसे अथवा प्रूफ-संशोधक की असावधानीसे ही 'विन्ध्यवर्म'की जगह 'विजयवर्म' हो गया है। परमारवंशकी वंशाविलयों और शिलालेखोंमें विन्ध्यवर्माका 'विजयवर्मा' नामान्तर नहीं मिलता। श्रीयुत लेले और कर्नल लुअर्डने विन्ध्यवर्माका समय वि० सं० १२१७ से १२३७ तक निश्चित किया है; परन्तु पं० आशाधरजीके उक्त कथनसे कमसे कम १२४९ तक विन्ध्यवर्माका राज्य-काल माना जाना चाहिए। उक्त विद्वानोंने विन्ध्यवर्माके पुत्र और उत्तराधिकारी सुभटवर्मा (सोहड़)का समय १२३७ से १२६७ तक माना है, परन्तु सुभटवर्मा १२३७ में राजा था, इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, वह १२४९ के बाद ही राजपदपर आया होगा।

२ नलकच्छपुरको इस समय नालछा कहते हैं। यह स्थान धार (मालवा) से १० कोसकी दूरीपर है। अब भी वहाँपर श्रावकांके कुछ घर हैं, जैनमन्दिर भी है।

३—त्रिपष्टिस्मृतिकी प्रशस्तिमें इस पद्यका नंबर पाँच है। उसके आगे नीचे लिखे पद्य हैं—

धर्मामृतादिशास्त्राणि कुशाप्रीयधियामिव । यः सिद्धयकं महाकाव्यं रसिकानां मुदेऽसुजत् ॥ ६ ॥ सोहमाशाधरः कण्ठमलंकर्तुं सधर्मिणाम् । पिञ्जकालंकृतं ग्रन्थिममं पुण्यमरीरचम् ॥ ७ ॥ क्वार्षमिधः क मद्धीस्तैस्तथाप्येतळूतं मया । पुण्यैः सद्भयः कथारत्नान्युद्भृत्य ग्राथितान्यतः ॥ ८ ॥ स्याद्वादिविद्याविश्वदप्रसादः प्रमेयरत्नाकरनामधेयः ।
तर्कप्रबन्धे निरवद्यपद्यपीयूपपूरो वहित स्म यस्मात् ॥ १०॥
सिद्धचङ्कं भरतेश्वराभ्युदयसत्काव्यं निबन्धेाज्ज्वलं,
यस्त्रैविद्यकवीन्द्रमोदनसहं स्वश्रेयसेऽरीरचत् ।
योर्हद्वाक्यरसं निबन्धरुचिरं शास्त्रं च धर्मामृतं,
निर्माय न्यदधान्मुसुश्विदुषामानन्दसान्द्रे हृदि ॥ ११॥
राजीमतीविप्रलम्भं नाम नेमीश्वरानुगम् ।
व्यधत्त खण्डकाव्यं यः स्वयंकृतिनबन्धनम् ॥ १२॥
आदेशात्पितुरध्यात्मरहस्यं नाम यो व्यधात् ।
शास्त्रं प्रसन्नगम्भीरं प्रियमारब्धयोगिनाम् ॥ १३॥
यो मूलाराधनेष्टोपदेशादिषु निबन्धनम् ।
व्यधत्तामरकोषे च क्रियाकलापमुज्जगौ ॥ १४॥

संक्षिप्यतां पुराणानि नित्यस्वाध्यायसिद्धये । इति पण्डितजाजाकाद्विज्ञितिः प्रेरिकात्र मे ॥ ९ ॥ यच्छद्मस्थतया किञ्चिदत्रास्ति स्खिलतं मम । तत्संशोध्य पठन्त्वेनं जिनशासनभाक्तिकाः ॥ १० ॥ महापुराणान्तस्तत्त्वसंग्रहं पठतामिमं । त्रिपष्टिस्मृतिनामानं दृष्टिदेवी प्रसीदतु ॥ ११ ॥ प्रमारवंशवाधीन्दुदेवपालनृपात्मजे । श्रीमज्जैतुगिदेवेऽसि स्थाम्नावन्तिमवत्यलम् ॥ १२ ॥ नलकच्छपुरे श्रीमन्नोमिचैत्यालयेऽसिधत् । ग्रंथोऽयं द्विनवद्वयेकविक्रमार्कसमात्यये ॥ १३ ॥ खाण्डिल्यवंशे महणकमलश्रीसुतः सुदृक् । धीनाको वर्धतां येन लिखतास्याद्यपुस्तिका ॥ १४ ॥

१ इसके आगेके 'राजीमती 'और 'आदेशात् 'आदि दो पद्य सागारथमां मृत और जिनयज्ञकल्पकी प्रशस्तियों में नहीं हैं।

२ पहले भ्रमवश यह समझ लिया था कि अमरकोशकी जो पं० आशाधरकी लिखीं टीका है, उसका नाम 'क्रिया-कलाप' होगा। इस विषयमें मेरे 'विद्रदलमाला'के रौद्रटस्य व्यधात्काव्यालंकारस्य निबन्धनम् । सहस्रनामस्तवनं सनिबन्धं च योईताम् ॥ १५ ॥ सनिबन्धं यश्च जिनयज्ञकल्पमरीरचत् । त्रिषष्टिस्मृतिशास्त्रं यो निबन्धालङ्कृतं व्यधात् १६ ॥ योईन्महाभिषेकार्चाविधिं मोहतमोरिवम् । चक्रे नित्यमहोद्योतं स्नानशास्त्रं जिनेशिनाम् ॥ १७ ॥ रत्नत्रयविधानास्य पूजामाहात्म्यवर्णकम् । रत्नत्रयविधानाख्यं शास्त्रं वितनुते स्म यैः ॥ १८ ॥

लेखका अनुसरण करके प्रायः सभी विद्वानोंने इस गृल्तीको दुहराया, यहाँतक कि पं० पन्ना-लालजी सोनीने भी अपने अभिषेकसंग्रहकी भूमिकामें यही माना। साहित्याचार्य पं० विश्वेश्वर-नाथ रेड भी अपने पिछले ग्रन्थ 'राजा भोज'में 'अमरकोशकी क्रियाकलाप-टीका' लिख गये हैं। वास्तवमें क्रिया-कलाप पं० आशाधरका एक अलग ग्रन्थ है।

१ इस पद्येक आगे जिनयशकलपर्मे नीचे लिखे पद्य दिये हैं-

प्राच्यानि संचर्च्य जिनप्रतिष्ठाशास्त्राणि दृष्ट्वा व्यवहारमैन्द्रं । आम्नायिवच्छेदतमिरछेदयं प्रन्थः कृतस्तेन युगानुरूपः ॥ १८ ॥ खाण्डिल्यान्वयभूषणाल्हणसुतः सागारधर्मे रतो, वास्तव्यो नलकच्छचारुनगरे कर्ता परोपाक्रियाम् । सर्वज्ञार्चनपात्रदानसमयोद्योतप्रतिष्ठाप्रणीः, पापासाधुरकारयत्पुनिरमं कृत्वोपरोधं सुद्धः ॥ १९ ॥ विक्रमवर्षसपंचाशीति द्वादशशतेवष्तीतेषु, आश्विनिसतान्त्यदिवसे साहसमल्लापराख्यस्य । श्रीदेवपालन्यतेः प्रमारकुलशेखरस्य सौराज्ये, नलकच्छपुरे सिद्धो प्रन्थोयं नेमिनाथचैत्यग्रहे ॥ २० ॥ अनेकार्हत्प्रतिष्ठाप्तप्रतिष्ठैः केल्हणादिभिः । सद्यः सूक्तानुरागेण पठित्वायं प्रचारितः ॥ २१ ॥ नन्द्यात्वाण्डिल्यवंशोत्थः केल्हणो न्यासवित्तरः । लिखतो येन पाठार्थमस्य प्रथमपुस्तकम् ॥ २३ ॥

आयुर्वेदविदामिष्टं व्यक्तुं वाग्भटसंहिताम् । अष्टाङ्गहृदयोद्योतं निबन्धमसृजच यैः ॥ १९॥ सोहमाशाधरोऽकार्षे टीकामेतां मुनिप्रियाम् । स्वोपज्ञधर्मामृतोक्तयतिधर्मप्रकाशिनीम् ॥ २० ॥ शब्दे चार्थे च यिंकचिदत्रास्ति स्विलितं मम। छद्मस्थभावात् संशोध्य सूरयस्तत्पठान्त्वमाम् ॥ २१॥ नलकच्छपुरे पौरपौरस्त्यः परमाईतः । जिनयज्ञगुणौचित्यकृपादानपरायणः ॥ २२ ॥ खंडिल्यान्वयकल्याणमाणिक्यं विनयादिमान्। साधः पापाभिधः श्रीमानासीत्पापपराङ्मुखः ॥ २३ ॥ तत्पुत्रो बहुदेवोऽभूदाद्यः पितृभरक्षमः। द्वितीयः पद्मसिंहश्च पद्मालिंगितविग्रहः ॥२४॥ बहुदेवात्मजाश्चासन् हरदेवः स्फुरद्गुणः । उदयी स्तम्भदेवश्च त्रयस्त्रैवर्गिकाहताः ॥२५ ॥ मुग्धबुद्धिप्रबोधार्थे महीचन्द्रेण साधुना । धर्मामृतस्य सागारधर्मटीकास्ति कारिता ॥ २६॥ तस्यैव यतिधर्मस्य कुशाग्रीयधियामपि । सुदुर्बोधस्य टीकायै प्रसादः क्रियतामिति ॥ २७॥ हरदेवेन विज्ञप्तो धनचन्द्रोपरोधत । पंडिताशाधारश्रके टीकां क्षोदक्षमामिमाम् ॥ २८ ॥ विद्रद्भिभव्यकुमुदचिद्रकेत्याख्ययोदिता । द्विष्टाप्याकल्पमेषास्तां चिन्त्यमाना मुमुक्ष्मिः ॥ २९ ॥ प्रमारवंशवाधीन्दुदेवपालनृपात्मजे । श्रीमजैतुगिदेवेसिस्थाम्नाऽवन्तीनऽवत्यलम् ॥ ३० ॥

१ यह पद्य सागारधर्मांमृत-टीकामें और जिनयज्ञकल्पमें ११ नंबरके बाद दिया है।

२ इसके बदले सागारधर्मामृत-टीकार्मे नीचे लिखा हुआ पद्य है— सोऽहमाशाधरो रम्यामेतां टीकां व्यरीरचम् । धर्मामृतोक्तसागारधर्माध्यायगोचराम् ॥ १८॥

नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचैत्यालयेऽसिधत् । विक्रमाब्दशतेष्वेषा त्रयोदशसु कार्तिके ॥ ३१॥

१ इसके स्थानपर सागारधर्मामृतमें निम्न श्लोक हैं---

नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचैत्यालयेऽसिधत् । टीकेयं भव्यकुमुदचिन्द्रिकेत्युदिता बुधैः ॥ २० ॥ षणावद्वयेकसंख्यानिवक्रमांकसमात्यये । सप्तम्यामसिते पौषे सिद्धेयं नंदतािच्चरम् ॥ २१ ॥ श्रीमान् श्रेष्ठिसमुद्धरस्य तनयः श्रीपौरपाटान्वय— व्योमेन्दुः सुकृतेन नन्दतु महीचन्द्रो यदभ्यर्थनात् । चक्रे श्रावकधर्मदीपकिममं ग्रन्थं बुधाशाधरो ग्रन्थस्यास्य च लेखितोऽपि विदधे येनादिमः पुस्तकः ॥॥ २२ ॥

इष्टोपदेश—टीकाकी प्रशस्तिमें नीचे लिखे तीन पद्य मिलते हैं— विनयेन्दुमुनेर्वाक्याद्भव्यानुग्रहहेतुना । इष्टोपदेशटीकेयं कृताशाधरधीमता ॥ २ ॥ उपशम इव मूर्तः सागरेन्दुमुनीन्द्रादजनि विनयचन्द्रः सचकोरैकचन्द्रः । जगदमृतसगर्भा शास्त्रसन्दर्भगर्भः शुचिचरितवरिष्णोर्यस्य धिन्वंति वाचः ॥ जयन्ति जगतीवन्द्या श्रीमन्नेमिजिनांह्रयः। रेणवोऽपि शिरोराशामारोहन्ति यदाश्रिता । ३।

# शाकटायन और उनका शब्दानुशासन

#### शाकटायन या पाल्यकीर्ति

शाकटायन नामके एक बहुत प्राचीन आचार्य हो गये हैं जिनके मतका उल्लेख पाणिनिने अपनी अष्टाध्यायीमें किया है। ऋग्वेद और शुक्क यजुर्वेदके प्रातिशा-ख्यामें तथा यास्काचार्यके निरुक्तमें भी इनका जिक्र है। इनका समय इतिहासज्ञोंन ईस्वी सन्से लगभग एक हजार वर्ष पहले अनुमान किया है और उनका उल्लेख करनेवाले पाणिनिका साढ़े छह सौ वर्ष पहले। इन शाकटायनका कोई व्याकरण-प्रन्थ था जो अब मिलता नहीं है।

परन्तु शाकटायन नामका एक और व्याकरण ग्रन्थ है जिसके कर्त्ता जैन थे। वे भी शाकटायन नामसे प्रसिद्ध हैं। परन्तु यह बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका वास्तविक नाम पाल्यकीर्ति था।

वादिराजसूरिने अपने 'पार्श्वनाथ-चरित 'काव्यमें उनका स्मरण इस प्रकार किया है—

कुतस्त्या तस्य सा शक्तिः पाल्यकीर्तेर्महौजसः । श्रीपदश्रवणं यस्य शाब्दिकान्कुरुते जनान् ॥

अर्थात्, उस महातेजस्वी पाल्यकीर्तिकी शक्तिका क्या वर्णन किया जाय जिसका 'श्री' पद-श्रवण ही लोगोंको शाब्दिक या व्याकरणज्ञ कर देता है।

शाकटायनकी अमोघवृत्ति नामकी एक स्वोपज्ञ टीका है। उसका आरंभ 'श्रीवीरममृतं ज्योतिः' आदि मंगलाचरणसे होता है। वादिराजसूरिने इसी मंगलाचरणके 'श्री'पदको लक्ष्य करके यह बात कही है कि पाल्यकीर्ति (शाकटायन) के व्याकरणका आरम्भ करनेपर लोग वैयाकरण हो जाते हैं।

पूर्वोक्त श्लोककी टीका आचार्य ग्रुभचन्द्र अपनी 'पार्श्वनाथचरित-पंजिका'में इस प्रकार करते हैं— '' तस्य पाल्यकीर्तेः महौजसः श्लीपदश्रवणं । श्लिया उपल्र-

१-२ देखो डा० श्रीपाद कृष्ण बेलवलकरका 'सिस्टिम आफ संस्कृत ग्रामर ।'

क्षितानि पदानि शाकटायनसूत्राणि तेषां श्रवणं आकर्णनं ।'' इससे यह स्पष्ट होता है कि पंजिकाकार शुभचन्द्र पाल्यकीर्तिको शाकटायन-सूत्रोंका कर्त्ता मानते थे।

शाकटायन प्रिक्षया-संग्रहके मंगलांचरणमें जिनेश्वरको पाल्यकीर्ति और मुनीन्द्र विशेषण दिये हैं, जो शिष्ठष्ट हैं। उसके द्वारा एक अर्थमें जिनेश्वरको और दूसरे अर्थमें प्रसिद्ध वैयाकरण पाल्यकीर्तिको नमस्कार किया है । शाकटायनकी प्रक्रिया बनाते समय यह सम्भव नहीं कि अभयचन्द्र उसके मूल कर्त्ताको छोड़कर अन्य किसी वैयाकरणको नमस्कार करते। इससे भी शाकटायनका वास्तव नाम पाल्यकीर्ति निश्चित होता है।

#### शाकटायन या शब्दानुशासन

स्वयं ग्रन्थकर्त्ताने और टीकाकारोंने भी इस व्याकरणका नाम 'शब्दानुशासन' बतलाया है। शाकटायन नाम तो पीछे प्रसिद्ध हुआ जान पड़ता है। जिस तरह किवयोंमें कालिदासकी अधिक प्रसिद्धि होनेके कारण पीछेके अनेक किव किटास कहलाने लगे, उसी तरह बहुत बड़े वैयाकरण होनेके कारण लोग पाल्यकीर्तिको भी शाकटायनाचार्य कहने लगे और उनके व्याकरणको शाकटायन।

### वैदिक शाकटायन प्राचीन है

जब सन् १८९३ में मि॰ गुस्तव आपर्टने 'शाकटायन-प्रिक्रियासंग्रह' प्रकाशित किया, तब उन्होंने उसकी भूमिकामें बतलाया कि ये वही शाकटायन हैं जिनका उल्लेख पाणिनिने किया है और इसके प्रमाणमें दो चार सूत्र ऐसे भी पेश कर दिये जो वैदिक शाकटायनके उन सूत्रोंसे मिलते जुलते थे जिनकी चर्चा पाणिनिने की है और अन्तमें यह भी कहा कि ये शाकटायन जैन थे। परन्तु जब उनके कथनपर गहराईसे विचार किया तब वह निस्सार साबित हुआ और अब तो उसपर कोई भी विश्वास नहीं करता है।

#### शाकटाय यापनीय थे

शाकटायन या पाल्यकीर्ति किस सम्प्रदायके थे पहले इस विपयमें काफी मत-भेद रहा । दिगम्बर सम्प्रदायके लोग पहले उन्हें अपने सम्प्रदायका मानत रहे, क्योंकि उनके यहाँ उनके व्याकरणका काफी प्रचार था और मुनि दयापाल आदि

१ मुनीन्द्रमभिन्द्याहं पाल्यकीर्ति जिनेश्वरम्। मन्दबुद्धचनुरोधेन प्रक्रियासंग्रहं ब्रुवे ॥

दिगम्बर विद्वानोंने उसपर टीकाग्रन्थ भी लिखे थे। उसके बाद स्व० डाक्टर के० बी० पाठक आदिने श्वेताम्बर बतलाया क्योंकि शाकटायन-सूत्रोंमें आवश्यक- विद्वाक्ति, छेद-सूत्र, कालिक-सूत्र आदि श्वेताम्बरमान्य ग्रन्थोंका आदरपूर्वक उल्लेख किया गया है। परन्तु अब यह बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि वे इन दोनों सम्प्रदायोंसे पृथक् तीसरे यापनीय सम्प्रदायके थे, जो उक्त दोनों सम्प्रदायोंके बीचकी एक कड़ी था और अब नष्ट हो चुका है। क्यों कि—

१ विक्रमकी तेरहर्वी शताब्दिक मलयगिरि नामक श्वेताम्बराचार्यने निदसू-त्रकी टीकामें उन्हें यापनीय यतियोंका अग्रणी लिखा है ।

२ यापनीय सम्प्रदाय स्वेताम्बरोंके समान स्त्रियोंका उसी भवेंम मोक्ष होना और केविलयोंका आहार करना मानता था जो दिगम्बर सम्प्रदायके सिद्धान्तोंसे विषद्ध है। इन दोनों विषयोंपर शाकटायनका बनाया हुआ 'स्त्रीनिर्वाण-केविल-भाक्ति प्रकरण' नामका एक छोटा-सा ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है और वह प्रकाशित भी हो चका है। उसमें स्त्रीमुक्तिपर ५५ और केविलभुक्तिपर ३४ कारिकायें हैं। इनमें वे सब युक्तियाँ दी गई हैं जो इन बातोंको माननेवालोंकी ओरसे दिगम्बरोंके प्रति उपस्थित की जाती हैं। इसका कुछ अंश इस प्रकार है—

प्रारम्भ — प्रणिपत्य भुक्तिमुक्तिप्रदममलं धर्ममईतो दिशतः ।

वक्ष्ये स्त्रीनिर्वाणं केवालिभुक्तिं च संक्षेपात् ॥ १ ॥

अस्ति स्त्रीनिर्वाणं पुंवद्यदिकलहेतुकं स्त्रीपु ।

न विरुद्धयते हि रत्नत्रयसम्पन्निर्दृतेहेंतुः ॥ २ ॥

रत्नत्रयं विरुद्धं स्त्रीत्वेन यथामरादिभावेन ।

इति वाङ्मात्रं नात्र प्रमाणमासागमोऽन्यदा ॥ ३ ॥

अन्त विग्रहगतिमापन्नाद्यागमवचनं सर्वमेतिस्मन् । मुक्तिं ब्रवीति तस्मादृष्ट्या केवलिनि भुक्तिः ॥ ३२ ॥

१ शाकटायनांऽपि यापनीययतियामायणीः स्वोपशशब्दानुशासनकृत्तावादौ भगवतः स्तुति-मेवमाह ' श्रीवीरममृतं ज्योतिनैत्वादिं सर्ववेधसाम् । ' अत्र च न्यासकृतव्याख्या—सर्ववेधसां सर्वेशानां सकलशास्त्रनुगतपरिशानानां आदिं प्रभवं प्रथममुत्पत्तिकारणमिति ।—नन्दिस्त्र पृ० २३

२ देखो जैनसाहित्यमंशोधक भाग २, अंक ३।

नानाभोगाहारो निरन्तरः सो विशेषतो नाभूत (?) युक्त्यः भेदेनाङ्गस्थितिपुष्टिक्षुच्छमास्तेन ॥ ३३॥ तस्य विशिष्टस्य स्थितिरभविष्यत्तेन सविशिष्टेन। यद्यभविष्यदिहैषां सालीतरभोजनेनव॥ ३४॥

ति स्त्रीनिर्वाण-केवलिभुक्तिप्रकरणं भगवदाचार्यशाकटायनकृदन्तपादानामिति । त्रह्मीं शताब्दिमें एक विद्वान्ने अपने समयमें उपलब्ध जैनग्रन्थोंकी एक बड़ी खोजके साथ संस्कृतमें लिखी थी। उसमें कौन ग्रन्थ, किस भाषामें, हे, किस समय, किस विषयपर, कितने परिमाणका लिखा है इसका संक्षिप्त ण जहाँ तक उपलब्ध हो सका दिया है। इस सूचीका नाम बृह्दिपणिका उसमें भी इस प्रकरणका विवरण इस प्रकार दिया है—'' केवलिभुक्ति-क्तिप्रकरणम्। शब्दानुशासनकृतशाकटायनाचार्यकृतं तत्संग्रहरूकोकाश्चे ९४।'' । । दिवेताल शान्तिपूरिने उत्तराध्ययन टीकाके २६ वें अध्यायमें, रत्नप्रभने करावतारिकामें और यशोविजय उपाध्यायने अध्यात्ममतपरीक्षा तथा शास्त्रवार्तायमें इस प्रकरणकी अनेक कारिकायें उद्भृत की हैं। इसी तरह आचार्य वन्द्रने अपने प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रमें स्त्री-मुक्ति और उभक्तिका पूर्वपक्ष इसी प्रकरणसे लिया है और इसकी एक एक दलीलका जिन्हीं हो ।

े शाकटायनकी अमोघरित्तमें आवश्यक, छेदसूत्र, निर्युक्ति, कालिक सूत्र र प्रन्थोंका जिस तरह उल्लेख किया है उससे ऐसा मालूम होता है कि उनके दायमें इन ग्रन्थोंक पठन-पाठनका प्रचार था और ये ग्रन्थ दिगम्बर-सम्प्रदायके हैं जब कि यापनीयसंघ इन ग्रन्थोंको मानता था।

४ अमेघवृत्तिमें ' उपसर्वगुप्तं व्याख्यातारः ' कहकर शाकटायनने सर्वगुप्त ।।र्थको सबसे बड़ा व्याख्याता बतलाया है और ये सर्वगुप्त वही जान पड़ते हैं के चरणोंके समीप बैठकर आराधनाके कर्ता शिवार्यने सूत्र और अर्थको अच्छी समझा था। और चूँिक शिवार्य भी बहुत करके यापनीय साम्प्रदायके थे एव उनके गुरुको श्रेष्ठ व्याख्याता बतलानेवाले शाकटायन भी यापनीय होंगे।

<sup>्</sup>यह संख्या अनुष्टुप् श्लोकोंके हिसाबसे दी है। २ देखो ५० ४४ में 'यापनीय यकी खोज ' शीर्षक लेखकी टिप्पणियाँ।

५ शाकटायनको 'श्रुतकेविलदेशीयाचार्य 'लिखा है और चिन्तामणि-टीकाके कर्त्ता यक्षवर्माने तो उन्हें 'सकलनज्ञानसाम्राज्यपदमाप्तवान् 'माना है। परन्तु दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार वीर-निर्वाण ६८३ वर्षके लगभग ही श्रुतकेविलयों या एकदेशश्रुतकेविलयोंका विच्छेद हो गया था। अतएव उनका श्रुतकेविल-देशीय होना यापनीयसंघकी मानताके अनुसार ही ठीक बैठ सकता है।

### शाकटायनकी र्चनायें

शाकटायनकी इस समय तीन ही रचनायें उपलब्ध हैं, शब्दानुशासनका मूल सूत्रपाठ, उसकी अमोघवृत्ति और ऊपर जिसका जिक्र आ चुका है, वह 'स्रीमुक्ति-केवलिमुक्ति प्रकरण'। इनके सिवाय संस्कृतके सुप्रसिद्ध आचार्य राजशेखरने अपनी काव्य-मीमांसामें पाल्यकीर्तिके मतका उल्लेख करते हुए लिखा है—'' यथा तथा वास्तु वस्तुनो रूपं वक्तृप्रकृतिविशेषायत्तातु रसवत्ता। तथा च यमर्थे रक्तः स्तौति तं विरक्तो विनिन्दित मध्यस्थस्तु तत्रोदास्ते, इति पाल्यकीर्तिः।'' इससे माल्र्म होता है कि पाल्यकीर्ति या शाकटायनका कोई साहित्य-विषयक ग्रन्थ भी था जो अभी तक कहीं मिला नहीं है। क्या आश्चर्य जो उनके और भी ग्रन्थ हों, जिन्हें हम नहीं जानते। 'स्त्रीमुक्ति-केवलिमुक्ति ' प्रकरणसे माल्र्म होता है कि वे बड़े भारी तार्किक और सिद्धान्तज्ञ भी थे।

## शब्दानुशासनकी टीकायें

शाकटायनके शब्दानुशासनपर अब तक नीचे छिखीं सात टीकायें प्राप्त हुई हैं— १ अमोघवृत्ति—स्वयं सूत्रकारकी ही लिखी हुई है और यही उसकी सबसे बड़ी टीका है। राष्ट्रकृटनरेश अमोघवर्षको लक्ष्य करके उसका यह नामकरण किया गया था। क्योंकि अमोघवर्षके समयमें ही शाकटायन हुए हैं जैसा कि आगे चलकर बतलाया जायगा।

२ शाकटायन-न्यास—यह अमोघन्नात्तिपर प्रभाचन्द्राचार्यकृत न्यास है । इस ग्रन्थके सिर्फ दो अध्याय उपलब्ध हैं। परन्तु उनसे टीकाकारके सम्बन्धमें कुछ

१ शब्दानां शासनाख्यस्य शास्त्रस्यान्वर्थनामतः

प्रसिद्धस्य महामोघवृत्तेरिप विशेषतः ।

सूत्राणां च वितृतिर्विख्याते च यथामतिः।

ग्रन्थस्यास्य च न्यासेति (?) क्रियते नामनामतः ॥

विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यके खयालमें ये प्रभाचन्द्र न्यायकुमुदचन्द्र आदिके कर्त्तांसे भिन्न कोई दूसरे ही प्रभाचन्द्र हैं। संभव है कि वे यापनीय संघके ही हों।

३ चिन्तामाणि टीका (लघीयसी गृत्ति)—यह अमोघनृत्तिको ही संक्षिप्त करके रची गई है। इसके कर्त्ताका नाम यक्षवर्मा है। इनके विषयमें और कुछ माल्म नहीं है। ये कोई गृहस्थ विद्वान् थे।

**४ माणिप्रकाशिका**—'मणि' अर्थात् 'चिन्तामणि'को प्रकाशित करनेवाली टीका। इसके कर्ता आजितसेनाचार्य हैं।

५ प्रक्रिया-संग्रह—यह पाणिनिकी सिद्धान्तकौमुदीके ढंगकी प्रक्रिया टीका है। इसके कर्त्ता अभयचन्द्राचार्य हैं। प्रकाशित हो चुकी है।

द शाकटायन टीका—भावसेन त्रैविद्यदेवकृत । कातन्त्रकी रूपमाला टीकाके कर्त्ता भी यही मालूम होते हैं । ये 'वादिपर्वतवज्र ' कहलाते थे । इनका बनाया हुआ एक 'विश्वतत्त्वप्रकाश 'नामका ग्रन्थ भी उपलब्ध है ।

७ रूपिसिद्धि—यह लघुकौमुदीके समान छोटी टीका है। इसके कर्ता दयापाल मुनि हैं। ये द्रविड़संघके थे। इनके गुरुका नाम मतिसागर था। ये पार्श्वनाथ-चिरत और न्याय-विनश्चय आदिके कर्त्ता वादिराजसूरिके सधर्मा थे। पार्श्वनाथचरितकी रचना श० सं० ९४७ (वि० सं० १०५२) में हुई थी, अतएव इनका भी यही समय समझना चाहिए। यह टीका प्रकाशित हो चुकी है।

## अमोघवृत्ति स्वोपज्ञ है

अमोघतृत्ति स्वयं शाकटायन या पाल्यकीर्तिकी है, इसे स्व० डा० के० बी० पाठकने बहुत अच्छी तरह प्रतिपादित किया है। वे कहते हैं —

श्रीवीरममृतं ज्योतिर्नत्वादिं सर्ववेधसां शब्दानुशासनस्येयममोघावृत्तिरुच्यते । अविघ्नेनेष्टप्रसिद्धयर्थे मंगलमारभ्यते—

नमः श्रीवर्द्धमानाय प्रबुद्धाशेषवस्तवे । येन शब्दार्थसम्बन्धाः सार्वेण सुनिरूपिताः ॥ शब्दो वाचकः अर्थो वाच्यः तयोः सम्बन्धो योग्यता अथवा शब्दो आगमः

१ हितैषिणां यस्य नृणामुदात्तवाचा निबद्धा हित-रूपिसिद्धः । वन्द्यो दयापालमुनिः स वाचा सिद्धस्सताम्मूर्द्धनि यः प्रभावैः ॥ १५ —-श्रवणबेल्गोलका ५४ वाँ शिलालेख

अर्थः प्रयोजनं । अभ्युदयो निःश्रेयसं च । तयोः सम्बन्ध उपायोपेयभावः । ते येनं सर्वसत्विहतेन सता तत्त्वतः प्रज्ञापिताः तस्मै परमार्हत्यमिहिम्ना विराजमानाय भगवते वर्द्धमानाय षडिप द्रव्याणि अशेषाणि अनन्तपर्यायरूपाणि साकल्येन साक्षात्कुर्वते नमः कुर्वे इत्युपस्कारः । एवं कृतमंगलरक्षाविधानः । परिपूर्णमलपप्रन्थं लघूपायं शब्दानुशासनशास्त्रमिदं महाश्रमणसंघाधिपतिभगवानाचार्यः शाकटायनः प्रारमते । शब्दार्थज्ञानपूर्वकं च सन्मार्गानुष्ठानं । अ इ उ ण । ऋक् । ए ओ ङ् ।..... हल् ॥ १३ ॥ इति वर्णसमाम्नायः क्रमानुबन्धोपादानः प्रत्याहारयन् शास्त्रस्य लाधनार्थः । सामान्याश्रयणादीर्घण्डतानुनासिकानां ग्रहणं । —अमोधवृत्ति

श्रियं कियादः सर्वज्ञानज्योतिरनीक्वरीं । विश्वं प्रकाशयचिन्तामणिश्चिन्तार्थसाधनः ॥ १ नमस्तमः प्रभावाभिभूतभूद्योतहेतवे । लोकोपकारिणे शब्दब्रह्मणे द्वादशात्मने ॥ २ स्वस्ति श्रीसकलज्ञानसाम्राज्यपदमाप्तवान् । महाश्रमणसंवाधिपतिर्यः शाकटायनः ॥ ३ ॥ एकः शब्दाम्बुधिं बुद्धिमन्दरेण प्रमध्य यः । सयराश्रीः समुद्देषे विश्वं व्याकरणमृतम् ॥ ४ ॥ स्वत्पग्रन्थं सुखोपायं सम्पूर्णे यदुपऋमं । शब्दानुशासनं सार्वमहेच्छासनवत्परम् ॥ ५ ॥ इर्ष्टिर्नेष्टा न वक्तव्यं वक्तव्यं सूत्रतः पृथक् । संख्यातं नोपसंख्यानं यस्य शब्दानुशासने ॥ ६ ॥ तस्यातिमहतीं वृत्तिं संहृत्येयं लघीयसी । सम्पूर्णलक्षणा वृत्तिर्वक्ष्यते यक्षवर्मणा ॥ ७ ॥ य्रन्थविस्तरभीरूणां सुकुमाराधियामयं । गुश्रृषादिगुणान्कर्तुं शास्त्रे संहरणोद्यमः ॥ ८ ॥ शब्दानुशासनस्यान्वर्थायाश्चिन्तामणेरिदं । वृत्तेर्प्रनथप्रमाणं (हि) षट्सहस्रं निरूपितं ॥ ९ ॥ इन्द्रचन्द्रादिभिः शाब्दैर्यदुक्तं शब्दलक्षण । तदिहास्ति समस्तं च यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् ॥ १० ॥ गणधातुपाठयोगेण धातून् लिंगानुशासने लिङ्गगतं । औणादिकानुणादौ शेषं निःशेषमत्र वृत्तौ विद्यात् ॥ ११ ॥ बालाबलाजनोप्यस्या वृत्तरेभ्यासवृत्तितः । समस्तं वाड्ययं वेत्तिवर्षेणैकेन निश्चयात् ॥ १२ ॥

तत्र सूत्रस्यादावयं मङ्गलश्लोकः । नमः श्रीवर्द्धमानायेत्यादि । शब्दार्थसम्बन्धार्था वाचकवाच्ययोग्यता अथवा आगमप्रयोजनोपायोपेयभावाः ते येन सर्वसत्त्विहतेन तत्त्वतः प्रज्ञापिताः तस्मै श्रीमते महावीराय साक्षात्कृत्सकलद्रव्याय नमः करोमीत्य-ध्याहारः । विद्यप्रश्चमनार्थमहेद्देवतानमस्कारं परममङ्गलमारभ्य भगवानाचार्थः शाक-टायनः शब्दानुशासनं शास्त्रमिदं प्रारभते ।

धर्मार्थ काममोक्षेषु तत्त्वार्थावगातिर्यतः । शब्दार्थज्ञानपूर्वेति वेद्यं व्याकरणं बुधैः ॥ अ इ उ ण् ऋक । ए औ ङ् ।...हल इति वर्ण समाम्नायः क्रमानुबाधोपादानः प्रत्याहारयन् शास्त्रस्य लाघवार्थः । सामान्यग्रहणाद्दीर्घ'खुतानुनासिकानां ग्रहणम् ।

— चिन्तामणि टीका

चिन्तामणिके कर्त्ता यक्षवमीने उपरिलिखित सातवें स्रोकमें कहा है कि '' यह उसकी छोटी वृत्ति है जिसे भैंने उसकी (शाकटायनकी) बहुत बड़ी वृत्तिसे संक्षिप्त करके बनाया है। " वे यह नहीं कहते कि यह मेरी स्वतन्त्र रचना है। अब यह देखना चाहिए कि वह अति महती या बहुत बड़ी वृत्ति कौन-सी है जिसको संक्षिप्त करके यह लिखी गई है। विचार करके देखा जाय तो माल्रम होगा कि वह वृत्ति और कोई नहीं, अमोघवृत्ति ही है। क्यों कि एक तो उपलब्ध वृत्तियोंमें वही सबसे बड़ी है। दूसरे ऊपर लिखी हुई दोनों प्रशस्तियोंके कुछ भाग समान हैं, जो यह बतलाते हैं कि एक वृत्ति दूसरीको देखकर या उसीको संक्षेप करके बनाई गई है। 'इति वर्णसमाम्नायः' आदि पाठ दोनोंके मिलते जुलते हुए हैं । अन्तर केवल यह है कि जहाँ अमोघवृत्तिमें 'सामान्याश्रयणात् ' लिखा गया है वहाँ चिन्तामणिमें 'सामान्यग्रहणात् ' है। तीसरे यक्षवर्माने जिस मंगलक्ष्ठोककी 'नमः श्रीवर्द्धमानायेत्यादि 'प्रतीक दी है वह अमोघवृत्तिमें ही मिलती हैं। मूलका या अन्य किसी वृत्तिका यह श्लोक नहीं है । इस स्रोकके उत्तरार्द्धकी व्याख्या भी अमोघवृत्तिसे थोड़ा बहुत इधर उधर करके नकल कर दी गई है। इन सब बातोंसे यह निश्चय हो जाता है कि चिन्ता-मणि टीका अमोघवृत्तिसे पीछे बनी है और वह अमोघवृत्तिका ही संक्षेप है।

यक्षवर्माने अपनी टीका अमोघवृत्तिको ही कुछ फेर फार करके बनाई है, यह बात दोनों टीकाओंका मिलान करनेसे अच्छी तरह समझमें आ जाती है। कुछ उदाहरण लीजिए—

नामदुः १-१-१७

—मूल शाकटायनसूत्र

यन्नामधेयं संव्यवहाराय हटान्नियुज्यते देवदत्तादि तद्दुसंज्ञं वा भवति । देव-दत्तीया दैवदत्ताः । षडनयानाहुः सिद्धसेनीया सैद्धसेनाः । — अमोधवृत्ति

यन्नामधेयं संव्यवहाराय इटान्नियुज्यते देवदत्तादि तद्दु संज्ञं वा भवति । देव-दत्तीया दैवदत्तः । —िचिन्तामणिटीका

कहीं कहींपर तो यक्षवर्माने अमोघवृत्ति ज्योकी त्यों नकलभर कर दी है। जैसे—ख्याते दृश्ये ४-३-२०७। —मूल

भूतेऽनद्यतने ख्याते लोकविज्ञाते दृश्ये प्रयोक्तुः शक्यदर्शने वर्तमानाद्धातोर्ल-र्ङ्प्रत्ययो भवति । लिङपवादः । अरुणदेवः पाण्डचम् । अदहदमोघवर्षोरातीन् । ख्यात इति किम १ चकार कटं देवदत्तः । दृश्य इति किम् १ जघान कंसं किल वासुदेवः । अनद्यतने इति किम १ उदगादादित्यः । — अमोघवृत्तिः

उक्त सूत्रपर चिन्तामणिकी टीका भी इसी प्रकार है। अन्तर सिर्फ इतना ही है कि अमोघमें जहाँ 'लङ् प्रत्ययो 'लिखा है वहाँ चिन्तामणिमें केवल 'लङ्' लिखा है, 'प्रत्यय 'छोड़ दिया है।

उपर्युक्त बातोंसे यह तो सिद्ध हो गया कि चिन्तामणि अमोघवृत्तिसे पीछे बनी है और उसीको संकोच करके बनाई गई है। अब यह देखना है कि अमोघवृत्तिका कर्त्ता कौन है ? चिन्तामणि टीकाके पूर्व ३-४-५-६-७ श्लोकोंका अर्थ अच्छी तरह लगानेसे इसका भी निश्चय हो जायगा।

३-जिन्होंने सकलज्ञानरूपी साम्राज्य पदको प्राप्त किया है और जो बड़े भारी साधुसमाजके अगुआ थे, वे शाकटाथनाचार्य जयवंत हों।

४-जिन अकेलेने बुद्धिरूप मन्दराचलसे शब्द-समुद्रका मंथन करके, उसमेंसे यशरूप लक्ष्मीके साथ साथ सम्पूर्ण व्याकरणोंका साररूप यह अमृत निकाला,

५-जिनका रचा हुआ शब्दानुशासन आईत् धर्मकी तरह स्वल्प-ग्रन्थ (प्रमाणमें थोड़ा), सुख-साध्य और सम्पूर्ण है,

६-जिन ( शाक अयन मुनि ) के शब्दानुशासनमें इष्टि, उपसंख्यान, वक्तव्य, न वक्तव्य आदिका झगड़ा नहीं है,

७-उनकी ( तस्य शाकटायनस्य ) बड़ी भारी वृत्ति ( अमोघवृत्ति ) को संकोच करके यह छोटी-सी परन्तु सम्पूर्ण लक्षणोंवाली वृत्ति मैं ( यक्षवर्मा ) कहूँगा।

ध्यान रखना चाहिए कि ये पाँचों क्षोक शाकटायनका वर्णन करनेवाले हैं। इनमें के 'यः' (क्षोक ३-४), यदुपक्रम शब्दका 'यत्' (क्षोक ५) और 'यस्य' (क्षोक ६) ये तीनों सम्बन्धद्योतक सर्वनाम सातवें क्षोकके 'तस्य' शब्दसे सम्बन्ध रखते हैं। यह 'तस्य' शब्द कर्तिर षष्ठिमें बनाया गया है और यह सातवें पद्यका मुख्य वाक्यांश है। अन्वय इस तरह होता है—'यदुपक्रमं शब्दानुशासनं सार्वे तस्य महर्ती वृत्तिं संहृत्य इयं लघीयसी वृत्तिर्वक्ष्यते यक्षवर्मणा' अर्थात् जिसका बनाया हुआ सर्वोपयोगी शब्दानुशासन नामक व्याकरण है, उसीकी बनाई हुई बहुत बड़ी टीकाको संकोचकर में यह छोटी-सी टीका बनाता हूँ। इससे निश्चय हो गया कि मूल शब्दानुशासन और उसकी अमोघवृत्ति टीका ये दोनों ग्रन्थ एक ही शाकटायनने बनाये हैं।

मि० राइस साहबने इसके लिए चिदानन्द किवके 'मुनिवंशाम्युदय 'नामक कनड़ी काव्यसे एक प्रमाण दिया है। यह किव मैसूरके चिक्कदेवराजांके समयमें (ई० सन् १६७२-१७०४) हुआ है और 'चारुकीर्ति पंडितदेव' इसकी उपाधि थी। किवके कनड़ी स्रोकोंका अर्थ यह है—

" उस मुनिने अपने बुद्धिरूप मन्दराचलसे श्रुतरूप समुद्रका मन्थन कर यशके साथ व्याकरणरूप उत्तम अमृत निकाला। शाकटायनने उत्कृष्ट शब्दानुशासनको बना लेनेके बाद अमोधवृत्ति नामकी टीका—िजसे बड़ी शाकटायन कहते हैं—बनाई जिसका कि परिमाण १८००० है। जगत्प्रसिद्ध शाकटायन मुनिने व्याकरणके सूत्र और साथ ही पूरी वृत्ति भी बनाकर एक प्रकारका पुण्य सम्पादन किया। एक बार अविद्धकर्ण सिद्धान्तचक्रवर्ती पद्मनन्दिने मुनियोंके मध्य पूजित शाकटायनको मन्दर पर्वतके समान धीर विशेषणसे विभूषित किया।

गणरत्नमहोदधिक कर्त्ता वर्धमान कि — जो विक्रम सं० ११९७ में हुए हैं — अपने प्रन्थेंम शाकटायनके नामसे जिन जिन बातोंको उद्भृत करते हैं वे अमोव- वृत्तिमें ही मिलती हैं, मूलसूत्रोंमें नहीं । इससे माल्रम होता है कि वर्धमान जानते थे कि अमोधनृत्ति शाकटायनकी ही है और इसीलिए उन्होंने उसके उदाहरण शाकटायनके नामसे देना अनुचित न समझा।

शाकटायनस्तु कर्णे टिरिटिरिः कर्णे चुरु-चुरुरित्याह ।

—गणरत्न पृष्ठ ८२ और अमोघवृत्ति २।१।५७

#### शाकटायनस्तु अद्य पंचमी अद्य द्वितीयेत्याह ।

—गणरत पृ० ९०, अमोघवृत्ति २।१।७९

इसके सिवाय निन्दसूत्रकी मलयगिरिकृत टीकाका उद्धरण ऊपर दिया जा चुका है जिसमें टीकाकर्त्ताने 'श्रीवीरममृतं ज्योतिः ' आदि मंगलाचरणको शाकटा-यनकी स्वोपज्ञवृत्तिका बतलाया है। इससे सिद्ध है कि अमोघवृत्ति स्वयं शाकटा-यनकी बनाई हुई है।

#### रचना-काळ

उत्पर ' ख्यांते दृश्ये ' सूत्रकी जो अमोघतृत्ति दी है, उसमें एक उदाहरण है—'' अदहदमोघवर्षोऽरातीन् ।'' अर्थात् अमोघवर्षने रात्रुओंको जला दिया। इस उदाहरणमें ग्रन्थकर्ताने अमोघवर्ष (प्रथम) की अपने रात्रुओंपर विजय पानेकी जिस घटनाका उल्लेख किया है, ठीक उसीका जिक राकसंवत् ८२२ (वि० सं० ९६७) के एक राष्ट्रक्रूट-शिलोलेंखमें इन शब्दोंमें किया है—'' भूपालान् कण्टकामान् वेष्टियित्वा ददाह।'' और इसका भी अर्थ लगभग वहीं हैं; अमोघवर्षने उन राजाओंको घरा और जला दिया जो उससे एकाएक विरुद्ध हो गये थे। उक्त शिलालेख अमोघवर्षके बहुत पीछे लिखा गया था, इसलिए उसमें परोक्षार्थवाली 'ददाह ' किया दी है। उसके लेखकके लिए उक्त घटनाका स्वयं देखना अशक्य था। परन्तु अमोघवृत्तिके कर्त्ताके लिए शक्य था, इसलिए उसने 'अदहत्' यह लङ् प्रत्ययकी किया दी है। अर्थात् यह उसके समक्षकी घटना होगी।

बगमुराके दान<sup>3</sup>-पत्रमें जो श० सं० ७८९ ( वि० सं० ९२४ ) का लिखा हुआ है इस घटनाका उल्लेख हैं। उसका सारांश यह है कि गुजरातके माण्डलिक राजा एकाएक बिगड़ खड़े हुए और उन्होंने अमोघवर्षके विरुद्ध हथियार उठाये,

१ इसी सूत्रकी वृत्तिमें एक उदाहरण और है—'अरुणदेवः पाण्डचम् 'अर्थात् देवने पाण्डचनरेशको रोका । अमोघवर्षके शर्वदेव, तुंगदेव, आदि अनेक नाम हैं । इस देवसे भी उन्हींका मतलब जान पड़ता है । उन्होंने इसके अनुसार किसी पाण्डच राजाको रोका या कैद कर लिया होगा ।

२ एपियाफिआ इंडिका जिल्द १, ए० ५४।३

तब उसने उनपर चढ़ाई कर दी और उन्हें तहस नहस कर डाला। इस युद्धमें ध्रुव घायल होकर मारा गया।

अमोघवर्ष रा० सं० ७३६ ( वि० सं० ७७१ ) में सिंहासनपर बैठे थे और यह दानपत्र रा० सं० ७८९ ( वि० सं० ८२४ ) का है । अतः सिद्ध है कि अमोघवृत्ति ७३६ और ७८९ के बीच किसी समय लिखी गई है और यही पाल्यकीर्ति या शाकटायनका समय है ।

महाराजा अमोधवर्ष (प्रथम) जैन विद्वानोंक बड़े भारी आश्रयदाता थे। भगवाजिनसेनको वे अपना गुरु मानते थे और अन्तमें तो उन्होंने शायद जैन-धर्मके विवेकसे राज्यका त्याग भी कर दिया था। अतएव यदि वैयाकरण शाकटायनने उनके जैन धर्म और साहित्यके प्रेमी होनेके नाते अपनी वृत्तिका नाम अमोधवृत्ति रक्खा हो तो कोई आश्चर्य नहीं और फिर 'अदहदमोधवर्षे। रातोन् ' उदाहरणसे तो अमोधवृत्तिके कर्त्ताकी समकालीनता स्पष्ट ही हो रही है।

## शाकटायनके पूर्ववर्ती आचार्य

शाकटायनने अपनी पूर्व गुरु-परम्पराका कोई उछिख नहीं किया है, यहाँ तक कि अपने गुरुका नाम भी नहीं दिया है। प्रकरण और सूत्र-प्रन्थमें तो खैर इसके लिए स्थान नहीं था, पर अमोघवृत्तिमें गुंजाइश थी और संभव है उसमें प्रशस्ति रही भी हो; परन्तु जो प्रतियाँ उपलब्ध हैं उनमें शायद प्रति-लिपिकारोंकी कृपासे वह नहीं रही है।

अमोघवर्ष (प्रथम) के पिता प्रभूतवर्ष या गोविन्दराज तृतीयका जो दान-पत्र कदंब (मैसूर) में मिला है वह राक सं० ७७५ का अर्थात् अमोघवर्षके राजा होनेसे एक वर्ष पहलेका है। उसमें अर्ककीर्ति मुनिको मान्यपुर प्रामके शिलाग्राम जिनेन्द्र-भवनके लिए एक गाँव दान करनेका उल्लेख है। अर्ककीर्ति यापनीय-निद्संघ-पुंनागत्रक्षमूलगणके थे। अर्ककीर्तिके गुरुका नाम विजयकीर्ति और प्रगुरुका श्रीकीर्ति था। बहुत संभव है कि पाल्यकीर्ति (शाकटायन) इसी परम्पराके हों, और आश्चर्य नहीं जो अर्ककीर्तिके ही शिष्य या उनके सधर्मा हों।

१ विवेकात्यक्तराजेन राज्ञेयं रत्नमालिका । रचितामोघवर्षेण सुधियां सदलंकृतिः ॥—प्रश्नोत्तररत्नमाला

शाकटायन सूत्र-पाठमें इन्द्र, सिद्धनिन्द और आर्य वज्र इन तीन पूर्वाचायोंका मत दिया है। ये तीनों दिगम्बर सम्प्रदायके नहीं मालूम होते। या तो ये यापनीय सम्प्रदायके ही होंगे या फिर स्वेताम्बर सम्प्रदायके।

इन्द्र—गोम्मटसार (जीवकाण्ड) में पाँच तरहके पाँच मिथ्यादृष्टियोंके उदाहरण देते हुए लिखा है—

एयंत बुद्धदरसी विवरीओ बम्ह तावसी विणओ । इंदो वि य संसइयो मक्किडओ चेव अण्णाणी ॥ १६ ॥

अर्थात् बौद्ध एकान्ती, ब्रह्म (याज्ञिक) विपरीत, तापस वैनियक, इन्द्र संशयी और मस्किर (आजीवक) अज्ञानी मिथ्यादृष्टियोंके उदाहरण हैं। इनमेंसे इन्द्रको टीकाकारने श्वेताम्बर गुरु बतलाया है। परन्तु इन्द्र नामके श्वेताम्बराचार्यका अभीतक कोई उल्लेख नहीं मिला है। बहुत सम्भव है कि वे यापनीय ही हों और स्वेताम्बरतुल्य होनेसे स्वेताम्बर कह दिये गये हें। द्विकोटिगत ज्ञानको संशय कहते हैं, जो स्वेताम्बर सम्प्रदायमें घटित नहीं हो सकती। परन्तु यापनीयोंको कुछ स्वेताम्बर और कुछ दिगम्बर होनेके कारण एक तरहसे संशय-मिथ्यादृष्टि कहा जा सकता है। बहुत सम्भव है कि शाकटायन-सूत्रकारने इन्हीं इन्द्र गुरुका उल्लेख किया हो और यापनीय सम्प्रदायके ये कोई प्रसिद्ध आचार्य रहे हों।

सिद्धनिद्—इनके विषयमें हम कुछ नहीं जानते; परन्तु ये भी यापनीय ही माल्म होते हैं। नन्द्यन्त नामधारी आचार्य यापनीयोंमें भी बहुत हुए हैं—चन्द्रनिद, मित्रनिद, कीर्तिनिद, कुमारनिद आदि।

आर्य वज्र—श्वेताम्बर सम्प्रदायिंकी कल्पसूत्र-स्थिवरावलीमें अज वहर (आर्य वज्र) नामके एक आचार्यका नाम मिलता है जो आर्य सिंहगिरिके शिष्य और गोतम गोत्रके थे। तपागच्छ-पट्टावलीके अनुसार दशपूर्वधारियों में उनकी गणना होती है और वीर नि० सं० ५८४ में उनका स्वर्गवास हुआ था। संभव है, शाकटायनने इन्हींका उल्लेख किया हो। सम्प्रदाय-भेद होनेक पहले होनेक कारण तीनों सम्प्रदायवाले इनका उल्लेख कर सकते हैं। तिलोयपण्णातिके वज्रयश नामक आन्तम प्रज्ञाश्रमण भी शायद यही हों।

१ देखो दर्शनसार-विवेचना ।

# नयचक्र और देवसेनसूरि

#### नयचऋ

आचार्य विद्यानन्दने अपने श्लोकवार्तिकके 'नय-विवरण 'नामक प्रकरणके अन्तमें लिखा है—

संक्षेपेण नयास्तावद्याख्याताः सूत्रसूचिताः। तद्विशेषः प्रपञ्चेन संचिन्त्या नयचक्रतः॥

अर्थात् तत्त्वार्थसूत्रमें जिन नयोंका उल्लेख है, उनका हमने संक्षेपमें व्याख्यान कर दिया। यदि उनका विस्तारसे और विशेषतापूर्वक स्वरूप जाननेकी इच्छा हो तो 'नयचक्र' से जानना।

इस उल्लेखसे माल्रम होता है कि विद्यानन्द स्वामीसे पहले 'नयचक्त 'नामका कोई ग्रन्थ था जिसमें नयोंका स्वरूप खूब विस्तारके साथ दिया गया है। परन्तु वह नयचक्र यही देवसेनसूरिका नयचक्र था, ऐसा नही जान पड़ता। क्योंकि यह विलक्कल ही छोटा है। इसमें कुल ८७ गाथांय हैं और माइल धवलके बृहत् नयचक्रमें भी नयसम्बन्धी गाथाओंकी संख्या इससे अधिक नहीं है। इन दोनों ही ग्रन्थोंमें नयोंका स्वरूप संक्षेपमें लिखा गया है, मले ही वह स्वामी विद्यानन्दके नय-विवरणसे कुल ज्यादा हो। नय-विवरणकी स्रोकसंख्या ११८ है और उसमें नयोंका स्वरूप बहुत ही उत्तम रीतिसे नयचक्रकी भी अपेक्षा स्पष्टतासे लिखा है। ऐसी दशामें यह संभव नहीं कि स्रोक्वार्तिक कर्ता अपने पाठकोंसे देवसेनसूरिके नयचक्रपरसे विस्तारपूर्वक नयोंका स्वरूप जाननेकी सिफारिश करते। इसके सिवाय जैसा कि आंगे चलकर बतलाया जायगा, देवसेनसूरि विद्यानन्द स्वामीके पीछेके ग्रन्थकर्ता हैं। अतः स्रोकवार्तिकमें जिस नयचक्रका उल्लेख है, वह कोई दूसरा ही नयचक्र होगा।

श्वेताम्बरसंप्रदायमें 'मछवादि 'नामके एक बड़े भारी तार्किक हो गये हैं।

आचार्य हरिभद्रने अपने 'अनेकांत-जयपताका' नामक ग्रंथमें वादिमुख्य मह्नवा-दिकृत 'सन्मित-टीका'के कई अवतरण दिये हैं और श्रद्धेय मुनि जिनविजयजीने अनेकानेक प्रमाणोंसे हरिभद्रस्रिका सैमय वि० स० ७५७ से ८२७ तक सिद्ध किया है। अतः आचार्य मह्नेवादि विक्रमकी आठवीं शताब्दिके पहलेके विद्वान् हैं, यह निश्चय है और विद्यानन्दस्वामी विक्रमकी नवीं शताब्दिमें हुए हैं, यह भी प्रायः निश्चित-सा है।

उक्त मल्लवादिका भी एक 'नयचक्र 'नामका संस्कृत ग्रंथ है जिसका पूरा नाम 'द्वादशार नयचक्र 'है। जिसतरह चक्रमें आरे होते हैं, उसी तरह इसमें बारह आरे अर्थात् अध्याय हैं। मूल ग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं है पर उसकी सिंह क्षमाश्रमणकृत टीका मिलती हैं। आचार्य यशोविजयने नष्टभ्रष्ट और खंडित प्रतियोंपरसे नयचक्रका उद्धार किया था परन्तु अब उसकी भी कोई शुद्ध प्रति उपलब्ध नहीं है। संभव है कि विद्यानन्दस्वामीने इसी नयचक्रको लक्ष्य करके पूर्वोक्त सूचना की हो। जिस तरह हरिवंशपुराण और आदिपुराणके कर्त्ता दिगम्बर जैनाच्यांने सिद्धसेनस्रिकी प्रशंसा की है—जो कि क्वेताम्बराचार्य समझे जाते हैं—उसी तरह विद्यानन्दस्वामीने भी क्वेताम्बराचार्य मल्लवादिके ग्रन्थको पढ़नेकी सिफारिश की हो, तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। जिस तरह सिद्धसेनस्रि तार्किक थे उसी तरह मल्लवादि भी थे और जब दिगम्बर और क्वेताम्बर संप्रदायके तार्किक सिद्धान्तोंमें विशेष महत्त्वका मत-भेद नहीं है, तब नयसंबंधीं एक क्वेताम्बर तर्क-ग्रन्थका उल्लेख एक दिगम्बराचार्यद्वारा किया जाना कुछ असम्भव नहीं माल्रम होता। अनेक क्वेताम्बर ग्रन्थकर्ताओंने भी इसी तरह दिगम्बर ग्रन्थकारोंकी प्रशंसा की है और उनके ग्रन्थोंक हवाले दिये हैं।

यह भी सम्भव है कि देवसेनके अतिरिक्त अन्य किसी दिगम्बराचार्यका भी कोई नयचक्र हो और विद्यानन्दस्वामीने उसका उल्लेख किया हो। माइल धवलके बृहत् नयचक्रके अन्तकी गाथा ( जो केवल बम्बईवाली प्रतिमें है, मोरेनाकी प्रतिमें नहीं है) यदि ठीक हो तो उससे इस बातकी पुष्टि होती है। वह गाथा इस प्रकार है—

१ देखो, जैनसाहित्यसंशोधनना पहला अंन । २ स्वेताम्बर-परम्पराके अनुसार वीर संवत ८८४ में मछवादिने बौद्धोंको पराजित किया था ।

दुसमीरणेण पोयं पेरियसंतं जहा ति (चि) रं नहं। सिरिदेवसेनमुणिणा तह णयचकं पुणो रइयं।।

इसका अभिप्राय यह है कि दुःषमकालरूपी आँधीसे पोतके (जहाजके) समान जो नयचक्र चिरकालसे नष्ट हो गया था उसे देवसेन मुनिने फिरसे रचा। इससे मालूम होता है कि देवसेनके नयचक्रसे पहले भी कोई नयचक्र था जो नष्ट हो गया था और बहुत सम्भव है कि देवसेनने यह उसीका संक्षिप्त उद्धार किया हो।

उपलब्ध ग्रन्थोंमें नयचक्र नामके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं—१ आलाप-पद्धित, २ लघु नयचक्र, और ३ बृहत् नयचक्र। इनमेंसे पहला ग्रन्थ आलापपद्धित संस्कृतमें है और शेष दो प्राकृतमें।

१ आलापपद्धति—इसके कर्ता भी देवसेन ही हैं। भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट पूनोंमें इस प्रन्थकी एक प्रति हैं, उसके अन्तमें प्रति-लेखकने लिखा है—'' इति सुखबोधार्थमालापपद्धतिः श्रीदेवसेनिवरिचता समाप्ता। इति श्रीनयचक सम्पूर्णम्। '' उक्त पुस्तकालयंकी सूचीमें भी यह नयचक नामसे ही दर्ज है। बासोदाके मंडारकी सूचीमें भी—जो बम्बईके दिगम्बरजैनमान्दिरके सरस्वतीभण्डारमें हैं—इसे 'नयचक संस्कृत गद्य'के नामसे दर्ज किया है। पं० शिवजीलालकृत दर्शनसार-वचिनकामें देवसेनके संस्कृत नयचकका जो उल्लेख है वह भी जान पड़ता है, इसी आलाप-पद्धितको लक्ष्य करके किया गया है। यद्यिप आलाप-पद्धितमें नयचकका ही गद्यरूप सारांश है और वह नयचकके ऊपर ही लिखी गई है, इस लिए कुछ लोगों द्वारा दिया गया उसका यह 'नयचक 'नाम एक सीमातक क्षम्य भी हो सकता है; परन्तु वास्तवमें इसका नाम 'आलाप-पद्धित ' ही है, नयचक नहीं।

आलापपद्धतिके प्रारम्भमें ही लिखा है—'' आलापपद्धतिर्वचनरचनानुक्रमेण नयचक्रस्योपरि उच्यते।'' इससे मालूम होता है कि आलापपद्धति प्राकृत नय-चक्रपर संस्कृतमें प्रश्नोत्तररूपसे लिखी गई है। आलाप अर्थात् बोलचालकी

१ कारंजाकी प्रतिमें भी यह गाथा है।

२ सन् १८८४-८६ की रिपोर्टके ५१९ वें नम्बरका ग्रन्थ ।

पद्धतिपर अथवा वचन-रचनाके ढंगपर यह 'सुख-बे।धार्थ या सरलतासे समझमें आनेके लिए बनाई गईं है। इसकी प्रत्येक प्रतिमें इसे 'देवसेनकृता 'लिखा भी मिलता है, जिससे यह निश्चय हो जाता है कि यह नयचक्रके कर्त्ता देवसेनकी ही रची हुई है—अन्य किसीकी नहीं।

२ लघु नयचक्र । श्रीदेवसेनसूरिका वास्तिवक नयचक्र यही है । इसके साथ जो 'लघु ' विशेषण लगाया गया है वह दूसरे बड़े ग्रन्थको देखकर लगा दिया गया है; परन्तु वास्तवमें उस दूसरे ग्रन्थका नाम 'द्रव्यस्वभावप्रकाश 'है और उसके कर्ता 'माइल धवल 'हैं जैसा कि आगे सिद्ध किया गया है । इसलिए इसका नयचक्रके ही नामसे उल्लेख किया जाना चाहिए।

श्वेतम्बराचार्य यशोविजयजी उपाध्यार्यने अपने 'द्रव्यगुणपर्यय रासा' (गुजराती) में देवसेनके नयचक्रका कई जगह उल्लेख किया है और उक्त रासेके आधारस ही लिखे गये 'द्रव्यानुयोगतर्कणा' नामक संस्कृत ग्रन्थमें भी उक्त उल्लेखोंका अनुवाद किया गया है। उसमें कहा है कि दिगम्बर देवसेनकृत नयचक्रमें ये नय, उपनय, और दोनों मूल नय भी, इसी प्रकार बतलाये गये हैं और यद्यपि ये दिगम्बरमतानुगत हैं, तथापि सभी सर्वज्ञप्रणीत सदागमोंके अनुकृल हैं, इनमें कोई विसंवाद नहीं है। इस विषयमें दिगम्बर स्वेताम्बर समान-तंत्र हैं।

नयाश्चोपनयाश्चेते तथा मूलनयाविप । इत्थमेव समादिष्टा नयचक्रेऽपि तत्कृता ॥ ८॥

एते नया उक्तलक्षणाश्च पुनरुपनयास्तथैव द्वौ मूलनयाविप निश्चयेनेत्थममुना प्रकारेणैव नयचकेऽपि दिगम्बरदेवसेनकृते शास्त्रे नयचकेपि तःकृता तस्य नयचक्रस्य कृता उत्पादकेन समादिष्टं कथितं । एतावता दिगम्बरमतानुगतनयचक्रग्रन्थ-पाठपठितनयोपनयमूलनयादिकं सर्वमिप सर्वज्ञप्रणीतसदागमोक्तयुक्तियोजनासमानतं-त्रत्वमेवास्ते न किमिप विसंवादितयास्तीति ।

उक्त 'तर्कणा' में जो नयोंका स्वरूप दिया है, वह बिलकुल 'नयचक्र 'का अनुवाद है और उसे स्वयं ग्रन्थकर्ता भोजसागरने स्वीकार किया है । इससे निश्चय हो जाता है कि उपाध्याय यशोविजयजी और तर्कणांक कर्ता भोजसागर इसी नयचक्रको देवसेनका रचा हुआ समझते थे।

१ ' द्रव्यानुयोगतर्कणा ' अध्याय ८, इलोक ८, पृष्ठ ११५ ।

दर्शनसारकी वचिनकाके कर्ता पं० शिवजीलालजीने देवसेनसूरिके बनाये जिन सब ग्रन्थोंके नाम दिये हैं उनमें प्राकृत नयचक्र भी है। अर्थात् उनके मतसे भी यह देवसेनकी ही कृति है।

यह नयचक (लघु) बृहत् नयचक (द्रव्यस्वभावप्रकाश) मेंसे छाँटकर जुदा निकाला हुआ नहीं है। यह बात इस प्रन्थको आदिसे अंततक अच्छी तरह पढ़ जानेसे ही ध्यानमें आ जाती है। इसकी रचना-पद्धतिसे ही मालूम हो जाता है कि यह सम्पूर्ण प्रन्थ है और स्वतंत्र है। नयोंको छोड़कर इसमें अन्य विषयोंका विचार भी नहीं किया गया है। इसके अंतकी नं० ८६ और ८७ की गाथाओंके 'लवण व एस भणियं नयचकं सयलसत्थसुद्धियरं 'और 'तो णादुं कुणह मइं नयचके दुणयतिमिरमत्तंड 'पदोंसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इसका नाम नयचक ही है, उसके साथ कोई 'लघु 'आदि विशेषण नहीं है।

३ बृहत् नयचक्र । इसका वास्तिवक नाम 'द्व्यसहावपयास ' (द्रव्यस्वमाव-प्रकाश ) या 'द्रव्यस्वमावप्रकाशक नयचक्र 'है । प्रन्थकर्ताने स्वयं इस नामको प्रन्थके प्रारम्भमें और अन्तमें कई जगह व्यक्त किया है । नयचक्र नाम हो भी नहीं सकता, क्योंकि नयोंके अतिरिक्त द्रव्य, गुण, पर्याय, दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि अन्य अनेक विषयोंका भी इसमें वर्णन किया गया है । यह एक संग्रह-ग्रन्थ है । जिस तरह इसमें भगवत्कुंदकुंदाचार्यकृत पंचास्तिकाय, प्रवचनसार आदिकी गाथाओंको और उनके अभिप्रायोंको संग्रह किया गया है, उसी तरह लगभग पूरे नयचक्रको भी इसमें शामिल कर लिया गया है; यहाँ तक कि मंगलाचरणकी और अंतकी नयचक्रकी प्रशंसास्चक गाथायें भी नहीं छोड़ी हैं । जान पड़ता है कि नयचक्रकी उक्त प्रशंसास्चक गाथाओंके कारण ही लोगोंको भ्रम हो गया है और वे इसे 'बृहत् नयचक्र 'कहने लगे हैं ।

इसके प्रारम्भकी उत्थानिकामें लिखा है, "श्रीकुंदकुंदाचार्यकृतशास्त्राणां सारार्थे पिरगृह्य स्वपरोपकाराय द्रव्यस्वभावप्रकाशकं नयचक्रं मोक्षमार्गं कुर्वन् गौथाकर्ता... इष्टदेवताविशेषं नमस्कुर्वन्नाह—।" इसमें 'द्रव्यस्वभावप्रकाशक 'यह नयचक्रका विशेषण है। संग्रहकर्ताका इससे यह अभिप्राय भी हो सकता है कि यह नयचक्र- युक्त द्रव्यस्वभावप्रकाशक ग्रन्थ है।

१ बम्बईवाली प्राचीन प्रतिमें यहाँ 'गाथाकर्तां 'ही पाठ है, जब कि मोरेनाकी। ' यन्थकर्तां 'है। वास्तवमें गाथाकर्तां ही होना चाहिए। यही पाठ छपना भी चाहिए थामें

अब हमें यह देखना चाहिए कि इस 'द्रव्यस्वभावप्रकाश ' के कर्ता कौन हैं। दव्वसहावपयासं दोहयबंधेण आसि जं दिहं। तं गाहाबंधेण य रइयं माइल्लधवलेण ॥ दुसमीर-पोयमि (नि) वाय पा (या) ता (णं) सिरिदेवसेणजोईणं। तेसिं पायपसाए उवलद्धं समणतच्चेण॥

पहली गाथाका अर्थ यह है कि जो 'दव्वसहावपयास' नामका ग्रन्थ दोहाछंदें।में था, उसीको माइल धवलने गाथाओंमें रचा ।

दूसरी गाथा बहुत कुछ अस्पष्ट है; फिर भी उसका अभिप्राय लगभग यह है कि श्रीदेवसेन योगीके चरणोंके प्रसादसे यह ग्रन्थ बनाया गया।

यह गाथा बम्बईकी प्रतिमें नहीं है, मोरेनाकी प्रतिमें है। बम्बईकी प्रतिमें इसके बदले 'दुसमीरणेण पोयं पेरियसंतं ' आदि गाथा है, जो ऊपर एक जगह उद्धृत की जा चुकी है और जिसमें यह बतलाया गया है कि देवसेनमुनिने पुराने नष्ट हुए नयचक्रको फिरसे बनाया।

मोरेनावाली प्रतिकी गाथा यदि ठीक है तो उससे केवल यही मालूम होता है कि माइल धवलका देवसेनस्रिसे कुछ निकटका गुरु-शिष्यसम्बन्ध था। बम्बईवाली प्रतिकी गाथा माइल धवलसे कोई सम्बन्ध नहीं रखती है, वह नयचक्र और देवसेनस्रिकी प्रशंसावाचक अन्य तीन चार गाथाओं के समान एक जुदी ही प्रशस्ति-गाथा है।

एक गाथामें कहा है कि दोहा छंदमें रचे हुए 'द्रव्य-स्वभाव-प्रकाश' को सुनकर सुहंकर या शुभंकर नामके कोई सज्जन—जो संभवतः माइल धवलके मित्र होंगे—हँसकर बोले कि दोहोंमें यह अच्छा नहीं लगता; इसे गाथाबद्ध कर दो। 'इससे भी यही माल्म होता है कि 'द्व्यसहावपयास 'पहले दोहाबद्ध था और उसे माइल धवलने गाथाबद्ध किया है। माइल धवल 'गाथाकर्ता 'ही हैं,

१ कारंजाकी प्रतिमें 'माइल्लंधवलेण 'पर 'देवसेनिशिष्येण ' टिप्पण भी है जिससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि वे देवसेनके शिष्य थे। देखों सी० पी० बरार गवर्नभेंटद्वारा प्रकाशित हस्तलिखित ग्रन्थोंका स्त्रीपत्र पृष्ठ, ७३५।

२ सुणिऊण दोहरत्थं सिग्घं हसिऊण सुहंकरो भणइ। एत्थ ण सोहइ अत्थो गाहाबंधेण तं भणइ॥

इसका खुलासा इस ग्रन्थकी उत्थानिकासे भी हो जाता है, जहाँ लिखा है कि गाथाकर्ता (ग्रन्थकर्ता नहीं ) इष्टदेवताको नमस्कार करते हुए कहते हैं।

नीचे लिखी गाथाओंसे भी यह प्रकट होता है कि इस ग्रन्थके कर्ता देवसेनस्रीर नहीं कितु माइल धवल हैं—

दारियदुण्ययदणुयं परअपपिरिक्खितिक्खखरधारं । सव्वण्हुविण्हुचिण्हं सुदंसणं णमह णयचक्कं ॥ सुयकेवलीहिं कहियं सुअसमुद्दअमुदमयमाणं । बहुभंगभंगुरावि य विराइयं णमह णयचकं ॥ सियसद्दसुणयदुण्णयदणुदेहविदारणेक्कवरवीरं । तं देवसेणदेवं णयचक्कयरं गुरुं णमह ॥

इनमेंसे पहली दो गाथाओं में नयचक्रकी प्रशंसा करके कहा है कि ऐसे विशेषणों से युक्त नयचक्रको नमस्कार करो और तीसरी गाथामें कहा है कि दुर्नयरूपी राक्षसको विदारण करनेवाले श्रेष्ठ वीर गुरु देवसेनको जो नयचक्रके कर्ता हैं—नमस्कार करो। यदि इस ग्रंथके कर्ता स्वयं देवसेन होते तो व अपने लिए गुरु आदि शब्दोंका प्रयोग न करते और न यही कहते कि तुम उन देवसेनको और उनके नयचक्रको नमस्कार करें।

इन सब बातोंसे सिद्ध है कि छोटे नयचक्रके कर्ता ही देवसेन हैं और माइल धवल उन्होंको लक्ष्य करके उक्त प्रशंसा करते हैं। माइल धवलने देवसेन सूरिके पूरे नयचक्रको अपने इस प्रन्थमें अन्तर्गर्भित कर लिया है, ऐसी दशामें उनका इतना गुणगान करना आवश्यक भी हो गया है।

माइल धवलने इसके सिवाय और भी कोई ग्रंथ बनाये हैं या नहीं और ये कब कहाँ हुए हैं, इसका हम कोई पता नहीं लगा सके। संभवतः व देवसेनके ही शिष्यों में होंगे जैसा कि मोरेनाकी प्रतिकी अंतिम गाथासे और देवसेनके लिए श्रेष्ठ गुरु शब्दका प्रयोग देखनेसे जान पड़ता है। कारंजाकी प्रतिके टिप्पणसे भी यही मालूम होता है।

## देवसेनसूरि

नयचक्रके संबंधमें इतनी चर्चा करके अब संक्षेपमें इसके कर्ता देवसेनसूरिका परिचय दिया जाता है। इनका बनाया हुआ एक 'भावसंग्रह' नामका ग्रन्थ है।

उससे माल्रम होता है कि इनके गुरुका नाम श्रीविमलसेन गणधर (गणी) था । दर्शनसार नामक ग्रन्थके अतमें वे अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि पूर्वाचायोंकी रची हुई गाथाओंको एक जगह संचित करके श्रीदेवसेन गणिने धारानगरीमें निवास करते हुए पार्श्वनाथके मंदिरमें माघ सुदी दर्शवीं विक्रम संवत् ९९० को यह दर्शनसार नामक ग्रन्थ रचीं। इससे निश्चय हो जाता है कि उनका अस्तित्वकाल विक्रमैकी दर्शवीं शताब्दिका अन्त है। अपने अन्य किसी ग्रन्थमें उन्होंने ग्रंथ रचनाका समय नहीं दिया है।

यद्यपि इनके किसी ग्रन्थमें इस विषयका उल्लेख नहीं है कि वे किस संघके आचार्य थे; परन्तु दर्शनसारके पढ़नेसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे पद्मनंदि या कुन्दकुन्दकी अन्वयके आचार्य थे। दर्शनसारमें उन्होंने काष्टासंघ, द्रविडसंघ, माथुरसंघ और यापनीयसंघ आदि सभी जैन संघोंकी उत्पत्ति बतलाई है और उन्हें जैनाभास कहा है; अतएव वे इन संघोंमेंसे किसी संघके नहीं थे।

दर्शनसारकी ४३ वीं गाथोंमें लिखा है कि यदि आचार्य पद्मनित्द (कुन्दकुन्द) सीमन्धर स्वामीद्वारा प्राप्त दिव्यज्ञानके द्वारा बोध न देते तो मुनिजन सच्चे मार्गको कैसे जानते ? इससे यह निश्चय हो जाता है कि वे श्रीकुन्दाचार्यकी आम्नायके थे। इसके सिवाय अपने किसी गणगच्छादिका उल्लेख उन्होंने नहीं किया है।

१—सिरिविमलसेणगणहरसिस्सो णामेण देवसेणो ति । अबुहजणबोहणत्थं तेणेयं विरइयं सुत्तं ॥

२—पुट्वायरियकयाइं गाहाइं संचिऊण एयत्थ । सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवसंतेण ॥ ४९ ॥ रइओ दंसणसारो हारो भव्वाण णवसए नवए । सिरिपासणाहगेहे सुविसुद्धे माहसुद्धदसमीए ॥ ५० ॥

३—दर्शनसारकी अन्य गाथाओंमें जहाँ जहाँ संवत्का उल्लेख किया हैं, वहाँ वहाँ 'विक्रमरायस्य मरणपत्तस्स 'पद देकर विक्रम संवत् ही प्रकट किया है। इसके सिबाय धारा (मालवा) में विक्रम संवत् ही प्रचलित रहा है।

४—जइ पउमणंदिणाहो सीमंघरसामिदिव्वणाणेण । ण विवोहइ तो समणा कहं सुमग्गं पयाणंति ॥

भावसंग्रह ( प्राकृत ) में जगह जगह दर्शनसारकी अनक गाथायें उद्धृत की गई हैं और उनका उपयोग उन्होंने स्वनिर्मित गाथाओंकी भाँति किया है। इससे इस विषयमें कोई संदेह नहीं रहता कि दर्शनसार और भाव-संग्रह दोनोंके कत्ती एक ही देवसेन हैं।

इनके सिवाय आराधनासार और तत्त्वसार नामके ग्रंथ भी इन्हीं देवसेनके बनाये हुए हैं और जो प्रकाशित हो चुके हैं।

पं० शिवजीलालने इनके 'धर्मसंग्रह 'नामके एक और ग्रंथका उल्लेख किया हैं; परंतु वह अभीतक हमारे देखनेमें नहीं आया।

## आचार्य आमितगति

## परमार राजाओंका जैन विद्वानोंके प्रति सद्भाव

मालवेम विद्याप्रेमी और विद्वान् परमार-वंशके राजाओं के कालमें जो अनेक जैन विद्वान् हो गये हैं, उनमें आचार्य अमितगतिका एक विशेष स्थान हैं। इस वंशके राजा जैनधर्मके प्रति आदर-भाव रखते थे। प्रद्युम्नचरित काल्यके कर्त्ता आचार्य महासेन मुजराजाद्वारा पूजित थे। इसी तरह महासेन महाराजा सिन्धुलके महामहत्तम ( महामात्य ) श्रीपर्पटके गुरु थे। न्यायकुमदचन्द्र और प्रमेयकमलमार्तण्डके कर्ता प्रभाचन्द्र धाराधीश मोजदेवद्वारा सम्मानित थे। महाकवि धनपालने अपने प्रसिद्ध गद्य-काल्य 'तिलक-मंजरी'की रचना राजा मोजके कहनेसे की थी और राजा मोजने उन्हें अपनी सभामें 'सरस्वती'की पदवीसे सम्मानित किया था! दुबकुण्डके वि० सं० ११४५ के लेखके अनुसार जैनाचार्य शान्तिषेणने मोजदेवकी सभामें अम्बरसेन आदि जैन विद्वानोंका अपमान करनेवाले पण्डितोंको हराया था। इसी तरह मोजके वंशज अर्जुनदेवके सान्धिविग्रहिक मंत्री सलखण सम्भवतः पण्डित आशाधरके पिता थे और गुरु बालसरस्वती मदनोपाध्याय शिष्य थे। इससे पता लगता है कि उक्त सब राजाओंके कालमें जैन विद्वानोंकी काफी प्रतिष्ठा थी और उनका जैनधर्मके प्रति सद्माव था।

साहित्याचार्य पं० विश्वेश्वरनाथ रेउके कथनानुसार अमितगति वाक्पतिराज मंजकी सभाके एक रत्न थे<sup>8</sup>। वे बहुश्रुत विद्वान् थे और उन्हेंनि विविध विषयोंपर ग्रन्थ लिखे थे। उनके तमाम उपलब्ध ग्रन्थ संस्कृतमें हैं, प्राकृत या अपभ्रंशका अब तक कोई ग्रन्थ नहीं मिला है।

१---आसीत् श्रीमहसेनस्रिरनघः श्रीमुजराजार्चितः ।--- प्रयुम्नचरित

२ देखो जैनशिलालेखसंग्रहका लेख नं० ५५—श्रीधाराधिपमोजराजमुकुटप्रोताश्मर-शिमच्छटा ... श्रीमान्प्रभाचन्द्रमा ।

३ देखी, 'पण्डितवर आशाधर ' लेख ! पृ० १३२

४ देखो, श्रीविश्वेश्वरनाथ रेउर्जीका 'राजा भोज '।

## काष्टासंघ और माथुर संघ

अमितगित माथुरसंघके आचार्य थे। देवसेनस्रीरेने अपने 'दर्शनसार'में जे पाँच जैनाभास बतलाये हैं, उनमें एक माथुरसंघ भी है। इसे निःपिन्छिक भी कहते हैं। क्योंकि इस संघके अनुयायी मुनि मोर-पिन्छि या गो-पिन्छि नहीं रखते थे।

जैसा कि मैंने लेखान्तरोंमें बतलाया है, प्रायः सभी संघों, गणों और गच्छोंके नाम स्थानों या देशोंके नामसे पड़े हैं, माथुरसंघ नाम भी स्थानके कारण पड़ा है—मथुरा नगर या प्रान्तका जो मुनिसंघ वह माथुर संघ।

दर्शनसारमें काष्ठासंघकी उत्पत्ति आचार्य जिनसेनके सतीर्थ वीरसेनके शिष्य कुमारसेन द्वारा वि० सं० ७५३ में हुई बतलाई गई है, जो नन्दी-तटमें रहते थे और कहा है कि उन्होंने कर्कश केश, अर्थात् गौकी पूछकी पिन्छि, ग्रहण करके सारे बागड़ देशमें उन्मार्ग चलार्या । फिर इसके दो सौ वर्ष बाद, अर्थात् वि॰ सं० ९५३ के लगभग मथुरामें माथुरोंके गुरु, रामसेनने, निःपिन्छिक रहनेक उपदेश दिया; कहा कि न मयूरपिन्छि रखनेकी जरूरत है और न गोपुन्छर्क पिन्छि । इससे जान पड़ता है कि काष्ठासंघकी ही एक शाखा माथुरसंघ है ।

इस बातकी पुष्टि सुरेन्द्रकीर्ति आचार्यकी बनाई हुई पट्टावर्लीसे भी होता है जिसमें कहा है कि काष्टासंघमें नन्दितट, माथुर, बागड़ और लाड़-बागड़ ये चार प्रसिद्ध गच्छ हुएँ। यह स्पष्ट है कि ये चारों नाम स्थानों और प्रदेशोंके नामोंपर रक्खे गये

१ पं० बुलाकीचन्द्रकृत 'वचन-कोश'में जो वि० सं० १७३७ का बना हुआ है, लिखा है कि काष्ठासंघकी उत्पत्ति उमास्वामीके पट्टाधिकारी लोहाचार्य-द्वारा अगरोहा नगरमें हुई और काठकी प्रतिमा-पूजाका विधान करनेसे उसका काष्ठासंघ नाम पड़ा; परन्तु उक्त कथा सर्वथा अविश्वसनीय है | काठकी प्रतिमाकी बात तो बिल्कुल बे-सिरपैरकी है। काठकी प्रतिमाका पूजना किसी भी सम्प्रदायमें निषिद्ध नहीं है, यद्यपि काठ-प्रतिमा टिकाऊ न होनेसे बनाई नहीं जाती।

२ देखो दर्शनसारकी ३१ से ४१ नम्बर तककी गाथायें।

३—काष्ठासंघो भुवि ख्यातो जानन्ति नृसुरासुराः । तत्र गच्छाश्च चत्वारो राजन्ते विश्वताः क्षितौ ॥ श्रीनन्दितटसंज्ञश्च माथुरो बागड़ाभिधः । लाडु-बागडु इत्येते विख्याताः क्षितिमण्डले ॥

हैं। कुमारसेन निद्तिटके थे, उससे निद्तिटगच्छ; रामसेन मथुराके थे, उससे माथुर गच्छ और बागड़से (सागवाड़िके आसपासके प्रदेशको अब भी बागड़ कहते हैं) बागड़गच्छ और लाट (गुजरात) और बागड़से लाड़-बागड़ गच्छ। लाट और बागड़ बहुत समय तक एक ही राजवंशके अधीन रह चुके हैं।

गण, गच्छ और संघ कहीं-कहीं पर्यायवाची रूपमें भी व्यवहृत हुए हैं।

माथुरसंघको जीव-रक्षाके लिए किसी तरहकी पिच्छि न रखनेके कारण ही जैनाभास कहा है, या और किसी कारणसे, यह समझमें नहीं आता। अन्यथा उस संघके आचार्य अमितगतिके ग्रन्थोंसे तो उनका कोई ऐसा सिद्धान्त-भेद नहीं माल्म होता, जिससे उन्हें जैनाभास कहा जाय। उनके ग्रन्थोंका पठन-पाठन भी दिगम्बर सम्प्रदायमें बराबर होता चला आया है।

बहुत सम्भव है कि मयूरपुच्छ और गोपुच्छकी पिन्छि रखनेका विवाद उस समय इतना बढ़ गया हो कि माथुरसंघके आचार्योंने चिढ़कर किसी भी तरहकी पिच्छि न रखना ज्यादा पसन्द किया हो। संघ-भेद अकसर ऐसे छोटे-छोटे कारणों और मतसहिष्णुताके अभावमें होते रहे हैं।

एक अनुमान यह भी होता है कि काष्ठासंघके मुनि चैत्यवासी या मठवासी हो गये थे, मन्दिरोंके लिए भूमि-ग्रामादि ग्रहण करने लगे थे। इसी कारण शायद उन्हें जैनाभास कहा गया हो ।

दर्शनसारकी रचना वि० सं० ९९० में हुई है । उसमें जो काष्टासंघ-की उत्पत्तिका समय वि० सं० ७५३ बतलाया है, उसके बिलकुल ठीक होनेमें हमें सन्देह है । इस विषयमें हमने दर्शनसार-विवेचनामें विस्तारके साथ लिखा है । सन्देह होनेका सबसे बड़ा कारण यह है कि दर्शनसारके अनुसार गुण-भद्रकी मृत्युके पश्चात् विनयसेनके शिष्य कुमारसेनने काष्टासंघकी स्थापना की थी और गुणभद्र स्वामीने अपना उत्तरपुराण श० सं० ८२०, अर्थात् वि० सं० ९५३ में समाप्त किया है । यदि इस ९५५ संवत्को ही उनका मृत्यु-काल मान लिया जाय तो काष्टासंघकी उत्पत्ति ७५५ से लगभग दो सौ वर्ष पीछे चली जाती है ।

१ इस विषयपर ' वनवासी और चैत्यवासी सम्प्रदाय ' शीर्षक लेखमें अधिक विस्तारके साथ लिखा गया है। २ दर्शनसार गाथा ३०-३२।

इसी तरह अमितगितने अपना सुभाषितरत्नसंदोह वि० सं० १०५० में समाप्त किया है और उन्होंने अपनी गुरुपरम्पराके पाँच पूर्वजोंका उल्लेख किया है जिनमें सबसे पहले वीरसेन हैं। यदि प्रत्येक पूर्वजका समय २० वर्ष भी माना जाय, तो सौ वर्ष हो जाता है, अर्थात् वीरसेनका समय वि० स० ९५० के लगभग होगा और उक्त वीरसेन ही माथुरसंघके स्थापक नहीं थे, रामसेन थे और यदि वे वीरसेनसे दो-तीन पीढ़ी ही पहले हुए हों, तो उनका समय भी दर्शनसारमें बतलाये हुए माथुरसंघकी स्थापनांक समयसे अर्थात् वि० सं० ९५३ से पहले चला जाता है।

लाइ-बागड़ संघ भी जो काष्ठासंघकी एक शाखा है, काफी प्राचीन माल्रम होता है। दुंबकुण्डके जैनमन्दिरके प्रशस्ति-लेखके रचियता, विजयकीर्ति मुनि, लाइ-बागड़ संघके हैं। वे शान्तिषेणके शिष्य थे। इन शान्तिषेणके पहलेके देव-सेन, कुलभूषण और दुर्लभसेन नामक गुरुओंका भी उसमें उल्लेख है। शान्ति-षेण दुर्लभसेनके शिष्य थे। अर्थात् विजयकीर्तिसे कमसे कम सौ वर्ष पहले देवसेन गुरु होंगे। उक्त लेख भाद्र सुदी ३ वि० सं० ११४५ का लिखा हुआ है। अर्थात् वि० सं० १०४५ से भी पहले तक इस संघकी परम्परा जा पहुँचती है।

इसी तरह प्रद्यम्नचिरत कान्यके कर्त्ता मैहासेन परमार-राजा मुंजके समयमें वि० सं० १०५० के लगभग हुए हैं। ये भी लाइ-बागड़ संघके थे। इन्होंने अपने गुरु गुणाकरसेन और दादा गुरु जयसेनका उल्लेख किया है, जो वि० स०१००० के लगभग हुए होंगे या उससे कुछ पहले।

१ दर्शनसार गाथा ४०।

र ग्वालियरसे ७९ मील नैऋतमें कुनू नदीकी बाई ओर 'दुबकुंड 'नामक स्थानमें यह जैनमन्दिर है और एपियाफिआ इण्डिका जिल्द २, पृष्ठ ३७-४० में उक्त लेख छपा है।

३ प्रद्युम्नचिरत माणिकचन्द्रजैन-यन्थमालामें प्रकाशित हो चुका है। जिस प्रतिके आधारसे वह छपा था, उसमें प्रशस्ति नहीं थी। परन्तु कारंजाके भंडारमें जो प्रति है, उसमें प्रशस्ति है, जो आगे 'महासेनाचार्य'शीर्षक लेखमें उद्धृत की गई है।

### गुरु-शिष्य-परम्परा

अमितगतिकी गुरुपरम्परा इस प्रकार है—सिद्धान्तपारगामी वीरसेन, उनके शिष्य देवसेन, देवसेनके शिष्य अमितगति (प्रथम), उनके नेमिषेण, नेमिषेणके माधवसेन और उनके शिष्य अमितगति ।

और अमितगतिकी शिष्य-परम्पराका पता अमरकीर्तिके छक्कम्मोवएस (षट्कमीपदेश) से लगता है, जो इस प्रकार है—अमितगति, शान्तिषेण, अमरसेन, श्रीषेण, चन्द्रकीर्ति और चद्रकीर्तिके शिष्य अमरकीर्ति । अमरकीर्तिने अपना यह अपभ्रंश भाषाका ग्रन्थ भादीं सुदी १४ वि० सं० १२४७ को समाप्त किया था।

### ग्रन्थोंका परिचय

अमितगतिसूरिके अबतक नीचे लिखे ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं —

? सुभाषितरत्नसन्दोह—यह एक स्वोपज्ञ सुभापित ग्रन्थ है। इसमें सांसारिक विपयनिराकरण, मायाहंकार-निराकरण, इन्द्रियनिग्रहोपदेश, स्त्रीगुणदोष-विचार, देवानिरूपण आदि बत्तीस प्रकरण हैं और प्रत्येकमें बीस-बीस पच्चीस पच्चीस पद्य हैं। सुगम संस्कृतमें प्रत्येक विषयका बड़ी सुन्दरतासे निरूपण किया गया है। सभी पद्य कण्ठ करने लायक हैं। ग्रन्थके उपान्तमें २१७ श्लोकोंमें श्रावक-धर्म-निरूपण है, जिसे एक छोटा-सा श्रावकाचार समझना चाहिए। पूरे ग्रन्थमें ९२२ पद्य हैं। निर्णयसागरकी काव्यमालोंमें यह बहुत समय पहले प्रकाशित हो चुका है। कलकत्तकी सिद्धान्त-प्रचारिणी सभा इसे हिन्दी अनुवादसहित भी प्रकाशित कर चुकी है। यह विक्रम संवत् १०५० पौष सुदी पंचमीको समाप्त हुआ था, जब कि राजा मुंज पृथिवीका पालन करते थे।

२ धर्मपरिक्षा — यह संस्कृत साहित्यमें अपने ढंगका एक निराला ही काव्य-ग्रन्थ है। इसमें हिन्दू पुराणोंकी ऊटपटांग कथाओं और मान्यताओंको बड़े ही मनोरंजक रूपमें मजाक करते हुए अविश्वसनीय ठहराया है। सारा ग्रन्थ एक सुन्दर कथाके रूपमें श्लोकबद्ध है। श्लोकोंकी संख्या १९४५ है। यह ग्रन्थ

१ आगे दी हुई प्रशस्तियाँ देखिए !

२ इस ग्रन्थका विस्तृत परिचय प्रो० हीरालालजी जैनने जैन-सिद्धान्तभास्कर भाग २ अंक ३ में दिया है।

हिरिभद्रस्रिके धूर्ताख्यान नामक प्राकृत ग्रन्थके ढंगका है। कमसे कम धूर्ताख्यानकी छाया इसमें अवश्य है। यह बात ग्रन्थकत्तीका आग्रु-किव होना प्रकट करती है कि केवल दो महीनेमें ही उन्होंने इस ग्रन्थको रच डाला था।

यह ग्रन्थ विकम संवत् १०७० में समाप्त हुआ था। अबसे लगभग ४० वर्ष पहले इसे स्व० गुरुजी पं० पन्नालालजीने हिन्दी-अनुवाद सहित बम्बईसे प्रकाशित किया था। साँगलीसे इसका एक संस्करण मराठी टीकासाहित भी छप चुका है।

३ पंचसंग्रह—इसे संस्कृतश्लोकबद्ध पंचसंग्रह कहना चाहिए। अज्ञातनाम-कर्तृक प्राकृत पंचसंग्रहको ही सुगम संस्कृतमें श्लोकबद्ध करके यह रचा गया जान पड़ता है। यह विक्रम-संवत् १०७३ में मसूतिकापुर नामक स्थानमें बनकर समाप्त हुआ था। इसकी प्रशस्तिसे मालूम होता है कि इनके गुरु माधवसेनके समयमें सिन्धुपति या सिन्धुल पृथ्वीकी रक्षा करते थे। यह माणिकचन्द-जैनग्रन्थमालामें प्रकाशित हो चुका है।

४ उपासकाचार — अमितगितश्रावकाचार नामसे इसकी प्रसिद्धि हैं । उपलब्ध श्रावकाचारोंमें यह बहुत विशद, सुगम और विस्तृत हैं । रचना बहुत ही सुन्दर और काव्यमयी हैं । इसकी श्लोकसंख्या १३५२ हैं । इस ग्रन्थके अन्तमें कर्ताने अपनी गुरु-परम्परा तो दी है, परन्तु रचनाका समय, स्थान आदि नहीं दिया है । संभव है, प्रशस्तिके एक दो पद्य लिपिकर्त्ताओंकी कृपासे छूट गये हों । यह अनन्तकीर्ति-ग्रन्थमालामें स्व० पं० मागचन्दजीकी भाषावचिनकासहित प्रकाशित हो चुका है ।

५ आराधना—यह शिवार्यकी प्राकृत आराधनाका पद्मबद्ध संस्कृत अनुवाद है, जो केवल चार महीनेमें पूर्ण किया गया था। इसमें ग्रन्थकर्त्ताने देवसेनसे

१-अमितगितिरेवेदं स्वस्य मासद्वयेन । प्रिथतिवशदकीर्तिः काव्यमुद्भूतदोषम् ॥ अभी अभी हरिषेणकृत 'धम्मपित्वखा' नामक अपभ्रंश भाषाका एक ग्रन्थ देखनेको मिला जो संस्कृत धर्मपरीक्षासे पहलेका—वि० सं० १०४० का—वना हुआ है और हरिषेणने लिखा है कि पहले धर्मपरीक्षा जयरामकृत गाथाबद्ध थी, उसे भैंने पद्धित्या छन्दमें किया। जान पड़ता है, अमितगितने अपना संस्कृत ग्रंथ उक्त दोभेंसे किसी एकके आधारसे बनाया है। शायद इसी लिए उसके बननेमें केवल दो ही महीने लगे। कथानक, पात्रोंके नाम आदि धम्मपरिक्ता और धर्मपरीक्षाके बिल्कुल एक हैं।

लेकर अपने तककी गुरुपरम्परा दी है; परन्तु समय और स्थान नहीं दिया है। शोलापुरसे प्रकाशित हो चुका है।

६ सामियक पाठ—यह एक सौ बीस पद्योंका छोटा-सा प्रकरण है। इसके अन्तमें लिखा है—

'' वृत्तवंशशतेनेति कुर्वता तत्त्वभावनां । सद्योऽभितगतेरिष्टा निवृत्तिः क्रियते करे । इति द्वितीय भावना समाप्ता । "

इससे मालूम होता है कि इस ग्रन्थका नाम सामायिक पाठ नहीं है, या तो तत्त्वभावना होगा या कुछ और । 'इति द्वितीय भावना'से यह भी अनुमान होता है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ बड़ा है और उसकी यह दूसरी भावना या दूसरा अध्याय है। माणिकचन्द्र-ग्रन्थमालाके सिद्धान्तसारादिसंग्रहमें यह एक ही कापी परसे प्रकाशित हुआ है जिसे ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी किसी पुस्तक-भंडारसे नकल करके लाये थे।

अभावना-द्वात्रिंशितका—३२ पद्योंका यह भी एक प्रकरण है, जो सामायिक पाठ नामसे कई स्थानेंग्रेस प्रकाशित हो चुका है। पाठ करने योग्य सुन्दर रचना है। संभव है, यह भी पूर्वोक्त तत्त्वभावना या ऐसे ही किसी नाम-वाले ग्रन्थका एक अध्याय हो।

८ योगसार प्राभृत—इस ग्रन्थके कर्त्ताका नाम भी अमितगित हैं, परन्तु इसके कर्त्ता शायद इन अमितगितके दादा गुरुके गुरु अमितगित हों। क्योंकि ये अमितगित अपने प्रत्येक ग्रन्थके प्रायः प्रत्येक प्रकरण या अध्यायके अन्तमें अपना अमितगित नाम श्रिष्ट रूपसे देते हैं। उनकी यह विशेषता योग-सारमें नहीं है। इस ग्रन्थके अन्तमें कोई गुरु-परम्परा भी नहीं दी है।

अपने नामके साथ दिया हुआ ' वीतराग ' विशेषण भी इनके प्रथम अमित-

१ — दृष्ट्वा सर्वे गगननगरस्वप्नमायोपमानं निःसंगात्मामितगितरिदं प्राभृतं योगसारं ब्रह्मप्राप्त्या परममकृतं स्वेषु चात्मप्रतिष्ठम् नित्यानन्दं गलितकलिलं सूक्ष्ममत्यक्षलक्ष्यम् ॥ योगसारामिदमेकमानसः प्राभृतं पठित योऽभिमानतः ॥ स्वस्वरूपमुपलक्ष्य सोऽवितः (चिरः) सम्प्रयाति भवदोषवंचितम् ॥ इति श्रीअमितगितवीतरागिवरिचितायामध्यात्मतरंगिण्यां नवमोधिकारः । गति होनेके अनुमानको सहारा देता है । यह जैनसिद्धान्त-प्रकाशिनी संस्था-द्वारा हिन्दी-अनुवाद-सहित प्रकाशित हो चुका है ।

कुछ ग्रन्थ-सूचियोंमें जम्बूद्वीपप्रज्ञित, चन्द्रप्रज्ञिति, सार्द्धद्वयद्वीपप्रज्ञिति और व्याख्याप्रज्ञिति इन चार ग्रन्थोंको और भी अमितगित-कृत बतलाया है। परन्तु अभी तक ये कहीं उपलब्ध नहीं हुए हैं।

उपलब्ध ग्रन्थोंमें सुभाषितरत्नसन्दोह वि॰ सं० १०५० की रचना है। इसके पहलेकी किसी रचनाका हमें पता नहीं। यह ग्रन्थ काफी प्रौढ़ है। अधिक नहीं तो उस समय ग्रन्थकर्त्ताकी अवस्था २५-३० वर्षकी अवस्य होगी। इस दृष्टिसे हम श्रीअमितगतिका जन्म-काल वि० सं० १०२० के लगभग मान सकते हैं। पंच-संग्रह वि॰ संवत् १०७३ में समाप्त हुआ है, अतएव उस समय वे ५० वर्षसे ऊपर होंगे।

#### समकालीन राजा

अपने प्रन्थोंमें उन्होंने मुंज और सिन्धुलका उल्लेख किया है। ये दोनों मालवेके परमार राजा थे और उनकी राजधानी धारा थी। ये मुंज वही हैं, जिनके विषयमें कहा गया है कि यशः पुंज मुंजराजाके चले जानेपर लक्ष्मी तो विष्णुके पास चली जायगी और वीरश्री वीरोंके घर, परन्तु सरस्वती बिल्कुल निरावलम्ब हो जायगी—उसका कोई आश्रयदाता न रहेगा। मुंज सरस्वती और सरस्वती-सेवकोंके ऐसे ही आश्रयदाता थे। उनका दूसरा नाम वाक्पतिराज था। वे स्वयं भी विद्वान् और किव थे। उनका बनाया हुआ कोई स्वतंत्र प्रन्थ तो अब तक नहीं मिला है, परन्तु कुछ प्रन्थोंमें उनके कुछ पद्य मिले हैं । उनकी

१ लक्ष्मीर्यास्यति गोविन्दे वीरश्रीवीरवेश्मिन । गते मुंजे यशःपुंजे निरालम्बा सरस्वती ॥ — प्रबन्धचिन्तामणि

२ प्रीत्या योग्य इति प्रतापवसितः ख्यातेन मुंजाख्यया यः स्वे वाक्पतिराजभूमिपतिना राज्येऽभिषिक्तः स्वयम् ॥—तिलक-मंजरी

३ परमारनरेश अर्जुनवर्मदेवने अमरुशतककी रिसक-संजीविनी टीकार्मे २२ वें श्लोककी टीकार्मे यह कहकर एक पद्य उद्धृत किया है कि यह हमारे पूर्वज वाक्पितराज अपरनाम मुंजका है।

राजधानी उज्जियनीमें थीं। वे राजा सीयक, श्रीहर्ष या सिंहमटके पुत्र थे, बड़े ही पराक्रमी। कर्णाटक, लाट, केरल, चोलके राजाओंको उन्होंने जीता। कलचुरिनरेश युवराज देव (द्वितीय) को हराकर उसकी राजधानी त्रिपुरीको लूटा, मेवाड़पर चढ़ाई करके आहाड़को नष्ट किया और चित्तौरगढ़ और उसके पासके प्रदेशको अपने राज्यमें मिला लिया। उन्होंने सोलंकी राजा तैलप द्वितीयको छह बार हराया, पर सातवीं बार गोदावरीके पासके युद्धमें वे कैद कर लिये गये और वि० सं० १०५० और १०५४ के बीच मार डाले गये। सुभाषितरत्व-संदोहकी रचनाके समय वे जीते थे। तिलकमंजरीके कर्त्ता धनपाल, नवसाहसांक-चिरत-कर्ता पद्मगुप्त या परिमल, दशरूपावलोक-टीकांक कर्त्ता धनिक, पिंगल-छन्दः-स्त्रके टीकाकार हलायुध और अमितगित इस राजाकी ही सभाके रत्न थे।

सिन्धुल, सिन्धुराज, कुमारनारायण या नवसाहसांक मुंजके छोटे भाई और प्रसिद्ध राजा भोजके पिता थे। पद्मगुप्तने इन्हींकी आज्ञासे 'नवसाहसांक-चरित' नामका ऐतिहासिक काव्य लिखा था। मुंजने अपने जीते जी ही भोजको गोद ले लिया था। परन्तु भोज नावालिंग ये, इसलिए मुंजकी मृत्युके समय ।सिन्धुल ही राजगद्दीपर बैठ गये थे। इन्होंने हूणोंको तथा दक्षिण कोशल, बागड़, लाट और मुरलवालोंको युद्धमें इराया था। ये गुजरात-नरेश सोलंकी चामुण्डराजके साथकी लड़ाईमें मारे गये। वि० सं० १०५४ और १०६६ के बीच किसी समय इनके मारे जानेका अनुमान किया गया है।

भक्तामर-चरित, प्रबन्धिचिन्तामणि, भोजप्रबन्ध आदि ग्रन्थोंमें राजा मुंजके द्वारा सिन्धुलके अन्धे किये जाने और भोजको वध करनेके लिए भेजनेकी जो कथायें मिलती हैं, वे सभी कपोलकिष्पत माल्रम होती हैं। इतिहाससे उनकी कोई पुष्टि नहीं होती।

आगे अमितगतिके ग्रन्थोंकी प्रशस्तियाँ उद्भृत की जाती हैं—

१ वाक्पतिराजके एक दान-पत्रसे ( ई० एण्टिक्वेरी, जिल्द ६, ए० ५१-५२ ) और परि-मलके नवसाहसांक-चरितसे मालूम होता है कि मुंजके समय राजधानी उज्जयिनी थी। उसके बाद धाराको भोजदेवने अपनी राजधानी बनाया था।

### ग्रन्थ-प्रशस्तियाँ

#### सुभाषितरत्नसन्दोह—

आशीर्विध्वस्तकन्तोर्विपुलशमभृतः श्रीमतः कान्तकीर्तिः सूरेर्यातस्य पारं श्रुतसलिलानिधर्देवसेनस्य शिष्यः । विज्ञाताशेषशास्त्रो व्रतसमितिभृतामग्रणीरस्तकोपः श्रीमान्मान्यो मुनीनाममितगतियतिस्यक्तनिःशेषसंगः ॥९१५ अलंघ्यमहिमालयो विमलसत्त्ववात्रत्नधि-र्वरस्थिरगभीरतो गुणमणिः पयोवारिधिः। समस्तजनता सतां श्रियमनश्वरीं देहिनां सदाऽमृतजलच्युतो विबुधसेवितो दत्तवान् ॥ ९१६ ॥ तस्य ज्ञातसमस्तशास्त्रसमयः शिष्यः सतामग्रणीः श्रीमान्माथुरसंघसाधुतिलकः श्रीनेमिषेणोऽभवत् । शिष्यस्तस्य महात्मनः शमयुतो निर्धृतमोहद्विषः श्रीमन्माधवसेनसूरिरभवत्क्षोणीतले पूजितः ॥ ९१७ ॥ कोपारातिविघातकोऽपि सकुपः सोमोऽप्यदोषाकरो जैनोऽप्युग्रतरस्तपो गतभयो भीतोऽपि संसारतः । निष्कामोऽपि समिष्टमुक्तिवनितायुक्तोऽपि यः संयतः सत्यारोपितमानसो धृतवृषोऽप्यच्र्यः प्रियोऽप्यप्रियः ॥ ९१८ ॥

दिलतमदनशत्रोर्भव्यनिव्यीजबन्धोः शमदमयममूर्तिश्चन्द्रशुभ्रोरुकीर्तिः । अमितगातिरभूद्यस्तस्य शिष्यो विपश्चिद् विरचितमिदमर्ध्ये तेन शास्त्रं पवित्रम्९१९

समारूढे पूतित्रदशवसितं विक्रमनृपे सहस्रे वर्षाणां प्रभवति हि पंचाशदिषके । समाप्ते पंचम्यामवित धरणीं मुंजनृपतौ सिते पक्षे पौषे बुधहितमिदं शास्त्रमनघम् ९२२

#### धर्मपरीक्षा-

सिद्धान्तपाथोनिधिपारगामी श्रीवीरसेनोऽजनि सूरिवर्यः । श्रीमाथुराणां यमिनां वरिष्ठः कषायविध्वंसविधौ पटिष्टः ॥ १ ध्वस्ताशेषध्वान्तवृत्तिर्मनस्वी तस्मात्सूरिर्देवसेनोऽजनिष्ट । लोकोद्योती पूर्वशैलादिवार्कः शिष्टाभीष्टः स्थेयसोऽपास्तदोषः ॥ २ भासिताखिलपदार्थसमृहो निर्मलोऽमितगितर्गणनाथः। वासरो दिनमणेरिव तस्माजायते स्म कमलाकरबोधी ॥ ३ नेमिषेणगणनायकस्ततः पावनं वृषमधिष्ठितो विभुः। पार्वतीपितरिवास्तमन्मथो योगगोपनपरो गणार्चितः॥ ४ कोपिनवारी शमदमधारी माधवसेनः प्रणतरसेनः। सोऽभवदस्माद्रलितमदोस्मा यो यतिसारः प्रशमितसारः॥ धर्मपरीक्षामकृतवरेण्यां धर्मपरीक्षामखिलशरण्याम्। शिष्यवरिष्ठोऽमितगितनामा तस्य पिटेष्ठोऽनघगितधामा।

#### पंचसंग्रह—

X

श्रीमाथुराणामनघद्युतीनां संघोऽभवद्वृत्तविभूपितानाम् हारो मणीनामिव तापहारी सूत्रानुसारी शशिरिस्मशुभ्रः ॥ १ माधवसेनगणी गणनीयः शुद्धतमोऽजिन तत्र जिनायः । भूयिस सत्यवतीव शशांकः श्रीमित सिन्धुपतावकलंकः ॥ २ शिष्यस्तस्य महात्मनोऽमितगितमीक्षार्थिनामग्रणी रेतच्छास्त्रमशेषकर्मसमितिप्रख्यापनायाकृत । वीरस्येव जिनेश्वरस्य गणभृद्भव्योपकारोद्यतो दुर्वारस्मरदन्तिदारणहरिः श्रीगौतमोऽनुत्तमः ॥ ३

ातिसप्तत्यधिकेऽब्दानां सहस्रे शकविद्विषः मस्तिकापुरे जातिमदं शास्त्रं मनोरमम् ॥६ उपासकाचार और भगवती आराधनाकी प्रशस्तियाँ कोई विशेषता न होनेसे नहीं दी गईं।

X

# महासेनका प्रद्युम्न-चरित

ये लाट-वर्गट या लाइ-बागड़ संघके आचार्य थे। इनका बनाया हुआ 'प्रद्युम्न-चिरत' काव्य नामका एक ही ग्रन्थ उपलब्ध है जो माणिकचन्द्रजैन-ग्रन्थमालामें प्रकाशित हो चुका है। जिस एक प्रांतिके आधारसे उक्त ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था, उसमें कोई प्रशस्ति नहीं थी। परन्तु उसके बाद प्रां० हीरा-लालजी जैनको कारंजाके मंडारमें इसकी एक प्रींत ऐसी मिली जिसमें नीचे लिखी प्रशस्ति दी हुई है—

श्रीलाटवर्गटनभस्तलपूर्णचन्द्रः शास्त्रार्णवान्तगसुधीस्तपसां निवासः । कान्ताकलाविप न यस्य शरैविंभिन्नं स्वान्तं वभूव स मुनिर्जयसेननामा ॥ तीर्णागमांबुधिरजायत तस्य शिष्यः श्रीमदुणाकरगुणाकरसेनसूरिः। यो वृत्तबोधतपसा यशसा च नूनं प्रापत्परामनुपमामुपमां मुनीनां ॥ २ तिच्छिष्यो विदिताखिले। इसमयो वादी च वाग्मी कविः शब्दब्रह्मविचित्रधामयशसां मान्यां सतामग्रणीः । आसीत् श्रीमहसेनसूरिरनघः श्रीमुंजराजार्चितः सीमा दर्शनबोधवृत्ततपसां भव्याब्जिनीबांधवः ॥ ३ श्रीसिन्धुराजस्य महत्तमेन श्रीपर्पटेनार्चितपादपद्मः । चकार तेनाभिहितः प्रबंधं स पावनं निष्ठितमङ्गजस्य ॥ ४ श्रीमत्काममहानरस्य चरितं संसारविच्छेदिनः श्रद्धाभक्तिपरा प्रबुद्धमनसा शृण्वंति ये सत्तमाः । संवेगात्कथयन्ति ये प्रतिदिनं योऽधीयते संतत भूयासुः सकलास्त्रिलोकमहिताः श्रीवल्लभेन्दुश्रियः ॥ ५ श्रीभूपतेरनुचरो मघनो विवेकी शृंगारभावघनसागररागसारं । काव्यं विचित्रपरमाद्भुतवर्णगुम्फं संलेख्य कोविदजनाय ददौ सुरृत्तं ॥ ६ श्रे. माणिक्येन लिखितं । सं• १५६९ वर्षे फाल्गुन सुदि ६ गुरौ ।

इसका भावार्थ यह है कि लाट-वर्गट संघमें सिद्धान्तोंके पारगामी जयसेन मुनि हुए और उनके शिष्य गुणाकरसेन। इन गुणाकरसेनके शिष्य महासेन सूरि हुए जो राजा मुंजके द्वारा पूजित थे और सिन्धुराज या सिन्धुलके महत्तम ( महामात्य ) पर्पटने जिनके चरणकमलेंकी पूजा की थी। उन्हींने इस प्रद्युम्नचरित काव्यकी रचना की और राजाके अनुचर विवेकवान् मघनने इसे लिखकर कोविद-जनोंको दिया।

इसके प्रत्येक सर्गके अन्तमें महासेनको सिन्धुराजके महामहत्तम पर्पटका गुरु लिखा है जो इस बातको सूचित करता है कि पर्पट जैनधर्मानुयायी थे और उन्हींके कहनेसे इस काव्यकी रचना हुई थी।

इसमें यद्यि प्रन्थ-निर्माणका समय नहीं दिया है परन्तु वह एक तरहसे निश्चित-सा है। क्योंकि मुंज और सिन्धुलका काल शिलालेखों और दूसरे साधनों से निर्णीत हो चुका है। राजा मुंजके दो दानपत्र वि० सं० १०३१ और १०३६ के मिले हैं और १०५० और १०५४ के बीच किसी समय तैलिपदेवने उनका वध किया था। इन्हीं मुंजदेवके समयमें वि० सं० १०५० में अमितगतिने अपना सुमाषित-रत्न-सन्दोह समाप्त किया था। राजा सिन्धुल सुप्रसिद्ध राजा मोजके पिता थे। इनकी मृत्यु गुजरातनरेश चामुण्डराय सोलंकिक साथकी लड़ाईमें वि० सं० १०६६ के कुछ पूर्व हुई थी। अर्थात् प्रद्युम्न-चिरतकी रचना वि० सं० १०३१ से १०६६ के बीच किसी समय हुई होगी।

लाड़-बागड़ संघ माथुरसंघके ही समान काष्ठासंघकी एक शाखा थी। इस संघमें अनेक प्रभावशाली आचार्य हुए हैं। जिनकी चर्चा अन्य लेखोंमें की गई है। महासेनकी और कोई रचना अभीतक देखने सुननेमें नहीं आई।

प्रद्यम्नचिरत चतुदर्शसर्गात्मक बहुत ही सुन्दर और सरस काव्य है। खेद हैं कि यह पठन-पाठनमें नहीं रहा, पुस्तक-भंडारोंकी ही शोभा बढ़ाता रहा, इस लिए इसकी प्रसिद्धि नहीं हुई।

## हमारे तीर्थक्षेत्र

## इतिहासमें तीर्थीका स्थान

प्रत्येक धर्म और सम्प्रदायके इतिहासमें उसके तीर्थ-स्थानोंका एक विशेष स्थान रहता है। जैन-सम्प्रदायके सैकड़ों तीर्थ-स्थान हैं परन्तु जहाँ तक हम जानते हैं उनके विषयमें इतिहासकी दृष्टिसे अभीतक विचार ही नहीं किया गया है और यदि किया गया है तो बहुत ही कम।

जेनधर्मके मुख्य सम्प्रदाय दिगम्बर और श्वताम्बर हैं। इन दोनोंके ही तीर्थ-स्थान हैं। उनमें बहुत-से ऐसे हैं जिन्हें दोनों ही एक ही स्थानमें मानते पूजते हैं और बहुत-से ऐसे भी हैं जिन्हें या तो दिगम्बरी ही मानते पूजते हैं या केवल श्वेताम्बरी; अथवा एक सम्प्रदाय एक स्थानमें मानता है और दूसरा दूसरे स्थानमें। यह अभिन्नता और भिन्नता एक इतिहासक्तके लिए दोनों सम्प्रदायोंकी अभिन्नता और भिन्नताके समयोंका निर्णय करनेमें बहुत सहायक हो सकती है। किसी प्रान्त या प्रदेशमें एक सम्प्रदायके तीर्थ अधिक हैं और किसीमें दूसरेके। इससे उन प्रान्तोंमें उन तीर्थोंकी स्थापनाके समयकी या उससे बादकी सम्प्रदायविशेषकी बहुलता या प्रबलताका अनुमान भी किया जा सकता है। प्राचीन तीर्थ कौन-कौन थे और पीछे कौन कौन कब कब स्थापित हुए और किस भावनाकी प्रबलताके कारण हुए, यह जानना भी इतिहासक्रके लिए बहुत उपयोगी है।

बहुतसे तीर्थ-स्थान एक समय बहुत प्रसिद्ध थे परन्तु इस समय उनका पता भी नहीं है, कि वे कहाँ थे और क्या हुए। इसी तरह जहाँ कुछ भी न था या एकाध मन्दिर ही था वहाँ बहुतसे नये नये मन्दिर निर्माण हो गये हैं और पिछले सौ-दो-सौ बरसोंमें तो वे स्थान मन्दिरों और मूर्तियोंसे पाट दिये गये हैं। उनको प्राचीन तीर्थके रूपमें प्रसिद्ध करनेके भी प्रयत्न किये गये हैं। यह भी इतिहासकी एक महत्त्वकी सामग्री है।

चरण-चिह्नांकी पूजा, आयाग-पटोंकी पूजा, स्तूप-पूजा, मृर्ति-पूजा और इन

सबका क्रम-विकास तथा मूर्ति-शिल्प और स्थापत्य-कलाके वृद्धि-हासकी जानकारीके लिए भी तीर्थ-क्षेत्र अत्यन्त उपयोगी हैं।

जैन-समाजकी पिछली शताब्दियोंकी मनोवृत्ति और कला-प्रेमका उत्कर्पापकर्प भी इन तीर्थोंके इतिहासमें छुपा हुआ है।

### तीर्थोंके भेद

इस समय दिगम्बर-सम्प्रदायमें तीर्थक्षेत्रोंके दो ही भेद किये जाते हैं। एक तो 'सिद्धक्षेत्र' जहाँसे तीर्थक्कर या दूसरे महात्मा सिद्ध-पद या निर्वाणको प्राप्त हुए हैं और दूसरे 'अतिशय क्षेत्र', जो किसी मूर्ति या तत्रस्थ देवताके किसी अतिशयके कारण बन गये हैं या जहाँ मन्दिरोंकी बहुलताके कारण दर्शनार्थी अधिक जाने लगे हैं और इस कारण उनका अतिशय बढ़ गया है।

प्राकृत निर्वाण-भक्तिके दो खण्ड हैं, एक निर्वाण-काण्ड और दूसरा अतिशय-क्षेत्रकाण्ड । इन दो खण्डोंके कारण ही शायद उक्त मान्यताका प्रचार हुआ है।

निर्वाण-भक्ति ( संस्कृत ) के टीकाकार तीर्थङ्करोंकी निर्वाण-भूमि और अन्येषां ( औरोंकी ) निर्वाण-भूमि कहकर सिद्ध-क्षेत्रोंके भी एक प्रकारसे दो भेद करते हैं ।

तीर्थङ्करोंकी गर्भ-जन्म-तप-ज्ञान-भृमियाँ भी तीर्थक्षेत्रोंमें गिनी जाती हैं और गिनी जानी चाहिए; पर वे उक्त दो भेदोंमें अन्तर्भुक्त नहीं हो सकतीं।

जहाँतक हम जानते हैं — श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें सिद्धक्षेत्र और अतिशयक्षेत्र भेद नहीं माने जाते। श्रीजिनप्रभस्रिके विविध-तीर्थकल्पमें तथा अन्य ग्रन्थोंमें इस तरहका भेद-विधान नहीं मिलता।

#### लेखका उद्देश्य

प्राचीन तीर्थस्थान वास्तवमें कहाँ थे या कहाँ होने चाहिए और अब वे किन स्थानों में माने जा रहे हैं, केवल इसी दृष्टिसे यह लेख लिखा गया है। गत जून महीने में (सन् १९३९) मैंने अपना अवकाशका समय सुदृद्धर प्रो॰ हीरालाल जी जैनके साथ श्रीगजपन्थ-क्षेत्रपर व्यतीत किया था और वहीं से माँगीतु की क्षेत्रकी भी यात्रा की थी। उसी समय इस लेखको लिखनेकी प्रेरणा हुई और उनके सहयोगसे इसका कच्चा रूप वहीं तैयार किया गया। केवल इतिहास-दृष्टिसे ही यह लिखा गया है, श्रद्धाल ओंकी श्रद्धा-भक्तिमें किसी प्रकारका अन्तराय डालनेक अभिप्रायसे नहीं। इस विषयमें छान-बीन करनेकी भी अभी काफी गंजाइश है। ऐसी बहत-सी

सामग्री होगी, जो अभी तक अप्रकाशित पड़ी है और जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जा सका है।

## तीर्थोंका साहित्य

दिगम्बर जैन-सम्प्रदायमें इस समय केवल दो ही छोटी-छोटी पुस्तकें उपलब्ध हैं जो तीर्थक्षेत्रोंके सम्बन्धमें यिकंचित्, सो भी अस्पष्ट और अधूरी, सूचनायें देती हैं और उन्हींको मुख्य मानकर यह लेख लिखा गया है। पहली हैं 'प्राकृत निर्वाण-काण्ड ' और दूसरी ' संस्कृत निर्वाण-मिक्त '। पहलीमें केवल १९ और दूसरीमें ३२ पद्य हैं।

दूसरी पुस्तक श्रीप्रभाचंद्राचार्यके क्रिया-कलापेंम संग्रहीत है और उसपर उनकी साधारण-सी टीका भी है। उनके कथनानुसार इसके कर्त्ता पूज्यपाद स्वामी हैं यद्यपि इसके लिए उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया है । कुन्दकुन्दकी जितनी रचनायें उपलब्ध हैं वे सब प्राकृतमें हैं तथा पूज्यपादकी संस्कृतमें और चूँकि दोनों बहुमान्य आचार्य हैं शायद इसीलिए तमाम भक्तियोंका दोनोंमें बँटवारा कर दिया गया है।

पं॰ आशाधरका भी एक क्रिया-कलाप नामका ग्रन्थ है और उसमें उन्होंने भी पूर्वोक्त क्रिया-कलापकी अधिकांश भक्तियाँ संग्रहीत की हैं परन्तु उन्होंने उनके कर्त्ताओंके सम्बन्धमें इस तरहकी कोई बात नहीं लिखी है।

श्रीप्रभाचन्द्रने अपने किया-कलापमें प्राकृत मिर्चाण-काण्डका संग्रह नहीं किया है परन्तु पं० आशाधरने उसके (निर्चाणकाण्डके) प्रारम्भकी पाँच गाथायें ही दी हैं। शेष गाथायें क्यों छोड़ दी गई, यह समझमें नहीं आया। बम्बईके ' ऐलक पन्नालाल-सरस्वती-भवन ' की प्रति देखकर यह बात लिखी जा रही है जो बहुत अशुद्ध है। सम्भव है लेखकके प्रमादसे शेष गाथायें छूट गई हों।

निर्वाण-भक्ति और निर्वाण-काण्ड इन दोनोंके ही ठीक समय निर्णयकी जरूरत है। अन्य ग्रन्थोंमें यदि कहीं इनके उद्धरण मिल जायँ तो इसपर कुछ प्रकाश पड़ सकता है। फिर भी यह निश्चित है कि ये दोनों पुस्तकें पं० आशाधरजीके

१ सिद्धभक्तिकी टीकाके अन्तमें श्रीप्रभाचन्द्रने इस प्रकार लिखा है—" संस्कृताः सर्वा भक्तयः पादपूज्यस्वामिकृताः प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचार्यकृताः।" अर्थात् संस्कृतकी सारी भक्तियाँ पूज्यपादस्वामिकृत हैं और प्राकृतकी कुन्दकुन्दाचार्यकृत।

पहलेकी हैं और वे विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीके अन्तमें हुए हैं। अर्थात् कमसे कम छः सौ वर्ष पहलेकी तो ये हैं ही—पर इन दोनोंमें कुछ अधिक समता नहीं है। दोनों ही जुदा जुदा ढङ्गसे लिखी गई हैं। निर्वाण-काण्डमें तो तीथोंका उल्लेखमात्र करके और कहीं कहीं उनका स्थान-निर्देश करके, वहाँसे मुक्ति प्राप्त करनेवालोंको नमस्कार किया गया है और निर्वाण-भक्तिमें पहले बीस पद्योंमें केवल भगवान् महावीरके पाँचों कल्याणोंका वर्णन किया गया है और फिर आगेके बारह पद्योंमें कैलास, चंपापुर, गिरनार, पावापुर, सम्मेदिशखर, शत्रुझय आदिका उल्लेख करके दूसरे निर्वाण-स्थानोंका नाममात्र दे दिया है। पहलेके २० पद्योंको गढ़कर तो मालूम होता है कि वे एक स्वतन्त्र स्तोत्रके पद्य हैं जिनके अन्तमें यह पद्य हैं—

" इत्येवं भगवति वर्द्धमानचन्द्रे यः स्तोत्रं पठति सुसन्धयोर्द्वेयोर्हि । सोऽनन्तपरमसुखं नृदेवलोके भुक्त्वान्ते शिवपदमक्षयं प्रयाति । "

इन दो पुस्तकोंके सिवाय तीर्थक्षेत्रोंकी खोजमें सहायता देनेवाली और कोई स्वतन्त्र रचना हमारे देखनेमें नहीं आई। हाँ, कथा-साहित्यसे कुछ बातें संग्रहीत की जा सकती हैं। श्वेताम्बर-साहित्यमें अवश्य ही विविध तीर्थकल्प, तीर्थमाला, विविध-प्रबन्ध आदि अनेक साधन हैं।

## सर्वमान्य तीर्थ

दोनों भिक्तयोंके अष्टापद (कैलास) चम्पा, ऊर्जयन्त (गिरनार) और शत्रुखय, ऐसे तीर्थ हैं जिनके विषयमें कोई मत-भेद नहीं हैं और दिगम्बर-धेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय इन्हें मानते हैं। अतएव इनके विषयमें यह कहा जा सकता है कि ये सबसे प्राचीन हैं और शायद तबसे हैं जब जैनशासन अविभक्त था, उसमें भेद नहीं हुए थे।

#### पावापुर

पावापुर भी दोनों सम्प्रदायोंको मान्य है और एक ही स्थानमें माना जाता है। फिर भी कुछ इतिहासज्ञ उक्त स्थानके विपयमें सन्देह करते हैं। बौद्धधर्मके

१ श्रीयतिवृषभाचार्यकी ' तिलोयपण्णत्ति ' में क्षेत्र-मंगलका उदाहरण देते हुए पावा-नगरी, उज्जयंत और चम्पा तीन नामोंका उल्लेख करके आदि शब्द दे दिया है —

<sup>&#</sup>x27;' एदस्स उदाहरणं पावाणगरुजयंतचम्पादी । ''

सुप्रसिद्ध विद्वान् पं० राहुल सांकृत्यायनके मतानुसार गोरखपुर जिलेका पपउर (पापापुर) गाँव ही पावापुर है, जो पडरोनाके पास है और कसयासे १२ मील उत्तर-पूर्वको है। कसया गोरखपुरसे ३७ मील पूर्वमें है। मल लोगोंके गण-तन्त्रका संस्थागार (सभा-भवन) इसी पावानगरमें था। एक बार बुद्ध भगवान् पावाके आम्रवनमें ठहरे थे। जब वे बीमार हो गये, तब वहाँसे कसया या कुसीनाराको चल पड़े और इसलिए उस बारह मीलके अन्तरको वे रास्तेमें २५ जगह बैठ-उठकर मध्याह्नसे सन्ध्याकालतक पार कर सके।

कल्पसूत्रमें लिखा है कि जिस रात्रिको महावीर भगवान्का निर्वाण हुआ उस रातको नव मल और नव लिच्छिव इस तरह अट्ठारह गण-राजाओंने प्रोषधोपवास किया और उनके धर्मीपदेशके अभावमें दीपक जलाकर प्रकाश किया। इससे भी अनुमान होता है कि मलोंके गण-तन्त्रके समीप ही भगवान्का निर्वाण हुआ होगा। डा० जैकोबी आदि पाश्चात्य विद्वानोंको भी वर्तमान पावापुरीके ठीक होनेमें सन्देह है।

डा० त्रिभुवनदास ल० शाहने अपने 'प्राचीन भारतवर्ष 'नामक गुजराती प्रन्थमें भिलसाके पासके साँची-स्तूपको भगवान महावीरका निर्वाण-स्थान सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है और उसीको अपापापुरी या पावापुरी बतलाया है।

मालूम नहीं वर्तमान पावापुरीमें उसकी प्राचीनताको प्रकट करनेवाले कोई चिह्न लेखादि हैं या नहीं और यदि हैं तो वे कितने प्राचीन हैं। यद्यपि इसकी सम्भावना बहुत कम है। क्योंकि प्राचीनताकी रक्षा करनेमें जैन-समाज उतना ही असावधान रहा है जितना नवीन निर्माण करनेमें कटिवद्ध। फिर भी इस सम्बन्धमें खोजकी जानी चाहिए। पपउरके आसपास भी खोजकी आवश्यकता है।

## दिगम्बर और श्वेताम्बर तीर्थ

गजपन्थ, तुङ्गी, पावागिरि, द्रोणगिरि, मेढिगिरि, कुंथुगिरि, सिद्धवरकूट, बड़वानी आदि तीर्थ ऐसे हैं जिन्हें केवल दिगम्बर सम्प्रदाय ही मानता पूजता है और इसी तरह फलवर्द्धि (फलोधी), अर्बुदाद्रि (आबू), स्तम्भ आदि कुछ ऐसे तीर्थ हैं जिन्हें दिगम्बर-सम्प्रदाय नहीं मानता और न उसके साहित्यमें इनका कोई उल्लेख मिलता है।

निर्वाणकाण्डके तारउर, पावागढ़, पावागिरि, कुन्थुगिरि, बड़वानी आदि

तीर्थोंका नामोल्लेख संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें भी नहीं है और निर्वाणभक्तिके सह्याद्रि, विंध्याद्रि, हिमवत्, वृषदीपक निर्वाण-काण्डमें दिखलाई नहीं देते।

इससे अनुमान होता है कि ये दोनों भक्तियाँ पृथक् कालोंकी रचनायें हैं और सम्भव है कि इनके कर्ताओंके लिए एक दूसरेकी रचना अपरिचित रही हो।

अब हम प्रत्येक तीर्थके विषयमें खोजकी दृष्टिसे प्रकाश डालनेकी चेष्टा करेंगे—केवल कैलास, गिरनार आदि सर्वमान्य तीर्थोंको छोड़ देंगे। अतिशय क्षेत्रोंके सम्बन्धमें किसी दूसरे लेखमें विचार किया जायगा।

#### तारउर

# बरदत्तो य वरंगो सायरदत्तो य तारवरणयरे। आहुद्रयकोडीओ णिव्वाण गया णमो तेसि ॥ ३॥

निर्वाणकाण्डकी इस तीसरी गाँथामें इस स्थानसे वरांग, सागरदत्त, वरदत्तादि साढ़े तीन करोड़ मुनियोंका निर्वाण लिखा है। मुद्रित पुस्तकोंमें 'तारवरणयरे' पाठ है परन्तु हमारी समझमें 'तारउरणियडे' (तारापुरनिकटे) होना चाहिए। 'तारउर' तारापुरका अपभ्रंश है। सोमप्रभाचार्यके 'कुमारेपालप्रातिबोध' नामक प्रन्थमें 'आर्यखपुटाचार्य-कथा' दी है। उक्त कथामें इसे तार्राउर (तारापुर) ही लिखा है और कहा है कि बच्छराजने पहले पहाड़के निकट बौद्धोंकी तारादेवीका

१ निर्वाण-काण्डकी कुछ प्रतियोंभें १९ वीं गाथाके बाद नीचे लिखी गाथा अधिक मिलती है जिसमें विध्याचलका उहेख है—

> विंध्याचलम्मि रण्णे मेहणादो इंदजयसिहयो। मेघव(उ)रणाम तित्थे (१) णिव्वाण गया णमो तेसिं॥

२ निर्वाणकाण्डकी गाथाओंके नम्बर सब प्रतियोंमें एकसे नहीं हैं, कहीं कहीं गडबड़ भी है। ३ गायकवाड़ ओरियंटल सीरीजमें प्रकाशित 'कुमारपाल-प्रतिबोध' पृष्ठ ४४३।

> ४--ताराइ बुद्धदेवीइ मंदिरं तेण कारियं पुन्वं । आसन्नगिरम्मि तओ भन्नइ ताराउरं ति इमो ॥ तेणेव तत्थ पच्छा भवणं सिद्धाइयाइ कारवियं । तं पुणकालवसेणं दिगंबरेहिं परिग्गहियं ॥ तत्थ ममाएसेणं अजियजिणिंदस्स मंदिरं तुंगं । दंडाहिव अभएणं जसदेवसुएण निम्मवियं ॥

मंदिर बनवाया था, इसीलिए उसे तारापुर कहते हैं। इसके बाद उसी बच्छराजने फिर सिद्धायिका देवीका मंदिर बनवाया जो कालवश दिगम्बरियोंने ले लिया। अब वहींपर मेरे (कुमारपालके) आदेशसे अजितनाथका ऊँचा मंदिर यशोदेवके पुत्र दण्डाधिप अभयदेवने निर्माण किया।

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि तारंगामें जो विशाल श्वेताम्बर मंदिर कुमारपाल महाराजका बनवाया हुआ मौजूद है, यह उसीका उल्लेख है।

तारापुरका तारउरसे तारंगा नाम कैसे बन गया, यह समझमें नहीं आता। सम्भव है यह तारागाँवसे अपभ्रष्ट हुआ हो। इस स्थानसे वरांगादिका मोक्ष जाना लिखा है। परन्तु वर्द्धमान भट्टारकके वरांग-चिरतके अनुसार तो वरांग मुक्त नहीं हुए बिक सर्वार्थसिद्धिको गये हैं! इसके सिवाय उक्त चिरतमें उनके देह-त्यागके स्थानका नाम तारंगा या तारपुर नहीं लिखा है। उन्होंने आनर्तपुर नगर बसाया था, वहाँ विशाल जिनालय बनवाकर प्रातिष्ठा कराई थी और फिर वहीं वरदत्त गणधरके समीप दीक्षा ले कर तपस्या की थी। श्रीजटा-सिंहनन्दिके वराङ्गचरितके अनुसार भी वराङ्ग वहींपर तपस्या करके सर्वार्थसिद्धिको गये हैं। भागवत पुराणके अनुसार द्वारका आनर्त्त देशमें ही थी और उसकी राजधानी आनर्त-पुरका वर्तमान तारंगांसे कोई मेल नहीं बैठता।

संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें भी तारापुर या तारङ्गाका नाम नहीं है ।

यहाँ दो दिगम्बर मंदिर हैं जिनमेंसे एक संवत् १६११ का है और दूसरा १९२३ का। इसके पहलेका कोई चिह्न वहाँ नहीं रह गया है।

#### पावागिरि

# रामसुआ विण्णि जणा लाडनरिंदाण अट्ठकोडीओ। पावाए गिरिसिहरे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥ ५॥

अर्थात् पावाके गिरिाशिखरसे रामके दो पुत्र और लाट-नरेन्द्र आदि पाँच करोड़ मुनियोंको मोक्ष प्राप्त हुआ।

इस समय बड़ोदासे २८ मीलकी दूरीपर चाँपानेरके पासका पावागढ़ ही पावागिरि माना और पूजा जाता है।

यह पावागढ़ वास्तवमें एक बहुत विशाल पहाड़ी किला है जिसका प्राचीन

शिलालेखों में ' पावकगढ़ ' नामसे उल्लेख भिलता है। यह पहले तोमखंशी राजा-आंके अधिकारमें था। चारण किव चंदने अपने पृथ्वीराजरासों में इस पावक-गढ़का अधिपति रामगोड़ तोमरको लिखा है। उसके पीछे यह सन् १४८३ में मुसलमानोंके अधिकारमें आया। उनके समयमें भी यह प्रसिद्ध किला गिना जाता था।

यहाँ पहाड़ के ऊपर आठ दस मिन्दरों के खण्डहर पड़े हुए हैं जिनमें से तीन-चारका कुछ समय पहले जीणों द्वार किया गया है। इन मिन्दरों में जो प्रतिमायें हैं उनमें सबसे प्राचीन प्रतिमा माघ सुदी ७ सोमवार वि० सं० १६४२ को महारक वादिम्पणके उपदेशसे प्रतिष्ठित हुई है। १६४५, १६६५ और १६६९ की भी प्रतिमायें हैं परन्तु प्रतिमा-लेखों से अथवा और किसी प्राचीन लेखसे इस स्थानका सिद्धक्षेत्र होना प्रकट नहीं होता।

पाव।गढ़के नीचे चाँपानेर शहरके खण्डहर पड़े हुए हैं । किसी समय यह वड़ा भारी नगर था ।

श्रीरविषेणाचार्यकृत पद्मचिरतके अनुसार रामचन्द्रके पुत्र लव-कुँशने अयोध्यामें ही दीक्षा ली थी; परन्तु इस बातका कोई उल्लेख नहीं है कि उनका निर्वाण पावागिरिसे हुआ था। अन्य किसी कथा-ग्रन्थमें भी इसका स्पष्ट निर्देश देखनेमें नहीं आया।

# पावागिरि (द्वितीय)

# पावागिरिवरसिहेर सुवण्णभद्दाइ मुणिवरा चउरो। चलणाणईतडग्गे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥ १३॥

इस गाथामें एक दूसरे पावागिरिका निर्देश है जो चलना नदीके तटपर था और जहाँसे सुवर्णभद्रादि चार मुनियोंको मोक्ष हुआ था। संस्कृत निर्वाणभक्तिमें न तो उक्त चलना नदीका नाम है और न पावागिरिका, सिर्फ लिखा है—

१ दिगम्बर-जैन डिरैक्टरीके अनुसार पाँचवें फाटकके बाद छठेके बाहर भीतपर एक पद्मासन-प्रतिमा डेढ फीट ऊँची उस्कीर्ण है, जिसपर संवत् ११३४ लिखा है।

२ श्रीगुणभद्राचार्यकृत उत्तरपुराणमें तो रामचन्द्रके पुत्रोंका ही जिक्र नहीं हैं। लव-कुश नामके पुत्र ही उनके नहीं हुए।

' नद्यास्तटे जितिरेपुश्च सुवर्णभद्रः । ' अर्थात् नदीके तटसे कर्मशत्रुको जीतनेवाले सुवर्णभद्रका मोक्ष हुआ ।

अभी तक इस दूसरे पावागिरिका कोई पता नहीं था; परन्तु अब कुछ धनिकों और पण्डितोंने मिलकर इन्दौरके पास 'ऊन' नामक स्थानको पावागिरि बना डाला है और वहाँ धर्मशाला, मन्दिर आदि निर्माण कराके बाकायदा तीर्थ स्थापित कर दिया है। पिछले समयमें तीर्थ किस तरह निर्माण होते रहे हैं, मानो उसका यह एक ताजा उदाहरण है।

' महाराष्ट्रीय ज्ञान-कोष'के अनुसार ऊनमें एक जैन-मंदिर बारहवीं सदीका है। उसमें धारके परमार राजाका शिलालेख है। परन्तु जब तक किसी प्राचीन लेखमें उक्त स्थानका नाम 'पावागिरि' लिखा हुआ नहीं मिलता, तब तक ऊनके विषयमें इतना ही कहा जा सकता है कि वह एक प्राचीन स्थान है और वहाँ किसी समय जैनोंने बड़े बड़े मन्दिर बनवा कर अपना वैभव और धर्म-प्रेम प्रकट किया था।

एक बात और है। निर्वाण-काण्डकी बहुत-सी प्रतियों में यह गाथा ही नहीं है। पं० पन्नालालजी सोनीने अपने सम्पादित किये हुए 'किया-कलाप 'में इस गाथा-पर टिप्पण दिया है कि 'गाथेयं पुस्तकान्तरे नास्ति।' यहाँके 'ऐलक पन्नालाल-सरस्वती-भवन'के गुटका ( क्ष्म है ज ) में जो निर्वाण-काण्ड है, उसमें भी यह नहीं है। यह गुटका कमसे कम दो सौ वर्षका पुराना जरूर होगा। इसलिए संभव है कि यह गाथा प्रक्षिप्त ही हो। किसी लेखकने यह पाठ टिप्पणमें लिख लिया हो और पीछे वह मूलमें शामिल हो गया हो।

इन दो पावाओं के विषयमें विचार करते समय हमारा ध्यान बुन्देलखण्डक दो अतिशय क्षेत्रोंकी तरफ भी जाता है, जिनमेंसे एक टीकमगढ़ ( ओरछा स्टेट ) से तीन मील दूर है और जिसे 'पपौरा 'कहते हैं । वहाँ बारहवीं शताब्दीसे लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तकके बने हुए ८२ विशाल मन्दिर हैं । विक्रम संवत् १२०२ की चंदेल राजा मदनवर्मदेवके समयकी दो प्रतिमायें भी वहाँ हैं । इस स्थानसे दो मील पर 'उर ' नामकी एक नदी है और रमन्ना (रमण्यारण्यक) नामका बहुत घना जङ्गल मन्दिरोंके परकोटेसे ही लगा हुआ है । इस पपौरा या पपौरका पापापुर या पपउरसे मेल बैठता है। दूसरा अतिशयक्षेत्र 'पवाजी 'कहलाता है, जो तालबहेट (ललितपुर और झाँसीके बीच) से मील उत्तरकी ओर है। वहाँ

भी एक भैंहिरेमें बारहवीं शताब्दीकी प्रतिमार्थे हैं। यह भौंहिरा एक पहाड़ीके मूलमें हैं और आसपास पहाड़ियाँ हैं। क्षेत्रसे आध मीलके फासिलेपर 'पवा 'नामक गाँव भी है और एक विशाल सरोवर। बेतवा (वेत्रवती) नदी भी कोई डेढ़ मीलपर है। यह 'पैवा 'नाम भी पावाके बहुत निकट है।

पं० आशाधरजीने अपने क्रिया-कलापमें निर्वाण-काण्डकी जो गाथायें दी हैं उनमें 'पावाए गिरिसिहरे 'पाठ हैं । उससे भास होता हैं कि 'पावा ' गाँवका नाम होगा और उसीके पासका कोई गिरि-शिखर मोक्ष-स्थान होगा ।

पर यह तो एक कल्पना है। हूँ इ-खोज करनेवालोंको दिशासूचन-भरके लिए लिख दी है।

#### गजपन्थ

#### सेत्तेव य बलभद्दा जदुवणरिंदाण अट्ठकोडीओ । गजपंथे गिरिसिहरे णिव्वाण गया णमो तेसिं॥ ७॥

इस गाथामें गजपंथिगिरिसे सात बलभद्र और यादव राजादि आठ करोड़ मुनियोंका मोक्ष-गमन बतलाया है। गाथाका एक और अधिक प्रचलित पाठ है ' संते जे बलभद्दा ' जिससे सातकी संख्याका बोध नहीं होता। दो बलभद्र, अर्थात् रामचन्द्र और बलदेव (कृष्णके भ्राता) का तो यह निर्वाण-स्थल है नहीं। क्योंकि जैसा कि आगे बतलाया है, उत्तरपुराणके अनुसार रामचंद्रका निर्वाण सम्मेदिशखरसे हुआ है और बलदेवका मोक्ष हुआ ही नहीं है, वे महेन्द्रस्वर्गको गये हैं। अन्य सात बलभद्र कहाँसे मुक्त हुए हैं, उत्तरपुराणसे इसका कोई पता नहीं चलता। उसमें बलभद्रोंके वैराग्य और दीक्षाके वर्णन तो दिये हैं, परन्तु मोक्ष-स्थानोंके निर्देशका अभाव है। ग्रंथान्तरोंसे भी इसका कुछ पता नहीं चलता। और यह निर्वाणकाण्डमें भी नहीं बतलाया कि गजपंथ कहाँ था।

वर्तमान गजपंथ नासिकके निकट मसरूल गाँवके पासकी एक छोटी-सी पहाड़ीपर माना और पूजा जाता है; परंतु इस क्षेत्रका इतिहास तो विक्रम संवत् १९३९ से

१ पवाजीकी कल्पना टीकमगढ़ ( झाँसी )के पं० ठाकुरदासजी जैन बी० ए० से पूछताछ करते समय अचानक ही ध्यानमें आ गई। २ पं० पन्नालालजी सोनीद्वारा सम्पादित ' क्रियाकलाप'में यह गाथा तीसरे नम्बरपर दी हुई है।

ही प्रारंभ होता है जब कि इसे नागौर (मारवाइ) के भट्टारक क्षेमेन्द्रकीर्तिने स्थापित किया था। उन्होंने मसरूल गाँवमें आकर वहाँके पाटीलसे (मालगुजारसे) कहा कि मैं इस पासकी पहाड़ीपर जैन-तीर्थ बनाऊँगा और तुम्होर इस गाँवमें धर्मशाला। इसके लिए मुझे जगह चाहिए। गाँवका पाटील उस समय उपस्थित नहीं था, उसके लड़के थे। उनसे जगहका सौदा तय नहीं हुआ तब भट्टारकजी अपने परिकरके साथ दूसरे गाँव चले गये जो महसरूलसे पास ही है और उसके निकट भी एक दूसरी पहाड़ी है। उस पहाड़ीमें भी कुछ गुकायें और मूर्तियाँ हैं, इसलिए उन्हें अगत्या वहीं तीर्थ स्थापन करनेका विचार करना पड़ा। इधर जब बृद्ध पाटील अपने घर आया और उसने सब बृत्तान्त सुना तब लड़कोंसे अप्रसन्न हुआ और बोला, "तुमने गलती की। जैनी लोग बड़े मालदार हैं, यहाँ धर्मशाला और मंदिर बन जानेसे हम लोगोंको और बस्तीवालोंको बहुत लाभ होगा।" आखिर वह तत्काल ही अपनी गाड़ी जोत कर उस गाँवको चल दिया और मट्टारकजीसे मिला। उसने मनामुनू कर सौदा पक्का कर लिया और उन्हें वापस लौटा लायां।

इसके बाद भट्टारकजीने धर्मशाला बनवाई और संवत् १९४२ में शोलापुरके सेठ नानचंद फतेहचंदजीने उनकी प्रेरणांसे मंदिर-निर्माण कराया जिसकी प्रतिष्ठा १९४३ में की गई।

गजपंथकी पहाड़ीपर जो गुफायें और प्रतिमायें थीं उनका तो अब भक्तोंद्वारा इतना रूपान्तर हो गया है कि प्राचीनताका कोई चिह्न भी वहाँ बाकी नहीं रहा है। परन्तु उस समय भी यहाँ कोई ऐसा लेख या चिह्न नहीं था जिससे यह विश्वास किया जा सके कि १९३९ के पहले कभी इसका नाम गजपंथ रहा होगा।

दिगम्बर जैन डिरेक्टरीमें जो सन् १९१३ में प्रकाशित हुई थी, इस क्षेत्रका कुछ वर्णन दिया है। उसमें यहाँकी प्राचीनताका कोई उल्लेख नहीं है, अन्तमें सिर्फ इतना लिखा है कि " यहाँ एक खंडित शिलालेख मिला है। जिसका सारांश यह है—' संवत् ११४१ में हंसराज-माता गोदी बाईने माणिक स्वामिक दर्शन करके अपना जन्म सफल किया'।"

यह शिला-लेख कहाँ है और इसका मूलरूप क्या है, यह जाननेका अब कोई

१ लेखक लगभग २५ वर्ष पहले म्हसरूलमें लगभग दो महीने लगातार रहा था और उक्त वृद्ध पाटीलसे प्रायः हररोज ही मिलता था। पाटीलने स्वयं अपने मुँहसे यह इतिहास कहा था।

उपाय नहीं है। परन्तु यह एक बड़ा अद्भुत उल्लेख है, क्योंकि निजाम स्टेटमें (अलेर स्टेशन से ४ मील) जो कुल्पाक नामका तीर्थ है, वहाँके मूल नायककी प्रतिमा ही माणिक्य स्वामीके नामसे प्रख्यात है। श्रीजिनप्रभसूरिके (वि० सं० १३६४—८९) विविधतीर्थकल्पमें 'कोल्लपाक-माणिक्यदेवतीर्थकल्प 'नामका जो कल्प है, उसमें इस तीर्थका और माणिक्यस्वामीकी आश्चर्यजनक मूर्तिका विस्तृत वर्णन दिया है।

इसी तरह ऐलक पन्नालाल सरस्वती-भवन बम्बईके एक गुटकेमें ( २२९६ ख) एक विना शीर्षककी रचना है जिसमें १७ पद्य हैं और जो भट्टारक धर्मभू-षणके विविध शिष्योंके बनाये हुए हैं तथा जिनके अन्तमें प्रायः बनानेवाले शिष्यका नाम दिया हुआ है। उसमें भी कुल्पाक क्षेत्रके माणिक स्वामीका वर्णन किया है:—

> देस तिलंगमझार, सार कुलुपाक्ष सुजानो । मानिकस्वामी देव, आदि-जिन-चिंव बखानो ॥ चऋपती भरतेस, तासकर मुद्रिक प्रतिमा । पूजी रावणराय, काज ( ल ? ) दुस्सम युग-महिमा ॥ जलनिधि माशाति (?) तदा, संकरराय सपनज लहा । निज भुवने जिन आनि ने, तीनिकाल पूजे तहा ॥

इन प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि माणिक्य स्वामीकी मूर्ति उक्त कुल्पाक तीर्थकी ही मूर्ति है। इसिलए उक्त लेखके सम्बन्धमें यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि गजपंथमें ही माणिक्य स्वामीके दर्शन करके गोदीबाईने जन्म सफल किया था; तब यही कल्पना की जा सकती है कि उक्त शिलालेख किसी तरह किसीके द्वारा कुल्पाकसे यहाँ लाया गया होगा जिसका अब पता नहीं है। माणिक्यस्वामीका तीर्थ अब भी है और वहाँके अनेक पुराने शिलालेखें।में उसका उल्लेख भी है।

म्हसरूलके मंदिरमें 'गजपंथाचल मण्डलपूजा ' नामकी एक हस्तलिखित पुस्तक है। उसे पढ़कर तो यह करीब करीब निश्चित हो जाता है कि मद्दारक क्षेमेन्द्रकीर्ति ही इस तीर्थके सृष्टा और विधाता हैं। उक्त पुस्तकके अन्तकी नीचे लिखी हुई प्रशस्ति पढ़िए—

> " हेमकीर्तिमुनेः पट्टे क्षेमेन्द्रादियशः प्रभुः । तस्याज्ञया विराचितं गजपंथसुपूजनं ॥ २१ ॥

विदुषा शिवजिद्रक्तनामधेयेन मोहन— प्रेमणा यात्राप्रसिद्धयर्थे चैकाह्मिराचितं चिरं ॥ २२ ॥ जीयादिदं पूजनं च विश्वभूषणवद्ध्रुवं । तस्यानुसारतो श्रेयं न च बुद्धिकृतं त्विदं ॥ २३॥ इत्याशीर्वोदः

इति नागोरपट्टविराजमानश्रीभट्टारकक्षेमेन्द्रकीर्तिविराचितं गजपंथमंडलपूजनविधानं समाप्तम्। संवत् १९३९माघशुक्कपंचमी सोमवासरे कोपरग्रामप्रतिष्ठायां समाप्तमिदम्।"

अर्थात् हेमकीर्तिके पृष्टके उत्तराधिकारी भट्टारक क्षेमेन्द्रकीर्तिकी आज्ञांसे यह गजपंथ मडल पूजन रचा गया। इसे पं० शिवजीलालने, मोहनके प्रेमसे, यात्राकी प्रसिद्धिके लिए—अर्थात् लोग इस तीर्थको जान जाँय और यात्राको आने लगें—केवल एक दिनमें बनाया। यह पूजन विश्व-भूषणके समान चिरंजीवी हो। यह उसीके अनुसार है, अपनी बुद्धिकृत नहीं है।

इस तरह इसके कर्ता पं० शिवजीलाल हैं; परंतु चूँकि वे तो आज्ञाकारी मात्र थे, इसीलिए अन्तमें यह भी लिख गये कि यह भट्टारक क्षेमेन्द्रकीर्ति-विरचित है!

कोपरगाँव (जिला अहमदनगर) की प्रतिष्ठाके अवसरपर सं० १९३९ में भद्वारकजीने पण्डितजीको बुलवाया होगा और उसी समय उनसे यह काम करा लिया होगा। पं० शिवजीलाल जयपुरके भद्वारकानुयायी पण्डित थे। उनका स्वर्गवास हुए बहुत अधिक वर्ष नहीं हुए हैं। उन्होंने संस्कृत और भाषामें अनेक प्रन्थोंकी रचना की थी। चर्चासंप्रह, तेरहपंथ-खण्डन, रत्नकरण्डकी वचनिका आदि उनके

१-उक्त प्रशस्तिका 'विश्वभूषणवत्' पद हिल्ष्ट मालूम होता है। शायद इसमें सोनागिरिकी गद्दीके भट्टारक विश्वभूषणका संकेत हो जो जगद्भूषणके शिष्य थे और संवत् १७२२
के लगभग मौजूद थे। ग्रन्थ स्चियों उनके 'मांगीतुङ्गी-पूजन-विधान'का नाम मिलता
हैं। शायद यह मण्डल-विधान उसीके ढङ्गपर उसीके अनुसार बनाया गया हो। पूरा
निश्चय तो माँगीतुङ्गी-पूजनके मिलनेपर ही हो सकता हैं।

जैनसिद्धान्तमास्कर वर्ष २, किरण १ के प्रतिमालेख-संग्रहमें एक 'सम्यग्दर्शनयंत्र'का उल्लेख है जो संवत् १७२२ का विश्वभूषणकी आम्नायके एक गृहस्थका दिया हुआ है और मैनपुरीके मन्दिरकी अजितनाथकी प्रतिमा सं० १६८८ में जगद्भूषण भट्टारकद्वारा प्रतिष्ठित है।

मुख्य प्रन्थ हैं, जिनमें तेरहपंथकी खूब खबर ली गई है। भगवती-आराधनाकी एक संस्कृत टीका भी उनकी उपलब्ध हैं।

उक्त 'गजपंथ-मण्डल-विधान' में दस कटनी बनानेकी विधि है जिनके अनुसार आठ करोड़ मुनि दस हिस्सों में लाखों-हजारोंकी संख्यामें बाँट दिये गये हैं और इस तरह उक्त प्रत्येक विभक्त संख्याके पहले एक एक मुनिका नाम देकर सबको अर्घ दिया गया है। जैसे—

ॐ हीं बारहलक्ष तेतीस हजार मुनिसहित कनककीर्तिमुनि मोक्षपदं प्राप्तायार्घम् । ओं हीं द्वादशलक्ष गुणतीसहजार मुनिसहित धर्मकीर्तिमुनि मोक्षपदप्राप्तायार्घम् ।।

परंतु प्रत्येक अर्ध्यके साथ दिये हुए इन महासेन, हेमसेन, देवसेन, धर्मकीर्ति, कनककीर्ति, मेरकीर्ति आदि नामोंसे साफ मालूम होता है कि ये सब किल्पत या मनगढ़न्त हैं। इस तरहके सेन-कीर्त्यन्त नाम पिछली भट्टारक-परम्परामें ही अधिक रहे हैं, ये प्रांचीन नहीं हैं। इसके सिवाय इस मण्डल-विधानके अतिरिक्त और किसी भी प्राचीन ग्रन्थमें गजपन्थसे मुक्ति पानेवाले उक्त मुनियोंके नाम प्राप्त नहीं होते हैं।

भट्टारक क्षेमेन्द्रकीर्तिके पहलेकी किसी भी पुस्तकमें वर्तमान गजपंथका उछेख अभी तक देखनेमें नहीं आया । इसके पहलेका गजपंथका कोई पूजन-पाठ भी उपलब्ध नहीं है ।

वि० सं० १७४६ में श्रीशिवविजयके शिष्य शीलिविजय नामके श्वेताम्बर साधुने दक्षिण देशकी तीर्थयात्रा की थी जिसका वर्णन उन्होंने अपनी 'तीर्थ-माला' में किया है। दक्षिण देशके प्रायः सभी श्वेताम्बर-दिगम्बर तीर्थोंकी यात्राको वे गये थे और उनका स्वयं आँखों देखा वर्णन उक्त पुस्तकमें है। श्रवण-बेल्गोल, मूडबिद्री आदिसे लौटते हुए वे कचनेर, दौलताबाद, देविगिरि,

१-अनन्तकीर्ति-यन्थमालामें प्रकाशित 'भगवती-आराधना' की विस्तृत भूमिकामें इस टीकाकी प्रशस्ति दी गई है।

२ देखो श्रीविजयधर्मसूरिसम्पादित 'प्राचीन तीर्थमालासंग्रह 'प्रथम भाग पृष्ठ ११३ १२१ और आगेके पृष्ठोंमें हमारा 'दक्षिणके तीर्थक्षेत्र ' शीर्वक लेख।

एलोरा, अहमदनगर और फिर नासिक, ज्यम्बक, तुङ्गीगिरिका वर्णन करते हैं और जो तीर्थ दिगम्बर हैं उन्हें दिगम्बर ही लिखते हैं। वे नासिक और तुङ्गीगिरिका वर्णन करके भी गजपंथकी कोई चर्चा नहीं करते, तब यही अनुमान करना पड़ता है कि कमसे कम सं० १७४६ तक तो इस तीर्थका अस्तित्व यहाँ नहीं था।

# तुङ्गीगिरि

# रामो सुग्गीव हणुउ गवयगवक्खो य णीलमहाणीलो । णवणवदीकोडीओ तुंगीगिरिणिव्बुदे वंदे ॥ ८ ॥

अर्थात् राम, हनुमान, सुग्रीव, गवय, गवाक्ष, नील, महानील आदि निन्यानवे कोटि मुनि तुङ्गीगिरिसे मोक्ष गये। संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें लिखा है 'तुंग्यां तु संगरहितो बलभद्रनामा '। इसमें तुङ्गीगिरिसे केवल बलभद्रके मुक्त होनेका उल्लेख किया है।

वर्तमान क्षेत्र मांगीतुङ्गी गजपंथ (नासिक) से लगभग अस्सी मीलपर है। वहाँ पास ही पास दो पर्वत-शिखर हैं। उनमेंसे एकका नाम माँगी और दूसरेका तुङ्गी संभवतः इस कारण पड़ा है कि तुङ्गी अधिक ऊँचा (तुङ्ग) है और दूसरा माँगी उसके पीछे है। मराठीमें 'माँगे 'का अर्थ पीछे होता है।

माँगी-शिखरकी गुफाओं में कोई साढ़े तीन सौ प्रतिमायें तथा चरण हैं और तुङ्गीमें लगभग तीस। यहाँ एक विशेषता यह देखी गई कि अनेक प्रतिमायें साधुओं की हैं जिनके साथ पीछी और कमण्डल भी हैं और पास ही शिलाओं पर उन साधुओं के नाम भी लिखे हुए हैं। माँगी के एक शिलालेख में वि० सं० १४४३ स्पष्ट पढ़ा जाता है। अन्य सब लेख इसके पीछे के हैं। पर माँगी या तुङ्गी नाम किसी भी पुराने लेख में नहीं पढ़ा गया।

माँगीगिरि अपेक्षाकृत अधिक विस्तीर्ण है और उसमें मूर्तियाँ और शिलालेख भी बहुत है; परन्तु उसका नाम निर्वाण-काण्ड या अतिशयक्षेत्र काण्ड आदिमें कहीं नहीं मिला। राम-हनुमानकी तपस्याका सूचक कोई चिह्न या लेखादि भी उसपर नहीं पाया जाता। हाँ, दोनों पर्वतोंके मध्यमें एक स्थान बतलाया जाता है कि वहाँ बलभद्रने कृष्णका दाह-संस्कार किया था। पर यह कथन निर्वाणकाण्डसे विरुद्ध जाता है। उसके अनुसार तो यहाँ राम (बलभद्र) का मोक्ष-स्थान सिद्ध होता है जब कि यादव बलभद्र तो गजपंथसे निर्वाण प्राप्त हुए हैं।

यद्यपि यह स्थान पाँच सौ वर्षसे भी अधिक पुराना है परन्तु 'तुङ्गीगिरि' नामसे और फिर 'माँगीतुङ्गी' के नामसे इसकी प्रसिद्धि कबसे हुई, यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है शीलविजयके समयमें संवत् १७४६ में यह तुङ्गीगिरि नामसे प्रसिद्ध था। मट्टारक विश्वभूषणकी पूजाका नाम यदि मांगीतुङ्गी-पूजन हो, तो कहना होगा कि संवत् १७२२ के लगभग इसे माँगीतुङ्गी भी कहने लगे थे।

एक अद्भुत बात यह है कि पं० आशाधर अपने त्रिषष्टिस्मृति-शास्त्रमें राम, हनुमान आदिका मोक्ष-स्थान सम्मेदशिखर मानते हैं । इसी तरह रविषेणाचार्य अपने पद्मचरितमें भी हनुमानका मोक्ष या निर्वाण सम्मेदशिखरसे मानते हैं ।

उत्तरपुराणके अनुसार भी सुग्रीव, हनुमान आदि पाँच सौ राजाओंके साथ रामचन्द्रने सम्मेदशिखरसे मोक्ष प्राप्त किया है।

बम्बईके ' ऐलक पन्नालाल सरस्वती-भवन ' में एक गुटका है उसमें द्विज विश्वनाथकी एक रचना है जिसमें १३ छप्पय छन्द हैं, पर उसका नाम कुछ नहीं लिखा। उसमें गिरनार, शत्रुञ्जय, मगसी-मंडन पार्श्वनाथ, अन्तरीक्ष, चम्पा-पुरी, पावापुरी, हस्तिनापुर, पैठन-मुनिसुत्रत, कुण्डलगिरि, पाली-शांतिजिन, गोपाचल (ग्वालियर) का वर्णन करके अन्तिम तेरहवें छप्पयमें इस प्रकार लिखा है—

> तुङ्गीगिरिके माहिं सकल असुरासुर जाणे, शास्त्र सकल सिद्धांत नाम बलभद्र बखाने । सिद्धा बहु मुणिराज जाइ सिववनिता पाम्या, रोग-सोग-संताप-कष्ट आपद सहु वाम्या ॥ बलभद्रदेवने पूजवा, सकल संघ वंदो बली। द्विज विश्वनाथ इम उच्चरे, भजो भाव-मन-वच कली ॥ १३॥

१-साकेतभेतित्सद्धार्थवने श्रित्वा बलस्तपः । शिवगुप्तजिनात्सिद्धः सम्मेदेऽणुमदादियुक् ॥ ८० ॥

२-निर्दग्धमोहनिचयो जैनेन्द्रं प्राप्य पुष्कलं ज्ञाननिधिम् । निर्वाणगिरावसिधच्छ्रीशैलः श्रमणसत्तमः पुरुषरविः ॥ ४५ — पर्व १३

इसमें भी माँगी-तुङ्गी नहीं केवल तुङ्गीगिरि नाम है। द्विज विश्वनाथका ठीक समय मालूम नहीं हो सका, पर वे किसी अर्वाचीन भट्टारकके ही शिष्य थे।

# श्रमणगिरि या ऋष्यद्रि

अंगानंगकुमारा विक्खापंचद्धकोडिरिसिसहिया। सुवण्णगिरिमत्थयत्थे णिव्वाण गया णमो तेसि॥९॥

अर्थात् श्रमणागिरिके मस्तकसे अंग-अनंगकुमार आदि साढ़े पाँच करोड़ विख्यात मुनियोंका निर्वाण हुआ ।

श्रमणिगिरिके अपभ्रंश क्रमशः श्रवन, सवन, सोन, सोनागिरि हो जाते हैं, इसलिए साधारण समझ यह हो गई है कि दितया स्टेटका वर्तमान सोनागिरि ही श्रमणिगिरि सिद्धक्षेत्र है। परन्तु इस विषयमें सन्देह करनेकी काफी गुंजाइश है।

निर्वाण-भक्तिका नवाँ पद्य इस प्रकार है---

द्रोणीमित प्रवरकुण्डलमेट्रके च वैभारपर्वततले वरासेद्धकूटे। ऋष्यद्रिके च विपुलाद्रिबलाहके च विन्ध्ये च पोदनपुरे वृषदीपके च ॥

इसके 'ऋष्यद्रिके'का अर्थ टीकाकार श्रीप्रभाचन्द्रने 'श्रमणागरौ ' किया है। अर्थात् इसके अनुसार भी श्रमणागिरि सिद्धक्षेत्र है। परन्तु वैभार, बलाहक, विपुलाचलके साथ उल्लेख होनेसे यह खयाल आता है कि कहीं यह श्रमणागिरि भी वैभार आदि पाँच पर्वतोंमेंसे एक न हो। पाठक जानते हैं कि राजगृहके पास पाँच पर्वत हैं जिनके नाम क्रमशः वैभार, विपुल, उदय, रत्न और श्रमणागिरि हैं।

दिगम्बरजैनिडिरेक्टरीमें यही पाँच नाम दिये हुए हैं परन्तु कहीं कहीं श्रमणिरिको सुवर्णगिरि या सोनागिरि भी लिख दिया है और इसका कारण श्रमणके अपभ्रंश-रूपकी और सुवर्णके अपभ्रंशकी प्रायः समानता है।

श्रीविजयसागर साधुकी संवत् १६६४ में लिखी हुई तीर्थमालामें सुवर्णागिरि

१ ' सवणागिरिवरसिंहरे ' भी पाठ मिलता है।

२ ऐ० प० स० भवनके एक गुटकेमें 'ऋष्यद्रिके'के स्थानपर 'रूप्याद्रिके' पाठ दिया है, जो बिल्कुल अद्भुत है। श्रमण सोना बनते-बनते चाँदी बन गया!

३ देखो पं० पन्नालालजी सोनी-द्वारा सम्पादित 'क्रिया-कलाप' पृष्ठ २२६।

और संवत् १५६५ की पं॰ हंससोम-रचित 'पूर्वदेशीय चैत्य-परिपाटी'में सोवनिगरि लिखा हुआ है ।

श्रीयतितृषभकी 'तिलोय-पणात्ति'में विपुल, वैभार आदिके साथ ऋषिशैलका उक्लेख है—

> सुरखेयरमणहरणे गुणणामे पंचसेलणयरिम (णियडिम ?) विउलिम पव्वद्वेर वीरिजणो अहकत्तारा ॥ ६४ ॥ चउरस्सो पुव्वाए रिसिसेलो दाहिणाए वैभारो । णइरिदिदिसाए विज्ञो दोण्णि तिकोणिहदायारा ॥ ६५ ॥

षट्खंडागमकी वीरसेनस्वामिकृत धवलाटीकामें भी पंच-पहाड़ियोंका उल्लेख इस प्रकार किया गया है—

पंचसेलपुरे रम्मे विउले पव्वदुत्तमे णाणादुमसमाइण्णे देव-दाणवःवंदिदे । महावीरेण अत्था कहियो भवियलोयस्स ॥

उक्त उल्लेखके पश्चात् उक्त प्रन्थमें 'अत्रोपयोगिनौ श्लोको ' कहकर निम्न लिखित दो प्राचीन श्लोक और भी उद्भृत किये हैं जो इन पहाड़ियोंके नामों (ऋषिगिरि, वैभार, विपुल, चन्द्र और पाण्डु) के सिवाय उनकी दिशाओं और आकारके सम्बन्धमें भी कुछ प्रकाश डालते हैं। ये ही श्लोक जयधवलोंमें भी आये हैं—

ऋषिगिरिरैन्द्राशायां चतुरस्रो याम्यदिशि च वैभारः । विपुलगिरिर्नैऋत्यामुभौ त्रिकोणौ स्थितौ तत्र ॥ धनुराकारश्चंद्रो वारुण-वायव्य-सामदिक्षु ततः । वृत्ताकृतिरैशान्यां पाण्डुः सर्वे कुशाग्रवृत्ताः ॥

श्रीजिनसेनकृत हरिवंशपुराणके तृतीय सर्गमें इन पहाड़ियोंका उल्लेख इस प्रकार हुआ है—

ऋषिपूर्वो गिरिस्तत्र चतुरस्नः सनिर्झरः । दिग्गजेन्द्र इवेन्द्रस्य ककुभं भूषयत्यलम् ॥ ५३ ॥

१ देखो श्रीविजयभर्मस्रि-सम्पादित 'प्राचीनतीर्थमाला-संग्रह' (प्रथम भाग) पृष्ठ ९ और १७।

वैभारो दक्षिणामाशां त्रिकोणाकृतिराश्रितः । दक्षिणापरदिग्मध्यं विपुलश्च तदाकृतिः ॥ ५४ ॥ सज्यचापाङ्गतिस्तिस्रो दिशो व्याप्य बलाहकः । शोभते पांडुको वृत्तः पूर्वोत्तरिदगन्तरे ॥ ५५ ॥

इस उल्लेखेंभ चन्द्रके स्थानमें बलाहक लिखा है।

व्यासकृत महाभारतमें भी इन पाँच पर्वतोंका उल्लेख है। परन्तु नामोंमें कुछ अन्तर पड़ गया है-वैहार ( वैभार ), बराह, वृषभ, ऋषिगिरि और चैत्यक।

इनमेंका बराह और निर्वाणभाक्ति तथा हरिवंशका बलाहक ( बराहक ) एक ही हैं और ऋषिगिरि तो श्रवणिगिर है ही।

बौद्धोंके ' चूलदुक्खक्कक्ष्मसुत्त' में राजग्रहके समीपकी ऋषिगिरिकी काल-शिलाका वर्णन आया है जहाँ बहुतसे निगांठ साधु तपस्याकी तीव वेदना सह रहे थे । अतएव बौद्धोंके अनुसार भी राजगृहके समीप ऋषिगिरि था जहाँ निर्प्रन्थ मुनि तपस्या करते थे और उसीका अपर नाम श्रमणींगीर है।

इन सब उल्लेखोंको देखते हुए ऐसा माल्म होता है कि राजगृहके समीपके पाँच पर्वतों में से ही एक श्रमणिगिर होना चाहिए, वर्तमान सोनागिरि नहीं।

वर्तमान सोनागिरि तीर्थ बहुत प्राचीन नहीं जान पड़ता। सिद्धक्षेत्रके रूपमें तो इसकी प्रसिद्धि बहुत आधुनिक माल्र्म होती है। इस समय वहाँ ७० ८० मन्दिरोंका समृह है जिनसे सारा पर्वत ढँक गया है। परन्तु दो-चारको छोड़कर रोष सब सौ-सवा सौ वर्षके भीतरके ही बने हुए हैं। वहाँ प्राचीन मूर्तियोंका प्रायः अभाव है और शिल्पकलाकी दृष्टिसे तो शायद एक भी मूर्ति ऐसी नहीं है जो कुछ महत्त्व रखती हो।

वहाँका मुख्य मन्दिर श्रीचन्द्रप्रभ भगवानका है (अनंगकुमारका नहीं)। उसका जीर्णोद्धार वि॰ सं॰ १८८३ में मथुराके सेठ लखमीचन्दजी द्वारा हुआ था। उसमें एक शिलालेख भी लगा दिया गया है जो किसी जीर्ण मन्दिरके ाशिलालेखका सारांश बतलाया गया है। उसकी नकल हम यहाँ देते हैं---

> मन्दिरसह राजत भये, चंद्रनाथ जिनईस । पोशसुदी पूनम दिना, तीन-सतक-पैतीस ॥

१ देखो त्रिपटकाचार्य श्रीराहुल सांकृत्यायनदारा अनुवादित ' बुद्धचर्या ' पृष्ठ २३०।

मूलसंघ अर गण करो (ह्यो ), बलात्कार समुझाय । श्रवणसेन अरु दूसरे, कनकसेन दुइ भाय ॥ बीजक अक्षर बाँचके, कियो सु निश्चय राय । और लिख्या तो बहुत सौ सो निहं परचा लखाय ॥ द्वादश सतक वरूतरा, पुन्यी जीवनसार । पारसनाथ-चरण तरें तासों विदी (धी) विचार ॥

इसमें बतलाया गया है कि संवत् ३२५ पौष सुदी १५ का उक्त जीर्ण शिलालेख था और उसमें मूलसंघ बलात्कारगणके श्रवणसेन-कनकसेन, दो भाइयोंका
उल्लेख था। परन्तु जब तक उक्त मूललेखकी प्राप्ति न हो तब तक उसके विषयमें
निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता और यह बात तो बिल्कुल ही समझमें
नहीं आती कि जीर्णोद्धार करानेवालेंने इतनी महत्त्वपूर्ण वस्तुको सुरक्षित क्यों
नहीं रक्खा और आखिर वह शिलालेख गया कहाँ १ नये लेखके साथ वह भी
तो सुरक्षित रह सकता था।

मूल लेखमें जो मूलसंघ और बलात्कारगणका उल्लेख बतलाया जाता है उससे उसके संवत् ३३५ के होनेमें पूरा सन्देह हैं। क्योंकि विक्रमकी चौथी शताब्दीमें बलात्कारगणका अस्तित्व ही नहीं था। इसके सिवाय चौथी शताब्दिकी लिपि इतनी दुष्पाट्य होती है कि जीणोंद्वार करनेवालोंके द्वारा वह पढ़ी ही नहीं जा सकती थी।

हमारा अनुमान है कि मूल लेखमें संवत् सं० १३३५ होगा जो अस्पष्टताके कारण या टूटा होनेके कारण सं० ३३५ पढ़ लिया गया है। और वह लेख पूरा नहीं पढ़ा गया, इसे तो उक्त सारांश लिखनेवालेने स्वीकार भी किया है।

तेरहवीं चौदहवीं शताब्दिकी मूर्तियाँ और मन्दिर सोनागिरिके आसपासके प्रान्तमें और भी अनेक मिले हैं। उक्त सारांशमें ही पार्श्वनाथ के पद-तलके एक लेखका समय सं० १२१२ दिया है। श्रमणसेन और कनकसेन नाम प्रतिष्ठाकारक मुनियोंके मालूम होते हैं।

यह जाननेका कोई साधन नहीं है कि तेरहवीं शताब्दिमें इस स्थानको श्रमण-गिरि कहते थे या नहीं और जब तक ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिल जाता तब तक इस क्षेत्रका श्रमणगिरि होना और निर्वाण क्षेत्र होना संशयास्पद ही है।

यह बात भी नोट करने लायक है कि सोनागिरिके आसपास देवगढ़, खजराहा, आदि स्थान बहुत प्राचीन हैं और देवगढ़में तो गुप्तकाल तकके लेख मौजूद हैं। शिल्पकला भी वहाँकी अपूर्व है जब कि सोनागिरिमें यह कुछ भी नहीं है। प्राचीनताका एक भी निदर्शन वहाँ प्राप्य नहीं।

सोनागिरि गोपाचल (ग्वालियरके) के भट्टारकका एक शाखा-पीठ है जो गोपाचल-पीठकी स्थापनाके बादका है। अतः इस शाखा-पीठकी स्थापनाके लगभग ही इस तीर्थकी नींव डाली गई होगी।

# रेवा-तटके तीर्थ

दहमुहरायस्स सुआ कोडी पंचद्धमुणिवरं सहिया।
रेवाउहयमिं तीरे णिव्वाण गया णमो तेसिं॥१०॥
रेवाणइए तीरे पिव्छमभायमिं सिद्धवरकूटे
दो चक्की दह कप्पे आहुदृयकोडिणिव्वुदे वंदे॥११॥
रेवाँतडिम तीरे संभवनाथस्स केवलुप्पत्ती।
आहुदृयकोडीओ निव्वाण गया णमो तेसिं॥

रेवा या नर्मदा नदी अमरकंटकसे लेकर खंभातकी खाड़ी तक १७७० मील लम्बी है। जब तक स्थानोंका ठीक ठीक निर्देश न मिले तब तक उसके तटके तीर्थ कहाँ कहाँ थे इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। पहली गाथामें रेवाके दोनों किनारोंसे साढ़े पाँच कोटि मुनियोंका निर्वाण होना लिखा है जिसमें दशमुख राजा (रावण) के पुत्र प्रधान थे और दूसरी गाथामें रेवाके पश्चिम (या दक्षिण) भागके सिद्धवरकूटसे दो चक्रवर्ती और दश कन्दर्प या कामदेवोंका सिद्ध

१ किसी किसी प्रतिमें 'रेवाउइयतडग्गे' पाठ है। २ 'रेवातडिंग्म तीरे' भी पाठ मिलता है।

३ श्रीपन्नालाल सरस्वती-भवनके गुटकेमें 'दिवखणभायम्मि 'पाठ है।

४ यह गाथा उक्त सरस्वतीभवनके गुटकेमें है। क्रियाकलापके सम्पादकने भी इसको टिप्पणमें दिया है।

५ स्वर्गीय रायबहादुर डा० हीरालालजीने सिद्ध किया था कि रावण जिस लंकाका राजा था वह सुदूर दक्षिणमें नहीं किन्तु अमरकंटक (नमेंदाके उद्गमस्थान) के पास थी। इसके लिए उन्होंने अपने लेखोंमें अनेक प्रमाण दिये हैं। नमेदाके तटसे रावणके पुत्रोंका मोक्ष जाना इस संभावनाका पोषक है।

होना बतलाया है। इसमें भी स्थानका निर्देश नहीं है कि वह कहाँ था, सिर्फ स्थानका नाम भर दिया है।

किसी किसी प्रतिमें (सबमें नहीं) रेवातटपर सम्भवनाथ तीर्थङ्करको केवल ज्ञानकी उत्पत्ति बतलाई है और उसके साथ भी साढ़े तीन कोटि मुनियोंका निर्वाण बतलाया है।

संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें इन निर्वाण-स्थलोंका जिन्न नहीं है परन्तु चूँिक विन्ध्या-चल रेवाके किनारे किनारे बहुत दूरतक चला गया है और उसमें 'विन्ध्ये 'पद दिया है, इसलिए इनका अन्तर्भाव अवश्य हो सकता है।

प्रारम्भिक गाथामें दशमुख राजाके पुत्रोंके नाम नहीं हैं कि वे कौन कौन थे। इंद्रजीत और कुम्भकर्णका निर्वाण तो आगेकी एक गाथामें 'चूलगिरि 'से बतलाया गया है।

दूसरी गाथामें निर्दिष्ट किया हुआ 'सिद्धवरक्ट ' इस समय बड़वाह ( इन्दौर ) से ६ मीलकी दूरीपर माना-पूजा जा रहा है और गजपन्थके समान इसकी स्थापनाका इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है। इसके स्रष्टा और विधाता भी एक भट्टारकजी थे जिनका नाम महेंद्रकीर्ति था और जो इन्दौरकी गद्दीके अधिकारी थे। उन्होंने ओंकारेश्वरके राजीको प्रसन्न करके उससे जमीन प्राप्त की और संवत् १९५० के लगभग इस क्षेत्रकी नींव डाली। उस समय अजमेरसे निकलनेवाले 'जैनप्रभाकर 'पत्रमें, जिसके सम्पादक शायद छोगालालजी बिलाला थे, यह प्रकाशित हुआ था कि नर्मदाकी धाराके हट जानेसे ओंकारेश्वरके पास पुराने मन्दिरोंके कुछ अवशेष निकल आये हैं और यह अनुमान किया गया है कि यहीं निर्वाण-काण्डका सिद्धवरक्ट था। सबसे पहले इन्दौरके सेठ भूरजी सूरजमल मोदीने माघ सुदी १५ सं० १९५१ में एक मन्दिरका जीणोंद्धार कराके उसकी प्रतिष्ठा कराई। उसके बाद अन्य दो मंदिरोंका भी जीणोंद्धार हुआ और धर्मशालायें आदि बनाई गई।

मंदिर अवश्य जीर्ण-शीर्ण थे परन्तु जिस स्थानपर थे वह सिद्धवरकूट ही है, इसका और कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है।

संवत् १७४६ में तीर्थयात्राको निकलनेवाले श्रीशीलविजयजीने अपनी

१ यह राजा भिलाला जातिका है और इस वंशका अधिकार सन् ११३५ से अबतक ओंकारेश्वरपर चला आ रहा है।

'तीर्थमाला'में नर्मदाके पासके तमाम जैन-अजैन तीर्थोंका वर्णन लिखा है। पहले है। वोंके मान्धाताका वर्णन करके, जो वर्तमान सिद्धवरकूटसे बहुत ही पास है, वे खंडवा और बुरहानपुरकी तरफ चले जाते हैं, खंडवाके दिगम्बर जैनोंका वर्णन भी करते हैं परन्तु इस क्षेत्रका जिक्र तक नहीं करते। इससे मालूम होता है कि उस समय इस तीर्थका अस्तित्व न था।

संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें भी इस तीर्थका नाम नहीं है।

# चूलगिरि

#### वडवाणीवरणयरे दक्खिणभायम्मि चूलागिरिसिहरे । इंदाजियकुंभयण्णो णिव्वाण गया णमो तेसि ॥ १२

अर्थात् बड़वानी नगरसे दक्षिणकी ओर चूलिगिरि-शिखरसे इन्द्रजीत-कुंभकर्णादि मुनि मोक्ष गये।

वर्तमानमें बड़वानी नगर मऊ स्टेशनसे लगभग ९० मील है और एक छोटी-सी रियासतकी राजधानी है। दि० जैन डिरेक्टरीके अनुसार चूलिगिरमें २२ मिन्दरोंके जीणींद्धारका समय वि० सं० १२३३, १३८० और १५८० है। प्रतिष्ठाचार्योंके नाम नन्दकीर्ति और रामचन्द्र हैं। एक अत्यन्त विशाल प्रतिमाके कारण इस तीर्थको 'बावन-गजा 'कहने लगे हैं।

दि॰ जैन डिरेक्टरीमें लिखा है कि 'बड़वानी 'नाम पुराना नहीं है । लगभग ४०० वर्ष पहले इसका नाम सिद्धनगर था; पीछे किसी समय बड़वानी हुआ होगा। वहाँकी रंगाराकी बावड़ीके एक लेखसे ऐसा ही मालूम होता है। परन्तु हमारी समझमें बड़वानी नाम चार सौ वर्षसे तो अधिक पुराना है, क्योंकि निर्वाण-काण्डकी रचनाका ठीक समय निश्चित न होनेपर भी वह छह-सात सौ वर्षसे कम पुराना तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, सम्भव है कि सिद्धनगर बड़वानीके ही आसपास कहीं हो और वहीं सिद्धवरकूट भी रहा हो।

श्रीरविषेणाचार्यके पद्मचिरतके ७८ वें पर्वमें यह तो लिखा है कि इन्द्रजीत-मेघनाद आदिने लंकामें ही दीक्षा ली थी परन्तु उसमें निर्वाण-स्थानका उल्लेख नहीं है। उत्तरपुराणमें भी इन्द्रजीत आदिका मोक्ष-स्थान नहीं बतलाया है परन्तु सुग्रीव, हनुमान, बिभीषण आदिके साथ रामचन्द्रका निर्वाण-स्थल सम्मेदिशाखर लिखा है। यदि 'आदि' शब्दसे इन्द्रजीत आदिका भी ग्रहण किया जाय तो फिर जनका मक्ति-स्थान सम्मेदिशाखर होना चाहिए।

# द्रोणगिरि

# फेलहोडीवरगामे पिच्छमभायम्मि दोणगिरिसिहरे। गुरुदत्ताइमुणिंदा णिव्वाण गया णमो तेसिं॥ १४

अर्थात् फलहोड़ी ग्रामके पश्चिम भागमें जो द्रोणगिरि-शिखर है उसपरसे गुरुदत्तादि मुनि मोक्षको गये।

इस समय बुन्देलखण्डकी बिजावर रियासतके सेंदपा गाँवके समीपका पर्वत द्रोणगिरि सिद्धक्षेत्र माना जाता है। सेंदपा ग्राममें एक मन्दिर और द्रोणगिरिपर २४ मन्दिर हैं। मूलनायक आदिनाथकी प्रतिमा संवत् १५४९ की प्रतिष्ठा की हुई है। शेष मन्दिर और प्रतिमार्थे आधुनिक हैं। पासमें कोई फलहोडी नामका ग्राम नहीं है और न कोई ऐसा प्राचीन लेख ही है जिसमें द्रोणगिरिका उल्लेख हो।

श्वेताम्बर सम्प्रदायका एक प्रसिद्ध तीर्थ जोधपुर रियासतमें मेड़ताके पास फलहोड़ी या फलोधी नामका है जिसका वर्णन श्रीजिनप्रभसूरिके विविध तीर्थ-कल्पमें (वि०१३६४-८९) इस प्रकार किया गया है—" अत्थि सवालक्ख-देसे मेडतयनगरसमीविठिओ वीरभवणाइनाणाविहदेवालयाहिरामो फलबद्धीनामगामे तत्थ फलविद्धनामाधिजाए देवीए भवणमुत्तुंगसिहरं चिट्टइ।" सन्देह होता है कि कहीं उक्त फलोधी ही किसी समय दिगम्बर-तीर्थ न रहा हो।

# मेढगिरि

# अच्चलपुरवरणयरे ईसाणे भाए मेढगिरिसिहरे। आहुटुयकोडीओ णिव्वाण गया णमो तेसिं॥ १६

अर्थात् अचलपुर नगरके ईशान भागमं मेढिगिरि-शिखरसे साढ़े तीन करोड़ मुनियोंका मोक्ष हुआ। मेढिगिरि मेध्यिगिरिका अपभ्रंश माल्म होता है। मेध्य शब्दका अर्थ पवित्र है। बौद्धधर्मके 'उपिलसुत्त '(बुद्धचर्या पृष्ठ ४४९) में दण्डकारण्य, किलंगारण्य, मेध्यारण्य और मातंगारण्यका उल्लेख आया है। आश्चर्य नहीं जो मेध्यारण्य और मेढींगिरि एक ही हों।

१ श्रीपन्नालाल-सरस्वती-भवनके गुटकेमें यद्द गाथा नहीं है।

संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें 'प्रवरकुण्डलमेद्रके च 'पाठ है और उसकी टीकामें श्रीप्रभाचन्द्राचार्यने खुलासा किया है 'प्रवरकुण्डले प्रवरमेद्रके च।'

इस समय बराइके एलचपुरसे १२ मीलपर जो 'मुक्तागिरि' है, वही सिद्धक्षेत्र मेढिगिरि बतलाया जाता है। परन्तु यह समझमें नहीं आता कि मेढिगिरिका मुक्तागिरि नाम कैसे हो गया। न तो इन दोनों नामोंमें कोई उच्चारण-साम्य है और न अर्थ-साम्य।

रा० ब० डाक्टर हीरालालके 'लिस्ट आफ इंस्क्रिप्शन्स इन सी० पी० एण्ड बरार'में मुक्तागिरिके लेखोंका उल्लेख करते हुए लिखा है कि वहाँ ४८ मन्दिर हैं जिनमें कोई ८५ मूर्तियाँ हैं। उनमेंसे अनेकोंपर संवत् हैं जिनसे वे सन् १४८८ (सं० १५४५) से लगाकर १८९३ (सं० १९५०) तककी सिद्ध होती हैं।

अमरावतीसे खरपी नामक गाँव तक पक्की सड़क गई है और वहाँसे लगभग तीन मील मुक्तागिरि है। इस खरपी गाँवमें कारंजाके भट्टारक पद्मनिद्की समाधि है जिनका समय वि० सं० १८७६ है। दि० जैन डिरेक्टरीके अनुसार कारंजाकी गद्दीपर, जो मान्यखेटकी गद्दीकी ज्ञाखा थी, ३६ भट्टारक हो चुके हैं। संवत् १५०० के लगभग यह गद्दी स्थापित हुई थी। मुक्तागिरिके प्राप्त लेखोंमें कोई भी वि० सं० १५४० के पहलेका नहीं है। सम्भव है, कारंजामें पट्ट स्थापित होनेके बाद ही इस क्षेत्रकी प्रसिद्धि की गई हो और अचलपुर (एलचपुर) के ईशानकोणमें इस स्थानकी स्थिति होनेसे ही निर्वाणकाण्डके अनुसार इसे मेद्रगिरि समझ लिया गया हो।

अचलापुर या अचलपुर एलचपुर ही है, इसका सबसे पुष्ट प्रमाण यह है कि आचार्य हेमचन्द्रको अपने प्राकृत-व्याकरणमें इस वर्ण-व्यत्ययके लिए एक सूत्रकी ही रचना करना पड़ी है—'अचलपुरे चलोः 'अचलपुरे चकार-लकारयोर्व्ययो भवति अलचपुरं ॥ २, ११८। हेमचन्द्रके समयमें जो अलचपुर कहा जाता था, वही अब एलचपुर कहा जाने लगा है।

डा० हीरालालके कथनानुसार तीवरखेड़में एक ताम्न-पट मिला है जो अचल-पुरमें लिखा गया था। उसमें राष्ट्रकूट राजाओंका उल्लेख है और वह शक संवत् ५५३ (वि० सं०६८८) का है। इससे मालूम होता है कि बहुत प्राचीन-कालसे एलचपुर अचलपुर नामसे विख्यात है।

# कुन्थु-गिरि

# वंसत्थलवरणयरे पिच्छम भायम्मि कुंथुगिरिसिहरे। कुलदेसभूसणमुणी णिव्वाण गया णमो तेसिं॥ १७॥

अर्थात् वंशस्थलपुरके पास पश्चिमकी ओरके कुंथुगिरिके शिखरसे कुलभूषण और देशभूषण मुनिका निर्वाण हुआ।

निर्वाण-भक्तिमें इसका नाम नहीं आया है। 'वंसत्थलिम णयरे ' और 'वंस-त्थलवर-नियडे ' दो पाठ मिलते हैं परन्तु हमारी समझमें 'वंसत्थलउरिणयडे (वंशस्थलपुरिनकटे) पाठ होना चाहिए। श्रीरिविषेणाचार्यके पद्मचिरत (पर्व ४०) में वहाँके राजाको वंशस्थलपुरेश कहा है और उस स्थानको वंशस्थल । वंशस्थलके पास बाँसोंका घना जंगल था जिसका नाम वंशधर थाँ। इसी वंशिरिपर रामचन्द्रने जिनेन्द्रके सहस्रों चैत्य बनवाये । इससे मालूम होता है कि वंशस्थलपुरके सभीप वंशिगिरिपर चैत्य और चैत्यालय बने थे और वहींपर कुलभूषण-देशभूषणका मोक्ष हुआ था। ऐसी दशामें वंशिगिरि ही कुन्थुगिरि होगा। यद्यीप पद्मपुराणमें उसे कुन्थुगिरि कहीं नहीं कहा है।

पद्मचरितमें आगे चलकर चालीसवें पर्वमें लिखा है कि रामके द्वारा चैत्य

१—वंशस्थलपुरेशश्च महाचित्तः सुरप्रभः। सलक्ष्मणं सपत्नीकं पद्मनाभमपूजयत्॥ २॥

२—नानाजनोपभाग्येषु देशेषु निहितेक्षणौ । धारौ ऋमेण सम्प्राप्तौ पुरं वंशस्थलयुतिं ॥ ९ ॥

३—अपश्यतां च तस्यान्ते वंशजालातिसंकटं ।

नगं वंशधराभिख्यं भित्वेयं भुवमुद्गतं ॥ ११ ॥

छायया तुङ्गशृङ्गाणां यः सन्ध्यामिव संततं ।

दधाति निर्झराणां च हसतीव च शिकरैः ॥ १२ ॥

तत्र वंशगिरौ राजं ( ज्ञा १ ) रामेण जगदिन्दुना

निर्मापितानि चैत्यानि जिनेशाना सहस्रशः ॥ २७ ॥

बननेसे इस तुङ्ग पर्वतका नाम रामिगिर प्रसिद्ध हुआ है'। वंशस्थलपुरमें रहते रहते ऊब जानेसे रामचन्द्र लक्ष्मणसे आगे कहीं स्थान बनाकर रहनेकों कहते हैं। इस प्रसंगमें कहा है कि कर्णरवा नदीके आगे सुनते हैं कि रोमांचित करनेवाला दण्डकारण्य है जो भूमिगोचिरयोंके लिए दुर्गम है'। रामिगिरिसे चल कर दिक्षणांभाधि देखा और जानकीके कारण कोस-कोस चलकर दोनों माई कर्णरवा नदीपर पहुँचे।

इस सब वर्णनसे कुन्थुगिरि इस समय जहाँ माना जाता है वहाँ नहीं होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान कुन्थुगिरिके आगे दण्डकारण्य नहीं हो सकता।

पद्मपुराणके उक्त रामिगिरिका वर्णन हिरवंशपुराणमें भी है कि वहाँ कुछ दिन आरामसे रहकर वे पुरुषश्रेष्ठ (पांडव) कौशल देशमें पहुँचे और वहाँ भी कुछ महीने रह कर रामिगिरि गये जो पूर्वकालमें रामलक्ष्मण-द्वारा सेवित था और जहाँ पर्वतपर रामचन्द्रने सैकड़ों चैत्यालय बनवाये थे ।

यह कौशल दक्षिण कौशल या महाकौशल होगा जो गोदावरी और महानदीके बीच पूर्वकी ओर है। आधुनिक छत्तीसगढ़ महाकौशलमें ही है। रामचन्द्र भी चित्रकूटसे चल कर इसी महाकौशलमें आये होंगे। इसके आगे ही दंडकारण्य शुरू होता है।

चीनी यात्री हुएनत्सांग किंगकी राजधानीसे तीन सौ मील चल कर कौशल राजमें पहुँचा था। उसने इस राज्यका घेरा एक हजार मील बताया है।

१---रामेण यस्मात्परमाणि तस्मिन् जैनानि वेश्मानि विधापितानि । निर्नष्टवंशाद्रिवचः स तस्माद्रविप्रभो रामगिरिः प्रसिद्धः ॥ ४५ ॥

३ — विश्रम्य तत्र ते सौम्या दिनानि कतिचित्सुखं।
याताः क्रमेण पुन्नागविषयं कौशलाभिष्यं ॥ १७ ॥
स्थित्वा तत्रापि सौख्येन मासान्कतिपयानिष ।
प्राप्ता रामगिरिं प्राग्यो रामलक्ष्मणसेवितः ॥ १८ ॥
चैत्यालया जिनेन्द्राणां यत्र चन्द्रार्कभासुराः।
कारिता रामदेवेन संभाति शतशो गिरौ ॥ १९ ॥—सर्ग ४६ ॥

इसके उत्तरमें उज्जैन, पश्चिममें महाराष्ट्र, दक्षिणमें आन्ध्र और कर्लिंग और पूर्वमें उड़ीसा था। अर्थात् तापी नदी तटके बुरहानपुर, गोदावरीके नांदेड, छत्तीसगढ़के रतनपुर और महानदीके उद्गमस्थान नवगढ़ तक इस देशकी सीमा रही होगी।

इमारे अनुमानसे कालिदासके मेघदूतका रामगिरि ही यह रामगिरि होगा। इसके आगे दण्डकारण्यका होना ठीक जान पड़ता है। कर्णरवा नदी शायद महानदी हो।

छत्तीसगढ़के सरगुजा स्टेटका रामगढ़ ही कालिदासका रामगिरि माना जाता है। यह लक्ष्मणपुर गाँवसे १२ मील है। इस टेकरीपर कई गुफायें हैं और बड़े बड़े पत्थरोंसे बनाये हुए मन्दिरोंके अवशेष हैं। एक गुफामें दोहजार वर्ष पहलेके प्राचीन चित्र भी हैं।

श्री उग्रादित्याचार्यने अपना ' कल्याणकारक ' नामक वैद्यक-ग्रन्थ भी शायद इसी रामगिरिपर रचा था—

> वेंगीशत्रिकलिंगदेशजननप्रस्तुत्यसानूत्कटः प्रोद्यद्वृक्षलतावितानिनरतैः सिद्धैश्च विद्याधरैः । सर्वे मंदिरकंदरोपमगुहाचैत्यालयालंकृते रम्ये रामगिराविदं विरचितं शास्त्रं हितं प्राणिनाम् ॥

इसमें रामगिरिके लिए जो विशेषण दिये हैं, गुहा-मिन्दरों और चैत्यालयोंकी जो बात कही है, वह भी इस रामगिरिके विषयमें ठीक जान पड़ती हैं। उग्रा-दित्यके समय भी वह सिद्ध और विद्याधरोंसे सेवित एक तीर्थ जैसा ही गिना जाता था।

इस सब बातोंके प्रकाशमें हम इस निर्णयपर पहुँचते हैं कि कुलभूषण-देशभूषण मुनिका मोक्षस्थान या तो यही रामगढ़ हैं या उसके आसपास कहीं महाकौशलमें ही होगा।

इस समय कुंथलीगिर निजाम-स्टिटमें हैं और बासी टाऊन रेल्वे स्टेशनसे लगभग २१ मील दूर हैं। वहाँपर मुनियोंके चरण-मन्दिरके सहित दस मन्दिर हैं। दिगम्बर जैन-डिरैक्टरीके अनुसार ये दसों मंदिर वि॰ सं॰ १९३१ के बादके बने हुए हैं। देशभूषण-कुलभूषणके मंदिरके विषयमें लिखा है। कि इस प्राचीन मंदिरका जीणींद्धार ईडरके भट्टारक कनककीर्तिने सं० १९३२ में कराया था। प्राचीन मंदिरके या मूल नायककी प्रतिमाके लेखादिका कोई उल्लेख नहीं है।

### कोटि-शिला

### जसहररायस्स सुआ पंचसयाई किलंगदेसिम। कोडिसिलाए कोडिमुणी णिव्वाण गया णमो तेसि॥

अर्थात् यशोधर राजाके पाँच सौ पुत्र और दूसरे एक करोड़ मुनि कोटिशिला परसे मुक्त हुए। यह कोटि शिला तीर्थ किलंग देशमें हैं। परंतु जिनप्रभस्रिने अपने विविधतीर्थकल्पमें उसे मगध देशमें बतलाया है और पूर्वाचार्योंकी कुछ गाथायें भी उद्भृत की है जिनमेंसे एकमें कहा है कि एक योजन विस्तारवाली कोटिशिला है और वह दशाण पर्वतके समीप है। वहाँ छह तीर्थकरोंके तीर्थों में अनेक करोड़ मुनि सिद्ध हुए हैं। एक और उद्भृत गाथामें कहा है कि उक्त शिलाको वासुदेव (कृष्ण) ने किसी तरह जानु तक उटाई। इसके पहलेके नारायणोंने उसे छत्रके समान बिल्कुल ऊपर तक, सिर तक, छाती तक, गर्दन तक, हृदय तक, किट तक, ऊरु तक और जानु तक उटाई थी।

हरिवंशपुराणके ५३ वें सर्गमें भी कोटि-शिलाके उठानेका वर्णन हैं और उसक विस्तार एक योजन लम्बा और एक योजन चौड़ा बतलाया हैं। पहले त्रिपृष्ट नारायणने बाँहोंसे उठाकर ऊपर फेंक दी थी, द्विपृष्ठने मूर्द्धा तक, स्वयंभुवने कण्ठ तक, पुरुषोत्तमने छाती तक, पुरुषसिंहने हृदय तक, पुण्डरीकने किट तक, दत्तकने जंघा तक, लक्ष्मणने घुटनों तक और अब अन्तिम नारायण कृष्णने चार अंगुल उठाई। पद्मपुराणके अड़तालीसवें पर्वमें भी कोटि-शिलाका और उसका लक्ष्मणद्वारा उठाये जानेका वर्णन हैं। परन्तु इन दोनों ही ग्रन्थोंमें वह कहाँ थी इसका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है।

तीर्थकल्पके कर्त्ता उसे मगधमें बतलाते हैं परन्तु पूर्वाचार्योंकी जिन गाथाओंको

१—इह भरतिष्वत्तमज्झे तित्थं मगहासु अत्थि कोडिसिला। अज वि जं पूइजइ चारण-सुर-असुर-जक्षेंहिं॥ २॥ —कोटिशिलाकर

२—जोअणपिहुलायामा दसन्नपन्वयसभीवि कोडिसिला । जिणछक्कतित्थसिद्धा तत्थ अणोगाउ मुणिकोडी ॥ १५ ॥ ३—छत्ते सिर्गिम गीवावच्छे उअरे कडीइ ऊरूसु । जाणू कहमवि जाणू णीया स वासुदेवेण ॥ १८ ॥

वे उद्धृत करते हैं उनमें दशार्ण पर्वतके समीप बतलाया है। दशार्ण मालवेका ही एक भाग था जिसमेंसे दशार्ण या धसान नदी बहती है और जिसकी राजधानी विदिशा या भिलसा थी। कालिदासने मेघदूतमें मेघको उत्तरकी ओर जानेका मार्ग बतलाते हुए कहा है कि नर्मदा और विन्ध्यके उस ओर दशार्ण देश मिलेगा जिसकी राजधानी वेत्रवती (बेतवा) के किनारे विदिशा है। अभी तक दशार्ण देश और दशार्ण नदीके उल्लेख बहुत मिले हैं परन्तु दशार्ण पर्वतका नहीं मिला। सम्भव है, दशार्ण नदी जिस पर्वतसे निकलती है उसीका नाम दशार्ण पर्वत हो।

निर्वाण-काण्डमें कोटि-ारीला कलिंग देशमें बतलाई है। कलिंग और मगधका सामंजस्य इस तरहसे हो सकता है कि उस समय (अशोकके बाद) कलिंग मगधके अधिकारमें होनेके कारण मगधमें ही गिना जाता होगा।

महानदी, गोदावरी और पूर्वीघाट तथा समुद्रके बीचके प्रदेशका नाम कलिंग था। यह उड़ीसाके दक्षिणमें था।

बौद्धोंके 'चूल-दुक्खक्खन्ध सुत्ते'में राजगृहके समीप ऋषिगिरिकी काल-शिलाका वर्णन आता है जहाँ बहुतसे निर्मन्थ साधु तपस्याकी तीव्र करु-वेदना सहन कर रहे थे। सम्भव है, तीव्र वेदनाके कारण बौद्धोंने कोटि-शिलाको ही काल-शिला कह दिया हो और यदि यह ठीक हो तो जिनप्रभसूरिका मगधमें कोटि-शिला तीर्थका बतलाना ठीक हो सकता है। ब्रह्मचारी शीतल प्रसादजी गंजाम जिलेके मालती पर्वतको कोटिशिला बतलाते हैं, परन्तु इसके लिए कोई विशेष आधार उनके पास नहीं है। गंजाम (मद्रास) किलंगमें नहीं माना जा सकता।

यह आश्चर्य है कि दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंद्वारा इस समय किसी भी स्थानमें यह सिद्धक्षेत्र नहीं माना जाता और बिल्कुल ही भुला दिया गया है।

# रोसन्दी-गिरि

पासस्स समवसरणे सहिया वरदत्त मुणिवरा पंच। रिस्सिदे गिरिसिहरे णिव्वाण गया णमो तेसिं॥

१ देखो 'बुद्धचर्या' पृ० २३० ।

२ ' मद्रास व मैसूर प्रान्तके प्राचीन जैन-स्मारक ' पृष्ठ १०-१३ ।

अर्थात् पार्श्वनाथके समवसरणमें वरदत्तादि पाँच मुनियोंका मोक्ष हुआ। परन्तु रेसिन्दीगिरि कहाँ था, इसका कोई निर्देश नहीं है।

उत्तरपुराण, पार्श्वनाथ-चिरत आदि दिगम्बर कथा-ग्रन्थोंमें तो पार्श्वनाथके समवसरणका रोसिन्दीगिरिमें होनेका कोई उल्लेख नहीं है और न वरदत्तादि मुनियोंके मोक्ष जानेका। पं० पन्नालालजी सोनीद्वारा सम्पादित क्रियाकलापमें इस गाथाकी पहली पंक्ति 'पासस्स समवसरणे गुरुदत्तवरदत्तपंचिरिसेपमुहा ' इस प्रकार दी है—परन्तु यह पाठ संश्वासपद है। क्योंकि इसके पहले गुरुदत्तादिका मोक्षस्थल द्रोणगिरि बतलाया जा चुका है। साथ ही यह प्रश्न भी उठता है कि यों तो वरदत्तका मोक्षस्थान भी 'तारउर'में कह दिया गया है। संभव है एक ही नामके दो मुनिराज रहे हों।

उक्त गाथाकी दूसरी पांक्त क्रिया-कलापके पाठमें 'गिरिसिंदे गिरिसिहरे णिव्वाण गया णमो तेसिं ' इस तरह हैं — अर्थात् गिरीशेन्द्रके शिखरसे । बम्बईके गुटकेमें भी यही पाठ दिया है । यद्यपि अत्यन्त प्रचालित पाठ 'रिस्सिंदे ' ही हैं । फिर भी यदि यह ठीक हो तो यह हिमालयका पर्योयवाची हो सकता है । संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें 'सह्याचले च हिमवत्यिप सुप्रतिष्ठे ' कहकर हिमवत् पर्वतको मोक्षस्थान माना है ।

अब ' रिस्सिन्दे ' पाठ पर विचार करना चाहिए । संभवतः शुद्ध पाठ 'रिस्सिह्दे ' होगा जो 'ऋष्यद्भि'का प्राकृत-रूप है । परन्तु इसे श्रमणगिरिका पर्यायवाची कहना कठिन है ।

इस समय नैनागिर क्षेत्रको रोसिन्दीगिरि बतलाया जाता है। यह स्थान मध्य-प्रदेशके सागर जिलेकी ईशान-सीमाके पास पन्ना रियासतमें है।

नैनागिरि रेसिर्न्दागिरि कैसे बन गया, यह समझमें नहीं आता ।

दिगम्बर जैन डिरैक्टरीके अनुसार पर्वतपर २६ और तलेटीमें ६ मिन्दिर हैं। पर्वतपर मुख्य मिन्दर श्रेयान्सनाथका है, जो संवत् १७०८ का बना बतलाया गया है और उसका जीणींद्वार संवत् १९२१ में हुआ है। शेष सब मिन्दर १८४२ के बादके बने हुए हैं। इन मिन्दरोंमें या बाहर कोई ऐसा पुराना लेख नहीं है जिससे इसके रेसिन्दीगिरि होनेकी पृष्टि होती हो—वहाँकी सभी रचना—सभी सृष्टि पिछले सो डेढ़ सो वर्षोंकी है।

भैया भगवतीदासजीने निर्वाणकाण्डका संवत् १७४१ में भाषानुवाद किया

था। उसमें उन्नीसवीं गाथाका अनुवाद इस प्रकार है—" समवसरन श्रीपास जिनंद, रेसन्दीगिरि नैनानंद।" सो कहीं इस रोसिन्दीगिरिके विशेषण 'नैनानन्द'के कारण ही तो नैनागिर रेसन्दीगिरि नहीं बना दिया गया है।

पहले लिखा जा चुका है कि निर्वाण-भक्तिकी टीकामें 'ऋष्यद्रि'का अर्थ 'श्रमणणिरि'किया है और श्रमणिगिरि पञ्च-पर्वतोंमेंसे एक है, तब फिर यह ऋष्यद्रि और कौन-सा है ?

इसका उत्तर चाहे जो हो, परन्तु नैनागिर तो वह नहीं है, यह प्रायः निश्चित है। इस लेखमें पाठकोंने देखा होगा कि निर्वाणकाण्डमें जिन स्थानोंसे जिन जिन मुनियोंका मोक्ष जाना लिखा है, दूसरे प्रन्थोंमें कहीं-कहीं वह नहीं लिखा या विरुद्ध लिखा है। इस विषयमें यह स्वित कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि बहुत पहलेसे ही प्रन्थकर्त्ता आचार्योंमें कथा-सम्बन्धी मत-भेद रहा है। उदाहरणके तौरपर पद्मपुराणका रामचरित और उत्तरपुराणका रामचरित उपस्थित किया जा सकता है। हरिवंशके नेमिचरित और उत्तरपुराणके नेमिचरितमें भी अन्तर है। ऐसी दशामें निर्वाण-काण्डके विषयमें यही कहा जा सकता है कि उसके कर्ता उक्त दो परम्पराओं मेंसे किसी एकके माननेवाले होंगे और यह भी संभव है कि उक्त दोके सिवाय और भी कोई परम्परा रही हो जिसका अनुसरण उन्होंने किया हो।

# परिशिष्ट

(१)

इस लेखको समाप्त कर चुकनेके बाद बम्बईक ऐलक पन्नालाल सरस्वती-भवनमें हमें 'तीर्थार्चन-चिन्द्रका 'नामका प्रन्थ प्राप्त हुआ। यह 'श्रीवादिमत्तमातंग-मर्दन-जिनवाणीविलासिनी-भुजंगम-नायक-किवकुल-तिलक गुणभद्राचार्य 'का बनाया हुआ है और संस्कृत वृत्तोंमें है। इसमें तीन उच्छ्वास और १७३ पद्य हैं। पहले उच्छ्वासमें विपुलाचलपर उपस्थित होकर राजा श्रीणकका तीर्थोंके सम्बन्धमें प्रश्न करनेका वर्णन है, दूसरेमें तीर्थोंका और तीसरेमें तीर्थार्चाके माहात्म्यका। दूसरे उच्छ्वासमें तीर्थंकरोंके गर्भ-जन्म, दीक्षा, तप और निर्वाण-कल्याणके स्थानोंके नाम-निर्देश-भर हैं और कोई बात ऐसी नहीं है जिससे वे स्थान कहाँ थे, इसका कोई पता लग सके।

दूसरे उच्छ्वासमें निर्वाण-भक्तिका अनुसरण करते हुए निर्वाण-क्षेत्र इस प्रकार बतलाये हैं—

> सम्मेदशिखरं शत्रुंजयो गजपथस्तथा । तुंगीगिरिद्रोंणगिरिहिंमवत्सह्यपर्वतौ ॥ ५२ ॥ ऋष्यद्रिको बिन्ध्यगिरिपाना (१) पोदनपत्तने । विपुलाद्रिश्चूलगिरिः गिरिसिद्धाद्रिक्टकम् ॥ ५३ ॥ पृथुसारो मेद्रकाख्यो गिरिः स्वर्णगिरिस्तथा । ऊर्जयन्तस्तारवरं कैलासो वृषदीपकम् ॥ ५४ ॥ वैभारपर्वतश्चम्पापुरी दण्डात्मकस्तथा । मोक्षतीर्थान्यमून्यत्र जिनानामात्मयोगिनाम् ॥ ५५ ॥

ग्रन्थकर्त्ताने न तो कोई रचना-समय दिया है और न अपनी गुरुपरम्परादिका ही उल्लेख किया है। ग्रन्थकी प्रतिलिपि पं॰ शंकरलाल चौबेने वि॰ सं॰ १९८५ में की है, परन्तु जिस प्रतिसे की है वह कबकी लिखी हुई है इसका कोई निर्देश नहीं किया है। इसलिए ग्रंथकर्त्ताका समय अज्ञात ही रह जाता है। इसमें एक बड़े मजेकी बात देखी। दूसरे उच्छ्वासमें भगवान् राजा श्रेणिकको लक्ष्य कर उनके तीर्थसम्बन्धी प्रश्नका उत्तर देते-देते एक जगह कह बैठते हैं—

इत्यादीनि च कैवल्य-ज्ञानकल्याणसंश्रयाः । अथोत्तरपुराणेऽन्यन्मदुक्ते पश्य विस्तरं ॥ ५० ॥ अंतः परं नराधीश विद्धि निर्वाण-संश्रयान् । यानिधष्ठाय जिनपाः मुक्तिलक्ष्मीस्वयंत्रताः ॥ ५**१** ॥

अर्थात् हे राजन्, इत्यादि ( ऊपर कहे हुए ) तीर्थ ज्ञानकल्याणके हैं। इनके सिवाय अन्य जो हैं उन्हें मेरे कहे हुए उत्तरपुराणमें विस्तारसे देख लेना! भगवान् शायद यह भूल जाते हैं कि उत्तरपुराण मुझसे लगभग डेढ़ हजार वर्ष बाद रचा जानेवाला है! ग्रंथकर्त्ता भी शायद इस धुनमें रचना-प्रसंग भूल बैठे हैं कि उन्हें श्रद्धालु पाठकोंपर यह प्रभाव डालना है कि मैं वही गुणभद्र हूँ जो उत्तरपुराणके कर्त्ता हैं। परन्तु ग्रन्थकी बिल्कुल तीसरे दर्जेकी रचना स्पष्ट बतला रही है कि भगवाज्ञनसेनके शिष्य गुणभद्राचार्यकी रचनाके गुणोंकी उसमें गन्ध भी नहीं है। और यह 'अष्टादशभाषावारविलासिनी-भुजंग'के अनुकरणपर अपने आप पसन्द कर लिया गया और अपने नामके साथ जोड़ा हुआ टाइटल

' जिनवाणीविलासिनीभुजंगम ' तो बहुत ही भद्दा है। जिनवाणीको विलासिनी बतलाकर उसका जार बनना बड़ी भारी भृष्टता है।

### ( ? )

इस लेखके प्रकाशित होनेपर श्रीयुत अगरचन्दजी नाहटाका जैनासिद्धान्त-भास्कर (भाग ६ किरण ३) में एक लेख प्रकाशित हुआ कि 'क्या पावागढ़ दिगम्बर तीर्थ है ?' उस लेखमें उन्होंने जो कुछ लिखा उसका सारांश यह है—

१ घोलकाके महाराजा वीरघवलकी आज्ञासे तेजपाल मंत्रीने गोधराके राजा घूघुलपर आक्रमण किया। विजय-प्राप्तिके बाद घोलका लौटते हुए उन्होंने पावक-गिरिकी नैसर्गिक शोभा देखकर विचार किया कि इस पर्वतको जैनमन्दिरसे अलंकृत कर तीर्थरूप बना दूँ और तब उन्होंने वहाँ आश्चर्यकारी ' सर्वतोभद्र ' नामक अर्हत्प्रासाद बनवा दिया। इन मंत्रीजीके अस्तित्वका अभीतक पता नहीं लगा है।

पं० लालचन्दजीने 'गुजरातना वीरमन्त्री तेजपालनो विजय' नामक पुस्त-कमें लिखा है कि उक्त मन्दिरकी मूर्तियोंको कुछ स्वेताम्बर जैन कारणवश कुछ वर्ष पहले वहाँसे उठा लाये और वे बड़ोदाके 'दादा पार्श्वनाथ' के मन्दिरमें स्थापित कर दी गईं। इसके बाद पावागढ़के उक्त श्वेताम्बर मन्दिरको दिगम्ब-रियोंने अपने अधिकारमें ले लिया।

३ तेरहवीं, पन्द्रहवीं, सोलहवीं और अठारहवीं सदीके कई उल्लेख ऐसे हैं जिनसे मालूम होता है कि स्वेताम्बर सम्प्रदायमें पावकगढ़की बहुत महिमा रही है और वह शत्रुंजयके जोड़का तीर्थ समझा जाता था।

४ 'हमारे तार्थक्षेत्र ' शीर्षक लेखके अनुसार यहाँ सबसे प्राचीन दिगम्बर प्रतिमा सं० १६४२ की है। किसी प्रमाणसे इसका सिद्धक्षेत्र होना प्रकट नहीं होता। अतः इसकी दिगम्बर तीर्थरूपमें स्थापना अर्वाचीन ही प्रतीत होती है।

अब नाहटाजीके उक्त लेखपर ' मेरा निवेदन ' यह है —

भाई नाहटाजीके हम कृतज्ञ हैं । उन्होंने अपना उपर्युक्त लेख पं० लालचन्द गाँधीकी लिखी हुई 'गुजरातना वीरमन्त्री तेजपालनो विजय 'नामक जिस गुजराती पुस्तकके आधारसे लिखी है उसको भी मँगाकर हमने पढ़ा। उसमें इस प्रकारके बीसों पृष्ट प्रमाण दिये गये हैं, जिनसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है कि कमसे कम विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीके बादसे पन्द्रहवीं शताब्दीतक श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें पावकगढ़ बहुत ही प्रख्यात रहा है और उसपर समय-समयपर अनेक जैनमन्दिर बनते रहे हैं। उस समयके बहुतसे लोगोंकी दृष्टिमें तो वह पालीताना या शत्रुंजयकी जोड़का तीर्थ रहा है। सुप्रसिद्ध जैन मंत्री तेजपालका समय वि० सं० १२७६ से १३०४ तक माना जाता है। शायद उन्होंने सबसे पहले पावकगढ़पर ' सर्वतोभद्र ' नामक विशाल जैन मन्दिर बनवाया और तभीसे श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें वह तीर्थरूपसे प्रख्यात हुआ। इसके पहले भी वह श्वेताम्बर तीर्थ था, इस प्रकारका कोई प्रामाणिक उल्लेख अभी तक हमार देखनेमें नहीं आया।

हमने अपने लेखमें यही लिखा है कि वहाँके प्रतिमा-लेखोंसे अथवा और किसी प्राचीन लेखसे पावागढ़का सिद्धक्षेत्र होना प्रकट नहीं होता। परन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि क्वेताम्बर-सम्प्रदायके समान दिगम्बर-सम्प्रदायवाले इसे पहले पूज्य स्थान नहीं मानते थे या उनके प्राचीन मान्दिर वहाँ न थे।

वहाँके दिगम्बर-मिन्दरोंमें वि० सं० १६४२ से १६६९ तककी प्रतिष्ठित प्रतिमायें तो हैं ही, साथ ही दि० जैन डिरैक्टरीके अनुसार पाँचवें फाटकके बादकी एक भीतपर जा प्रतिमा उत्कीर्ण है वह वि० सं० ११३४ की है। इससे क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि वहाँपर बहुत पहलेसे दिगम्बर जैन मिन्दर थे? पं० लालचन्दजी बड़ौदेमें रहते हैं। पावागढ़ वहाँसे समीप है। परन्तु जान पड़ता है उन्होंने स्वयं वहाँ जाकर कोई जाँच-पड़ताल नहीं की और अनुमानसे ही उन्होंने अपना निर्णय दे दिया है।

ऐसे अनेक स्थान और तीर्थ हैं जहाँ दोनों सम्प्रदायोंके मन्दिर सैकड़ें।-हजारों वर्षोंसे चले आये हैं। तब यह क्यों न माना जाय कि पावागढ़में दिगम्बर मन्दिर भी पहले थे? मंत्रिवर तेजपालका समय ऐसा नहीं था कि दिगम्बर-श्वेताम्बर एक स्थानपर प्रेम-भावसे न रह सकते हों। उसके पहले और बादमें भी गुजरातमें दिगम्बर सम्प्रदाय रहा है और उनके धर्मस्थान रहे हैं, इसके सैकड़ों प्रमाण दिये जा सकते हैं।

पावागढ़ से लगभग ४२ मील उत्तरकी ओर गोधरा नामका नगर है। पूर्व कालमें यह स्थान विशाल और समृद्ध था। वहाँ चालुक्यनरेश कृष्णके राज्य-कालमें माथुरसंघक आचार्य अमरकीर्तिने वि० सं० १२७४ में ' छक्कम्मोवएस ' (षट्कर्मीपदेश) नामक अपभ्रंश ग्रन्थकी रचना की थी। इस ग्रन्थमें वहाँके ऋषभ-जिनेशके विशाल जैनमन्दिरका उल्लेख हैं—

रिसहे। जिणेसहे। तिह चेईहरु, तुंगु सहासोहिउ णं ससहरु । दंसणेण जसु दुरिउ विलिजइ, पुण्णहेउ जं जिण मिण्णिजइ ॥

अर्थात् वहाँ ऋषभ-जिनेशका ऊँचा, सभासे शोभित और चन्द्रमा जैसा 'चैत्यगृह' था जिसके दर्शनसे पाप विलीयमान हो जाते हैं और जिसे लोग पुण्यका हेतु मानते हैं।

गोधराके जिस राजा घूघुलको तेजपाल मंत्रीने पराजित किया था वह सम्भवतः अमरकीर्तिलिखित चालुक्य कृष्णराजका ही उत्तराधिकारी था। इस विजयके बाद ही तेजपालने गोधरामें अजितनाथका मन्दिर निर्माण कराया था और फिर उसके बाद पावागढ़ जाकर सर्वतोभद्र। जिस समय मंत्री तेजपालने गोधरामें क्वेताम्बरमन्दिर निर्माण कराया उस समय जिस तरह वहाँ ऋषभ जिनेशका दिगम्बर-मन्दिर मीजूद था उसी तरह क्या यह असम्भव है कि पावागढ़में भी सर्वतोभद्र जिनालयके पहले कोई दिगम्बर-मन्दिर रहा हो ? खासकरके पाँचवें फाटकके बादकी उस भीतमें उत्कीर्ण सं० ११३४ की प्रतिमाका खयाल रखते हुए।

जब पावागढ़की तलैटीका विशाल नगर चाँपानेर बरबाद हो गया, अनेक राजनीतिक उथल-पुथल होनेके कारण जब वहाँ कोई न रहा, तब यह स्वामा-विक है कि वहाँके मन्दिर खण्डहरोंमें परिणत हो जायँ और कुछ लोग प्रतिमा-ओंको भी अपने साथ ले जायँ। श्वेताम्बरोंके समान दिगम्बरोंने भी यही किया होगा। गरज यह कि पावागढ़को उस समय दोनोंने ही छोड़ दिया होगा और मन्दिर दोनोंके पड़े रहे होंगे।

इसके बाद ऐसा जान पड़ता है कि स्वेताम्बर भाइयोंने तो उक्त स्थानको बिलकुल भुला दिया, परन्तु दिगम्बर नहीं भूले और वि० सं० १९३७ में भट्टा-रक कनककीर्तिकी दृष्टि इस ओर गई और उनके उपदेशसे दिगम्बर मन्दिरोंके उद्धारका प्रारम्भ हो गया। बहुत करके कनककीर्तिजी ईडरकी गद्दीके भट्टारक थे।

अबसे लगभग २७ वर्ष पहले सन् १९१२ के मार्च महीनेक अन्तमें मैंने पावागढ़की यात्रा की थी और अपनी उस यात्राका विवरण जैनिहतैषी (भाग ९, अं० १२) में प्रकाशित किया था। उसके नीचे लिखे अंशको पढ़कर पाठक देख सकते हैं कि उस समय भी मुझे यह भास हुआ था कि उक्त स्थानपर पहले श्वेताम्बर मन्दिर रहे होंगे और इस बातको मैंने छुपाया नहीं था।

'' छासिया तालाबके मार्गमें दाहिनी ओर एक जैन मन्दिर है। इसकी नये

सिरेसे मरम्मत की गई है। इसमें जो मुख्य प्रतिमा है वह जीर्णोद्धार करानेवाले-ने सं० १९६७ में स्थापित की है। शेष दो प्रतिमायें पुरानी है। एक तो सं० १६४२ माघ सुदी ७ सोमवारको वादिभूषण गुरुके उपदेशसे प्रतिष्ठित हुई है, और दूसरी प्रसिद्ध प्रतिमाप्रचारक जीवराज पापड़ीवालद्वारा सं० १५४८ में प्रतिष्ठा कराई हुई है। दूसरा एक मन्दिर और भी पासमें है। उसकी मरम्मत की गई है। उसमें एक काले पाषाणकी प्रतिमा है। वह सं० १६६२ की है। वादिभूषण भट्टारकने उसकी भी प्रतिष्ठा कराई थी। प्रतिष्ठा करानेवाले अहमदाबादके एक हूमड़ श्रावक थे। पर्वतपर सब मिलाकर १० जीर्ण मन्दिर हैं, इनमेंसे तीनका तो जीर्णोद्धार हो गया है और एककी मरम्मत की गई है। शिखर बाकी है। तीसरा-चौथा मन्दिर दाहिनी तरफ धराशाथी हो रहा है। इसे हमने भीतर घुसकर देखा तो मालूम हुआ कि गर्भालयकी दो चौखटोंपर तो गणेशकी मूर्तियाँ हैं और उत्तर तरफकी बाहरी दीवालपर जो तीन मूर्तियाँ हैं वे स्वेताम्बर सम्प्रदायकी हैं। उनकी भुजाओं में बाजू-बन्द और हाथों में कंकण हैं। आसनमें हाथीका चित्र है। इसके आगे एक विराट् मन्दिर धराशायी हो रहा है। इसमें नन्दीश्वरद्वीपके समान चारों ओर ५२ जिनालय थे। इसी जगह सेठ चुन्नीलाल हेमचन्द्र जरीवालेने मान्दिर बनाकर वीर नि॰ सं॰ २४३७ में प्रतिष्ठा कराई है। आगे बड़े मन्दिरके सामने एक छोटी-सीं देहरी हैं। यह अभी हाल ही बनी है। इसमे जो चरण हैं उनकी स्थापना सं॰ १९६७ में हुई है। इस देहरीकी पीठपर कहींका एक पुराना पड़ा हुआ पत्थर जड़ दिया गया है जिसमें ऋदि-सिद्धि-युक्त गणेशजीकी मूर्ति है। बड़े मन्दिरमें बड़ी प्रतिमा और छोटी-छोटी प्रतिमाएँ परंढा ( सोला-पुर ) निवासी दोठ गणेश गिरिधरकी हैं और तीन जो पुरानी हैं वे क्रमसे १६४५, १६६५, और १९६९ की हैं। यह मंदिर बहुत विस्तारमें था और प्राचीन माल्रम होता है। मरम्मत केवल बीचके भागकी कर ली गई है। इसके पास ही दो मन्दिर और थे जिनमेंसे एकका तो मकान-सा बना लिया गया है। इस समय उसमें पर्वतके मन्दिरोंकी पूजा करनेवाले पुजारी रहते हैं। और एक बिल्कुल नामशेष है—दालान यों ही पड़ी है। मन्दिरके पास ही तालाब है।

'' यहाँसे कालिकाकी टोंकपर चढ़ना होता है। इसकी सीढ़ियोंमें जो पत्थर लगाया गया है वह पहाड़ परसे ही संग्रह किया गया है। यह देखकर हमें खेद हुआ कि इन सीढ़ियोंमें मामूली पत्थर समझकर छह-सात जैन मूर्तियाँ लगा दी गई हैं। ये मूर्तियाँ बहुत करके स्वेताम्बर-सम्प्रदायकी हैं, क्योंकि उनमें लंगोटका चिह्न दिखाई देता है।

" यद्यपि इस समय पर्वतपर कोई स्वेताम्बर मन्दिर नहीं है और स्वेताम्बर-सम्प्रदायके यात्री भी यहाँ नहीं आते हैं, तो भी माल्र्म होता है कि यहाँपर पहले स्वेताम्बर-मन्दिर अवस्य रहे होंगे और ये प्रतिमायें उन्हीं मन्दिरोंकी होंगीं। पावागिरिको स्वेताम्बर-सम्प्रदायमें माल्र्म नहीं कि सिद्धक्षेत्र माना है या नहीं।"

इतने समयके बाद नाहटाजी और पं० ठालचन्दजी गाँधीकी कृपासे यह माल्र्म हुआ कि पावागढ़ सिद्धक्षेत्र न होनेपर भी श्वेताम्बर-सम्प्रदायका बहुत विख्यात तीर्थ रहा है और अब काल-माहात्म्यसे बिल्कुल शेष हो चुका है। खण्डहरोंकी दुर्दशाका पार नहीं रहता। वहाँके कीमतीसे कीमती शिल्प-कला पूर्ण पाषाणोंका उपयोग लोग ऐसी बेददींके साथ करते है कि देखकर जी रो उठता है। पावागढ़के मन्दिरोंके अवशेषका जिस तरह सीढ़ियोंमें उपयोग हुआ है उसी तरह और न जाने किन किन कामोंमें हुआ होगा। उपयोग करनेवालेंकी नजरमें तो वे एक मामूली पत्थरसे ज्यादा महत्त्व नहीं रखते।

ऐसा मालूम होता है कि दिगम्बर-श्वेताम्बर मन्दिरोंके साथ-साथ पावागढ़पर हिन्दू मन्दिर भी रहे होंगे और उनकी गणेशकी मूर्तियोंका उपयोग जैन मान्दिरोंका जीणोंद्वार करानेवालाने भी किया है।

यह सम्भव है कि दिगम्बर जैन-मन्दिरोंका जीणींद्वार करानेवालोंने स्वेताम्बर मन्दिरके पत्थरोंका भी उपयोग किया हो। परन्तु यह निश्चय है कि स्वेताम्बर-प्रतिमाओंका उपयोग न किया होगा, क्योंकि स्वेताम्बर-प्रतिमाएँ सहजमें ही दिगम्बर नहीं बनाई जा सकतीं।

# दक्षिणके तीर्थक्षेत्र

[ वि० सं० १७४० के लगभगके एक यात्रीकी दृष्टिमें ]

हमारे ग्रन्थ-भण्डारें। और घरोंमें न जाने कितनी ऐतिहासिक सामग्री पड़ी हुई है जिसकी ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। बहुत-से ग्रन्थ-भण्डारोंकी नाममात्रकी सूचियाँ भी बन गई हैं, परन्तु सूचियाँ बनानेवालोंको शायद वह दृष्टि ही प्राप्त नहीं है जिससे वे ऐसी सामग्रीकी खोज कर सकें और उसको महत्त्व दे सकें। इसके लिए जुरूरत है कि अब कोई व्यवस्थित प्रयत्न किया जाय।

लगभग २७-२८ वर्ष पहले में सोनागिर गया था और वहाँके भट्टारकजीसे मिला था। वहाँके ग्रन्थ-भण्डारको देखनेकी मेरी प्रबल इच्छा थी। भण्डार दिखलानेसे उन्होंने इंकार तो नहीं किया, परन्तु दिखलाया भी नहीं—आज-कल आज-कल करके टाल दिया। उसी समय मैंने उनके पास एक पुरानी बही देखी और एक बस्तेमें बँधे हुए कुछ कागज़-पत्र। वही सौ-सवासो वर्षकी पुरानी थी। उन दिनों भट्टारक और उनके शिष्य पंडित या पाण्डे अपनी गद्दीके अनुशासनमें रहनेवाले स्थानोंका सालमें कमसे कम एक बार दौरा करते थे और अपना बँधा हुआ टैक्स वसूल किया करते थे। उक्त बहीमें उन स्थानोंकी सिलिसिलेवार सूची थी और प्रत्येक स्थानके दो दो चार चार मुखि-योंके नाम भी लिखे थे। किस शिष्यके अधिकारमें कहाँसे कहाँ तकका क्षेत्र है, यह भी उससे मालूम हो जाता था।मैंने अपने गाँवका और उसके आसपासके परिचित स्थानों तथा मुखियोंका नाम भी उसमें देखा। मुखिया वे ही थे जिनके नाम मैंने अपनी दादीके मुँहसे सुन रक्खे थे। कहीं कहीं टैक्सकी रकम भी लिखी हुई थी।

बस्तेमें कुछ सुन्दर सचित्र चिहियाँ भी थीं जो जन्मकुण्डलियोंके समान काफी लम्बी और गद्यपद्यमय थीं। वे गजरथ-प्रतिष्ठाएँ करनेवालोंकी तरफसे लिखी हुई थीं। उनमें प्रतिष्ठा करानेवालेके वंशका, स्थानका, वहाँके मुखियोंका, राज्यके शौर्य-वीर्यका और दूसरी आनुषंगिक बातोंका आतिशय्य-युक्त वर्णन था। कुछ चिहियाँ शिष्योंद्वारा उनके गुरु भद्दारकोंके नामकी भी थीं, जिनकी भाषा कुछ संस्कृत और कुछ देशी थी। मैंने चाहा कि उन कागज-पत्रोंको अच्छी तरह देख-कर कुछ नोट्स हे हूँ, परन्तु भद्दारकजीने दूसरे समयके हिए टाल दिया और फिर मैं कुछ न कर सका।

इसके बाद मैंने सन् १९१६ में मुनि श्रीजिनविजयजी द्वारा सम्पादित 'विज्ञाति-त्रिवेणी' देखी, जिसमें तीन जैन साधुओं द्वारा अपने गुरुओं के नाम लिखी हुई बहुत विस्तृत कवित्वपूर्ण तीन संस्कृत चिहियाँ छपी हैं, जिनसे उस समयकी (वि॰ सं० १४८४ की) अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक बातोंपर प्रकाश पड़ता है। उस समय जैन साधु जब किसी स्थानमें चातुर्मास करते थे तब अपने आचार्य या गुरुको खूब विस्तृत पत्र लिखकर भेजते थे और वह 'विज्ञिति' कहलाती थी।

विज्ञिप्ति-त्रिवेणीको और महारकजीके बस्तेकी उक्त चिहियोंको देखकर मुझे विश्वास-सा हो गया है कि इस तरहकी अनेक चिहियाँ हमारे भण्डारोंमें —विशेष करके वहाँ, जहाँ महारकोंकी गिद्दयाँ रही हैं —पड़ी होंगी और प्रयत्न करनेसे वे संग्रह की जा सकती हैं। उनसे मध्यकालीन इतिहासपर बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकता है।

स्वर्गीय 'गुरुजी 'पं॰ पन्नालालजी वाकलीवालने आरासे पं॰ जयचन्दजी, दीवान अमरचन्दजी और कविवर वृन्दावनजीकी जो चिडियाँ प्राप्त की थीं वे प्रकाशित हो चुकी हैं । सभी जानते हैं कि वे कितने महत्त्वकी हैं।

हमारा अनुमान है कि अधिकांश तीर्थक्षेत्रों के सम्बन्धमें भी हमारे भण्डारों और निजी अथवा घरू कागज-पत्रों में बहुत-सी सामग्री मिल सकती है। उस समय लोग बड़ी बड़ी लम्बी तीर्थ-यात्रायें करते थे और चार चार छह छह महीनों में घर लौटते थे। उनके साथ विद्वान् और त्यागी व्रती भी रहते थे। उनमें कोई कोई अपनी यात्राओं का विवरण भी लिखते थे। प्राचीन गुटकों और पोथियों में ऐसे कुछ विवरण भिले भी हैं। खेताम्बर-सम्प्रदायके सुरक्षित और सुव्यवस्थित पुस्तक-भण्डारों से जब ऐसे अनेक यात्रा-वर्णन उपलब्ध हुए हैं, तब दिगम्बर भण्डारों में भी इनके मिलनेकी काफी संभावना है।

१ आत्मानन्द-जैनसभा, भावनगरद्वारा प्रकाशित ।

२ देखो, जैनम्रन्थरत्नाकर-कार्यालयद्वारा प्रकाशित ' वृन्दावन-विलास '।

इस लेखमें मैं ऐसे ही एक यात्रा-वर्णनका परिचय दिया जाता है। 'हमारे तीर्थक्षेत्र'नामक लेखमें एक दो जगह 'तीर्थमाला' नामकी एक पुस्तकसे कुछ प्रमाण दिये गये हैं। उसके कर्ता श्रीशीलविजयजी श्वेताम्बर सम्प्रदायके तपागच्छीय संवेगी साधु थे और उनके गुरुका नाम पं० शिवविजयजी था। उन्होंने पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर चारों दिशाओं के तीर्थों की पैदल यात्रा की थी और जो कुछ उन्होंने देखा सुना था उसे अपनी गुजराती भाषामें पद्मबद्ध कर दिया था। इसके पहले भागमें ८५, दूसरेमें ५५, तीसरेमें १७३ और चौथेमें ५५ पद्म हैं। प्रत्येक भागके प्रारम्भमें मंगलाचरणके रूपमें दो दो तीन तीन दोहे और अन्तमें चार चार लाइनोंका एक एक 'कलस' हैं। शेष सब चौपाइयाँ हैं।

पूर्वके तीथोंकी यात्रा उन्होंने वि० सं० १७११-१२ में, दक्षिणकी १७३१-३२ में, पश्चिमकी १७४६ में और उत्तरकी शायद १७४८ में की थी। 'शायद ' इस लिए कि पुस्तकके पद्य-भागमें संवत् नहीं दिया है, परन्तु अन्तकी पुष्पिकामें लिखा है— '' संवत् १७४८ वर्षे मागसरमासे शुक्रपक्षे त्रयोदशी तिथौ सोमवासरे लिखितम् '।''

स्व० श्रीधर्मविजयस्रिने वि० सं० १९७८ में 'प्राचीन तीर्थमाला-संग्रह' नामका एक संग्रह प्रकाशित किया था। े। उसमें भिन्न-भिन्न यात्रियोंकी लिखी हुं छोटी-बड़ी पचीस तीर्थमालायें हैं। शीलविजयजीकी तीर्थमाला भी उसीमें संग्रहीत है।

यों तो यह समस्त पुस्तक ही बड़े महत्त्वकी है, परन्तु हम इसकी दक्षिण-यात्राके अंशका ही विवरण पाठकोंके सामने उपस्थित करेंगे । क्योंकि यह अंश दिगम्बर सम्प्रदायके पाठकोंके लिए अधिक उपयोगी है। अबसे लगभग ढाईसौ वर्ष पहलेके दक्षिणके तीथों और दूसरे धर्म-स्थानोंके सम्बन्धमें इससे बहुत-सी बातें मालूम होंगीं।

स्वयं क्वेताम्बर होने पर भी लेखकने दक्षिणके समस्त दिगम्बर-सम्प्रदायके तीथोंका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक वर्णन किया है और उनकी वन्दना की है।

१ यह लेखककी लिखी या लिखाई हुई पहली ही प्रति मालूम होती है और उक्त प्रति ही प्रकाशनके समय सम्पादकके सामने आदर्श प्रति थी।

२ श्रीयशोविजय-जैनयंथमाला, भावनगर-द्वारा प्रकाशित । मूल्य २॥ )

पृथ्वी-भ्रमणकी उपयोगिता दिखलानेके लिए उन्हेंनि एक गाथा उद्धृत की है—

> दिसह विविहचरियं जाणिजइ दुज्जणसज्जणिवसेसो । अप्पाणं च किलजइ हिंडजइ तेण पुहवीए ॥

अर्थात्—विविध प्रकारके चरित देखना चाहिए, दुर्जनों और सजनोंकी विशेषता जाननी चाहिए। इसके लिए पृथ्वी-भ्रमण आवश्यक है।

इस पुस्तकमें जो कुछ लिखा है लेखकने स्वयं पैदल-यात्रा करके लिखा है; फिर भी बहुत-सी बातें सुनी-सुनाई भी लिखी हैं, जैसा कि उन्होंने स्वयं एक जगह कहा है—

> जगमां तीरथ सुंदरू, ज्योतिवंत झमाल । पभणीस दीठां सांभल्यां, सुणतां अमी-रसाल ॥ ३ ॥

अथवा---

दिष्यिण दिसिनी बोर्ली कथा, निसुणी दीठी जे मि यथा ॥ १०८ ॥ अपनी दक्षिण-यात्राका प्रारम्भ वे नर्मदा नदीके परले पारसे करते हैं और वहींसे दक्षिण देशमें प्रवेश करते हैं ।

नदी निर्बदा पेलि पार, आव्या दिष्यणदेसमझारि । मानधाता तीरथ तिहां सुण्युं, शिवधमीं ते मानि घणुं ॥

मान्धाताके विषयमें इतना ही कहकर कि इसे शिवधमीं बहुत मानते हैं वे आगे खंडवा जाकर खानदेशके बुरहानपुरका वर्णन करने लगते हैं। यहाँ यह नोट करने लायक बात है कि मान्धाताका उल्लेख करके भी लेखक 'सिद्धवरकूट' का कोई जिक्र नहीं करते हैं और इसका कारण यही जान पड़ता है कि उस समय तक वहाँ सिद्धवरकूट नहीं माना जाता थी।

बुरहानपुरमें चिन्तामणि पार्श्वनाथ, महावीर, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, सुपार्श्वनाथके मन्दिर हैं और बड़े-बड़े पुण्यात्मा महाजन बसते हैं। उनमें एक ओसवालवंशके भूषण ' छीतू जगजीवन ' नामके संघवी ( संघपति ) हैं, जिनकी गृहिणीका नाम ' जीवादे ' हैं। उन्हेंने माणिक्यस्वामी, अन्तरीक्ष, आबू, गोडी

१ 'सिद्धवरकूट 'तीर्थकी स्थापनापर 'हमारे तीर्थक्षत्र ' नामक लेखमें विचार किया गया है। देखो पृ० २०६

(पार्श्वनाथ) और रात्रुंजयकी यात्रा की हैं। प्रीतिष्ठांगं की हैं। वे संघके भक्त और सुपात्र-दानी हैं। दूसरे धनी पोरबाड़ वंशके सारंगधर 'संघवी हैं, जिन्होंने संवत् १७३२ में बड़ी भारी ऋद्धिके साथ चैत्यबन्दना और मालवा, मेवाड़, आबू, गुजरात तथा विमलाचल (रात्रुंजय) की यात्रा करके अपनी लक्ष्मीको सफल किया है। तीसरे हैं दिगम्बर-धर्मके अनुयायी 'जैसल जगजीवनदास 'नामके बड़े भारी धनी, जिनकी ग्रुभमित हैं और जो प्रतिदिन जिन-पूजा करते हैं। उनकी तरफसे सदावत जारी है, जिसमें आठ रुपया रोज खर्च किया जाता है।

इसके आगे मलकापुर (जिला बुलढाना) है। वहाँके शान्तिनाथ भगवान्को प्रणाम करता हूँ। वहाँसे देवलघाट चढ़कर बरारमें प्रवेश किया जाता है। देवलगाँवमें पहुँचकर मैंने नेमीश्वर भगवानको प्रणाम किया। इसके आगे समुद्र तक सर्वत्र दिगम्बर ही दिगम्बर बसते हैं—

हिव सघिल दीगम्बर विसं, समुद्रसुधी ते घणूं उल्हिसिं ॥ १३ ॥ फिर 'अन्तरीक्ष पार्श्वनाथ 'का वर्णन करते हैं— शिरपुरनयर अन्तरीक पास, अमीझरो वासिम सुविलास ।

आगे इस तीर्थके विपयमें एक दन्तकथा लिखी है कि रावणका भगिनीपति खरदूषण राजा बिना पूजा किये भोजन नहीं करता था। एक बार वह वनविहारको निकला और मन्दिर भूल गया। तब उसने बालू और गोबरकी एक प्रतिमा बनाई और नमोकार मन्त्र पढ़कर उसकी प्रतिष्ठा करके आनन्दसे पूजा की। वह प्रतिमा यद्यीप वज्र-सहश हो गई परन्तु कहीं पीछे कोई इसका अविनय न करे, इसलिए उसने उसे एक जल कूपमें विराजमान कर दिया और वह अपने नगरको चला आया।

इसके बाद उस कुएँके जलसे जब 'एलगरायें का रोग दूर हो गया, तब अन्तरीक्ष प्रभु प्रकट हुए और उनकी मिहमा बढ़ने लगी। पहले तो यह प्रतिमा इतनी अधर थी कि उसके नीचेसे एक सवार निकल जाता था, परन्तु अब तो केवल एक धागा ही निकल सकता है!

१ वासिम सिरपुरसे १० मील दूर है।

२ जिसे राजा 'एल ' कहा जाता है शायद वही यह 'एलगराय ' है। आकोलाके गेजेटियरमें लिस्वा है कि एल राजाको कोट हो गया था, जो एक सरीवरमें नहानेसे अच्छा हो गया। उस सरीवरमें ही अन्तरीक्षकी प्रतिमा थी और उसीके प्रभावसे ऐसा हुआ था।

इसके आगे ल्रणीर गाँव और एलजपुरी अर्थात् एलिचपुरका उल्लेखमात्र करके कारंजा नगरका बहुत विस्तृत वर्णन किया है, जो यहाँ सबका सब उद्धृत कर दिया जाता है—

एलजपुर कारंजानयर, धनवंतलेशक विस तिहां सभर। जिनमन्दिर ज्योती जागता, देव दिगंबरकरि राजता ॥ २१ ॥ तिहां गच्छनायक दीगंबरा, छत्र-सुखासन-चामरधरा। श्रावक ते सुद्धधरमी वसिइ, बहुधन अगणित तेहनि अछइ ॥ २२ ॥ बंघरवालंबरा-सिणगार, नामि संघवी भोज उदार। समिकतधारी जिनने नमइ, अवर धरमस्यूं मन निव रमइ॥२३॥ तेहने कुले उत्तमआचार, रात्री भोजननो परिहार । नित्यई पूजामहोच्छव करइ, मोती-चोक जिनआगिल भरइ॥ २४॥ पंचामृत अभिषेक धणी, नयणे दीठी ते म्हि भणी। गुरु सामी पुस्तकभण्डार, तेहनी पूजा करि उदार ॥ २५ ॥ संघ प्रतिष्ठा ने प्रासाद, बहुतीरथ ते करि आल्हाद। करनाटक कुंकण गुजराति, पूरब मालव ने मेवात ॥ २६॥ द्रव्यतणा मोटा व्यापार, सदावर्त पूजा विवहार । तप जप क्रिया महोच्छव घणा, करि जिनसासन सोहामणा ॥ २७ ॥ संवत सात सतिर सही, गढ़ गिरनारी जात्रा करी। लाख एक तिहां धन वावरी, नेमिनाथनी पूजा करी ॥ २८ ॥ हेममुद्रा संघवच्छल कीओ, लच्छितणो लाहो तिहां लीओ। परविं पाई सीआलिं दूध, ईपुरम उंनालि सुद्ध ॥ २९ ॥ अलाफूलिं वास्यां नीर, पंथीजननि पाई धीर । पंचामृत पकवाने भरी, पोषिं पात्रज भगति करी ॥ ३० ॥ भोजसंघवीसुत सोहामणा, दाता विनयी ज्ञानी घणा । अर्जुन संघवी पदारथ (?) नाम, शीतल संघवी करि शुभ काम ॥ ३१॥ इसका सारांश यह है कि कारंजामें बड़े बड़े धनी लोग रहते हैं और

१—लोणोर बुलढाना ज़िलेमें मेहकरके दक्षिणमें १२ मीलपर है। बरारमें यह गाँव सबसे प्राचीन है। इसका पुराना नाम विरजक्षेत्र है।

प्रकाशमान जैन-मन्दिर हैं जिनमें दिगम्बरदेव विराजमान हैं। वहाँ गच्छनायक ( भट्टारक ) दिगम्बर हैं, जो छत्र, सुखासन ( पालकी ) और चँवर धारण करते हैं। शुद्धधर्मी श्रावक हैं, ।जैनके यहाँ अगणित धन है। बंघेरवाल वंशके श्रंगार-रूप भोज-संघवी ( सिंघई ) बड़े ही उदार और सम्यक्त्वधारी हैं। वे जिन भगवान्को ही नमस्कार करते हैं। उनके कुलका आचार उत्तम है। रात्रि-भोजन-का त्याग है। नित्य ही पूजा-महोत्सव करते रहते हैं। भगवानके आगे मोतियोंका चौक पूरते हैं और पंचामृतसे अभिषेक करते हैं। यह मैंने आँखों देखकर कहा है। गुरु स्वामी ( भट्टारक ) और उनके पुस्तक-भंडारका पूजन करते हैं। उन्होंने संघ निकाला, प्रतिष्ठा की, प्रासाद ( मिन्दर ) बनवाये और आह्वादपूर्वक बहुतसे तीर्थाकी यात्रा की। कर्नाटक, कोंकण, गुजरात, पूर्व, मालवा और मेवाइसे उनका बड़ा भारी व्यापार चलता है। जिनशासनको शोभा देनेवाले सदावर्त, पूजा, जप, तप, किया, महोत्सव आदि उनके द्वारा होते रहते हैं। संवत् १७०७ में उन्होंने गढ़ गिरनारकी यात्रा करके नेमि भगवान्की पूजा की, सोनेकी मोहरोंसे संघ-वात्सल्य किया और एक लाख रुपया खर्च करके धनका 'लाहा ' लिया। प्रपाओं (प्याऊ) पर शीतकालमें दूध, गर्मियोंमें गन्नेका रस और इलायची-वासित जल पन्थियोंको पिलाया और पात्रोंको भक्तिपूर्वक पंचामृत पकान्न खिलाया। 'भोज संघवी 'के पुत्र अर्जुन संघवी ' और 'शीतल संघवी ' भी बड़े दाता, विनयी, ज्ञानी और शुभ काम करनेवाले हैं।

इसके आगे मुक्तागिरिके विषयमें लिखा है कि वह शत्रुंजयके तुत्य है और वहाँ चौबीस तीर्थकरोंके ऊँचे ऊँचे प्रासाद हैं—

हिव मुगतागिरि जात्रा कहुं, शेत्रुंजतोलि ते पण लहुं। ते ऊपरि प्रासाद उतंग, जिन चौबीसतणा अति चंग॥

इसके आगे सिंधषेडि, पातूर, ओसाबुदिगिरि, कल्याण, और बिदर शहरका उल्लेख मात्र किया है, सिर्फ पातूरमें चन्द्रप्रभ और शान्तिनाथ जिनके मन्दिरोंको बतलाया है—

१ इस 'स्वामी ' शब्दका व्यवहार कारंजाके भट्टारकांके नामोंके साथ अब तक होता हैं; जैसे वीरसेन स्वामी।

सिंधेषेडि आंबों पातूर, चन्द्रप्रभ जिन शांति सन्र । ओसीवुदीगीर गढ़ कल्योंण, सिंहर विर्धर प्रसीद्धं ठाण ॥

इसके आगे तैलंगदेशके भागनगर गलकुंड्रें (गोलकुंडा) का वर्णन है। लिखा है कि उसका विस्तार चार योजनका है और कुतुबर्शाहका राज्य है। उसकी सेनामें एक लाख घुड़सवार और नौ लाख सिपाही हैं। गोलकुंडामें छत्तीसहजार वेश्यायें हैं और रातदिन नाच गान हुआ करता हैं। यहाँके श्रावक धनी, दानी, ज्ञानी, और धर्मात्मा हैं। मणि, माणिक्य, मूँगेके जानकार (जौहरी) और देव-गुरुकी सेवा करनेवाले हैं।

वहाँ ओसवाल वंशके एक 'देवकरणशाह' नामके बड़े भारी धनी हैं, जो

१ महाराष्ट्रीय शानकोशके अनुसार जब जानोजी भांसलेने निजामअलीका परास्त करके सिन्ध करनेके लिए लाचार किया था, तब पेशवा स्वयं तो शिन्दखेडभें रह गया था और विश्वासराव तथा सिन्धियाको उसने औरंगाबाद भेज दिया था। इसके बाद साखरखेडभें बड़ी भारी लड़ाई हुई और निजामअली परास्त हुआ (ई० सन् १७५६)। इसी शिन्दखेडका शीलविजयजीने उल्लेख किया है। यह बरारभें ही है। २ आंबा बरारका ही कोई गाँव होगा।

३ आकोला जिलेकी बालपुर तहसीलका एक कस्बा। इसके पासके जंगलमें कई गुफायें और एक जैनमन्दिर भी है। संभव है, वह चन्द्रप्रभ भगवान्का ही हो।

४ यह शायद 'ऊखलद 'अतिशय क्षेत्र हो, जो निजाम स्टेट रेल्वेके मीरखेल स्टेशनसे तीन चार मील है। यह स्थान पहाड्पर है, इसलिए 'गिरि' कहा जा सकता है।

५ कल्याणको आज कल 'कल्याणी 'कहते हैं। यह निजाम राज्यके बेदर जिलेकी एक जागीरका मुख्य स्थान हैं। चालुक्य-नरेश सोमेश्वर (प्रथम) ने यहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी। सन् १६५६ में यहाँके गढ़ या किलेको औरङ्गजेबने फुतह किया था।

६ यह निजाम राज्यका जिला 'बेदर' है। ७ हैदराबादसे पश्चिम पाँच मीलपर बसा हुआ पुराना शहर। इसीका पुराना नाम भागनगर था।

८ यह कुतुबशाहीका अन्तिम बादशाह अबूहसन-कुतुबशाह होगा, जो सन् १६७२ में गोलकुंडेकी गदीपर बैठा था। सितम्बर १६८७ में औरंगज़ेबने गोलकुंडा फतह किया और अबूहसनको गिरिफ्तार किया। ९ इन संख्याओं में कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है। प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति-लिखित ' मुगल-साम्राज्यका क्षय और उसके कारण ' नामक यन्थके अनुसार इस शहरमें बीस हजार वेश्यायें और अगणित शराबघर थे। चिन्तामणि चैत्यमें प्रतिदिन जिनपूजा और संघ-वात्सल्य करते हैं। उनकी ओरसे सदावर्त हैं। व दीन-दुखियोंके लिए कल्पृश्व हैं। राजा उन्हें मानते हैं। 'उदयकरण' और 'आसकरण' सहित व तीन भाई हैं—सम्यक्त्वी, निर्मल-बुद्धि, गर्वरहित और गुरुभक्त। उनके गुरु अंचल गच्छके हैं। वहाँ आदिनाथ और पार्श्वनाथके दो मन्दिर हैं। एक दिगम्बर मन्दिर बहुत बड़ा है।

इसके आगे लिखा है कि कुलपाकपुर-मंडन माणिक-स्वामीकी सेवा करनी चाहिए। वहाँकी प्रतिमा भरतरायकी स्थापित की हुई है। इस तीर्थका उद्धार राजा शंकररायकी रानीने किया है। इस मिथ्याती राजाने ३६० शिवमन्दिर बनवाये और इसकी रानीने इतने ही जिनमन्दिर। इन मन्दिरोंका विस्तार एक कोसका है, जहाँ पूजन-महोत्सव हुआ करते हैं।

इसके आगे द्रविड़ देशका प्रारम्भ हुआ है जिसके गंजीकीट, सिकाकीलि और और चॅजी चंजीउरि स्थानोंके नाम दिये हैं जिनमें सोने, चाँदी और रत्नोंकी अनेक प्रतिमायें हैं।

आगे जिनकांची, शिवकांची और विष्णुकांचीका उल्लेख है जिनमेंसे जिनकांचीके विषयमें बतलाया है कि वहाँ स्वर्गीपम जैनमन्दिर हैं और शिवकांचीमें बहुतसे शिवालय तथा विष्णुकांचीमें विष्णुमन्दिर हैं जहाँ पूजा, रथयात्रायें होती रहती हैं।

इसके बाद कर्नाटक देशका वर्णन है जहाँ चोरोंका संचरण नहीं है। काबेरी नदीके मध्य श्रीरंगपट्टण बसा हुआ है। वहाँ नाभिमल्हार (ऋषभदेव),

१ कुल्पाक या माणिकस्वामी तीर्थ निजाम स्टेटमें सिकन्दराबादक पास हैं। वहाँ बहुतसे शिलालेख मिले हैं। दिगम्बर जैन डिरेक्टरीके अनुसार गजपन्थमें संवत् १४४१ का एक शिलालेख था जिसमें 'हंसराजकी माता गोद्बाईने माणिकस्वामीका दर्शन करके अपना जन्म सफल किया 'लिखा है। पर अब इस लेखका पता नहीं है।

२ गंजीकं श्रेट शायद मद्रास इलाकेके कडाप्पा जिलेका गंडिकोट है जिसे बोमनपछेके राजा कप्पने बसाया था और एक किला बनवाया था। फरिश्ताके अनुसार यह किला सन् १५८९ में बना था। विजयनगरके राजा हरिहरने यहाँ एक मन्दिर बनवाया था।

३ सिकाकोिल गंजाम जिलेकी चिकाकोल तहसील है। ४ चंजी कुछ समझमें नहीं आया। ५ चंजाउरि तंजीर है।

चिन्तामणि (पार्श्व ) और वीर भगवान्के विहारों (मन्दिर ) की भेंट की । वहाँ देवराय नामक राजा है जो मिथ्यामती होने पर भी शुभमति है। भोज सरीखा दानी है और मद्य-मांससे दूर रहने वाला है। उसकी सेनामें पाँच लाख सिपाही हैं। वहाँ हाथी और चन्दन होते हैं। उसकी आमदनी ६५ लाखकी है जिसमेंसे १८ लाख धर्म-कार्यमें खर्च होता है। आठ लाख ठाकुर (कृष्ण) के लिए, चार लाख जिनदेवके लिए और छह लाख महादेवके लिए। रंगनाथकी मूर्ति सुवर्णकी है। हरि ( कृष्ण ) शयन मुद्रामें हैं और गंगाधर ( शिव ) वृषमारूढ़ हैं। इनकी पूजा बड़े ठाठसे होती है। इसी तरह सिद्धचक्र और आदिदेव (ऋषभदेव) की भी राजाकी ओरसे अच्छी तरह सेवा होती है। देवको चार गाँव लगे हुए हैं, जिनसे अढलक ( अपरिमत ) धन आता है। यहाँके श्रावक बहुत धनी, दानी और दयापालक हैं। राजाके ब्राह्मण मन्त्री विशालाक्ष जिन्हें बेलान्दुर पण्डित भी कहते हैं विद्या, विनय और विवेकयुक्त हैं। जैनधर्मका उन्हें पूरा अभ्यास है। जिनौगमोंकी तीन बार पूजा करते हैं, नित्य एकासन करते हैं और भोजनमें केवल बारह वस्तुएँ लेते हैं। जैन शासनको दीप्त करते हैं। राज-धुरधर हैं। उन्होंने ' वीर-प्रासाद ' नामका विशाल मन्दिर बनवाया है, जिसमें पुरुषप्रमाण पीतलकी प्रतिमा है। सप्तधातु, चन्दन और रत्नोंकी भी प्रतिमायें

१ दोड्ड देवराजका समय ई० स० १६५९-७२ है और चिक्क देवराजका १६७२-१७०४ है। शीलविजयजीके समयमें अर्थात् १७८३ के लगभग चिक्कदेवराज ही होना चाहिए। इसने लिंगायत शैवधर्म छोड़कर वैष्णवधर्म स्वीकार किया था। श्रीरंगनाथकी सुवर्ण मूर्ति शायद इसीकी बनवाई हुई है।

२ मैस्र्से दक्षिण-पूर्व ४२ मीलपर येलान्दुर नामका एक गाँव हैं। विशालक्ष उसी गाँवके रहनेवाले थे, इसलिए उन्हें येलांदुर पंडित भी कहते थे। चिकदेवराज जब नजर-बन्द थे तब विशालक्षेने उनपर अत्यन्त प्रेम दिखलाया था। इस लिए जब सम् १६७२ में वे गदीपर बैठे इब उन्होंने इन्हें अपना प्रधान मन्त्री बनाया। सन् १६७७ में उन्होंने गोम्मटस्वामीका मस्तकाभिषेक कराया।

३ संभव है उस समय श्रोरंगपट्टणमें भी धवलादि सिद्धान्त रहे हों और मूडिबद्रीमें ही पीछे किसी समय वे ले जाये गये हों। हाल ही माल्म हुआ है कि वहाँ उनकी एक नहीं तीन ताडपत्रीय प्रतियाँ हैं।

हैं । इस कार्यमें उन्होंने बीस हजार द्रव्य उत्साहसे खर्च किया है । य पुण्यवन्त सात क्षेत्रोंका पोषण करते हैं । पण्डितप्रिय, बहुमानी और सजन हैं । प्रति वर्ष माघकी पूनोंको गोम्मटस्वामीका एकसौ आठ कलशोंसे पंचामृत अभिषेक करते हैं । बड़ी भारी रथयात्रा होती है । गोम्मटस्वामी श्रीरंगपट्टणसे बारह कोसपर हैं, जो बाहुबलिका लोकप्रसिद्ध नाम है । जैनमतके अनुयायी चामुण्डरायने यह तीर्थ स्थापित किया था । पर्वतके ऊपर अनुमान ६० हाथकी कायोत्सर्ग मुद्रावाली यह मूर्ति है । पास ही बिलगोल (श्रवणबेल्गोल) गाँव है । पर्वतपर दो और शेष ग्राममें इक्कीस मिलाकर सब २३ मिन्दर हैं । चन्द्रगुप्तराय (चन्द्रगुप्त बस्ति) नामक मन्दिर भद्रबाहु गुरुके अनशन (समाधिमरण) का स्थान है । गच्छके स्वामीका नाम चारुकीर्ति (भट्टारक पट्टाचार्य) है । उनके अनुयायी श्रावक बहुत धनी और गुणी हैं । देवको सात गाँव लगे हुए हैं, जिनसे सात हजारकी आमदनी है । दक्षिणका यह तीर्थराज कलियुगमें उत्पन्न हुआ है ।

इसके आगे कनकैगिरि हैं जिसका विस्तार पाव कोस है और जिसमें चन्द्रप्रेंभ-स्वामीकी देवी ज्वालामालिनी है।

१ कनकिगिरि मलेयूरका प्राचीन नाम है। यह याम मैसूर राज्यके चामराजनगर तालुकमें है। प्राचीन कालमें यह जैन-तीर्थके रूपमें प्रसिद्ध था और एक महत्त्वपूर्ण स्थान गिना जाता था। कलिगिर याममें सरोवरके तटपर शक संवत् ८३१ का एक शिलालेख मिला है जिसमें लिखा है कि परमानदी कोंगुणि वर्माके राज्यमें कनकिगिर तीर्थपर जैन-मन्दिरके लिए श्री कनकरीन भट्टारककी सेवामें दान दिया गया। (देखो मद्रास और मैसूरके प्राचीन जैन-स्मारक।) यहाँ पहले एक जैन मठ भी था, जो अब श्रवणबेलगोलके अन्तर्गत है। कनकिगिरिपर बीसों शिलालेख मिले हैं। शक १५९६ के एक लेखमें इसे 'हेमाद्रि शिला है जो कनकिगिरिका ही पर्यायवाची है। शक सं० १७३५ में यहाँ देशीय गणके अग्रणी और सिद्धसिंहासनेश भट्टाकलंकने समाधिपूर्वक स्वर्ग-लाभ किया।

१-सन् १४०० (वि० सं० १४५७) के एक शिलालेखसे मालूम होता है कि शुभ-चन्द्रदेवने इस पर्वतपर चन्द्रप्रभस्वामीकी प्रतिमा स्थापित की थी। शीलविजयजीने शायद इन्हीं चन्द्रप्रभस्वामीका उल्लेख किया है। दशभक्त्यादि महाशास्त्रके कत्तो मुनि वर्द्धमानने कनका-चल या कनकगिरिके श्रीपाद्यवनाथ देवकी स्तुति की है। इससे शायद वहाँके मूल नायक पाद्यवनाथ रहे हों।

#### कनकगिरी ज्वालामालिनी, देवी चन्द्रप्रभस्वामिनी।

आगे शीलविजय कावेरी नदिको पार करके मलयाचलमें संचार करते हैं और और अजनिगिरि स्थानमें विश्राम लेकर शान्तिनाथको प्रणाम करते हैं। वहाँ चन्दनके वन हैं, हाथी बहुत होते हैं और भारी-भारी सुन्दर वृक्ष हैं। फिर घाट उतरकर कालिकट बन्दर पहुँचते हैं जहाँ श्वेताम्बर मन्दिर हैं और गुजर (गुजराती) व्यापारी रहते हैं।

वहाँसे सौ कोसपर सुभरमणी नामका ग्राम है। वहाँके संभवनाथको प्रणाम करता हूँ। फिर गोम्मैटस्वामीपुर है, जहाँ सात धनुषकी प्रतिमा है। यहाँसे आगे जैनोंका राज्य है। पाँच स्थानोंमें अब भी है। तुर्छ (तुलव) देशका बड़ा विस्तार है, लोग जिनाज्ञाके अनुसार आचार पालते हैं।

आगे बदरी नगरी या मूडिबद्रीका वर्णन है। यह नगरी अनुपम है, इसमें उन्नीस मन्दिर हैं। उनमें बड़े-बड़े मंडप हैं, पुरुष-प्रमाण प्रतिमायें हैं। वे सोनेकी हैं और बहुत सुन्दर हैं। चन्द्रप्रम, आदीश्वर, शान्तीश्वर, पार्श्वके मन्दिर हैं जिनकी श्रावकजन सेवा करते हैं। जिनमती स्त्री राज्य करती है। दिगम्बर साधु हैं।

१-यह अंजनिगरि कुर्ग (कोडगु) राज्यमें है। इस समय भी वहाँ शान्तिनाथका एक कनडीमिश्रित संस्कृत शिलालेख मिला है, जिसमें लिखा है कि अभिनव चारुकीर्ति पंडितने अंजनिगरिकी शान्तिनाथबस्तीके दर्शन किये और सुवर्णनदीमें पाई हुई शान्तिनाथ और अनन्तनाथकी मूर्तियोंको विराजमान किया।

२-सुभरमणी शायद 'सुब्रह्मण्य 'का अपभ्रंश है | यह हिन्दुओंका तीर्थ है | यह तुलुदेशके किनारे पश्चिम घाटके नीचे विद्यमान है।

३-गोम्मटस्वामीपुर शायद वही है जो मैस्र्से पश्चिमकी ओर १६ मीलकी दूरीपर जंगलमें है और जहाँ गोम्मटस्वामीकी १५ हाथ ऊँची प्रतिमा है।

४—यात्रीके कथनानुसार उस समय तुलुदेशमें कई छोटे छोटे राज्य थे। जैसे अजिल, चौट, बंग, मुल आदि।

५-दक्षिण कनाड़ा जिला तुलुदेश कहलाता है। अब सिर्फ वहींपर तुलु भाषा बोली जाती है। पहले उत्तर कनाड़ाका भी कुछ हिस्सा तुलु देशमें गर्भित था। शीलविजयजी के समय तक भी तुलु देशमें कई जैन राजा थे। कारकलके राजा भैररस ओडियरने जो गोम्मटदेवीके पुत्र थे ई० स० १५८८ से १५९८ तक राज्य किया है। ये जैन थे।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्र्द्भ चारों वर्णके श्रावक हैं। जातियोंका यही व्यवहार है। मिथ्यादेवोंको कोई नहीं मानता। ताड़पत्रोंकी पुस्तकोंका भंडार है, जो ताँबेकी पेटियोंमें रहती हैं। सात धातुकी, चन्दनकी, माणिक, नीलम, वैडूर्य, हीरा और विद्रुम (मूँगा) रत्नोंकी प्रतिमायें हैं। बड़े पुण्यसे इनके दर्शन किये।

आगे कारकल याममें नौपुरुष ऊँची गोम्मटस्वामीकी प्रतिमा है। नेमिनाथके चैत्यमें बहुत सी रत्न प्रतिमायें हैं। नाभिमल्हार (ऋपभदेव) की चौमुखी मूर्ति है।

आगे वरांग ग्राममें नेमिकुमारका मन्दिर हैं और पर्वतपर साठ मन्दिर हैं । इस तरह तुलुव देशका वर्णन आह्वादपूर्वक किया।

आगे लिखा है कि सागर और मलयाचलके बीचमें जैन-राज्य है। वहाँ जिनवरकी झाँकीका प्रसार है। और कितना वर्णन करूँ १ वहाँसे पीछे लौटकर फिर कर्नाटकमें आया, घाट चढ़कर विनुति आया, जहाँ रानी रीज्य करती है जिसके नौ लाख सिपाही हैं। विनुतिमें दो सुन्दर मीन्दरोंकी बन्दना की।

१-नातितणां अहज विवहार, मिथ्यादेवतणो परिहार । ८३ । 'ओहज ' का अर्थ 'यह ही ' होता है; परन्तु 'यही व्यवहार' क्या ? सो कुछ स्पष्ट नहीं होता ।

२-मद्रास मेस्रके जैन स्मारकके अनुसार कारकलमें चौमुखा मन्दिर छोटी पहाड़ीपर है जिसे शक संवत् १५०८ में वेंगीनगरके राजा इम्मदि भेरवने बनवाया था।

३—कारकलसे तीर्थली जाते हुए बरांग ग्राम पड़ता है। वहाँ विशाल मन्दिर है। इसके पास जंगल और बड़े बड़े पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में से ही किसीपर उस समय साठ मन्दिर रहें होंगे। दशभक्त्यादि महाशास्त्रके कत्तां वर्द्धमान मुनिने भी यहांके नेमिनाथ जिनका उल्लेख किया है।

४-वेणूरके पास कोई घाट नहीं है। संभव है, गंगवाड़ीके पास यात्रीने घाट चढ़ा हो। ५-विनुरि अर्थात् वेणूर। यह मूडबिद्रीसे १२ और कारकलसे २४ मील दूर है। यहाँ गोम्मटस्वामीकी २५ हाथ ऊँची मूर्ति है जिसका निर्माण वि० सं० १६६० में हुआ था। यह स्थान गुरुयुर नदीके किनारेपर है।

६ वेण्र्में सन् १६८३ से १७२१ तक अजिलवंशकी रानी पदुमलादेवीका राज्य था, जो जैन थी। नौ लाख सेना अतिशयोक्ति जान पड़ती है।

विनुरिसे फिर हुंबैसि आये, जहाँ पार्श्वनाथ और पद्मावती देवी है। वहाँ आसपास अनेक सर्प फिरते रहते हैं पर किसीका पराभव नहीं करते। ऐसे महिमा-धाम और वांछित काम स्थानकी पूजा की।

फिर लिखा है कि चित्रगढ़, बनोसीगाँव और पवित्र स्थान बंकापुँर देखा, जो मनोहर और विस्मयवन्त तीर्थ है—

> चित्रगढ़ बनोसी गाम, बंकापुर दीटुं सुभधाम । तीरथ मनोहर विस्मयवन्त,.....

आगे यात्रीजीने लेक्ष्मेश्वरपुर तीर्थकी एक अपूर्व बात इस तरह लिखी है-

१ हूमच पद्मावती तीर्थ शिमोगा जिलेमें है और तीर्थलीसे १८ मील ट्र है। यहाँ मट्टारककी गदी है। यह जैनमठ आठवीं शताब्दीके लगभग स्थापित हुआ बताया जाता है। इस मठके अधिकारी बड़े बड़े विद्वान् हा गये हैं। पद्मावतीरेवीकी बहुत महिमा बतलाई जाती है।

२-भैस्र राज्यके उत्तरमें चित्तलदुर्ग नामका एक जिला है। चित्रगढ़ शाय १ यही होगा। यहाँ होय्साल राजवंशकी राजधानी रही है। गढ़ और दुर्ग पर्यायवाची हैं, इसलिए चित्तलदुर्गको चित्तलगढ या चित्रगढ़ कहा जा सकता है।

३—बनौसी शायद वनवासीका अपभ्रंश हो । उत्तर कनाड़ा जिलेकी पूर्व सीमापर वनवासी नामका एक गाँव है। इस समय इसकी जनसंख्या दो हजारके लगभग है। परन्तु पूर्वकालमें बहुत बड़ा नगर था और वनवास देशकी राजधानी था। १३ वीं शताब्दी तक यहाँ कदम्ब-वंशकी राजधानी रही है। यहाँके एक जैनमन्दिरमें दूसरीसे बारहवीं शताब्दी तकके शिलालेख हैं।

४ धारबाड़ जिलेका एक कस्वा है। भगवद्गुणभद्राचार्यने अपना उत्तरपुराण इसी बंकापुरभें समाप्त किया था। उस समय यह बनवास देशकी राजधानी था और राष्ट्रकूट नरेश अकालवर्षका सामन्त लोकादित्य यहाँ राज्य करता था। राष्ट्रकूट महाराज अमोधवर्ष (८५१-६९) के सामन्त 'बंकेयेरस 'ने इसे अपने नामसे बसाया था।

५ लक्ष्मेश्वर धारवाड़ जिलेमें मिरजके पटवर्धनकी जागीरका एक गाँव है। इसका प्राचीन नाम 'पुलिगेरे' है। यहाँ 'शंख-बस्ति ' नामका एक विशाल जैनमन्दिर है जिसकी छत ३६ खम्मोंपर थमी हुई है। यात्रीने इसीको 'शंख परमेश्वर ' कहा जान पड़ता है। इस शंखवस्तिमें छह शिलालेख प्राप्त हुए हैं। शक संवत् ६५६ के लेखके अनुसार चालुक्य-नरेश विक्रमादित्य (द्वितीय) ने पुलिगेरेकी शंखतीर्थ वस्तीका जीणोंद्वार कराया

स्वामीके सेवकने अर्थात् किसी यक्षने श्रावकोंसे कहा कि नौ दिन तक एक शक्क्षको फूलोंमें रक्खो और फिर दसवें दिन दर्शन करो । इस पर श्रावकोंने नौ दिन ऐसा ही किया और नवें दिन ही उसे देख लिया और तब उन्होंने शक्क्षको प्रतिमारूपमें परिवर्तित पाया परन्तु प्रतिमाक पैर शंखरूप ही रह गये, अर्थात् यह दशवें दिनकी निशानी रह गई। शंखमेंसे नेमिनाथ प्रभु प्रकट हुए और इस प्रकार वे 'शंख परमेश्वर 'कहलाये।

इसके बाद शीलविजयजी गदिक रायहुबेली , और रामरायक लोकप्रसिद्ध बीजानगरमें होते हुए ही बीजापुर आते हैं । बीजापुरमें शान्ति जिनेन्द्र और पद्मावतीके दर्शन किये । यहाँके श्रावक बहुत धनी गुणी और मणियोंके व्यापारी हैं । ईदलशाहकों बलवान् राज्य है, जो बड़ा प्रजा-पालक है और जिसकी सेनामें दो लाख सिपाही हैं ।

और जिनपूजाके लिए भूमि दान की। इससे मालूम होता है कि उक्त बस्ति इससे भी प्राचीन है। हमारा अनुमान है कि अतिशय क्षेत्रकाण्डमें कहे हुए शंखदेवका स्थान यही है— पासं सिरपुरि बंदिम होलगिरी संखदेविम्म ।

जान पड़ता है कि लेखकांकी अज्ञानतासे 'पुलिगेरि' ही किसी तरह 'होलिगिरि' हो गया है। उक्त पंक्तिके पूर्वार्थका सिरपुर (श्रीपुर) भी इसी धारवाड़ जिलेका शिरूर गाँव है जहाँका शक संवत् ७८७ का एक शिलालेख (इंडियन ए० भाग १२, ए० २१६) प्रकाशित हुआ है। स्वामी विद्यानन्दका श्रीपुर पाइवेनाथ स्तोत्र संभवतः इसी श्रीपुरके पाइवेनाथको लक्ष्य करके रचा गया होगा।

१-धारवाड जिलेकी गदग तहसील । २-हुबली जिला बेलगाँव ।

३-४ विजयनगरका साम्राज्य तालीकोटकी लड़ाईमें सन् १५६५ में मुसलमानों द्वारा नष्ट हो गया और रामरायका वध किया गया। यह वहाँका अन्तिम हिन्दू राजा था। इसके समयमें यह साम्राज्य उन्नतिके शिखरपर या। यात्रीके समयके कुछ बरसों बाद पेद्दा विजय रामरायने पोतनूरसे राजधानी हटाकर विजयनगरमें स्थापित की थी।

५-सन् १६८३ के लगभग जब शीलविजयजीने यह यात्रा की थी, वीजापुरकी आदिल-शाही दुर्दशायस्त थी। उस समय अली आदिलशाह (दि०) का बेटा सिकन्दर आदिलशाह बादशाह था। औरङ्गजेबकी चढ़ाईयाँ हो रही थीं। १६८४ में शाहजादा आजमशाहको उसने वीजापुरकी चढ़ाईपर मेजा था। १६८६ में सिकन्दर कैद हो गया और १६८९ में उसकी मृत्यु हो गई। आगे करिंडा और कलिकुंड पार्श्वनाथके विषयमें लिखा है कि उनकी महिमा आज भी अखंड है। दिवालीके दिन ब्रह्मादिक सारे देव आकर प्रणाम करते हैं!

इसके बाद कुछ स्थानोंके नाम-मात्र दिये हैं—चारणिगिर, नवनिधि, रायबागै, हुकेरी । इस तरफ पंचम, विणक, छीपी , कंसार, विणकरें और चतुर्थ जातिके श्रावक हैं। ये सभी दिगम्बरी हैं, पर एक साथ भोजन नहीं करते। शिवाजीके मराठा राज्यके अधीन हैं। तुलजा देवीकी सेवा करनेवाले लोग बहुत हैं।

फिर स्याहगढ़, मूगी पईठाणके नाम-मात्र हैं । पईठाणमें वाण गंगाके किनारे जीवित स्वामी मुनिसुत्रतकी प्रतिमा प्रकट हुई । यहाँ सिद्धसेन दिवाकर और इरिभद्रसूरि हुए । कविजनोंकी माता भारती भद्रकाली देवी दीपती हैं ।

आगे किसनेर, दौलताबाद, देविगिर, औरङ्गाबादके नाम मात्र देकर इलोरिके विषयमें लिखा है कि देखकर हृदय उल्लिस हो गया। इसे विश्व-कर्माने बनाया है। फिर इमदानगरि, "नासिक, ज्यंबक, और तुङ्गिगिरिका उल्लेखमात्र करके दक्षिण यात्रा समाप्त कर दी है "—

'दिष्यण दिसिनी बोली कथा, निसुणी दीठी जे मि यथा।'

१-जान षड़ता हैं 'नविनिधि 'पाठ भूलसे छप गया है। 'तविनिधि ' होगा। यह स्तविनिधि तीर्थ है जो बेलगाँवसे ३८ और निपाणीसे ३ मील है। द० म० जैनसभाके जल्से अक्सर यहीं होते हैं। २-कोल्हापुर राज्यके एक जिलेका सदर मुकाम। ३-बेलगाँव जिलेकी चिकोड़ी तहसीलका एक कस्बा। ४-शिंपी या दर्जा। ५ बुननेवाले।

६ शोलापुरसे २८ मीलकी दूरीपर तुलजापुर नामका कस्वा है, उसके पास पहाड़की तलैटीमें तुलजादेवीका मन्दिर है। वहाँ हर साल बड़ा भारी मेला लगता है।

७ प्राचीन प्रतिष्ठानपुर और वर्तमान पैठण निजाम राज्यके औरङ्गाबाद जिलेकी एक तहसील है। विविध तीर्थकल्पके अनुसार यहाँ 'जीवंतसामि मुणिमुक्वय 'की प्रतिमा थी। ८ औरङ्गाबादके पासका 'कचनेर 'नामका अतिक्षय क्षेत्र। ९ एलोर या एलोराके गुफा-मन्दिर। १० अहमदनगर।

११ पं० के० भुजविल शास्त्रीने इस लेखके कई स्थानोंका पता लगानेमें सहायता देनेकी कृपा की है।

# तीर्थों के झगड़ों पर ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार

१—पूर्व कालके तीर्थक्षेत्रों और वर्तमानके तीर्थोंमें जमीन आसमानका अन्तर पड़ गया है। साधारण लोग तो उस अन्तरकी कल्पना भी नहीं कर सकते। रात्रुंजय और सोनागिरि पर्वत इस समय जिस तरह नीचेसे ऊपर तक मिन्दरोंसे ढँक गये हैं, पहले इनकी यह दशा नहीं थी। ये सब मिन्दर बहुत ही अर्वाचीन हैं। जिस तरह अनेक तीर्थोंपर इस समय भी एक एक दो दो मिन्दर ही देखे जाते हैं, उसी तरह पहले सभी तीर्थोंपर थे। पहले इन पर्वतोंपर बहुत करके चरणि चिह्नोंकी ही स्थापना थी। उन्हींकी सब लोग मिक्तभावसे पूजा वन्दना करते थे; और इस कारण जुदा जुदा सम्प्रदायोंके बीच झगड़ेका कोई कारण ही उपस्थित न होता था। दिगम्बर-स्वेताम्बर ही क्यों, दूसरे भावुक अजैनोंको भी अपनी श्रद्धा भिक्त चिरतार्थ करनेके लिए वहाँ कोई स्कावट नहीं थी।

२—प्रायः जितने जैन तीर्थ हैं, वे सब विपुलजनाकीर्ण नगरों और सब प्रकारके कोलाहलोंसे दूर, ऊँचे पर्वतों और वनोंके बीच स्थापित हैं। जैन धर्मकी प्रकृति ही ऐसी है कि वह संसारके कोलाहलोंसे दूर, निर्जन और शान्त स्थानोंमें रहनेकी प्रेरणा करती है। मुनि और साधुजन ऐसे ही स्थानोंको पसन्द करते थे और उन्हींकी स्मृतिकी रक्षाके लिए स्मारकस्वरूप थे सब तीर्थ स्थापित हुए थे।

३—इन स्मारकोंके दर्शन करनेके लिए और अपने मिक्तमावोंको चिरतार्थ करनेके लिए बहुत दूर दूरके मक्तजन आया करते थे; परन्तु फिर भी किसीके द्वारा इन स्थानोंकी एकान्त शान्तता नष्ट करनेका प्रयत्न नहीं किया जाता था; क्योंकि इन एकान्त स्थानोंमें संसार-त्यागी और शान्ति-प्रयासी साधुजन ही रहते थे। गृहस्थजन इन बातोंको जानते थे और इस कारण वे भिक्तपूरित होनेपर भी तीथोंकी इस शान्तिमें बाधा डालना उचित नहीं समझते थे।

४—परन्तु आगे यह बात न रही । साधुजन स्वयं ही वनोंको छोड़कर गाँवोंके समीप आकर रहने लगे और गृहस्थोंके साथ उनका सम्पर्क बढ़ने लगा । धीरे

धीरे चैत्यवासकी जड़ जमी और अन्तमें मुनिमार्ग शिथिल होकर चैत्यवासी या मठवासी भट्टारकों और महन्तोंके रूपमें परिणत हो गया। साधुओंकी इस शिथिलताने चैत्यों और मन्दिरोंका प्रभाव बहुत बढ़ा दिया और जैनधर्मकी प्रभाव नाका सबसे बड़ा द्वार यही बन गया। भगवान समन्तभद्रके प्रभावनाङ्गके इस श्रेष्ठ लक्षणको लोग एक तरहसे भूल ही गये कि "अज्ञानांधकारको जैसे बने, वैसे हटाकर जैनशासनके माहात्म्यको प्रकट करना ही सच्ची प्रभावना है"। "इसके बदलेमें यह उपदेश दिया जाने लगा कि "विम्बाफलके बराबर मिन्दिर बनाकर उसमें जौके दानेके बराबर भी प्रतिमा स्थापन करनेवाले ग्रहस्थके पुण्यका वर्णन नहीं हो सकताँ!" इसका फल यह हुआ कि मन्दिरों और प्रतिमाओंके बनवाने और स्थापन करानेका लोगोंपर एक प्रकारका खब्त सवार हो गया। लोग आँख बन्द करके इसी कामकी ओर झक पड़े। इतिहास साक्षी है कि पिछले ५००-६०० वर्षोंमें जैनसम्प्रदायके अनुयायियोंने अपने धर्मके नामसे यदि कुछ किया है तो वह मन्दिरों और प्रतिमाओंका निर्माण ही किया है।

५ — ये चैत्यवासी और मटवासी साधु दोनों ही सम्प्रदायों में हो गये थे; बहिक श्वेताम्बर सम्प्रदायमें तो यह शिथिलता शायद और भी पहले प्रविष्ट हो गई थी। इन साधुजनों के उपदेशसे तीथों में भी मिन्दर बनाये जाने लगे और नये नये तीर्थ अतिशयक्षेत्र आदि नामों से स्थापित होने लगे। इन मिन्दरों और तीथों के व्ययनिर्वाहके लिए धन-संग्रह किया जाने लगा, धन-संग्रह करने की नई नई तरकी वें निकाली गई और प्रबन्धके लिए कोठियाँ खोल दी गई। बहुत-सी कोठयों की मालिकी भी धीरे धीरे महारकों और महन्तों के अधिकार में आ गई और अन्तमें उसने एक प्रकार से धार्मिक दूकानदारीका रूप धारण कर लिया। यदि इस बीच में दिगम्बर सम्प्रदाय तें तरह पंथका और श्वेताम्बर सम्प्रदाय तें विधिमार्ग या संवेगी

१ — अज्ञानितिभिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथम् । जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात्प्रभावना ॥

२—िबिम्बाफलोन्नतियवोन्नतिमेव भक्त्या ये कारयन्ति जिनसद्मजिनाकृतिं वा। पुण्यं तदीयीमह वागिप नैव शक्ता स्तोतुं परस्य किमु कारयितुर्द्वयस्य॥

साधुओं का उदय न होता तो यह दूकानदारी कौन-सा रूप धारण कर लेती, इसकी कल्पना करना भी कठिन है।

६—यह सब हो गया था, तो भी तीर्थोंके लिए दिगम्बरी और श्वेताम्बरी झगड़ोंका सूत्रपात नहीं हुआ था। क्योंकि एक तो पहले तीर्थोंपर तीर्थंकरों या सिद्धोंके चरणोंकी पूजा होती थी और वे चरण दोनोंको समान रूपसे पूज्य थे। दूसरे इस बातके भी प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन कालमें दिगम्बरी और श्वेताम्बरी प्रतिमाओं में कोई मेद न था। दोनों ही नम्र प्रतिमाओं को पूजते थे। श्रद्धेय मुनि जिनविजयजीने (जैनहितैषी भाग १३, अंक ६) में लिखा है कि मथुराके कंकाली टीलेमें जो लगभग दो हजार वर्षकी प्राचीन प्रतिमाएँ मिली हैं, वे नम हैं और उनपर जो लेख हैं, वे श्वेताम्बर कल्पसूत्रकी स्थिवरावलीके अनुसार हैं। इसके सिवा १७ वीं शताब्दीमें श्वेताम्बर विद्वान्, पं० धर्मसागर उपाध्यायने अपने 'प्रवचन-परीक्षा' नामक ग्रन्थमें लिखा है कि ''गिरनार और शत्रुंजयपर एक समय दोनों सम्प्रदायोंमें झगड़ा हुआ, और उसमें शासन-देवताकी कृपासे दिगम्बरोंका पराजय हुआ। जब इन दोनों तीथॉंपर श्वेताम्बर सम्प्रदायका अधिकार सिद्ध हो गया, तब आगे किसी प्रकारका झगड़ा न हो सके, इसके लिए श्वेताम्बर संघने यह निश्चय किया कि अबसे जो नई प्रतिमाएँ बनवाई जायँ, उनके पाद-मूलमें वस्त्रका चिह्न बना दिया जाय। यह सुनकर दिगम्बरियोंको क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी प्रतिमाओंको स्पष्ट नम बनाना शुरू कर दिया। यही कारण है कि संप्रति राजा ( अशोकके पौत्र ) आदिकी बनवाई हुई प्रतिमाओंपर वस्त्र-लांछन नहीं है और आधुनिक प्रतिमाओंपर है। पूर्वकी प्रतिमाओंपर वस्त्र-लांछन भी नहीं है और स्पष्ट नमत्व भी नहीं है। इससे कमसे कम यह बात अच्छी तरह सिद्ध होती है कि पूर्वोक्त विवादके पहले दोनोंकी प्रतिमाओंमें भेद नहीं था और इस कारण दोनों एकत्र होकर अपनी उपासना-वृत्तिको चरितार्थ करते थे। उस समय तक लड़ने झगड़नेका कोई कारण ही नहीं था। परन्तु अब तो दोनोंकी प्रतिमाओं और उपासना-विधिमें इतना अन्तर पड़ गया है कि उसपर विचार करनेसे आश्चर्य होता है। पाठक यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि गुजरातके कई प्रसिद्ध शहरोंमें जिनेन्द्र भगवानके विम्ब आज-कलकी फेरानके वस्त्राभूषण पहनते हैं। वीतराग भगवानकी उनके भक्तोंद्वारा इससे अधिक विडम्बना और क्या हो सकती है ?

७ — श्वेताम्बराचार्य रत्नमण्डनगणिकृत सुकृतसागर नामक प्रन्थके — ' पेथड़-तीर्थयात्राद्वय-प्रबन्ध ' में जो कुछ लिखा है उसका सारांश यह है कि '' सुप्रसिद्ध दानी पेथड़शाह शत्रुंजयकी यात्रा करके संवसहित गिरिनारमें पहुँचे । उनके पहले वहाँ दिगम्बर संघ आया हुआ था। उस संघका स्वामी पूर्ण ( चन्द्र ) नामका अग्रवालवंशी धनिक था। वह देहलीका रहनेवाला था। उसे 'अलाउदीन-शाखीनमान्य ' विशेषण दिया है जिससे मालूम होता है कि वह कोई राजमान्य पुरुष था। उसने कहा कि पर्वतपर पहले हमारा संघ चड़ेगा; क्योंकि एक तो हम लोग पहले आये हैं और दूसर यह तीर्थ भी हमारा है। यदि यह तीर्थ तुम्हारा है, तो इसका सुबूत पेश करो । यदि भगवान नेमिनाथकी प्रतिमापर अंचलिका और कटि-सूत्र प्रकट हो जाय, तो हम इसे तुम्हारा तीर्थ मान लेंगे। भगवान् भव्य जनोंके दिये हुए आभरण सहन नहीं कर सकते, इसिछए इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह तीर्थ हमारा है । इसपर स्वेताम्बरीय पेथड़शाह बोले कि भगवान् आभरणादि सहन नहीं कर सकते, इसका कारण यह है कि उनकी कीर्ति बारह योजन तक फैली हुई है। आमके बृक्षपर तोरणकी और लंकामें लहरोंको चाह नहीं होती। जिस तरह फलोधी ( मारवाड़ ) में प्रति-माधिष्ठित देव आभूषणापहारक हैं, उसी तरह यहाँ भी हैं। यदि यह तीर्थ तुम्हारा है, तो शैवोंका भी हो सकता है, क्योंकि यह पर्वत लिंगाकार है और गिरि-वारि-धारक है । इस तरह वादविवाद हो रहा था कि कुछ बृद्धजनोंने आकर कहा, अभी तो इस झगड़ेको छोड़ दो और यात्राको चलो। वहाँ इन्द्रमाला ( फूलमाल ) लेते समय इसका निर्णय हा जायगा। उस मालाको जो सबसे ज्यादा धन देकर ले सकेगा, यह तीर्थ उसीका सिद्ध हो जायगा। निदान दोनों संघ पर्वतपर गये और दोनोंने अभिंपक, पूजन, ध्वजारोपण, नृत्य, स्तुत्यादि कृत्य किये। इसके बाद जब इन्द्रमालाका समय आया तब श्वेताम्बर भगवानके दाहिने ओर और दिगम्बर बाई ओर बैठ गये। इसीस निश्चय हो गया कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा! इन्द्रमालाकी बोली होने लगी। एक दूसरेसे अधिक बढ़ते बढ़ते अन्तमें श्वेताम्बरोंने ५६ धड़ी (पंसेरी) सोना देकर माला लेनेका प्रस्ताव किया । दिगम्बरी अभीतक तो बराबर बढ़े जाते थे; परन्तु अब वे घबराये और सलाह करने लगे । उन्होंने अपने संघपतिसे कहा--

छिण्ठितैरिव भूत्वा च फलं कि तीर्थवालने । इमं न हि समादाय शैलेशं यास्यते गृहे ॥

अर्थात् इस तरह लुटकर तीर्थ लेनेसे क्या लाभ होगा ? क्या इस पर्वतराजको उठाकर घर ले चलना है ? अन्तमें पूर्णचन्द्रजीने कह दिया कि आप ही माला पहन लीजिए। इससे दिगम्बरी मुरझा गये और अपना-सा मुँह लिये यात्रा करके नीचे उतर गये। "

यह कथा यद्यपि श्वेताम्बरिशेंकी धनाढ्यता, उदारता और गिरिनारपर श्वेताम्बरिकार सिद्ध करनेके मुख्य अभिप्रायसे लिखी गई है, तो भी इसमें बहुत कुछ ऐतिहासिक सत्य जान पड़ता है; और यह बात अनायास ही सिद्ध हो जाती है कि उस समय दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों एक ही मन्दिरमें उपासना करते थे और इन्द्रमालाकी बोली दोनोंके समृहके बीच बोली जाती थी। इसके सिवा यह भी मालूम होता है कि उस समय गिरिनारकी मृलनायक नेमिनाथकी प्रतिमा आभूपणोंसे सुसांजत और किट-सूत्र तथा अंचिलकासे भी लांछित नहीं थी। इसी तरह उदाहरणके तौर पर जो फलोधी तीर्थकी प्रतिमाओंके विषयमें कहा है कि वहाँ मी उस समय (कमसे कम रत्नमंडन गणिके समयमें) प्रतिमाओंको आभूपणादि नहीं पहनाये जाते थे। वीतराग प्रतिमाओंकी ये सब विडम्बनाएँ बहुत पीछे की गई हैं।

८—श्रीरत्नमन्दिरगणिकृत उपदेश-तरंगिणी (पृ० १४८) में लिखा है—
"सुराष्ट्र देशके गोमण्डल (गोंडल) नामक गाँवके निवासी धाराक नामके संवपित थे। उनके ७ पुत्र, ७०० योद्धा, १३०० गाड़ियाँ और १३ करोड़ अशिकियाँ थीं। वे शत्रुंजयकी यात्रा करके जब गिरनार तीर्थकी यात्राको गये जो कि ५० वर्षसे दिगम्बरोंके अधिकारमें था, तब वहाँ उन्हें खङ्कार नामक किलेदारसे लड़ना पड़ा और उसमें उनके सातों पुत्र और सारे योद्धा मारे गय। उसी समय जब उन्होंने सुना कि गोपिगिर अर्थात् ग्वालियरके राजा आम हैं और उन्हें वण्पभिट्ट नामक श्वेताम्बराचार्यने प्रतिबोधित कर रक्खा है, तब वे ग्वालियर आये। उस समय वण्पभिट्टका व्याख्यान हो रहा था। स्वयं राजा और आठ श्रावक बैठे सुन रहे थे। धाराकने दिगम्बराधिकृत गिरनार तीर्थकी हालत सुनाई। गुरुने भी तीर्थकी महिमाका वर्णन किया। इसपर आम राजा प्रतिशा कर बैठे कि गिरनारके नेमिनाथकी वन्दना किये बिना में भोजन ग्रहण नहीं करूँगा।

एक हजार श्रावकोंने भी यही प्रतिज्ञा की । तब राजा एक बड़े भारी संघके साथ चल पड़े । बत्तीस उपवास करके स्तंभ-तीर्थ अर्थात् खंभातमें पहुँचे । राजाका श्रारेर बहुत खिन्न हो गया था । यह देखकर गुरुने अम्बिकाको बुलाया और उसके द्वारा अपापमठ (१) से एक प्रतिमा मँगवा ली । उसके दर्शन करके राजा प्रतिज्ञामुक्त हो गये ! इसके बाद एक महीने तक दिगम्बरियोंसे विवाद हुआ और अन्तमें अम्बिकाने ' उर्जितसेलिसहरे ' आदि गाथाएँ कहकर विवादकी समाप्ति कर दी । (इन गाथाओं में यह कहा गया है कि जो स्त्रियोंकी मुक्ति मानता है, वही सच्चा जैन मार्ग है और उसीका यह तीर्थ है । ) इस तरह तीर्थ लेकर, दिगम्बर-श्वेताम्बरेंकी प्रतिमाओं में नम्रावस्था और अञ्चलिकाका भेद कर दियी ।"

उक्त अवतरणसे दो बातें माळूम होती हैं। एक तो यह कि पहले दोनोंकी प्रतिमाओंमें कोई भेद नहीं था; और दूसरी यह कि इस घटनाके पहले गिरनार-पर ५० वर्षसे दिगम्बरियोंका अधिकार था।

९—इसी उपदेशतरिङ्गणी (पृष्ठ २४७) में वस्तुपाल मंत्रीके संघका वर्णन है जो उन्होंने सं० १२८५ में निकाला था। उसमें २४ दन्तमय देवालय, १२० काष्ठ देवालय, ४५०० गाड़ियाँ, १८०० डोलियाँ, ७०० सुखासन, ५०० पालिकयाँ, ७०० आचार्य, २००० क्वेताम्बर साधु, ११०० दिगम्बर, १९०० श्रीकरी,(१)४००० घोड़े, २००० ऊँट और ७ लाख मनुष्य थे। यद्यिप यह वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है, तो भी इससे यह मालूम होता है कि उस समय

१ "मुराष्ट्राया गांमण्डल्यामवास्तव्यः सप्तपुत्रः सप्तशतसुमटः १३ शतशकटसंघः १३ कोटिस्वर्णपतिः सं० धाराकः श्रीशत्रुंजययात्रां कृत्वा ५० वर्षाविध दिगम्बराधिष्ठितरैवत-यात्रावसरे विद्यारदर्भपसेन्यैः सह युद्धे ७ पुत्र ७ सुभटक्षये श्रीवण्पमिष्ट्रप्रतिबाधितं गांपिगिरौ श्रीआमभूपति शात्वा तस्यामनृपस्य मृरिपाश्चे व्याख्यानोपविष्टाष्टश्राद्धेः समं सं० धाराकः समागतः । तेन दिगम्बरगृहीततीर्थस्वरूपं कश्चितम् । गुरुभिस्तन्महिमाक्तौ आमनृपेण गिरिनारनेमिवन्दनं विना भोजनाभियहो गृहीतस्ततः संघश्चचाल । १ लक्षं पोष्टिकानाम् लक्षं तुरंगमाणाम्, ७ शतानि गजानाम्, विश्वतिसहस्राणि श्रावककुलानाम्, ३२ उपवासैः स्तम्भतीर्थे प्राप्तः । राशः शरीरं खिन्नम् । गुरुभिरम्बिकां प्रत्यक्षीकृत्य अपापमठात् प्रतिभैका आनीता । नृपाभियहो मुत्कलोजातः । मासभेकं दिगम्बरैः सह वादः, पश्चादिम्बक्या 'उज्ञित सैलिसहरे 'ति गाथया विवादो भग्नः तीर्थं लात्वा दिगम्बरश्वताम्बर्णिनाचीनां नग्नावस्थाञ्चिकाकरणेन विभेदः कृतः । इति यात्रोपदेशः । "

तीर्थ-यात्रा, पूजनार्चा आदि कार्योंमें दिगम्बरों और स्वेताम्बरोंमें इतनी विभिन्नता नहीं थी, जितनी कि अब है और इसी कारण इस संघमें स्वेताम्बरियोंके साथ ११०० दिगम्बर भी गये थे। दोनोंमें आजकलके समान वैर-भाव नहीं था और दिगम्बर-स्वेताम्बरोंकी मूर्तियोंमें भी कोई अन्तर नहीं था। यदि अन्तर होता तो वस्तुपालने दिगम्बरियोंके लिए दिगम्बर देवालयोंकी भी व्यवस्था की होती और उनकी भी संख्या दी होती। जब कि दोनोंके तीर्थ एक थे, एक ही तरहकी मूर्तियोंको पूजते थे, तब यह स्वाभाविक है कि तीर्थ-यात्राके संघ निकालनेवाल दोनोंको साथ लेकर चलें।

१० — जान पड़ता है, गिरिनार पर्वतपर दिगम्बरों और स्वेताम्बरोंके वह विवाद कभी न कभी अवस्य हुआ है जिसका उल्लेख धर्मसागर उपाध्यायने किया है। यह कोई ऐतिहासिक घटना अवस्य है; क्योंकि इसका उल्लेख दिगम्बर साहित्यमें भी एक दूसरे ही रूपमें मिलता है। नन्दिसंघकी गुर्वावलीमें लिखा है—

पद्मनन्दी गुरुर्जातो बलात्कारगणाग्रणी । पाषाणघटिता येन वादिता श्रीसरस्वती ॥ ३६ ॥ उज्जयन्तिगरौ तेन गच्छः सारस्वता भवेत् । अतस्तस्मै मुनीन्द्राय नमः श्रीपद्मनन्दिने ॥ ३७ ॥

और भी कई जगहें इस घटनाका जिक्र है कि गिरनारपर दिगम्बरें। और स्वेताम्बरोंका शास्त्रार्थ हुआ था और उसमें सरस्वतीकी मूर्तिमेंसे ये शब्द निकलनेसे कि सत्य मार्ग दिगम्बरोंका है, स्वेताम्बर पराजित हो गये थे। इस सरस्वतीकी मूर्तिको वाचाल करनेवाल पद्मनिन्द भट्टारक थे जिनका समय उक्त गुर्वावलीमें विक्रम संवत् १३८५ से १४५० लिखा है। इनके शिष्य शुभचन्द्र और

सघसहित श्रीकुन्दकुन्द गुरु, बन्दन हेत गए गिरनार, वाद परचौ तहँ संशयमितिसों, साखी बदी अविकाकार । 'सत्यपन्थ निर्प्रथ दिगम्बर' कही सुरी तहँ प्रगट पुकार, सो गुरुदेव बसौ उर मेरे, विधन हरन मंगल-करतार ॥

१-आचार्य कुन्दकुन्दका भी एक नाम पद्मनिन्द है; अतएव पीछेके लेखकोंने इस शास्त्रार्थ और विजयका मुकुट कुन्दकुन्दको भी पहना दिया है; परन्तु यह बड़ा भारी भ्रम है। ये पद्मनिन्द १४ वीं शताब्दिके एक भट्टारक हैं।

२-कविवर वृन्दावनजीने लिखा है---

प्रीशिष्य जिनचन्द्र थे। स्वेताम्बर ग्रन्थोंमें यही घटना इस रूपमें वर्णित है कि अम्बिकादेवीने स्वेताम्बरोंकी विजय यह कहकर कराई थी कि जिस मार्गमें स्त्रीकों मोक्ष माना है, वही सचा है। जीत चाहे किसीकी हुई हो, —क्योंकि शास्त्रार्थोंमें तो हम आजकल भी यही देखते हैं कि दोनों ही पक्षवाले अपनी अपनी जीतका ढिंढोरा पीटा करते हैं — परन्तु ऐसा माल्र्म होता है कि उक्त विवाद हुआ था और उसी समयसे दिगम्बरों और स्वेताम्बरोंमें विद्वेषका वह बीज विशेष रूपसे बोया गया जिससे आगे चलकर बड़े बड़े विषयमय फल उत्पन्न हुए। पिछले दिगम्बर-स्वेताम्बर साहित्यका परिश्रमपूर्वक परिशीलन करनेसे इस घटनाका निश्चित समय भी माल्र्म हो सकता है; और हमारा अनुमान है कि दोनों ओरके प्रमाणोंसे वह समय एक ही ठहरेगा।

११—मुग्ल बादशाह अकबरके समयमें हीरिवजय सूरि नामके एक सुप्रसिद्ध श्वेताम्बराचार्य हुए हैं। अकबर उन्हें गुरुवत् मानता था। संस्कृत और गुजरातीमें उनके सम्बन्धमें बीसों ग्रन्थ लिखे गये हैं। इन ग्रन्थोंमें लिखा है कि '' हीरिवजयजीने मथुरासे लौटते हुए गोपाचल (ग्वालियर) की बावन-गजी भव्याकृति मृर्तिके दर्शन किये।'' और यह मूर्ति दिगम्बर सम्प्रदायकी है, इसमें कोई सन्देह नहीं। इससे माल्रम होता है कि बादशाह अकबरके समय तक भी दोनों सम्प्रदायोंमें मृर्ति-सम्बन्धी विरोध तीव्र नहीं था। उस समय स्वेताम्बर सम्प्रदायके आचार्य तक नम्र मूर्तियोंके दर्शन किया करते थे।

१२—तपागच्छके स्वेताम्बर मुनि शीलविजयजीने वि० सं० १७३१-३२ में दक्षिणके तमाम जैन तीर्थोंकी वन्दना की थी जिसका वर्णन उन्होंने अपनी तीर्थ माला (गुजराती) में किया है । उससे माल्रम होता है कि उन्होंने जैनबद्री, मृडिबद्री, कारकल, हूमच-पद्मावती आदि तमाम दिगम्बर तीर्थों और दूसरे मिन्दरोंकी मिक्तमावसे वन्दना की थी। बड़े उत्साहसे वे प्रत्येक स्थानकी और मूर्तियोंकी प्रशंसा करते देखे जाते हैं। इससे भी माल्रम होता है कि उस समय भी

१ पृवीक्त पद्मनिद्दकी ही शिष्यपरम्पराभें एक पद्मनिद्ध मट्टारक और हुए हैं जिन्होंने शत्रुंजय पर्वतके दिगम्बर मन्दिरकी प्रतिष्ठा संवत् १६८६ में कराई थी |—देखो जैनमित्र भाग २२, अंक १५।

२ देखो, 'दक्षिणके तीर्थक्षेत्र' शीर्षक लेख ए० २२३-३८

श्वेताम्बर साधु नम्मूर्तियोंको बुरी दृष्टिसे नहीं देखते थे और उनका अपने सम्प्र-दायकी मूर्तियोंके ही समान आदर करते थे।

- ?३—ऐसा मालूम होता है कि दिगम्बर और श्वेताम्बर प्रतिमाओं में मेद हो जाने के बाद भी बहुत समय तक दिगम्बरों और श्वेताम्बरों में मित्रता बनी रही है। बहुत सगय तक इस खयाल के लोग भी दोनों सम्प्रदायों में बने रहे हैं कि एक दूसरे के धर्म-कार्यों में बाधा नहीं डालनी चाहिए और दोनों को अपने अपने विश्वासके अनुसार पूजा अर्चा करने देना ही सज्जनता है। अनुसन्धान करने से इसके भी अने क प्रमाण मिल सकते हैं।
- क— शत्रुंजय और आबूके पर्वतींपर श्वेताम्बर मन्दिरोंके बीचों बीच दिगम्बर मन्दिरोंका आस्तित्व अब भी इस बातकी साक्षी दे रहा है कि उस समयके वैभव-सम्पन्न और समर्थ श्वेताम्बरी भी यह नहीं चाहते थे कि इन तीर्थोंपर हम ही हम रहें, दिगम्बरी नहीं आने पावें।
- ख गन्धार (भरोंच) एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। वहाँ एक पुराना दिगम्बर मन्दिर था। जब वह गिर गया और उसकी जगह नया श्वेताम्बर मन्दिर बनवाया गया, तब वहाँके श्वेताम्बर भाइयोंने दिगम्बर प्रतिमाओंको एक जुदा देवकुलिका (देवली) में स्थापित कर दिया। यह देवकुलिका अब भी मौजूद है।
- ग बिहार शरीफमें अबसे कोई २० वर्ष पहले एक जैन मन्दिर हमने स्वयं देखा है जिसके अधिकारी श्वेताम्बर हैं। उसमें एक ओर दिगम्बरी वेदिका भी है और उसमें जो मूर्तियाँ हैं, उनका दर्शन पूजन दिगम्बरी भाई किया करते हैं।
- घ—ओरिएण्टल कालेज लाहौरके प्रो० बनारसीदास जी एम० ए० से कुछ समय पहले मालूम हुआ था कि लाहौरके एक जैनमन्दिरमें दोनों सम्प्रदायोंकी मृर्तियाँ दो पृथक् पृथक् वेदिकाओंमें थीं और कुछ ही वर्ष हुए अब दोनोंके बीचमें दीवार चिनवा दी गई है।
- ङ---पूना शहरमें एक ही अहातेके भीतर दिगम्बर और स्वेताम्बर मन्दिर अब तक हैं।
- च ग्वालियर राज्यके शिवपुरकलाँ नामक स्थानमें एक दिगम्बर मन्दिर ऐसा है जिसमें ७-८ श्वेताम्बर मूर्तियाँ हैं और एक श्वेताम्बर मन्दिर ऐसा है जिसमें ७-८ दिगम्बरी मूर्तियाँ हैं। पहले दोनों मन्दिरोंमें दोनों सम्प्रदायके लोग जाते थे; परन्तु अब केवल भादों सुदी १० को धूप खेनेके लिए जाया करते हैं।

छ—यापनीयसंघ दिगम्बर स्वेताम्बरोंके अतिरिक्त एक तीसरा ही जैन-सम्प्रदाय था। सिद्धान्त-दृष्टिसे यह स्वेताम्बर सम्प्रदायसे अधिक मिलता जुलता था, परन्तु इस संघके अनुयाया नम्न मूर्तियोंकी ही स्थापना—पूजा किया करते थे। यह संघ अब लुप्त हो गया है परन्तु दक्षिणमें अनेक स्थानोंमें अब भी इस संघकी नम्न मूर्तियाँ मिलती हैं। बेलगाँवके 'दोडुवस्ति 'नामक जैन-मन्दिरमें नेमिनाथ तीर्थंकरकी एक मूर्ति है, जिसे यापनीय संघके एक श्रावकने द्यां एक रूर्ति हैं। इससे भी यही अनुमान होता है कि पहले स्वेताम्बर सम्प्रदायकी प्रतिमायें भी नम्न बनाई जाती होंगी। जैन साधुओंके लिए वस्त्र-धारणका सर्वथा निपेध यापनीय सम्प्रदायमें भी नहीं था और स्वेताम्बर सम्प्रदायके समान स्त्री मुक्ति और केवलि-मुक्तिको भी वह मानता था।

१४—अकसर दिगम्बरी भाइयोंकी ओरसे यह अक्षेप किया जाता है कि स्वेताम्बरी भाई दिगम्बरी मन्दिरों और प्रतिमाओंपर अधिकार कर लिया करते हैं; और यही आक्षेप स्वेताम्बरियोंकी ओरसे दिगम्बरियोंपर किया जाता है। यह आक्षेप बहुत अंशोंमें सचा है; परन्तु इस आक्षेपके पात्र दोनों ही सम्प्रदायवाले हैं। इस विषयमें कोई भी सम्प्रदाय निर्दोष नहीं है। सम्प्रदाय-मोह चीज ही ऐसी है कि वह भिन्न सम्प्रदायवालोंके साथ उदारताका व्यवहार करनेमें संकुचित हुए बिना नहीं रह सकता। इसके सम्बन्धमें भी अनेक उदाहरण भिल सकते हैं—

क—श्रद्धेय मुनि जिनविजयजीसे माळ्म हुआ कि सुप्रसिद्ध तीर्थ रिखबदेवका मुख्य मन्दिर दिगम्बर सम्प्रदायका है; परन्तु उसपर अधिकार स्वेताम्बरी भाइयोंका है।

ख — रोशन मुहला आगरेके सुप्रसिद्ध श्वेताम्बर मन्दिर (चिन्तामणि पार्श्व-नाथ) की मूलनायककी मूर्ति दिगम्बर सम्प्रदायकी है। (देखो जैनशासन वर्ष १)।

१५—जब कोई पूछता है कि अमुक तीर्थपर वास्तविक अधिकार किसका है, तो मैं कह दिया करता हूँ कि दोनोंका। दोनोंमेंसे चाहे जो पीछेका हो पर उसका अधिकार पहलेवालेसे कम नहीं ठहराया जा सकता। बिक उसपर ता ऐसे जैनेतर लोगोंका भी अधिकार है जो जिनदेवपर श्रद्धा-भिक्त रखते हैं और उनका भिक्तभावसे-पूजन वन्दन करते हैं। जब दोनों ही सम्प्रदायवाले जिनदेवों

और सिद्धोंके उपासक हैं और उपासना करना किसीकी जमींदारीका कोई खेत जोतना या फसल काट लेना नहीं है, तब उनका अधिकार कम या ज्यादा ठह-राया ही कैसे जा सकता है ? कुछ लोग पुराने दस्तावेज और तमस्सुक पेश करके अपना अधिकार सिद्ध करनेका प्रयत्न किया करते हैं; और सम्भव है उनसे उनका अधिकार सिद्ध भी होता हो, परन्तु क्या उनसे यह प्रश्न नहीं किया जा सकता कि उन दस्तावेजोंसे पहले भी तो ये दोनों सम्प्रदाय थे और तब क्या इनसे पहलेके प्रमाण-पत्रोंका तुम्हारे प्रतिपक्षींके पास होना सम्भव नहीं है ? और यह सिद्ध करना तो बाकी ही रह जायगा कि उन दस्तावेजोंके लिखनेवाले शासकोंको वैसे किसी सार्वजनिक धर्मस्थानके सम्बन्धमें दस्तावेज लिख देनेका अधिकार था या नहीं। यह सम्भव और स्वाभाविक है कि किसी समयपर किसी सम्प्रदायवालींका ऐहिक वैभव और प्रभाव बढ़ गया हो और उस समय उनके समीपके तीर्थका प्रबन्ध उनके हाथमें आ गया हो और किसी समय उनके बदले दूसरोंके पास चला गया हो। परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि उस तीर्थका वास्तविक अधिकारी अमुक सम्प्रदाय ही था। ऊपर उपदेश-तरंगिणी ग्रन्थका जो अवतरण दिया गया है, उससे माळूम होता है कि संघवी धाराकके समयमें गिरनार तीर्थपर ५० वर्षसे दिगम्बीरयोंका अधिकार था और पीछे आम राजाकी कृपासे शायद वही अधिकार स्वेताम्बीरयोंके हाथमें चला गया। इसी तरहका एक उल्लेख तारंगा सिद्धक्षेत्रके सम्बन्धमें 'कुमारपाल-प्रतिबोध' नामक स्वेताम्बर ग्रन्थमें भी मिलता है। यह प्रन्थ सोमप्रभसूरिका बनाया हुआ है और 'गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज'में प्रकाशित हुआ है। इसकी रचनाका समय विक्रम संवत् ५२४१ है। इसमें आर्य खपुटाचार्यकी कथामें लिखा है कि-

" पहले उसने पर्वतके समीप तारौ नामकी बौद्ध देवीका मन्दिर बनवाया; इस कारण इस तीर्थको तारापुर कहते हैं। इसके बाद उसीने फिर वहींपर सिद्धायिका ( जैनदेवी ) का मन्दिर बनवाया। परन्तु कालवदासे उसे दिगम्बरियोंने ले लिया। अब वहींपर ( कुमारपाल राजा कहते हैं ) मेरे आदेशसे जसदेवके पुत्र दंडाधिप

१ तारंगा पर्वतकी तलेटीसे उत्तरकी ओर लगभग डेढ़ मीलकी दूरीपर तारादेवीकी मूर्ति अब भी मौजूद है और उसपर बौद्धोंकी एक प्रसिद्ध गाथा लिखी हुई है।

अभयकी देखरेखमें अर्जित जिनेन्द्रका ऊँचा मन्दिर बनवाया गया है ै। " इससे माल्रम होता है कि कुमारपाल राजाके समय तक समूचे तारंगा तीर्थपर या कमसे कम सिद्धायिका देवीके मन्दिरपर दिगम्बरियोंका अधिकार था।

तारंगा पर्वतकी कोटि-शिलापर एक वेदी हैं। उसकी एक प्रतिमापर अब भी संवत् ११९० की वैशाख सुदी ९ का सिद्धराज जयसिंहके समयका लेख हैं जिससे माल्म होता है कि उस समय, अर्थात् कुमारपाल महाराजके मन्दिर-निर्माणके पहले, वहाँपर दिगम्बरियोंके मन्दिर और प्रतिमाएँ थीं और कुमारपाल-प्रतिबोधके कथनानुसार सम्भव है कि पर्वतपर दिगम्बरियोंका ही अधिकार हो। इसी तरह पावागदपर इस समय सम्पूर्ण अधिकार दिगम्बरियोंका है; परन्तु पर्वतके ऊपर कई ऐसं मन्दिरोंके खण्डहर पड़े हुए हैं जो क्वेताम्बर सम्प्रदायके हैं और किसी समय उक्त पावागढ़ क्वेताम्बर सम्प्रदायका भी प्रसिद्ध तीर्थ था। वहाँ सुप्रसिद्ध मंत्री तेजपालका बनवाया हुआ 'सर्वतोभद्र'नामका एक विशाल मन्दिर था।

कदम्बवंशी राजाओं के जो ताम्रपर्त्र प्रकाशित हुए हैं, उनमें से दूसरे ताम्रपत्रमें स्वेताम्बर महाश्रमणसंघ और दिगम्बर महाश्रमणसंघ के उपभोग के लिए कालवङ्ग नामक ग्रामके देनेका उल्लेख हैं। यह स्थान कर्नाटक प्रदेशमें धारवाड़ जिलेके आसपास कहीं पर है। अवस्य ही उस समय वहाँ पर कोई स्वेताम्बर संघका भी स्थान तीर्थादि होगा। परन्तु बहुत समयसे उस ओर स्वेताम्बरी भाइयोंका एक तरहसे अभाव ही है, इस कारण उक्त स्थान या तो नष्ट-भ्रष्ट हो गया होगा या दिगम्बरियोंके अधिकारमें होगा।

१—कुमारपाल महाराजका यह विशाल मन्दिर अब भी वर्तमान है।

२—ताराइ बुद्धदेवीइ मंदिरं, तेण कारियं पुट्यं । आसन्नगिरम्मि तओ, भन्नइ ताराउरं ति इमो ॥ तेणेव तत्थ पच्छा, भवणं सिद्धाइयाइ कारवियं । तं पुण कालवसेण, दियंवरेहिं परिग्गहियं ॥ तत्थ ममाएसेणं, आजियजिणिंदस्स मंदिरं तुंगं । दंडाहिवअभएणं जसदेवसुएण निम्मवियं ॥

३-देखो जैनमित्र भाग २२, अंक १२।

४-इन ताम्रपत्रोंका विवरण देखां जैनहितेंषी भाग १४, अंक ७-८।

## जंबुदीव-पण्णित

जैनसाहित्यमें करणानुयोगके ग्रन्थोंकी एक समय बहुत प्रधानता रही है। जिन ग्रंथोंमें ऊर्ध्वलोक, अधालोक, और मध्यलोकका; चारों गितियोंका, और युगोंके परिवर्तन आदिका वर्णन रहता है, वे सब ग्रन्थ करणानुयोगके अन्तर्गत समझे जाते हैं। आजकलकी भापामें हम जैनधर्मके करणानुयोगको एक तरहसे भूगोल और खगोल-शास्त्रकी समष्टि कह सकते हैं। दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंमें इस विपयके सैकड़ों ग्रन्थ हैं और उनमें अधिकांश बहुत प्राचीन हैं। इस विपयपर जैन लेखकोंने जितना अधिक लिखा है उतना शायद ही संसारक किसी सम्प्रदायके लेखकोंने लिखा है। परम्परासे यह विश्वास चला आता है कि इन सब परोक्ष और दूरवर्ता क्षेत्रों या पदार्थोंका वर्णन साक्षात् सर्वज्ञ भगवानने अपनी दिव्य ध्वनिमें किया था। जान पड़ता है कि इसी अटल श्रद्धाके कारण इस प्रकारके साहित्यकी इतनी अधिक वृद्धि हुई और हजारों वर्ष तक यह जैनधर्मके सर्वज्ञप्रणीत होनेका अकाटच प्रमाण समझा जाता रहा।

हिंदुओं के पौराणिक भू-वर्णनको पढ़नेसे ऐसा माल्रम होता है कि दो ढाई हजार बरस पहले भारतके प्रायः सभी संप्रदायवालों का पृथ्वीके आकार प्रकार और द्वीप-समुद्र-पर्वतादिके सम्बन्धमें करीब करीब इसी प्रकारकी धारणायें थीं, जिस प्रकारकी जैनधमें के करणानुयोगमें पाई जाती हैं। पृथ्वी थालीके समान गोल और चपटी है, उसमें अनेक द्वीप और समुद्र हैं, द्वीपके बाद समुद्र और समुद्रके बाद द्वीप, इस प्रकार क्रम चला गया है; जम्बूद्वीपके बीचमें नाभिके तुल्य सुमेरु पर्वत है, इत्यादि। परन्तु पीछेके आर्यभट, भास्कराचार्य आदि महान् ज्योतिषियोंने पूर्वोक्त विचारोंको बिलकुल ही बदल डाला। इसका फल यह हुआ कि इस

श्लोकालोकविभक्तर्युगपिरवृत्तेश्चतुर्गतीनां च ।
 आदर्शिमव यथामितरवैति करणानुयोगं च ॥

विपयका जो प्रारंभिक हिन्दू साहित्य था उसका बढ़ना तो दूर रहा, वह धीरे धीरे क्षीण होता गया और इधर चूँकि जैन विद्वानोंका विश्वास था कि यह साक्षात् सर्वज्ञ-प्रणीत है, अतएव वे इसे बढ़ाते ही चले गये।

यह करणानुयोगका वर्णन केवल इस विषयके स्वतंत्र ग्रन्थोंमें ही नहीं है, इसने प्रथमानुयोग या कथानुयोगादिके ग्रन्थोंका भी बहुत अधिक स्थान रोका है। दिगम्बर संप्रदायके महापुराण, हरिवशपुराण, पद्मपुराणादि प्रधान प्रधान पुराणोंमें तथा अन्य चरित्र-ग्रन्थोंमें भी यह खूब विस्तारके साथ लिखा गया है। क्वेताम्बर सम्प्रदायके कथा-ग्रन्थोंका भी यही हाल है। बिह्क उसके तो आगम-ग्रन्थोंमें भी इसकी विपुलता है। भगवती सूत्र (व्याख्याप्रज्ञित) आदि अंग और जम्बूद्वीप-प्रज्ञित, सूर्यप्रज्ञित, चन्द्रप्रज्ञित आदि उपांग ग्रन्थ करणानुयोगके ही वर्णनसे लबालब भरे हुए हैं।

दिगम्बर संप्रदायमें इस विषयका सबसे प्राचीन ग्रन्थ लोक-विभाग है और उस के बादका 'तिलोयपण्णित्त ' (त्रिलोकप्रज्ञप्ति )। इन दोनों ग्रन्थोंका परिचय हम अन्यत्र दे चुके हैं। इस लेखमें हम जंबुदीवपण्णित्तका परिचय देना चाहते हैं। इसी नामका और एक ग्रन्थ माथुरसवान्वयी अमितगति आचार्यका भी कहा जाता है। अमितगतिने चन्द्रप्रज्ञप्ति और सार्द्वद्रयद्वीपप्रज्ञप्ति नामक ग्रन्थ भी इसी विपयपर लिखे थे। परन्तु ये तीनों ही अभीतक उपलब्ध नहीं हैं। जंबुदीवपण्णात्ते नामका एक ग्रन्थ श्वेताम्बर संप्रदायका भी है। इसका संकलन करनेवाले गणधर सुधर्मास्वामी कहे जाते हैं। यह छहा उपांग है और आगम-शैलीसे लिखा हुआ है।

दिगम्बरसम्प्रदायकी जंबुदीवपण्णित्तकी दो प्रतियाँ हमने देखी हैं; एक स्वर्गीय दानवीर शेठ माणिकचन्द्रजीके चौपाठीके प्रन्थ-भाण्डारमें हैं और दूसरी पूनेके भाण्डारकर ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टिटणूटमें। पहली प्रति सावन विदे १२ सं० १९६० की लिखी हुई है और यह सेठजीने अजमेरसे लिखवाकर मँगवाई थी। दूसरी प्रतिपर उसके लिखे जानेका समय नहीं दिया है; परन्तु वह कुछ प्राचीन मालूम होती है।

१ इसकी रलोकसंख्या ४१४६ है। मुर्शिदाबादके राय धनपतिसिंह बहादुरके द्वारा यह वाचनाचार्थ रामचन्द्रगणिकृत संस्कृतटीका और ऋषि चद्रभाणजीकृत भाषाटीकासहित छप चुका है।

डॉ॰ ए॰ एन॰ उपाध्येके अनुसार इसकी भाषा सौरसेनी प्राकृत है। यह प्रन्थ गाथाबद्ध है। इसमें १३ उद्देश या अध्याय, २४२७ गाथायें और भरत, ऐरा-वत, पूर्व विदेह, उत्तर विदेह, देवकुरु, उत्तरकुरु, लवणसमुद्र, ज्योतिषपटल आदिका वर्णन है। वर्णन तिलोकप्रज्ञितकी अपेक्षा कुछ संक्षित्र है।

इसके कर्ताका नाम सिरिपउमणंदि या श्रीपद्मनान्दि है। वे अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार बतलाते हैं—-वीरनन्दि, बलनन्दि, और पद्मनन्दि । अपने लिए उन्होंने गुणगणकलित, त्रिदण्डरहित, त्रिशल्यपरिशुद्ध, त्रिगारवरिहत, सिद्धान्तपारगामी, तप-नियम-योग-युक्त, ज्ञानदर्शनचारित्रीयुक्त और आरम्भकरणरहित विशेषण दिये हैं। उन्होंने अपने गुरुओंके भी ज्ञान और तप आदिकी प्रशंसा की है। उन्होंने श्रीविजय गुरुके निकट जिनवदनविनिर्गत सुपरिशुद्ध आगमको श्रवण करके, उनके ही कृपामाहात्म्यसे इस ग्रन्थकी रचना की है। वे विजयगुरुका विशेष परिचय नहीं देते, इससे उनकी गुरुपरम्परापर कोई प्रकाश नहीं पड़ता।

माघनन्दी नामके एक और विख्यात आचार्य थे जो राग-द्वेष-मोहसे रहित, श्रुतसागरके पारगामी, प्रगल्म मितमान, और तपःसंयमसंपन्न थे। उनके शिष्य सकलचन्द्र गुरु हुए, जो नियमों और शीलका पालन करते थे, गुणी थे और सिद्धान्त महोदिधमें जिन्होंने अपने पापोंको धो डाला था। इन्हींके शिष्य नैन्दिगुरुके लिए—जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यसम्पन्न थे—यह प्रन्थ बनाया गया।

आचार्य पद्मनिन्द जिस समय बारानगरमें थे, उस समय यह ग्रन्थ रचा गया है। इस नगरकी प्रशंसामें लिखा है कि उसमें वापिकायें, तालाब, और भुवन बहुत थे, भिन्न भिन्न प्रकारके लोगोंसे वह भरा हुआ था, बहुत ही रम्य था, धनधान्यसे परिपूर्ण था, सम्यग्दृष्टिजनोंसे, मुनियोंके समूहसे, और जैन मंदिरोंसे विभूषित था। यह नगर पारियत्त (पारियात्र) नामक देशके अन्तर्गत था। बारा नगरके प्रभु या राजाका नाम शक्ति या शान्ति था। वह सम्यग्दर्शनशुद्ध, व्रती, शीलसम्पन्न, दानी, जिनशासनवत्सल, वीर, गुणी, कलाकुशल और नरपातिसंपूजित था।

आचार्य हेमचन्द्रने अपने कोषभें लिखा है—'' उत्तरो विन्ध्यात्पारियात्रः ''। अर्थात् विन्ध्याचलके उत्तरमें पारियात्र है। यह पारियात्र शब्द पर्वतवाची और प्रदेशवाची भी है। विन्ध्याचलकी पर्वतमालाका पश्चिम भाग जो नर्भदा तटसे शुरू

१ पूनेकी प्रतिमें सन्ति (शान्ति ) और बम्बईकी प्रतीमें सत्ति (शाक्ति) पाठ है ।

होकर खंभाततक जाता है और उत्तर भाग जो अर्बलीकी पर्वतश्रेणीतक गया है पारियात्र कहलाता है। अतः पूर्वोक्त बारानगर इसी भूभागके अन्तर्गत होना चाहिए। राजपूतानके कोटा राज्यमें एक बारा नामका कसबा है। जान पड़ता है कि वही बारानगर होगा। क्योंकि वह पारियात्र देशकी सीमाके भीतर ही आता है। निद्संघकी पट्टावलीके अनुसार बारामें एक भट्टारकोंकी गद्दी भी रही है और उसमें वि० सं० ११४४ से १२०६ तकके १२ आचार्योंके नाम दिये हैं। इससे भी जान पड़ता है कि सम्भवतः ये सब आचार्य पद्मनिद्द या माघनिदकी ही शिष्य-परम्परामें हुए होंगे और यही बारा (कोटा) जम्बूदीपप्रज्ञिक निर्मित होनेका स्थान होगा।

ज्ञानप्रबोध नामक पद्मबद्ध भाषाग्रन्थमें कुन्दकुन्दाचार्यकी एक कथा दी है। उसमें कुन्दकुन्दको इसी बारापुर या बाराके धनी कुन्दक्षेष्ठी और कुन्दलताका पुत्र बतलाया है। पाठकोंसे यह बात अज्ञात न होगी कि कुन्दकुन्दका एक नाम पद्मनिद भी है। जान पड़ता है कि जम्बूद्वीपप्रज्ञितिके कर्ता पद्मनिदको ही भ्रमवश कुन्दकुन्दाचार्य समझकर ज्ञानप्रबोधके कर्ता कर्नाटक देशके कुन्दकुन्दका जन्म-स्थान बारा बतला बैठे हैं। पर इससे यह बात बहुत कुछ निश्चित हो जाती है कि कोटा राज्यके इसी बारामें यह ग्रन्थ निर्मित हुआ है।

शान्ति या शक्ति राजाको नरपितसंपूजित लिखा है, और साथ ही 'बारानगरस्य प्रभुः' कहा है। परन्तु उसका वंश आदि नहीं बतलाया है, जिससे राजपृतानेके इतिहासमें कुछ पता लगाया जा सके और उससे पद्मनन्दि आचार्यका निश्चित समय मालूम किया जा सके।

पद्मनित्ने अपने संघ, गण, अन्वय आदिका कोई उल्लेख नहीं किया, इससे भी उनका समय निर्णय करना कठिन हो गया है। इस विपयमें उनकी गुरुपरम्परा और श्रीनन्दिकी गुरुपरम्परा भी — जिनके निमित्त यह ग्रन्थ बनाया गया—हमें कोई सहायता नहीं देती। पद्मनित्द नामके अनेक आचार्य हो गये हैं परन्तु उनमें ऐसा कोई नहीं जान पड़ता जिसके गुरु बलनित्द और प्रगुरु वीरनित्द हों। इसी तरह श्रीनित्द भी ऐसे कोई नहीं भिले जिनके गुरु सकलचन्द्र और

१ देखो जैनसिद्धान्तभास्कर किरण ४ और इंडियन एण्टिक्त्रेरीकी २० वीं जिल्द ।

र सुना है कि बारामें पद्मनिन्दकी काई निषिद्या भी है।

प्रगुरु माघनान्दि हों। फिर भी यह प्रन्थ हमारे अनुमानसे काफी प्राचीन है और उस समयका है जब प्राकृतमें ही ग्रन्थ-रचना करनेकी प्रणाली अधिक थी, और जब संघ, गण आदि भेद अधिक रूढ़ नहीं हुए थे।

ग्रन्थके अन्तरंगकी अच्छी तरहसे जाँच करनेसे संभव है, इस विपयमें कुछ अधिक प्रकाश पड़ सके।

इस ग्रन्थमें भगवान् महावीरके बादकी आचार्य-परम्परा इस प्रकार दी है—
विपुलाचलके ऊँचे शिखरपर विराजमान् वर्द्धमान् जिनेन्द्रने गौतममुनिको प्रमाणनयसंयुक्त अर्थ कहा । उन्होंने लोहार्यको और लोहार्यने, जिनका नाम सुधर्मा भी
है, जम्बूस्वामीको कहा । ये तीनों गणधर, गुणसमग्र और निर्मल चार ज्ञानके
धारी थे । ये केवलज्ञानको प्राप्त करके मोक्षको प्राप्त हुए । इनके बाद निन्द,
निद्धित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु ये पाँच पुरुपश्रेष्ठ चौदह पूर्व और
बारह अंगके धारक हुए । इनके बाद कमसे विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय,
नाग, सिद्धार्थ, पृतिपेण, विजय, बुद्धिल, गंगदेव और धर्मसेन, ये दस पूर्वधारी
हुए । फिर नक्षत्र, यशापाल, पाण्डु, ध्रुवसन, और कस ये पाँच ग्यारह अंगके
धारक हुए । इनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और अन्तिम लोह
( लोहाचार्य ) ये आचारांगके धारक हुए ।

इस परम्परासे यह एक विशेष बात माद्रम हुई कि सुधर्मास्वामीका दूसरा नाम लोहार्य भी था। लोहार्य नामके एक और भी आचार्य हुए हैं जो आचारांगधारी थे। उन्हें दूसरे लोहाचार्य समझना चाहिए। श्रवणबेहगोलकी चन्द्रगुप्तवस्तिके शिलीलेखके—'महावीरसवितरि परिनिर्वृते भगवत्परमिर्प-गौतमगणधरसाक्षाच्छिष्यले लोहार्य-जम्बु——××' आदि वाक्यमें जो लोहार्यको गौतमगणधरका साक्षात् शिष्य लिखा है, उसका भी इससे खुलासा हो जाता है। अभीतक इस बातका स्पष्ट उल्लेख कहीं भी नहीं मिला था कि सुधर्मास्वामीका दूसरा नाम लोहार्य था।

इस परपम्परामें और त्रिलोकप्रज्ञातिकी परम्परामें कोई अन्तर नहीं है। आचार्य गुणभद्रकृत उत्तर-पुराण, ब्रह्म हेमचन्द्रकृत श्रुतस्कन्ध, और इन्द्रनिद्रकृत श्रुताव-तारमें भी बिलकुल यही परम्परा दी हुई है। परन्तु हरिवंशपुराण, निद्संव— बलात्कारगण-सरस्वतीगच्छकी प्राकृत पट्टावली, सेनगणकी पट्टावली और काष्ठा-संघकी पट्टावलीमें निद्की जगह विष्णु नाम मिलता है। इसके सिवाय निद्संघकी

१ देखां, जैनसिद्धान्तभास्कर किरण १

पूर्वोक्त पट्टावलीमें और काष्ठासंघकी पट्टावलीमें यशोबाहुके स्थानमें भद्रबाहु नाम है। जान पड़ता है नान्दिका पूरा नाम विष्णुनान्दि होगा और वहीं कहीं नन्दि और कहीं विष्णुरूपमें लिख दिया गया है। इसी तरह यशोबाहुका नामान्तर भद्रबाहु होगा।

लोहाचार्य तककी यह गुरुपरम्परा दिगम्बर संप्रदायमें एक-सी मानी जाती है। इसमें कोई मतभेद नहीं है। परन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदायमें जम्बूस्वामीके बाद जो परम्परा मानी जाती है, वह इससे सर्वथा भिन्न है।

जंबुदीवपणात्तिका आदि और अंतका कुछ भाग नीचे दिया जाता है-

देवासुरिंदमहिंदे दसद्धरूवृण कम्मपिरहीणे। केवलणाणालीए सद्धम्मवएसदे अरुहे॥१॥ अड्ठिवहकम्मरिए अड्रगुणसमिणिदे महावीरे। लोयगातिलयभृदे सासयसुहसंडिदे सिद्धे॥२॥ पंचाचारसमगो पंचेंदियणिजिदे विगहमोहे। पंचमहव्वयणिलए पंचमगइणायणायरिए॥३॥ परसमयतिमिरदलणे परमागमदेसए उवज्झाए। परमगुणरयणिवहे परमागमभाविदे वीरे॥४॥ णाणागुणतविणरए ससमयसब्भावगहियपरमत्थे। बहुविहजोगज्जुत्ते जे लोए सव्वसाहुगणे॥५॥ ते वंदिजण सिरसा वोच्छामि जहाकमेण जिणदिहं। आयरियपरंपरया पण्णात्तें दीवजलधीणं॥६॥

विउलगिरितुंगिसहरे जिणिंदइंदेण वड्ढमाणेण । गोदममुणिस्स किहदं पमाणणयसंजुदं अत्थं ॥ ९ ॥ तेण वि लोहज्जस्स य लोहज्जेण य सुधम्मणामेण । गणधरसुधम्मणा खलु जंबूणामस्स णिद्दिहं ॥ १० ॥ चदुरमलबुद्धिसहिदे तिन्नेदे गणधेर गुणसमग्गे । केवलणाणपईवे सिद्धिं पत्ते णमंसामि ॥ ११ ॥ णंदी य णंदिमित्तो अवराजिदमुणिवरो महातेओ । गोवडूणो महप्पा महागुणो भद्दबाहू य ॥ १२ ॥ पंचेदे पुरिसवरा चउदसपुव्वी ह्वंति णायव्वा । बारस अंगधरा खल्छ वीरिजणिंदस्स णायव्वा ॥ १३ ॥ तह य विसाखायरिओ पोिहल्लो खित्तओ य जयणामो । णागो सिद्धत्थो वि य धिदिसेणो विजयणामो य ॥ १४ ॥ बुद्धिल्ल-गंगदेवो धम्मसेणो य होइ पिन्छमओ । पारंपरेण एदे दसपुव्वधरा समक्खादा ॥ १५ ॥ णक्खत्तो जसपालो पंडू धुवसेण-कंस-आयरिओ । एयारसअंगधरा पंचजणा होंति णिद्दिष्टा ॥ १६ ॥ णामेण सुभद्दमुणी जसभद्दो तह य होइ जसबाहू ॥ आयारधरा णेया अपन्छिमो लोहणामो य ॥ १७ ॥ आयरियपरंपरया सायरदीवाण तह य पण्णत्ती । संखेवेण समत्थं वोन्छामि जहाणुपुव्वीए ॥ १८ ॥

परमेहिभासिदत्थं उद्घाधोतिरियलोयसंबंधं । जंबूदीवाणिबद्धं पुव्वावरदोसपरिहीणं ॥ १४० ॥ गणधरदेवेण पुणो अत्थं लद्भूण गंथिदं गंथं । अक्खरपदसंखेजं अणंतसत्थेहिं संजुत्तं ॥ १४१ ॥ आयरियपरंपरेण य गंथत्थं चेव आगयं सम्मं । उवसंहरीय लिहियं समासदो इह य णायव्वं ॥ १४२ ॥ णाणाणरवइमहिदो विगयभओ संगमंगउम्मुक्को । सम्मदंसणसुद्धो संजम-तव-सील-संपुण्णो ॥ १४३ ॥ जिणवर-वयण विणिग्गयपरमागमदेसओ महासत्तो । सिरिणिलओ गुणसहिओ सिरिविजयगुरु त्ति विक्खाओ ॥ १४४ ॥ सोऊण तस्स पासे जिणवयणविणिग्गयं अमदभूदं । रइदं किंचुँदेसे अत्थपदं तह व लद्भूणं ॥ १४५ ॥

अह तिरिय-उड्ढलोएसु तेसु जे हैं।ति बहुवियप्पा दु । सिरिविजयस्स महप्पा ते सब्वे विणादा किंचि ॥ १५३॥

१ ' एयारसंगधारी ' भी पाठ है । २ ' किचिद्देसं ' भी है ।

गयरायदोसमोहो सुदसायरपारओ मइ-पगब्मो । तवसंजमसंपण्णो विक्खाओ माघणंदिगुरू ॥ १५४ ॥ तस्सेव य वरसिस्सो सिद्धंतमहोदिहिम्मि ध्रयकलुसो । णवणियमसीलकलिदो गुणउत्तो सयलचंदगुरू ॥ १५५ ॥ तस्सेव य वरसिस्सो णिम्मलवरणाणचरणसंजुत्तो । सम्मद्सणसुद्धो सिरिणंदिगुरु ति विक्खाओ ॥ १५६ ॥ तस्स णिमित्तं लिहियं जंबूदीवस्स तह्य पण्णत्ती । जो पढइ सुणइ एदं सो गच्छइ उत्तमं ठाणं ॥ १५७ ॥ पंचमह्व्वयसुद्धो दंसणसुद्धो य णाणसंजुत्तो। संजमतवगुणसिंहदो रागादिविवजिदो धीरो ॥ १५८॥ पंचाचारसमग्गो छजीवदयावरो विगदमोहो । हरिस-विसाय-विहूणो णामेण य वीरणंदि त्ति ॥ १५९ ॥ तस्सेव य वरसिस्सो सुत्तत्थवियक्खणो मइपगब्भो । परपरिवादणियत्तो णिस्संगो सव्वसंगेसु ॥ १६० ॥ सम्मत्तअभिगदमणी णाणे तह दंसणे चरित्ते य। परतंतिणियत्तमणो बलणंदि गुरु त्ति विक्खाओ ॥ १६१ ॥ तस्स य गुणगणकलिदो तिदंडरिहदो तिसल्लपिरसद्धो । तिण्णि वि गारवरहिदो ।सिस्सो सिद्धंतगयपारो ॥ १६२ ॥ तवणियमजागजुत्ता उज्जुत्ता णाणदंसणचरित्ते । आरंभकरणरहिदो णामेण य पउमणंदि त्ति ॥ १६३ ॥ सिरिगुरुविजयसयासे सोऊणं आगमं सुपरिसुद्धं। मुणि-पउमणंदिणा खलु लिहियं एयं समासेण ॥ १६४॥ सम्मद्रंसणसुद्धो कदवदकम्मो सुसीलसंपण्णो । अणवरयदाणसीलो जिणसासणवच्छलो धीरो ॥ १६५ ॥ णाणागुणगणकलिओ णखइसंपूजिओ कलाकुसलो ॥ वाराणयरस्स पहू णरुत्तमो सत्तिभूपालो ॥ १६६ ॥

४ 'रइयं' पाठ पूनेकी प्रतिमें हैं।

पोक्खरणिवावि-पउरे बहुभवणिवहूसिए परमरम्मे । णाणाजणसंकिण्णे धणधण्णसमाउले दिव्वे ॥ १६७ ॥ सम्मादिष्टिजणोघे मुणिगणिणवहेहि मंडिए रम्मे । देसिम्म पारियत्ते जिणभवणिवहूसिए दिव्वे ॥ १६८ ॥ जंबूदीवस्स तहा पण्णत्ती बहुपयत्थसंजुत्तं (ता) । लिहियं (या) संखेवेणं वाराए अच्छमाणेण ॥ १६९ ॥ छदुमत्थेण विरइयं जं किंपि हवेज पवयणिवरुद्धं । सोधंतु सुगीदत्था तं पवयणवच्छलत्ताए ॥ १७० ॥

विउध-वइ-मउड-मणिगण-कर-सिललसुघोयचारुपयकमलं । वरपउमणंदिणमियं वीरजिणिदं णमंसामि ॥ १७६ ॥ इय जंबुदीवपण्णात्तिसंगहे पमाणपरिच्छेदो णाम तेरसो उद्देसो सम्मत्तो ॥१३ ॥

### नाट्यकार हस्तिमल

दिगम्बर-जैन-साहित्यमें हस्तिमल्लका एक विशेष स्थान है। क्योंकि जहाँतक हम जानते हैं रूपक या नाटक उनके सिवाय और किसी दि० जैनकविके नहीं मिले हैं। श्रव्य काव्य तो बहुत लिखे गये परन्तु दृश्य काव्योंकी ओर किसीका ध्यान ही नहीं गया। हस्तिमल्लने साहित्यके इस अंगको खूब पुष्ट किया। उनके लिखे हुए अनेक सुन्दर नाटक उपलब्ध हैं।

#### वंश-परिचय

हिस्तमल्लके पिताका नाम गोविन्द भट्ट था। व वत्सगोत्री ब्राह्मण थे और दाक्षिणात्य थे। स्वामी समन्तभद्रके देवागम-स्तोत्रको सुनकर उन्होंने मिध्यात्व छोड़ दिया था और सम्यग्दृष्टि हो गये थे। उन्हें स्वर्णयक्षी नामक देवीके प्रसादसे छह पुत्र उत्पन्न हुए—१ श्रीकुमार किव, २ सत्यवाक्य, ३ देवरवल्लभ, ४ उदयभूषण, ५ हिस्तमल्ल और ६ वर्धमाने । अर्थात् वे अपने पिताके पाँचवें पुत्र थे। ये छहोंके छहों पुत्र कवीश्वर थे। इस तरह गोविन्द भट्टका कुदुम्ब अतिशय सुशिक्षित और गुणी था।

सरस्वतीस्वयंवरवल्लम, महाकवितल्लज और सूक्ति-रत्नाकर उनके बिरुद थे<sup>2</sup>। उनके बड़े भाई सत्यवाक्यने उन्हें 'कवितासाम्राज्यलक्ष्मीपति 'कहकर उनकी

१-गोविन्दभट्ट इत्यासीद्विद्वान्मिथ्यात्ववार्जेतः, देवागमनसूत्रस्य श्रुत्या सद्दर्शनान्वितः । अनेकान्त्यमतं तत्त्वं बहुमेने विदांवरः, नन्दनातस्य संजाता वर्धिताखिलकोविदाः ॥ दाक्षिणात्या जयन्तत्र स्वर्णयक्षीप्रसादतः, श्रीकुमारकविः सत्यवाक्यो देवरवल्लभः । उद्यद्भूषणनामा च इस्तिमल्लाभिधानकाः, वर्धमानकविश्चेति षडभूवन्कवीश्वराः ॥ — वि० कौ०

२ अस्ति किल सरस्वतीस्वयंवरवल्लमेन भट्टारगोविन्दसूनुना इस्तिमलनाम्ना महाकवितल-जेन विरचितं विक्रान्तकौरवं नाम रूपकमिति । ——वि० कौ०

सूक्तियोंकी बहुत ही प्रशंसा की है। राजावली कथाके कर्त्ताने उन्हें उभयभाषा-कवि-चक्रवर्ती लिखा है<sup>२</sup>।

हास्तिमल्लने विकान्तकौरवके अन्तमें जो प्रशस्ति दी है, उसमें उन्होंने समन्तभद्र, शिवकोटि, शिवायन, वीरसेन, जिनसेन और गुणभद्रका उल्लेख करके कहा है कि उनकी शिष्य-परस्परामें असंख्य विद्वान् हुए और फिर गोविन्द भट्ट हुए जो देवागमको सुनकर सम्यग्दृष्टि हुए। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वे उक्त मुनिपरम्पराके कोई साधु या मुनि थे। जैसी कि जैनग्रन्थकर्त्ताओंकी साधारण पद्धति है, उन्होंने गुरुपरम्पराका उल्लेख करके अपने पिताका परिचय दिया है।

हिस्तमल स्वय भी गृहस्थ थे । उनके पुत्र-पौत्रादिका वर्णन ब्रह्मसूरिने अपने प्रतिष्ठासारोद्धारमें किया है। स्वयं ब्रह्मसूरि भी उनके वंशमें हुए हैं। वे लिखते हैं कि पाण्डय देशमें गुडिपत्तनके शासक पाण्डय नरेन्द्र थे, जो बड़े ही धर्मात्मा, वीर, कलाकुशल और पण्डितोंका सन्मान करनेवाले थे। वहाँ वृषम तीर्थकरका रतन-सुवर्णजटित सुन्दर मन्दिर था, जिसमें विशाखनन्दि आदि विद्वान् मुनिगण रहते थे। गोविन्द मद्द यहींके रहनेवाले थे। उनके श्रीकुमार आदि छह पुत्र थे। हिस्तमल्लके पुत्रका नाम पार्श्व पण्डित था जो अपने पिताके ही समान यशस्वी, धर्मात्मा और शास्त्रज्ञ थे। ये अपने विशिष्ठ काश्यपादि गोत्रज बान्धवोंके साथ होय्सल देशमें जाकर रहने लगे, जिसकी राजधानी छत्रत्रवपुरी थी। पार्श्व पंडितके चन्द्रप, चन्द्रनाथ और वैजय्य नामक तीन पुत्र थे। इनमें चन्द्रनाथ अपने

१ किं वीणागुणझंकृतैः किमथवा साद्रैर्मधुस्यिन्दिभिविभाग्यत्सहकारकोरकिशाखाकणीवतंसैरिप ।
पर्याप्ताः श्रवणोत्सवाय किवतासाम्राज्यलक्ष्मीपते
सत्यं नस्तव हितमल्लसुभगास्तास्ताः सदासूक्तयः ॥ —भै० क०

२ कनडी आदिपुराणकी पुष्पिकामें किने स्वयं भी उभय-भाषाकिविचक्रवर्ती छिखा है—" इत्युभयभाषाकिविचक्रवर्तिहस्तिमछिवरिचितपूर्वपुराणमहाकथायां दरामपर्वम् । "

> ३ परवादिहास्तिनां सिंहो हस्तिमहस्तदुद्भवः । ग्रहाश्रमी बभूवाईच्छासनादिप्रभावकः ॥ १३ ॥

४ के॰ भुजर्बाल शास्त्रीका यह अनुमान है कि छत्रत्रयपुरी शायद द्वारसमुद्र (हलेबीडु) हो। यह होय्सल राजाओंकी राजधानी रही है।

परिवारके साथ हेमाचल ( होन्नूरु ) में अपने परिवारसहित जा बसे और दो भाई अन्य स्थानोंको चले गये। चन्द्रपके पुत्र विजयेन्द्र हुए और विजयेन्द्रके ब्रह्मसूरि, जिनके बनाये हुए त्रिवर्णाचार और प्रतिष्ठा-तिलक ग्रन्थ उपलब्ध हैं।

## कविके भाई

कि जो पाँच भाई थे, उनसे हम प्रायः अपरिचित हैं। सत्यवाक्यको हस्तिमल्लने 'श्रीमती-कल्याण 'आदि कृतियोंका कर्त्ता बतलाया है, परन्तु उनका न तो यह ग्रन्थ ही अभीतक प्राप्त हुआ है और न अन्य कोई ग्रन्थ। नामसे ऐसा माल्र्म होता है कि श्रीमती-कल्याण भी बहुत करके नाटक होगा।

श्रीकुमार कविका ' आत्म-प्रबोध ' नामका एक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है, परन्तु वे हास्तिमछके ही बड़े भाई हैं या कोई और, इसका निर्णय नहीं हो सका।

वर्द्धमान किवको कुछ लोगोंने गगरत्नेमहोदिधिका ही कर्त्ता समझ लिया है परन्तु यह भ्रम है। गगरत्नके कर्त्ता स्वेताम्बर सम्प्रदायके हैं और उन्होंने सिद्ध-राज जयिंसह (वि० सं० ११५१-१२००) की प्रशंसामें कोई काव्य बनाया था। दिगम्बर सम्प्रदायपर उन्होंने कटाक्ष भी किये हैं, और वे हिस्तमल्लसे बहुत पहले हुए हैं।

#### काविका नाम

हस्तिमछका असली नाम क्या था, इसका पता नहीं चलता। यह नाम तो उन्हें एक मत्त हाथीको वशम करनेके उपलक्ष्यमें पाण्ड्य राजाके द्वारा प्राप्त हुआ था। उस समय उनका राजसभामें सैकड़ों प्रशंसा-वाक्योंसे सत्कार किया गया था।

१ एवं खल्वसौ श्रीमतीकल्याणप्रभृतीनां कृतीनां कर्त्री सत्यवाक्येन स्क्तिरसावर्जितचेतसा जायसा कनीयानप्युपश्चोकितः ।—भै० कल्याण ।

२ गणरत्नमहोदधिका रचनाकाल वि० सं० ११९७ हैं।

३ अकित्पतप्राणसमासमागमा मलीमसांगा घृतभैक्ष्यवृत्तयः । निर्ग्रन्थतां त्वत्परिपंथिनो गता जगत्पते किंत्वजिनावलाम्बनः ॥ —ग०२०म० प्र०१६४

४ श्रीवत्सगोत्रजनभूषणगोपभट्टप्रेमैकधामतनुजो भुवि हस्तियुद्धात् । नानाकलाम्बुनिधिपाण्ड्यमहेरवरेण श्लोकैः रातैस्सदसि संकृतवान् बभूव् ॥

<sup>—</sup>विक्रान्तकौरव

इस हस्ति-युद्धका उल्लेख कविने अपने सुभद्राहरण नाटकमें भी किया है और साथ ही यह भी बतलाया है कि कोई धूर्त जैन मुनिका रूप धारण करके आया था और उसको भी हस्तिमल्लने परास्त कर दिया था।

#### पाण्ड्यमहीश्वर

हिस्तमलिन पाण्ड्यराजाका अनेक जगह उल्लेख किया है। वे उनके कृपापात्र थे और उनकी राजधानीमें अपने विद्वान् आप्तजनोंके साथ जा बसे थे। राजाने अपनी सभामें उन्हें खूब ही सम्मानित किया था। वे पाण्ड्यमहीश्वर अपने भुज-बलसे कर्नाटक प्रदेशपर शासन करते थे।

कविने इन पाण्ड्यमहीश्वरका कोई नाम नहीं दिया है। सिर्फ इतना ही मालूम होता है कि वे थे तो पाण्ड्यदेशके राजवंशके, परन्तु कर्नाटकमें आकर राज्य करने लगे थे।

दक्षिण कर्नाटकके कार्कल स्थानपर उन दिनों पाण्ड्यवंशका ही शासन था। यह राजवंश जैनधर्मका अनुयायी था और इसमें अनेक विद्वान् तथा कलाकुशल राजा हुए हैं। 'भव्यानेन्द 'नामक सुभाषित ग्रन्थके कर्त्ता भी अपनेको

१ सम्यक्त्वं सुपरीक्षितं मदगजे मुक्तं सरण्यापुरे चास्मिन्पाण्ड्यमहेश्वरेण कपटाद्धन्तुं स्वमभ्यागते (तं)। शैलूषं जिनमुद्रधारिणमपास्यासौ मदध्वंसिना श्ठोकेनापि मदेभमछ इति यः प्रख्यातवान्स्ररिभिः॥

---सुभद्राहरण

२ श्रीमत्पाण्ड्यमहीश्वरे निजभुजादण्डावलम्बीकृतं कर्नाटावनिमंडलं पदनतानेकावनीशेऽवति । तत्प्रीत्यानुसरन्स्वबन्धुनिवहैर्विद्वद्भिराप्तेस्समं जैनागारसमेतसंतरनभे ( ? ) श्रीहस्तिमल्लोऽवसत् ॥

--अंजनापवनंजय

३ भन्यानन्द शास्त्रकी एक प्रति ' ऐ० पन्नालाल सरस्वतीभवन ' में है । यह आत्मा-नुशासन, भर्तहरिशतकके ढंगकी सुन्दर प्रसादगुणयुक्त रचना हे । इसमें नागचन्द्रका स्मरण किया गया है और इसके आधारपर पं० के० मुजबलिशास्त्रीने शक सं० १३५० के लगभग उसका निर्माण-काल निश्चित किया है । 'पाण्डयक्ष्मापित 'लिखते हैं, कोई विशेष नाम नहीं देते। हमारी समझमें ये हिस्तमल्लके आश्रयदाता राजाके ही वंशके अनन्तरवर्ती कोई जैन राजा थे और इन्होंने ही शायद श० सं० १३५३ (वि० सं० १४८८) में कार्कलकी विशाल बाहुबलि प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराई थीं।

पाण्ड्य महीश्वरकी राजधानी मालूम नहीं कहाँ थी। अंजनापवनंजयके 'श्रीमत्पाण्ड्यमहीश्वरेण ' आदि पद्यसे तो ऐसा मालूम होता है कि संतरनम या संततगर्म नामक स्थानमें हस्तिमल अपने कुटुम्बके सहित जा बसे थे, इस लिए यही उनकी राजधानी होगी, यद्यीप यह पता नहीं कि यह स्थान कहाँपर था।

हाथीका मद उतारनेकी घटना 'सरण्यापुर ' नामक स्थानमें घटित हुई थी और वहाँकी राजसभामें ही उन्हें सत्कृत किया था। इस स्थानका भी कीई पता नहीं है। या तो यह संततगमका ही दूसरा नाम होगा या फिर किसी कारणसे पाण्ड्य राजा हस्तिमल्लके साथ कहीं गये होंगे और वहाँ यह घटना घटी होगी।

#### कविका मूल निवासस्थान

ब्रह्मसूरिने गोविन्द भट्टका निवासस्थान गुडिपत्तन बतलाया है और पं० के० भुजबिल शास्त्रीके अनुसार यह स्थान तंजौरका दीपंगुडि नामका स्थान है, जो पाण्ड्यदेशमें है। कर्नाटकका राज्य प्राप्त होने पर या तो वे स्वयं ही या उनका कोई वंशज कर्नाटकमें आकर रहने लगा होगा और उसीकी प्रीतिसे हस्तिमल कर्नाटककी राजधानीमें आ बसे होंगे।

ब्रह्मसूरिके बतलाये हुए गुडिपत्तनका ही उल्लेख हस्तिमल्लने विक्रान्त कौरवकी प्रशस्तिमें द्वीपंगुडि नामसे किया है। उसमें भी वहाँके वृषभ जिनके मन्दिरका उल्लेख है जिनके पादपीठ या सिंहासनपर पाण्ड्य राजाके मुकुटकी प्रभा पड़ती थी। वृषभिजनके उक्त मन्दिरको 'कुश-लवरिचत ' अर्थात् रामचन्द्रके पुत्र कुश और लवके द्वारा निर्मित बतलाया है।

१ देखां के० भुजबिलशास्त्रीद्वारा सम्पादित प्रशस्तिसंग्रह ए० १९।

२ डा० ए० एन्० उपाध्येने अञ्जनापवनं जयकी दो प्रतियाँ देखकर सूचना दी है कि एक प्रतिमें 'सतगमे ' और दूसरी प्रतिमें संततगमे ' पाठ है। पहले पाठसे छन्दो मंग होता है, इस लिए दूसरा पाठ ठीक मालूम होता है।

#### हस्तिमछका समय

अय्यपार्य नामक विद्वानने अपने जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय नामक प्रतिष्ठापाठमें लिखा है कि मैंने यह प्रन्थ वसुनन्दि, इन्द्रनन्दि, आशाधर और हस्तिमल्ल आदि-की रचनाओंका सार लेकर लिखा है और उक्त प्रन्थ श॰ सं॰ १२४१ (वि० सं० १३९६) में समाप्त हुआ था। अतएव हस्तिमल्ल १३९६ से पहले हो चुके थे।

ब्रह्मसूरिने अपनी जो वंशपरम्परा दी है, उसके अनुसार हस्तिमल उनके पितामहके पितामह थे। यदि एक एक पिढ़ीके पचीस पचीस वर्ष गिन लिये जायँ, तो हस्तिमल उनसे लगभग सौ वर्ष पहलेके हैं और पं० जुगलिकशोरजी मुख्तार ब्रह्मसूरिको विक्रमकी पन्द्रहवीं शताब्दिका विद्वान् मानते हैं, अतएव हस्तिमल्लको विक्रमकी चौदहवीं शताब्दिका विद्वान् मानना चाहिए।

कर्नाटक-कवि-चरित्रके कर्ता और० नरसिंहाचार्यने हस्तिमह्नका समय ई० सन् १२९० अर्थात् वि० सं० १३४७ निश्चित किया है, और यह ठीक माछ्म होता है।

#### ग्रन्थ-रचना

हस्तिमल्लके अभी तक चार नाटक प्राप्त हुए हैं — विकान्त-कौरव, २ भैथिली-

- १ श्रीमद्दीपंगुडीशः कुश-लवरिचतस्थानपूज्यो वृपेशः स्याद्वादन्यायचेश्वेश्वरगजवशकृद्धस्तिमल्लाह्वयेन । गद्यैः पद्यैः प्रबन्धैर्नवरसभीरतैराहतोऽयं जिनेशः पायात्रः पादपीठस्थलविकटलसत्पाण्ड्यमौलिप्रभौधः ॥ १४ ॥
- २ यश्चाशाधरहस्तिमछकथितो यश्चैकसन्धीरितः तेभ्यस्स्वाहृतसारआर्यरचितः स्याजैनपृजाक्रमः ॥ १९॥
- ३ शाकाब्देविधुवेदनेत्रिहमगे (?) सिद्धार्थसंवत्सरे माघे मासि विशुद्धपक्षदशमीपुष्यार्कवोरऽहिन । ग्रन्थो रुद्रकुमारराज्यविषये जैनेन्द्रकल्याणभाक् सम्पूर्णोऽभवदेकशैलनगरे श्रीपालबन्धूर्जितः ॥—कारंजाकी प्रति

४ देखो मन्थ-परीक्षा तृतीय भाग, पृष्ठ ८।

कल्याण, ३ अंजनापवनंजय और ४ सुभद्राहरण। इनमेंसे पहले दो प्रकाशित हो चुके हैं और शेष दो शीघ्र ही प्रकाशित होंगे।

इनके सिवाय १ उदयनराज, २ भरतराज, ३ अर्जुनराज, और ४ मेघेश्वर इन चार नाटकोंका उल्लेख और मिलता है । इनमेंसे अर्जुनराज सुभद्राहरणका ही दूसरा नाम माल्र्म होता है । शेष तीन नाटक दक्षिणके भण्डारोंमें खोज करनेसे मिल सकेंगे ।

'प्रतिष्ठा-तिलक 'नामका एक और ग्रन्थ आराके जैनसिद्धान्तभवनमें है। यद्यपि इस ग्रन्थमें कहीं हस्तिमल्लका नाम नहीं दिया है परन्तु अय्यपार्यने अपने जिनेन्द्रकल्याणाभ्यदयमें जिन जिनके प्रतिष्ठापाठोंका सार लेकर अपना ग्रन्थ रचनेका उल्लेख किया है, उनमें हस्तिमल्लभी हैं। अतएव निश्चयसे हस्तिमल्लका एक प्रतिष्ठापाठ है और वह यही है।

आदिपुरीण (पुरुचरित) और श्रीपुरीण नामके दो ग्रन्थ कनड़ी भाषामें भी हिस्तमहर्क बनाये हुए उपलब्ध हैं। संस्कृतके समान कनड़ी भाषापर भी उनका अधिकार था और शायद इसी कारण वे उभयभाषाचक्रवर्ती कहलाते थे। यदि उनका जन्मस्थान दीपंगुडि है, जैसा कि ब्रह्मसूरिने लिखा है तो उनकी मातृभाषा तामिल होगी और ऐसी दशामें कनड़ीपर भी उन्होंने संस्कृतके समान प्रयत्नपूर्वक अधिकार प्राप्त किया होगा।

१ मि० आफ्रेंग्ने 'केटेलाग्स केटलांगोरम ' (सन् १८९१ लिपजिंग) में इन सब नाटकोंका उल्लेख आपर्ट साहबकी 'लिस्ट आफ संस्कृत मेनु० इन सदर्न इंडिया ' (जिल्द १-२ सन् १८८०-८५) के आधारसे किया गया है। यह लिस्ट दक्षिण भारतकी प्रायवेट लायबेरियोंको देखकर तैयार की गई थी और इस लिए आपर्ट साहबने उस समय गृहपुस्तकालयोंमें इन ग्रन्थोंको स्वयं देखा होगा।

२ इस अन्थके शुरूके ४१ पत्र साँगलीके श्री गुंडप्पा तवनापा आरवाड़ेके पास हैं और उन्हें देखकर डा० उपाध्येने अभी हाल ही 'हस्तिमल एण्ड हिज आदिपुराण 'नामक अंग्रेजी लेख लिखा है। यह अन्थ गद्यमें है और इसके प्रत्येक पर्वमें जो मंगलाचरण है वह जिनसेनके आदिपुराणका है।

३ मूड़बिद्री और वरांगके जैनमठोंमें इस ग्रन्थकी इस्तलिखित प्रतियाँ सुरक्षित हैं।

## वादिचन्द्रसूरि

वादिचन्द्रसूरि अपने ज्ञानसूर्योदय नामक नाटकके कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। कृष्णमिश्र यति नामक एक दण्डी परित्राजकने बुन्देलखंडके चन्देलराजा कीर्तिवर्माके समयमें 'प्रबोधचन्द्रोदय 'नामक नाटककी रचना की थी। कहा जाता है कि वि० सं० ११२२ में उक्त राजाके समक्ष यह नाटक खेला भी गया था। इसके तीसरे अंकमें क्षपणक (दिगम्बर जैन मुनि) नामक पात्रको बहुत ही निन्दित और घृणित रूपमें चित्रित किया है। वह देखनेमें राक्षस जैसा माल्म होता है, और श्रावकोंको उपदेश देता है कि तुम दूरसे चरण-वन्दना करे। और यदि हम तुम्हारी स्त्रियोंके साथ अति प्रसंग करें, तो तुम्हे ईप्यी न करनी चाहिए। फिर एक कापालिनी उससे चिपट जाती है, जिसके आर्लिंगनको वह मोक्ष-सुख समझता है और महाभैरवके धर्ममें दीक्षित होकर कापालिनीकी जुठी शराब पीकर नाच करता है, आदि । शायद इसीका बदला चुकानेके लिए वादिचन्द्रने प्रबोधचन्द्रोदयके ही अनुकरणपर अपने नाटककी रचना की है। दोनोंकी एक ही भित्ति है और ढँग भी एक ही है। कहीं कहीं तो थोड़ेसे शब्दोंके हेरफेरसे बीसों स्ठोक और गद्य वाक्य एक ही आशयके मिलते हैं। दोनोंके पात्र भी प्रायः एकसे ही नाम धारण करनेवाले हैं। ज्ञानसूर्योदयकी 'अष्टराती ' प्रबोधचन्द्रोदयकी ' उपनिषत् 'है, काम, क्रोध, लोभ, दंभ, अहंकार, मन, विवेक आदि एक-से हैं। सूर्योदयकी 'दया वन्द्रोदयकी 'श्रद्धा ' है। वहाँ दया खोई गई है, यहाँ श्रद्धा लापता है। वहाँ अष्टरातीका पति 'प्रबोध' है और यहाँ उपनिषत्का पति ' पुरुप ' है ।

ज्ञानसूर्योदयके कर्त्ताने प्रबोधचन्द्रोदयके समान बौद्धोंका मजाक तो उड़ाया ही है, साथ ही क्वेताम्बर सम्प्रदायकी भी खबर ली है और क्षपणककी जगह सितपट यितको खड़ा कर दिया है! गुजरातमें शायद उस समय दिगम्बर-क्वेताम्बर सम्प्रदायोंमें काफी विरोध था और उसीकी यह प्रतिध्वनि है।

इस ग्रन्थके अन्तमें किवने अपना जो परिचय दिया है उससे माळ्म होता है कि वे मूलसंघी ज्ञानभूषणभट्टारकके प्रशिष्य और प्रभाचन्द्रके शिष्य थे। माघसुदी अष्टमी वि० सं० १६४८ के दिन मधूक नगरमें यह ग्रन्थ पूर्ण हुआ।

मधूक नगर बहुत करके भावनगरका महुआ बन्देर होगा । महुआ नामका एक स्थान गुजरातमें भी है ।

इस नाटककी उत्थानिकामें कमलसागर और कीर्तिसागर नामके दो ब्रह्म-चारियोंका उल्लेख हैं जिनकी आज्ञासे सूत्रधार इस नाटकको खेलनेकी इच्छा प्रकट करता है। ये दोनों वादिचन्द्रके शिष्य जान पड़ते हैं।

इस ग्रन्थका हिन्दी अनुवाद भैंने सन् १९०९ में जैन-ग्रन्थरत्नाकरकार्यालय-द्वारा प्रकाशित किया था, जो बहुत समयसे अप्राप्य है।

वादिचन्द्रसूरिका दूसरा ग्रन्थ 'पवनदूत 'नामका एक खण्डकाव्य है जिसकी पद्यसंख्या १०१ है। यह निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालाके तेरहवें गुच्छकमें प्रकाशित हो चुका है। मेरे स्वर्गीय मित्र पं० उदयलालजी काशलीवालने इसे सन् १९१४ में हिन्दी अनुवादसहित जैन-साहित्यप्रसारक कार्यालयद्वारा प्रकाशित किया था।

यह काव्य मेघदूतके ढँगका है। जिस प्रकार कालिदासके विरही यक्षने मेघके द्वारा अपनी पत्नीके पास सन्देश भेजा है उसी प्रकार इसमें उज्जयिनीके राजा विजयने अपनी प्राणिप्रया ताराके पास जिसे अशनिवेग नामका विद्याधर हर ले

१-मूलसंघे समासाद्य ज्ञानभूषं बुधोत्तमः ।
दुस्तरं हि भवाम्भोधिं मुतरं मन्वते हृदि ॥ १ ॥
तत्पट्टामलभूषणं समभवद्दैगम्बरीये मते
चञ्चद्वर्हकरः सभातिचतुरः श्रीमत्प्रभाचन्द्रमाः ।
तत्पट्टेऽजनि वादिवृन्दतिलकः श्रीवादिचंद्रो यति—
स्तेनायं व्यराचि प्रबोधतरिणर्भव्याव्जसम्बोधनः ॥ २ ॥
वसु-वेद-रसाव्जांके वर्षे माघे सिताष्टमीदिवसे
श्रीमन्मधूकनगरे सिद्धोऽयं बोधसंरम्भः ॥ ३ ॥

२ वि० सं० १५०० का महुवा बन्दर ग्रामके लक्ष्मीनारायणके मन्दिरमें एक लेख है। उसमें महुवाका संरकृत नाम 'मधुमती' लिखा हैं।—भावनगर प्राचीन-शोध-संग्रह १-५६-५८

गया था, पवनको दूत बनाकर विरद्द-सन्देश भेजा है। सुन्दर और सरस रचना है। इसके अन्तके पद्यमें किवके नामके सिवाय और कोई परिचय नहीं दिया गया है परन्तु हमारी समझमें ज्ञानसूयोंदेयके कर्त्ता वादिचन्द्रकी ही यह रचना होनी चाहिए जो कि प्रभाचन्द्रके शिष्य थे। इसके उपान्त्य पद्य (१००) में श्रीविजयनृपतेः को जो 'श्रीप्रभाचन्द्रकीर्तेः ' विशेषण दिया गया है उससे किवके गुरुका नाम भी ध्वनित होता है।

इटावेके सरस्वतीभंडारमें स्व० गुरुजीने (पं० पन्नालालजी वाकलीवालने) वादिचन्द्रसूरिके पार्श्वपुराण नामके प्रनथको देखा था और उसकी प्रशस्ति मेरे पास भेज दी थी। उसमें प्रभाचन्द्रको बौद्ध आदि तमाम दर्शनिकोंसे बड़ा बतला कर कहा है कि उन प्रभाचन्द्र आचार्यके पट्टको सुशोभित करनेवाले वादिचन्द्र-सूरिने कार्तिक सुदी पंचमी सं० १६४० में बाल्मीक नगरमें १५०० स्रोकप्रमाण इस पार्श्वपुराणको रचा।

बम्बईके पन्नालाल सरस्वती-भवनमें श्रीपाल आख्यान २१८२ <mark>ज</mark> नामक एक

- १-पादौ नत्वा जगदुपकृतावर्ध[र्थ ?]सामर्थ्यवन्तौ विष्ठध्वान्तप्रसरतरणेः शान्तिनाथस्य भक्त्या । श्रोतुं चैतत्सदिस गुणिना वायुदूताभिधानं काव्यं चक्रे विगतवसनः स्वल्पधीर्वादिचन्द्रः ॥
- २-बौद्धो मृहित बौद्धगर्भितमितः काणादको मृकिति भट्टो भृत्यित भावनाप्रतिभटो मीमांसको मन्दित । सांख्यः शिष्यित सर्वथैव क...नं वैशेषिको रंकित यस्य ज्ञानकृपाणतो विजयतां सोऽयं प्रभाचन्द्रमाः ॥ १ तत्पट्टमण्डनं सूरिवादिचन्द्रो व्यरीरचत् पुराणमेतत्पार्श्वस्य वादितृन्दिशिरोमणिः ॥ २ शृत्याब्दे रसाब्जाङ्के वर्षे पक्षे समुज्ज्वले । कार्तिके मासि पंचम्यां वाल्मीके नगरे मुदा ॥ ३ पार्श्वनाथपुराणस्य नानाभेदार्थवाचिनः । पंचदशशतान्यत्र शेया श्लोकाः सुलेखकैः ॥ ४

ग्रन्थ है जिसकी भाषा गुजरातीमिश्रित हिन्दी है। उसके अन्तिम अंशैसे माल्म होता है कि विद्यानन्दिके पट्टपर मिल्लभूषण, उनके पट्टपर लक्ष्मीचन्द्रसूरि, फिर वीरचन्द्र, ज्ञानभूषण, प्रभाचन्द्र और उनके शिष्य वादिचन्द्र हुए। यह प्रबन्ध संवत् १६५१ में संघपति धनजी सवाके कहनेसे बना।

उक्त प्रशस्तिमें जो लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्र हैं, वे वही हैं जिनका उल्लेख ज्ञानभूषणने अपने सिद्धान्तसार भाष्यके मंगलाचरण 'लक्ष्मीवीरेन्दुसेवितं 'पदसे किया है। ज्ञानभूषण शायद सागवांड़की गद्दीके भट्टारक थे।

वादिचन्द्रसूरिके पाण्डवपुराण, होलिकाचरित्र और सुभगसुलोचनाचरित नामक

१-मूलसंघमांहां उदयो दिवाकर विद्यानंदि विशाल जी। तास पाटे गुरु मिल्लिभूपण वाणी अमिय रसाल जी ॥ ५ ॥ तसपद लक्ष्मीचंद्र सूरि सोहे मोहे भवियण मन जी। वीरचंद्र नाम जे जंपे तस जीव्यूं धन धन्य जी ॥ ६ ॥ प्रगट पाट त अनुऋमे मानुं ज्ञानभूषण ज्ञानवंत जी। तस पद-कमल-भ्रमर अविचलजस प्रभाचंद जयवंत जी ॥ ७ ॥ जगमोहन पाटे उदयो वादीचंद्र गुणाल जी। नवरस गीतें जेणें गायो चक्रवर्ति श्रीपाल जी ॥ ८॥ संवत सोल एकावना वर्षे कीधो य परबंध जी। भवियन थिरमन करीनें सुणज्यो नित्य संबंध जी ॥ ९ ॥ दान दीजे जिनपूजा कीजे समिकत मनें राखिजे जी। सुत्रज भनिए णवकार गणिए असत्य न विभाषिजे जी ॥ १० ॥ लोभ तजीजे ब्रह्म धरीजे साँभल्यानुं फल एइ जी। ए गीत जे नरनारी सुणसे अनेक मंगलतर गेह जी ॥ ११ ॥ संघपति धनजी सवा बचनें कीधो ए परबंध जी । केवली श्रीपाल पुत्रसाहित तुम्ह नित्य नित्य करो जयकारजी ॥ १२ ॥ इति श्री-श्रीपालाख्याने भट्टारकवादिचंद्रविरचित चतुर्थोऽध्यायः समाप्त ।।छ।।श्री।। २ माणिकचन्द-जैनयन्थमालाका २१ वाँ यन्थ ।

दो ग्रन्थोंका उल्लेख और मिलता है जिनमेंसे पिछला ईडरके पुस्तक-भंडारमें है। गुजरातीमें भी इनके अनेक ग्रन्थ होनेका अनुमान किया जाता है। बहुत करके वे गुजरातके ही रहनेवाले थे।

वादिचन्दसूरिका एक और ग्रन्थ 'यशोधरचरित' भी है, जिसे उन्होंने अंकलेश्वर (भरोंच) के चिन्तामणि-मन्दिरमें रहकर वि० सं० १६५७ में पूर्ण किया था।

पं० जुगलिकशोरजी मुख्तारको इस प्रन्थकी जो प्रति भिली थी वह वि० सं० १६७३ की अर्थात् प्रन्थ-रचनाके ३६ वर्ष बादकी ही लिखी हुई थी। उक्त प्रति वादिचन्द्रके पट्टपर ही विराजमान होनेवाले महीचन्द्र भट्टारकको एक धर्मात्मा स्त्रीके द्वारा भेट की गई थी।

१-तत्पट्टविशदख्यातिर्वादिवृन्दमतिक्षका कथामेनां दयासिद्धयै वादिचन्द्रो व्यरीरचत् ॥ ८०॥ अंकलेश्वरसुग्रामे श्रीचिन्तामणिमन्दिरे सप्तपंचरसाब्जांके वर्षेऽकारि सुशास्त्रकम् ॥ ८१॥

## पद्मचरित और पउमचरिय

#### परिचय

आचार्य रविषेणका पद्मचैरित ( पद्मपुराण ) संस्कृतका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ है और उसका हिन्दी अनुवाद तो उत्तर भारतके जैनों में घर घर पढ़ा जाता है, परन्तु विमलसूरिके पउमचैरियको बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि एक तो वह प्राकृतमें है और दूसरे उसका कोई अनुवाद नहीं हुआ।

रविषेणने पद्मचिरतकी रचना महावीर भगवान्के निर्वाणके १२०३ वर्ष बाद अर्थात् वि० सं० ६३४ के लगभगे और विमलस्रिने वीर नि० सं० ५३० या वि० सं० ६० के लगभग की थी। इस हिसाबसे पउमचिरय पद्मचिरतसे ४७० वर्ष पहलेकी रचना है। जिस तरह पउमचिरय प्राकृत जैन-कथा-साहित्यका सबसे प्राचीन ग्रन्थ है, उसी तरह पद्मपुराण संस्कृत जैन-कथा-साहित्यका सबसे पहला ग्रन्थ है।

विमलसूरि राहू नामक आचार्यके प्रशिष्य और विजयाचार्यके शिष्य थे । विजय नाइलकुलके थे । इसी तरह रविषेण अर्हन्मुनिके प्रशिष्य और लक्ष्मणसेनके शिष्य

१-माणिकचन्द्र-जैन-य्रन्थमाला, बम्बईद्वारा प्रकाशित ।

२-जैनधर्मप्रसारक सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित ।

३-द्विशताभ्यधिके समासहस्रे समतीतेऽर्धचतुर्थवर्षयुक्ते । जिनभास्करवर्द्धमानसिद्धे चरितं पद्ममुनेरिदं निबद्धम् ॥ १८५ ॥

४-पंचेव वाससया दुसमाए तीसवरससंजुता । वीरे सिद्धिमुवगए तओ निबद्धं इमं चरियं ॥ १०३ ॥

५-राहू नामायरिओ स-समय-परसमयगहियसब्भाओ । विजओ य तस्स सीसो नाइलकुलवंसनंदियरो ॥ ११७ ॥ सीसेण तस्स रइयं राहवचरियं तु सूरिविमलेण । सोऊणं पुव्वगए नारायण-सीरि-चरियाइं ॥ ११८ ॥

थे। अईन्मुनिके गुरु दिवाकर यति और उनके गुरु इन्द्र थे।

नाइलकुलका उल्लेख निन्दसूत्र-पट्टावलीमें मिलता है। भूतिदन्न आचार्यको भी जो आर्य नागार्जुनके शिष्य थे 'नाइलकुलवंशनंदिकर 'विशेषण दिया गया है। जैनागमेंकी नागार्जुनी वाचनाके कर्त्ता यही माने जाते हैं। मुनि श्रीकल्याणविजयजी आर्य स्कन्दिल और नागार्जुनको लगभग समकालीन मानते हैं और आर्य स्कन्दिलका समय वि० सं० ३५६ के लगभग है। पुष्पिकामें विमलस्सूरिको पूर्वधर कहा है।

रविषेणने न तो अपने किसी संघ या गण-गच्छका कोई उल्लेख किया है और न स्थानादिकी ही कोई चर्चा की है। परन्तु सेनान्त नामसे अनुमान होता है कि शायद वे सेनसंघके हों यद्यपि नामोंसे संघका निर्णय सदैव ठीक नहीं होता। इनकी गुरुपरम्पराके पूरे नाम इन्द्रसेन, दिवाकरसेन, अईत्सेन और लक्ष्मणसेन होंगे, ऐसा जान पड़ता है।

उद्योतनसूरिने अपनी कुवलयमालामें जो वि० सं० ८३५ के लगभगकी रचना है विमलसूरिके विमलांक (पउमचरिय) की और रविषेणके पद्म विरित्त (तथा जटिलमुनिके वरांगचरितकी भी) प्रशंसा की है । इससे मालूम होता है कि उनके सामने ये दोनों ही ग्रन्थ मौजूद थे।

१ आसीदिन्द्रगुरोर्दिवाकरयतिः शिष्योऽस्य चार्हन्मुनिः । तस्माँ हिष्मणसेनसन्मुनिरदः शिष्यो रविस्तत्स्मृतः ॥ ६९ ॥

२ देखो, 'वीर-निर्वाण-संवत् और जैन-कालगणना', नागरी-प्रचारिणी पत्रिका भाग १०-११

३—जारिसयं विमलंको विमलंको तारिसं लहइ अत्थं। अमयमइयं च सरसं सरसंचिय पाइअं जस्स।। ४—जेहिं कए रमणिंजे वरंग-पउमाणचरियवित्थारे। कहव ण सलाहणिजे ते कइणो जडिय-रविसेणो।।

५-पुन्नाटसंघीय जिनसेनने और अपभ्रंश भाषाके किव धवलने रविषेणके बाद जिटल-मुनिका उक्तेख किया है, इससे अनुमान होता हैं कि जटा-सिंहनन्दिका वरांगचरित शायद रविषेणके पद्मचरितके बादका हो।

६-पउमचरियकी जयसिंहदेवके राज्य-कालमें एक ताड्पत्रपर लिखी गई वि०सं० ११९८ की प्रति भड़ोचमें उपलब्ध हुई है। (देखो जैसलमेरके ग्रन्थ-भंडारकी सूची पृ० १७) आचार्य जिनसेन (पुन्नाटसंघीय) ने भी अपने हरिवंशपुराण (वि०सं० ८४०) में, उद्योतनसूरिके पाँच वर्ष बाद ही, रविषेणके पद्मचरितकी प्रशंसी की है।

#### पाकृतका पछ्चित छायानुवाद

दोनों प्रन्थकर्ताओंने अपने अपने प्रन्थमें रचना-काल दिया है, उससे यह स्पष्ट है कि पउमचिरय पद्मपुराणसे पुराना है और दोनों प्रन्थोंका अच्छी तरह मिलान करनेसे मालूम होता है कि पद्मपुराणके कर्ताके सामने पउमचिरय अवश्य मौजूद था। पद्मपुराण एक तरहसे प्राकृत पउमचिरयका ही पल्लावित किया हुआ संस्कृत छायानुवाद है। पउमचिरय अनुष्टुप् क्लोकोंके प्रमाणसे दस हजार है और पद्मचिरत अठारह हजार। अर्थात् प्राकृतसे संस्कृत लगभग पौने दो गुना है। प्राकृत प्रन्थकी एचना आर्या छन्दमें की गई है और संस्कृतकी अनुष्टुप् छन्दमें, इसलिए पद्मपुराणमें यद्य तो शायद दो गुनेसे भी अधिक होंगे। छायानुवाद कहनेके कुछ कारण —

🗸 १ दोनोंका कथानक बिल्कुल एक है और नाम भी एक है।

🗸 २ पर्वो या उद्देश्यों तकके नाम दोनोंके प्रायः एकसे हैं ।

🗸 ३ हरएक पर्व या उद्देश्यके अन्तमें दोनोंने छन्द बदल दिये हैं।

/ ४ पउमचरियके उद्देश्यके अन्तिम पद्यमें 'विमल' और पद्मचरितके अन्तिम पद्यमें 'रिव ' शब्द अवश्य आता है । अर्थात् एक विमलाङ्क है और दूसरा ख्यङ्क ।

/ ५ पद्मचिरतमें जगह जगह प्राकृत आर्याओंका शब्दशः संस्कृत अनुवाद दिखलाई देता है। ऐसे कुछ पद्म इस लेखके परिशिष्टमें नमूनेके तौरपर दे दिये गये हैं और उसी तरहके सैकड़ों और भी दिये जा सकते हैं।

पछिवित कहनेका कारण यह है कि मूलमें जहाँ स्त्री-रूपवर्णन, नगर-उद्यानवर्णन आदि प्रसंग दो चार पद्योंमें ही कह दिये गये हैं वहाँ अनुवादमें ड्योढ़े दूने पद्य लिखे गये हैं। इसके भी कुछ नमूने अन्तमें दे दिये गये हैं।

पउमचिरयके कर्त्ताने चौथे उद्देश्यमें ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति बतलाते हुए कहा है कि जब भरत चक्रवर्तीको मालूम हुआ कि वीर भगवानके अवसानके बाद ये लोग कुतीर्थी पाषण्डी हो जायँगे और झुठे शास्त्र बनाकर यज्ञोंमें पशुओंकी हिंसा करेंगे, तब उन्होंने उन्हें शीघ्र ही नगरसे निकाल देनेकी आज्ञा दे दी, और इस

१-कृतपद्मोदयोद्योता प्रत्यहं परिवर्तिता।
मूर्तिः काव्यमयी लोके खेरिव खेः प्रिया॥ ३४॥

कारण जब लोग उन्हें मारने लगे, तब ऋषभदेव भगवानने भरतको यह कहकर रोका कि हे पुत्र, इन्हें 'मा हण, मा हण '=मत मारो, मत मारो, तबसे उन्हें 'माहण ' कहने लगे।

संस्कृत 'ब्राह्मण 'शब्द प्राकृतमें 'माहण ' (ब्राह्मण ) हो जाता है। इसिलए प्राकृतमें तो उसकी ठीक उपपत्ति उक्त रूपसे बतलाई जा सकती है। परन्तु संस्कृतमें वह ठीक नहीं बैठती। क्योंिक संस्कृत 'ब्राह्मण 'शब्दमेंसे 'मत मारो 'जैसी कोई बात खींच-तानकर भी नहीं निकाली जा सकती। संस्कृत 'पद्मपुराण 'के कर्त्ताके सामने यह कठिनाई अवश्य आई होगी, परन्तु वे लाचार थे। क्योंिक मूल कथा तो बदली नहीं जा सकती, और संस्कृतके अनुसार उपपत्ति बिठानेकी स्वतंत्रता कैसे ली जाय शहर लिए अनुवाद करके ही उनको सन्तुष्ट होना पड़ा।—

यैस्मान्मा हननं पुत्र कार्षीरिति निवारितः । ऋषभेण ततो याता 'माहना 'इति ते श्रुतिम् ॥ ४-१२२

इस प्रसंगसे यही जान पड़ता है कि प्राकृत ग्रन्थसे ही संस्कृत ग्रन्थकी रचना हुई है।

परन्तु इसके विरुद्ध कुछ लोगोंने तो यह कहने तकका साहस किया है कि संस्कृतसे प्राकृतमें अनुवाद किया गया है। परन्तु मेरी समझमें वह कोरा साहस ही है। प्राकृतसे तो संस्कृतमें बीसों प्रन्थोंके अनुवाद हुए हैं बिल्क साराका सारा प्राचीन जैनसाहित्य ही प्राकृतमें लिखा गया था। भगवान् महावीरकी दिव्यध्विन भी अर्धमागधी प्राकृतमें ही हुई थी। संस्कृतमें प्रन्थ-रचना करनेकी ओर तो जैनाचायोंका ध्यान बहुत पीछे गया है और संस्कृतसे प्राकृतमें अनुवाद किये जानेका तो शायद एक भी उदाहरण नहीं है।

१—मा हणसु पुत्त एए जं उसभिजणिण वारिओ भरहो । तेण इमे सयल चिय बुचंति य 'माहणा 'लोए ॥ ४-८४

२ उदाहरणार्थं भगवती आराधना और पंच-संग्रहके अमितगतिसूरिकृत संस्कृत अनुवाद, देवसेनके भावसंग्रहका वामदेवकृत संस्कृत अनुवाद, अमरकीर्तिके 'छक्कोमवएस 'का संस्कृत 'षट्कमोपदेश-माला' नामक अनुवाद, सर्वनिदके लोकविभागका सिंहसूरिकृत संस्कृत अनवाद आदि।

इसके सिवाय प्राकृत पउमचरियकी रचना जितनी सुन्दर, स्वाभाविक और आडम्बररिहत है, उतनी पद्मचरितकी नहीं है। जहाँ जहाँ वह गुद्ध अनुवाद है, वहाँ तो ख़ैर ठीक है, परन्तु जहाँ पछावित किया गया है वहाँ अनावश्यक रूपसे बोझिल हो गया है। उदाहरणके लिए अंजना और पवनंजयके समागमको ले लीजिए। प्राकृतमें केवल चार पाँच आर्या छन्दोंमें ही इस प्रसंगको सुन्दर ढंगसे कह दिया गया है, परन्तु संस्कृतमें बाईस पद्य लिखे गये हैं और बड़े विस्तारसे आलिंगन-पीडन, चुम्बन, दशनच्छद, नीवी-विमोचन, सीत्कार, आदि काम-कलायें चित्रित की गई हैं जो अश्लीलताकी सीमा तक पहुँच गई हैं।

#### पडमचरियके रचना-कालमें सन्देह

विमलसूरिने स्वयं पउमचरियकी रचनाका समय वीर नि॰ सं॰ ५३० ( वि० ६० ) दिया है; परन्तु कुछ विद्वानोंने इसमें सन्देह किया है । डा० हर्भन जैकोबी उसकी भाषा और रचना-शैलीपरसे अनुमान करते हैं कि वह ईसाकी चौथी पाँचवीं शताब्दिसे पहलेका नहीं हो सकतों। डा॰ कीथ, डा॰ बुलनैर आदि भी उसे ईसाकी तीसरी शताब्दिके लगभगकी या उसके बादकी रचना मानते हैं। क्योंकि उसमें 'दीनार ' शब्दका और ज्योतिषशास्त्रसम्बन्धी कुछ ग्रीक शब्दोंका उपयोग किया गया है। दी० ब० केशवराव ध्रुव तो उसे और भी अर्वाचीन कहते हैं । वे छन्दोंके क्रम-विकासके इतिहासके विशेषज्ञ माने जाते थे । इस प्रन्थके प्रत्येक उद्देसके अन्तमें जो गाहिणी, शरभ आदि छन्दोंका उपयोग किया गया है, वह उनकी समझमें अर्वाचीन है। गीतिमें यमक और सर्गान्तमें 'विमल' शब्दका आना भी उनकी दृष्टिमें अर्वाचीनताका द्योतक है। परन्तु हमें इन दलीलोंमें कुछ अधिक सार नहीं दिखता। ये अधिकतर ऐसे अनुमान हैं जिनपर बहुत भरोसा नहीं रक्खा जा सकता, ये गलत भी हो सकते हैं और जब स्वयं ग्रन्थकर्त्ता अपना समय दे रहा है, तब अविश्वास करनेका कोई कारण भी तो नहीं दीखता। इसके सिवाय डा० विंटरनीज, डा० लायमन, आदि विद्वान् वीर नि० ५३०को ही पउमचरियकी रचनाका काल मानते हैं। न माननेका उनकी समझमें कोई कारण भी नहीं है।

१ एन्साइक्लोपेडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स भाग ७, ए० ४३७ और माडर्न रिब्यू दिसम्बर सन् १९१४। २ कीथका संस्कृत साहित्यका इतिहास। ३ इन्ट्रोडक्शन टूप्राकृत।

#### राम-कथाकी विभिन्न धारायें

राम-कथा भारतवर्षकी सबसे अधिक लोकप्रिय कथा है और इसपर विपुल साहित्य निर्माण किया गया है। हिन्दू, बौद्ध और जैन इन तीनों ही प्राचीन सम्प्रदायोंमें यह कथा अपने अपने ढँगसे लिखी गई है और तीनों ही सम्प्रदायवाले रामको अपना अपना महापुरुष मानते हैं।

अभी तक अधिकांश विद्वानोंका मत यह है कि इस कथाको सबसे पहले वाल्मीिक मुनिने लिखा और संस्कृतका सबसे पहला महा काव्य (आदि काव्य) वाल्मीिक रामायण है। उसके बाद यह कथा महाभारत, ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, अमिपुराण, वायुपुराण आदि सभी पुराणोंमें थोड़े थोड़े हेर फेरके साथ संक्षेपमें लिपिबद्ध की गई है। इसके सिवाय अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, अद्भुत रामायण नामसे भी कई रामायण ग्रन्थ लिखे गये। बृहत्तर भारतके जावा, सुमात्रा आदि देशोंके साहित्यमें भी इसका अनेक रूपान्तरोंके साथ विस्तार हुआ।

अद्भुत रामायणमें सीताकी उत्पत्तिकी कथा सबसे निराली हैं। उसमें लिखा है कि दण्डकारण्यमें गृत्समद नामके एक ऋषि थे। उनकी स्त्रीने प्रार्थना की कि मेरे गर्भसे साक्षात् लक्ष्मी उत्पन्न हो। इसपर उसके लिए वे प्रतिदिन एक घड़ेमें दूधकों अभिमंत्रित करके रखने लगे कि इतनेमें एक दिन वहाँ रावण आया और उसने ऋषिपर विजय प्राप्त करनेके लिए अपने वाणोंकी नोकें चुभा चुभाकर उनके शरीरका बूँद बूँद रक्त निकाला और उसी घड़ेमें भर दिया। फिर वह घड़ा उसने मन्दोदरीकों जाकर दिया और चेता दिया कि यह रक्त विषसे भी तीन्न हैं। परन्तु मन्दोदरी यह सोचकर उस रक्तको पी गई कि पतिका मुझपर सच्चा प्रेम नहीं हैं और वह नित्य ही परिस्त्रियोंमें रमण किया करता है, इस लिए अब मेरा मर जाना ही ठीक हैं। परन्तु उसके योगसे वह मरी तो नहीं, गर्भवती हो गई। पतिकी अनुपिरथितिमें गर्भ धारण हो जानेसे अब वह उसे छुपानेका प्रयत्न करने लगी और आखिर एक दिन विमानमें बैठकर कुरुक्षेत्र गई और उस गर्भको जमीनमें गाड़कर वापस चली आई। उसके बाद हल जोतते समय वह गर्भजात कन्या जनकजीको मिली और उन्होंने उसे पाल लिया। वही सीता है।

विष्णुपुराण (४-५) में भी लिखा है कि जिस समय जनकवंशीय राजा

सीरध्वज पुत्र-लाभके लिए यज्ञ-भृमि जोत रहे थे, उसी समय लाङ्गलके अग्रभागसे सीता नामक दुहिता उत्पन्न हुई।

बौद्धोंके जातक ग्रन्थ बहुत प्राचीन हैं जिनमें बुद्धदेवके पूर्व-जन्मकी कथायें लिखी गई हैं। दशरथ जातकके अनुसार काशीनरेश दशरथकी सोलह हजार रानियाँ थीं। उनमेंसे मुख्य रानीसे राम लक्ष्मण ये दो पुत्र और सीता नामकी एक कन्या हुई। फिर मुख्य रानीके मरनेपर दूसरी जो पट्टरानी हुई उससे भरत नामका पुत्र हुआ। यह रानी बड़े पुत्रोंको हक मारकर अपने पुत्रको राज्य देना चाहती थी। तब इस भयसे कि कहीं यह बड़े पुत्रोंको मार न डाले, राजाने उन्हें बारह वर्षतक अरण्यवास करनेकी आज्ञा दे दी और वे अपनी बहिनके साथ हिमालय चले गये और वहाँ एक आश्रम बनाकर रहने लगे। नौ वर्षके बाद दशरथकी मृत्यु हो गई और तब मंत्रियोंके कहनेसे भरतादि उन्हें लेने गये, परन्तु वे अवधिके मीतर किसी तरह लौटनेको राजी नहीं हुए, इस लिए भरत रामकी पादुकाओंको ही सिंहासनपर रखकर उनकी ओरसे राज्य चलाने लगे। आख़िर बारह वर्ष पूरे होनेपर वे लौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ और फिर सीताके साथ ब्याह करके उन्होंने १६ हजार वर्ष तक राज्य किया! पूर्वजन्ममें ग्रुद्धोदन राजा दशरथ, उनकी रानी महामाया रामकी माता, राहुल-माता सीता, बुद्धदेव रामचन्द्र, उनके प्रधान शिष्य आनन्द भरत, और सारिपुत्र लक्ष्मण थे।

इस कथामें सबसे अधिक खटकनेवाली बात रामका अपनी बहिन सीताके साथ ब्याह करना है। परन्तु इतिहास बतलाता है कि उस कालमें शाक्योंके राज-घरानेंगिं राजवंशकी शुद्धता सुरक्षित रखनेके लिए भाईके साथ भी बिहनका विवाह कर दिया जाता था। यह एक रिवाज था।

इस तरह हम हिन्दू और बौद्ध साहित्यमें राम-कथाके तीन रूप देखते हैं, एक वाल्मीिक रामायणका, दूसरा अद्भुत रामायणका और तीसरा बौद्ध जातकका।

#### जैन रामायणके दो रूप

इसी तरह जैन-साहित्यमें भी राम-कथाके दो रूप मिलते हैं, एक तो पउमचित्य और पद्मचित्तका और दूसरा गुणभद्राचार्यके उत्तरपुराणका । पद्मचित्त या पउम-चित्यकी कथा तो प्रायः सभी जानते हैं, क्योंकि जैनरामायणके रूपमें उसीकी सबसे अधिक प्रसिद्धि है, परन्तु उत्तरपुराणकी कथाका उतना प्रचार नहीं है जो उसके इट वें प्वमें वर्णित है । उसका बहुत संक्षिप्त सार यह है— राजा दशरथ काशी देशमें वाराणसीके राजा थे। रामकी माताका नाम सुवाला और लक्ष्मणकी माताका नाम केकेयी था। भरत-शत्रुघ्न किसके गर्भमें आये थे, यह स्पष्ट नहीं लिखा। केवल 'कस्यांचित् देव्यां 'लिख दिया है। सीता मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी; परन्तु भविष्यद्वक्ताओंके यह कहनेसे कि वह नाशकारिणी है, रावणने उसे मंजूषामें रखवाकर मरीचिके द्वारा मिथिलामें भेजकर जमीनमें गड़वा दिया। दैवयोगसे हलकी नोकमें उलझ जानेसे वह राजा जनकको मिल गई और उन्होंने उसे अपनी पुत्रीके रूपमें पाल ली। इसके बाद जब वह ब्याहके योग्य हुई, तब जनकको चिन्ता हुई। उन्होंने एक वैदिक 'यज्ञ' किया और उसकी रक्षांके लिए राम-लक्ष्मणको आग्रहपूर्वक बुलवाया। फिर रामके साथ सीताको ब्याह दिया। यज्ञके समय रावणको आमंत्रण नहीं भेजा गया, इससे वह अत्यन्त कुद्ध हो गया और इसके बाद जब नारदके द्वारा उसने सीताके रूपकी अतिशय प्रशंसा सुनी तब वह उसको हर लानेकी सोचने लगा।

केकेयीके हठ करने, रामको वनवास देने, आदिका इस कथामें कोई जिक्र नहीं है। पंचवटी, दण्डकवन, जटायु, सूर्पनखा, खरदूषण आदिके प्रसंगोंका भी अभाव है। बनारसके पासके ही चित्रकूट नामक वनसे रावण सीताको हर ले जाता है और फिर उसके उद्धारके लिए लंकामें राम-रावण युद्ध होता है। रावणको मारकर राम दिग्विजय करते हुए लौटते हैं और फिर दोनों भाई बनारसमें राज करने लगते हैं। सीताके अपवादकी और उसके कारण उसे निर्वासित करनेकी भी चर्चा इसमें नहीं है। लक्ष्मण एक असाध्य रोगमें प्रसित होकर मर जाते हैं और इससे रामको उद्देग होता है। वे लक्ष्मणके पुत्र पृथ्वीसुन्दरको राजपदपर और सीताके पुत्र अजितंजयको युवराजपदपर अभिषिक्त करके अनेक राजाओं, और अपनी सीता आदि रानियोंके साथ जिन-दीक्षा ले लेते हैं।

इसमें सीताके आठ पुत्र बतलाये हैं, पर उनमें लव-कुशका नाम नहीं है। दशानन विनमि विद्याधरके वंशके पुलस्त्यका पुत्र था। शत्रुओंको ख्लाता था, इस कारण वह रावण कहलाया। आदि।

जहाँ तक मैं जानता हूँ, यह उत्तरपुराणकी राम-कथा श्वेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित नहीं है। आचार्य हेमचन्द्रके त्रिषष्टिशलाकापुरुषचिरतमें जो राम-कथा है, उसे मैंने पढ़ा है। वह बिल्कुल 'पउमचीरय 'की कथाके अनुरूप है। ऐसा मालूम होता है कि पउमचिरय और पद्मचिरत दोनों ही हेमचन्द्राचार्यके सामने मौजूद थे। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, दिगम्बर सम्प्रदायमें भी इसी कथाका अधिक प्रचार है और पीछेके किवयोंने तो प्रायः इसी कथाको संक्षिप्त या पल्लवित करके अपने अपने ग्रन्थ लिखे हैं। फिर भी उत्तरपुराणकी कथा बिल्कुल उपिक्षत नहीं हुई है। अनेक किवयोंने उसको भी आदर्श मानकर काव्य-रचना की है। उदाहरणके लिए महाकिव पुष्पदन्तुको ही ले लीजिए। उन्होंने अपने उत्तरपुराणके अन्तर्गत जो रामायण लिखी है, वह गुणभद्रकी कथाकी ही अनुकृति है। चामुण्डराय-पुराणमें भी यही कथा है।

पद्मचिरिय और पद्मचिरितकी कथाका अधिकांश वाल्मीकि रामायणके ढंगका है और उत्तरपुराणकी कथाका जानकी-जन्म अद्भुत रामायणके ढंगका। दशरथ बनारसके राजा थे, यह बात बौद्ध जातकसे मिलती जुलती है। उत्तरपुराणके समान उसमें भी सीता-निर्वासंन, लव-कुश-जन्म आदि नहीं हैं।

अर्थात् भारतवर्षमें राम-कथाकी जो दो तीन परम्परायें हैं, वे जैन सम्प्रदायमें भी प्राचीन कालसे चली आ रही हैं । पउमचरियके कत्तीने कहा है कि उस पद्म-चिरतको में कहता हूँ जो आचार्योंकी परम्परासे चला आ रहा था और नामावली-निबद्ध था। इसका अर्थ में यह समझता हूँ कि रामचन्द्रका चिरत्र उस समय तक केवल नामावलीके रूपमें था, अर्थात्, उसमें कथाके प्रधान-प्रधान पात्रोंके, उनके माता-पिताओं, स्थानों और भवान्तरों आदिके नाम ही होंगे, वह पल्लवित कथाके रूपमें न होगा और उसीकी विमलसूरिने विस्तृत चरितके रूपमें रचना की होगी ।

श्रीधर्मसेन गणिने वसुदेव-हिंडिके दूसरे खंडमें जो कुछ कहा है उससे भी यही माल्रम होता है कि उनका वसुदेवचरित भी गणितानुयोगके क्रमसे निर्दिष्ट था।

२ जैनाचार्यों अनेक कथा-ग्रन्थों परस्पर जो असमानता है, भिन्नता है, उसका कारण भी यही मालूम होता है। उनके सामने कुछ तो 'नामावलीनिबद्ध 'साहित्य था और कुछ आचार्यपरम्परासे चली आई हुई स्मृतियाँ थीं इन दोनों के आधारसे अपनी अपनी रुचिके अनुसार कथाको पछ्ठवित करने में भिन्नता हो जाना स्वाभाविक है। एक ही संक्षिप्त प्लाटको यदि आप दो लेखकों को देंगे तो उन दोनों की पछ्ठवित रचना में निस्सन्देह भिन्न ही जायेंगीं। तिलोयपण्णित्तमें जो करणानुयोगका ग्रन्थ है, उक्त नामावलीनिबद्ध कथा- सन्न दिये हुए हैं।

१-णामावलियनिबद्धं आयरियपरंपरागयं सन्वं । वोच्छामि पउमचरियं अहाणुपुर्विं समासेण ॥

उसमें कुछ श्रुत-निबद्ध था और कुछ आचार्यपरम्परागत थै।।

जब विमलस्रीर पूर्वोक्त नामावलीके अनुसार अपने प्रन्थकी रचनामें प्रवृत्त हुए होंगे, तब ऐसा माल्म होता है कि उनके सामने अवश्य ही कोई लोक-प्रमृतिलत रामायण ऐसी रही होगी जिसमें रावणादिको राक्षस, वसा-रक्त-मांसका खाने-पीनेवाला और कुंभकर्णको छह छह महीने तक इस तरह सोनेवाला कहा है कि पर्वततुत्य हाथियोंके द्वारा अंग कुचले जाने, कानेंमें घड़ों तेल डाले जाने और नगाड़े बजाये जाने पर भी वह नहीं उठता था और जब उठता था तो हाथी मैंसे आदि जो कुछ सामने पाता था, सब निगल जाता थाँ। उनकी यह भूमिका इस बातका संकेत करती है कि उस समय बात्मीिक रामायण या उसी जैसी कोई राम-कथा प्रचलित थी और उसमें अनेक अलीक, उपपत्तिविरुद्ध और अविश्वसीय बातें थीं, जिन्हें सत्य, सोपपत्तिक और विश्वासयोग्य बनोनका विमलस्र्रिने प्रयत्न किया है। जैनधर्मका नामावलीनिबद्ध ढाँचा उनके समक्ष था ही और श्रुतिपरम्परा या आचार्यपरम्परासे आया हुआ कुछ कथासूत्र भी था। उसीके आधारपर उन्होंने पउमचरियकी रचना की होगी।

उत्तरपुराणके कर्ता उनसे और रिवषणसे भी बहुत पीछे हुए हैं, फिर उन्होंने इस कथानकका अनुसरण क्यों नहीं किया, यह एक प्रश्न है। यह तो बहुत कम संभव है कि इन दोनों ग्रन्थोंका उन्हें पता न हो और इसकी भी संभावना कम है कि उन्होंने स्वयं ही विमलस्रिके समान किसी लोकप्रचलित कथाको ही स्वतंत्र रूपसे जैनधर्मके साँचेमें ढाला हो क्योंकि उनका समय वि० सं० ९५५ है,

१ '' अरहंत-चिक्क-वासुदेव-गणितानुयोग-क्रमणिद्विष्टं वसुदेवचरितं ति । तथ्य य किंचि सुयानिबंद्धं किंचि आयरइ-परपरागएण आगतं । ततो अवधारितं मे । "

२ देखो आगे परिशिष्टमें पउमचरियकी नं० १०७ से ११६ तककी गाथायें।

३ महाकवि पुष्पदन्तने तो अपने उत्तरपुराणमें राम-कथाका प्रारंभ करते हुए वाल्मीकि और व्यासका स्पष्ट उल्लेख भी किया है—

वम्मीयवासवयणिहिं णडिउ, अण्णाणु कुमग्गकूवि पडिउ।—६९ वीं सन्धि

अलियं पि सन्वमेयं उववत्तिविरुद्धपच्चयगुणेहिं,
 नय सद्दंति पुरिसा द्वंति जे पंडिया लोए ॥

जो बहुत प्राचीन नहीं है। हमारा अनुमान है कि गुणभद्रसे बहुत पहले विमलपूरिके ही समान किसी अन्य आचार्यने भी जैनधर्मके अनुकूल सोपपत्तिक और
विश्वसनीय स्वतंत्र रूपसे राम-कथा लिखी होगी और वह गुणभद्राचार्यको
पुर-परम्पराद्वारा मिली होगी। गुणभद्रके गुरु जिनसेनस्वामीने अपना आदिपुराण
कविपरमेश्वरकी गद्य-कथाके आधारसे लिखा था—'' क्षविपरमेश्वरनिगदितगद्यकथामातृकं पुरोश्वरितमें।'' और उसके पिछले कुछ अंशकी पूर्ति स्वयं गुणभद्रने
भी की है। जिनसेनस्वामीने कविपरमेश्वर या कविपरमेश्वरके 'वागर्थसंग्रह' नामक
अमग्र पुराणका कर्त्ता बतलाया है'। अतएव मुनि सुत्रत तीर्थकरका चित्र भी
गुणभद्रने उसीके आधारसे लिखा होगा जिसके अन्तगत राम-कथा भी है।
वामुण्डरायने भी कवि परमेश्वरका स्मरण किया है।

गरज यह कि पउमचिरय और उत्तरपुराणकी राम-कथाकी दो धारायें अलग अलग स्वतंत्ररूपसे निर्मित हुई और वे ही आगे प्रवाहित होती हुई हम तक आई हैं। इन दो धाराओं में गुरुपरम्परा-मेद भी हो सकता है। एक परम्पराने एकधाराको अपनाया और दूसरीने दूसरीको। ऐसी दशामें गुणभद्र स्वामीने पउमचिरयकी बारासे परिचित होनेपर भी इस खयालसे उसका अनुसरण न किया होगा कि वह इमारी गुरुपरम्पराकी नहीं है। यह भी संभव हो सकता है कि उन्हें पउमचिरयके कथानककी अपेक्षा यह कथानक ज्यादा अच्छा माल्म हुआ हो।

पउमचरियकी रचना वि० सं० ६० में हुई है और यदि जैनधर्म दिगम्बर-धेताम्बर-भेदोंमें वि० सं० १३६ के लगभग ही विभक्त हुआ है जैसा कि दोनों

२-स पूज्यः कविभिलोंके कवीनां परमेश्वरः । वागर्थसंप्रहं कृत्स्नपुराणं यः समग्रहीत् ॥ ६० ॥—आदिपुराण

३ महामात्य चामुण्डरायका बनाया हुआ त्रिषष्टिलक्षणमहापुराण (चामुण्डराय-पुराण) किनड़ीभाषामें हैं। उसके प्रारम्भमें लिखा है कि इस चरित्रको पहले कूचि भट्टारक, तदनन्तर निदमुनीश्वर, फिर कविपरमेश्वर और तदनन्तर जिनसेन-गुणभद्र आचार्य, एकके बाद एक, रम्परासे कहते आये हैं। इससे भी मालूम होता है कि कविपरमेश्वरका चौवीसों तीर्ध-करोंका चरित्र था। चामुण्डरायके समान गुणभद्रने भी उसीके आधारसे उत्तरपुराण लिखा होगा और कविपरमेश्वरसे भी पहले नन्दिमुनि और कूचिभट्टारकके इस विषयके ग्रन्थ होंगे।

१-देखो उत्तरपुराणकी प्रशस्ति ।

सम्प्रदायवाले मानते हैं, तो फिर कहना होगा कि यह उस समयका है जब जैन-धर्म अविभक्त था। हमें इस प्रन्थमें कोई ऐसी बात भी नहीं भिली जिसपर दोमेंसे किसी एक सम्प्रदायकी कोई गहरी छाप लगी हो और जिससे हम यह निर्णय कर सकें कि विमलसूरि अमुक सम्प्रदायके ही थे। बिल्क कुछ बातें ऐसी हैं जो श्वेताम्बर-परम्पराके विरुद्ध जाती हैं और कुछ दिगम्बरपरम्पराके विरुद्ध। इससे ऐसा मालूम होता है कि यह एक तीसरी ही, दोनोंके बीचकी, विचार-धारा थी।

#### पउमचरियके कुछ विशिष्ट कथन

१—इस ग्रन्थके प्रारम्भमें कहा गया है कि भगवान् महावीरका समवसरण विपुलाचलपर आया, तब उसकी खबर पाकर मगध-नरेश श्रोणिक वहाँ पहुँचे और उनके पूछनेपर गोतम गणधरने रामकथा कही । दिगम्बर सम्प्रदायके प्रायः सभी कथा-ग्रन्थोंका प्रारम्भ इसी तरह होता है । कहीं कहीं गोतम स्वामीके बदले सुधमी स्वामीका नाम भी रहता है । परन्तु जहाँ तक हम जानते हैं श्वेताम्बर सम्प्रदायमें कथा-ग्रन्थोंका प्रारम्भ करनेकी यह पद्धति नहीं है । उनमें आम तौरसे सुधमी स्वामीने जम्बूसे कहा, इस तरह कहनेकी पद्धति है । जैसे कि संघदासवाचकने वसुदेव-हिंडिके प्रथमांशमें कहा है कि सुधमी स्वामीने जम्बूसे प्रथमानुयोगत तीर्थकर-चक्रवर्ति-यादववंशप्ररूपणागत वसुदेवचिरत कहाँ । अन्य ग्रन्थोंमें भी यही पद्धति है ।

२—जिन भगवानकी माताको जो स्वप्न आते हैं, उनकी संख्या दिगम्बर सम्प्रदायमें १६ बतलाई है, जब कि स्वेताम्बर सम्प्रदायमें १४ स्वप्न माने जाते हैं। परन्तु पउमचरियमें १५ स्वप्न हैं<sup>8</sup>। आवश्यककी हारिभद्रीय वृत्तिमें ( पृ० १७८)

१-वीरस्स पवरठाणं विउलगिरीमस्थये मणभिरामे । तह इंदभूयिकहियं सेणियरण्णस्स णीसेसं ॥ ३४॥

२-श्रेणिकप्रश्रमुद्दिश्य सुधर्मे गणनायकः । यथोवाच मयाप्येतदुच्यते मोक्षलिप्सया ॥—क्षत्रचूड्रामणि

३ तत्थ ताव 'सुहम्मसामिणा जंबुनामस्स पढमानुओगे तित्थयर-चक्कवट्टि-दसार-वंसपरू-वणागयं वसुदेवचरियं कहियं 'ति तस्सेव पभवो कहेयव्वो, तप्पभवस्सय पभवस्स त्ति।

४ वसेंह गेंय सीहै वेंरसिरि दोंमं र्सिस रैंवि झेंयं च कलसं च। सेर्र सीयरं विमीणं वरभैवणं रयेणकूडेंग्गी।। ६२॥— तृ० उद्देस।

लिखा है कि विमान और भवन ये दो स्वप्न ऐसे हैं कि इनमेंसे जिन-माताओंको एक ही आता है। जो तीर्थंकर देवत्वसे च्युत होकर आते हैं उनकी माता विमान देखती है और जो अधा लोकसे आते हैं उनकी माता भवन देखती है। परन्तु पउमचरियमें विमान और भवन दोनों ही स्वप्न मरुदेवीने एक साथ देखे हैं।

३—दूसरे उद्देसकी ३० वीं गाथामें भगवानको जब केवल-ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब उन्हें 'अष्टकर्भरहित 'विशेषण दिया गया है 'और यह विशेषण शायद दोनों सम्प्रदायोंकी दृष्टिसे चिन्तनीय है। क्योंकि केवल-ज्ञान होते समय केवल चार घातिया कर्मोंका ही नाश होता है, आठोंका नहीं।

४—दूसरे उद्देसकी ६५ वीं गाथामें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति-को स्थावर और द्वीन्द्रियादि जीवेंको त्रस कहा है। यह दिगम्बर मान्यता है। स्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार पृथ्वी, जल और वनस्पति ही स्थावर हैं, अग्नि, वायु और द्वीन्द्रियादि त्रस हैं।

५—चौथे उद्देसकी ५८ वीं गाथामें भरत चक्रवर्तीकी ६४ हजार रानियाँ बतलाई हैं<sup>8</sup>। यह संख्या श्वेताम्बर-परम्परांके अनुसार है, दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार चक्रवर्तीकी ९६ हजार रानियाँ होती हैं<sup>8</sup>।

६ — पउमचरियके दूसरे उद्देसमें भगवान् महावीर बाल-भावसे उन्मुक्त होकर तीस बरसके हो गये और फिर एक दिन संवेग होनेसे उन्हेंनि प्रवज्या ग्रहण कर

१ पद्मचिरतमें दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार स्वप्नांकी संख्या १६ कर दी गई है— "अद्राक्षीत्योडशस्वप्नानि।ते श्रेयोविधायिनः॥"

२ अह अडकम्मरिहयस्त तस्त झाणोवओगजुत्तस्त । सयलजगुजोयगरं केवलणाणं समुप्पण्णं ॥ ३०

३ पुढवि-जल-जलण-मारुय-वणस्सई चेव थावरा भणिया । वेइंदियाइ जावउ, दुविहतसा सण्णि इयरे वा ॥ ६५

४ चउसिंहसहस्साइं जुवईणं परमरूवधारीणं । वत्तीसं च सहस्सा राईणं बद्धमउडाणं ॥ ५८

५—पद्मचिरतमें रिविषेणने यह संख्या अपने सम्प्रदायके अनुसार संशोधित करके ९६ हजार कर दी है—'' पुरन्ध्रीणां सहस्राणि नवितः षड्भिरिन्विताः।''

ली। इसमें उनके विवाहित होनेकी कोई चर्चा नहीं है और कुमारावस्थामें ही दीक्षित होना प्रकट किया है । बीसवें उद्देसकी गाथा ९७-९८ से भी यही ध्वनित होता है कि मिलनाथ, अरिष्टनेमि, पार्श्व, महावीर और वासुपूज्य ये पाँच तीर्थंकर कुमार-कालमें ही घरसे निकल गये और रोष तीर्थंकर पृथ्वीका राज्य भोगकर निष्कान्त हुए । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह उल्लेख दिगम्बर-परम्पराके अनुकूल है। यद्यीप अभी अभी एक विद्वान्से मालूम हुआ है कि स्वेताम्बर सम्प्रदायके एक प्राचीन ग्रन्थमें भी महावीरको अविवाहित बतलाया है।

परिश्रम करनेसे इस तरहकी और भी अनेक बातोंका पता लग सकेगा जिनमेंसे कुछ दिगम्बर सम्प्रदायके अधिक अनुकूल होंगी और कुछ स्वेताम्बर सम्प्रदायके । इन सब बातोंसे हमारा झकाव इस तीसरी विचार-धाराके विषयमें इस ओर होता है कि वह उस समयकी है जब दिगम्बर और स्वेताम्बर सम्प्रदायोंके मत-भेद व्यवस्थित और दृढ़ नहीं हुए थे । उन्होंने आगे चल कर ही धीरे धीरे स्थायित्व और दृढ़त्व प्राप्त किया है । पहले वे किसी प्रन्थके पाठ-भेदोंके समान साधारण मत-भेद थे, परन्तु पीछे समयने और सम्प्रदाय-मोहने उन्हें मजबूत बना दिया ।

हमारा अनुमान है कि शायद यह तीसरी विचार-धारा वह है जिसका प्रति-निधित्व यापनीय संघ करता था और जो अब छप्त हो गया है और पउमचिरय शायद उसीके द्वारा बहुत समय तक सुरक्षित रहा है। इस बातकी पुष्टि महाकिव स्वयंभूके 'पउमचिरय' से होती है जो यापनीय संघके थे और जिन्होंने अपने समक्ष उत्तरपुराणानुमोदित रामायण-कथाके रहते हुए भी पउमचिरयका ही अनुसरण किया है।

१ — सुरवइदिन्नाहारो अंगुद्धयअमयलेवलेहेणं, उम्मुक्कबालभावो तीसइ विरसो जिणो जाओ। अह अन्नया कयाई संवेगपरो जिणो मुणियदोसो, लोगंतियपरिकिण्णो पव्यजमुवागओ वीरो॥ ३०

२—निद्धंतकणयवण्णा सेसा तित्थंकरा समक्खाया, मा अरिहनेमी पासो वीरो य वासपुजो य ॥ ९७ एए कुमारसीहा गेहाओ णिग्गया जिणवरिंदा, सेसा वि हु रायाणो पुहुई भोत्तूण णिक्खंता ॥ ९८

#### परिशिष्ट

[ पउमचरिय और पद्मचरितके कुछ छायानुवादरूप उद्धरण ] सुद्वंति लोयसत्थे रावणपमुहा य रक्खसा सद्वे। वस-लोहिय-मंसाई-भक्खणपाणे कयाहारा ॥ १०७ ॥ किर रावणस्स भाया महाबलो नाम कुंभयण्णो ति । छम्मासं विगयभओं सेजासु निरंतरं सुयइ॥१०८॥ जइ वि य गएसु अंगं पेलिज्जइ गरुयपव्वयसमेसु। तेल्लघडेसु य कण्णा पूरिजांते सुयंतस्स ॥ १०९ ॥ पडुपडहतूरसदं ण सुणइ सो सम्मुहं पि वज्ञंतं। नय उट्टेर महप्पा सेजाए अपुण्णकालिम ॥ ११०॥ अह उद्विओ वि संतो असणमहा(णामह)घोरपरिगयसरीसो। पुरओ हवेज जो सो कुंजर महिसाइणो गिलइ ॥ १११ ॥ काऊण उद्रभरणं सुरमाणुसकुंजराइबहुएसु। पुणरिव सेजारूढो भयरिहओ सुयइ छम्मासं ॥ ११२ ॥ अन्नं पि एव सुव्वइ जइ इंदो रावणेण संगामे। जिणिङण नियलबद्धो लंकानयरी समाणीओ ॥ ११३॥ को जिणऊण समत्थों इंदं ससुरासुरे वि तेलोके। जो सागरेपरंतं जंबुद्दीवं समुद्धरद्द ॥ ११४ ॥ परावणो गइंदो जस्स यि वज्जं अमोहपहरत्थं। तस्स किर चिंतिएण वि अन्नो वि भवेज मसिरासी ॥ ११५॥ सीहो मएण निहुओ साणेण य कुंजरो जहा भग्गो। तह विवरीयपयत्थं कईहि रामायणं रइयं ॥ ११६॥ अलियं पि सब्बमेयं उववत्तिविरुद्धपश्चयगुणेहिं। न य सद्दहंति पुरिसा ह्वंति जे पंडिया लोए ॥११७ ॥ एवं चिंतंतो श्रिय संसयपरिहारकारणं राया। जिणद्रिसणुस्सुयमणो गमणुच्छाहो तओ जाओ ॥ ११८॥ -पउमचरिय दूसरा उ०

श्रूयन्ते लौकिके ग्रन्थे राक्षसा रावणादयः । वसाञ्चाणितमासादिपानभक्षणकारिणः ॥ २३०॥ रावणस्य किल भ्राता कुम्भकर्णो महाबलः । घोरनिद्रापरीतः षण्मासान् शेते निरन्तरम् ॥ २३१ ॥ मत्तरिप गजैस्तस्य क्रियते मर्दनं यदि । तप्ततैलकटाहैश्च पूर्येते श्रवणौ यदि ॥ २३२ ॥ भेरीशंखनिनादेपि सुमहानपि जन्यते। तथापि किल नायाति कालेऽपूर्णे विबुद्धताम् ॥ २३३ ॥ क्षुत्रुष्णा व्याकुलश्चासौ विबुद्धः सन्महोदरः । भक्षयत्यग्रतो दृष्ट्वा हस्त्यादीनिप दुर्द्धरः ॥ २३४ ॥ तिर्यग्भिर्मानुषेदेवैः कृत्वा तृप्तिं ततः पुनः । स्वापित्येव विमुक्तान्यनिःशेषपुरुषिरथितिः ॥ २३५ ॥ अमराणां किलाधीशो रावणेन पराजितः। आकर्णाकृष्टनिर्मुक्तैर्वाणैर्ममीवदारिभिः ॥ २४१ ॥ देवानामधिपः कासौ वराकः क्वैष मानुषः । तस्य चिंतितमात्रेण यायाचा भस्मराशिताम् ॥ २४२ ॥ ऐरावतो गजो यस्य यस्य वज्रं महायुधम् । समेरुवारिधि क्षेणी योऽनायासात्समुद्धरेत् ॥ मृगैः सिंहवधः सोऽयं शिलानां पेषणं तिलैः वधो गंडूपदेनाहेर्गजेन्द्रशासनं शुना ॥ २४६ ॥ अश्रद्धेयमिदं सर्वे वियुक्तमुपपत्तिभिः। भगवन्तं गणाधीशं सोऽहं पृष्ठास्मि गौतमम् ॥ २४८ ॥ एवं चिन्तयतस्तस्य महाराजस्य धीमतः। -पद्मपुराण द्वि० प०

आपुच्छिऊण सन्वं मायापियपुत्तसयणपरिवग्गं। तो मुयद्द भूसणादं कडिसुत्तयकडयवत्थादं॥ १३५॥ सिद्धाण णमुक्कारं काऊण य पंचमुद्वियं लोयं। चउहि सहस्सेहि समं पत्तो जइणं (य जिणो) परमदिक्खं॥१३६॥ —पउमचरिय तृ॰ उ०

> आप्टच्छनं ततः कृत्वा पित्रोर्बन्धुजनस्य च नमः सिद्धभ्य इत्युक्त्वा श्रीमण्यं प्रतिपद्यत ॥ २८३ ॥ अलंकारैः समं त्यक्त्वा वसनानि महामुनिः । चकारासौ परित्यागं केशानां पंचमुष्टिभिः ॥ २८३ ॥ —-पद्मचरित तृ० प०

अह एवं परिकहिए पुणरिव मगहाहिवा पणि अणं।
पुच्छइ गणहरवसहं मणहरमहुरेहि वयणेहिं ॥ ६४ ॥
वण्णाण समुष्पत्ती तिण्हं पि सुया मए अपिरसेसा।
एत्तो कहेह भयवं उष्पत्ती सुत्तकंठाणं ॥ ६५ ॥
तो भणइ जिणवरिंदो भरह न कष्पइ इमें। उ आहारो।
समणाण संजयाणं कीयगदुदेसनिष्फण्णो ॥ ७१ ॥
— पुउमच० च० उद्देश

अथैवं कथितं तेन गौतमेन महात्मना ।
श्रेणिकः पुनरप्याह वाक्यमेतत्कुत्हली ॥ ८५ ॥
वर्णत्रयस्य भगवन्संभवो मे त्वयोदितः ।
उत्पत्तिं सूत्रकण्ठानां ज्ञातुमिच्छामि साम्प्रतम् ॥ ८६ ॥
इत्युक्ते भगवानाह भरतेयं न कल्पते ।
साधूनामीहशी भिक्षा या तदुदेशसंस्कृता ॥ ९५ ॥
——पद्मचरित च० प०

जे वि य ते पढमयरं पब्वज्ञं गिह्विऊण परिवाडिया।
ते वक्कलपरिद्दीणा तावसपासंडिणा जाया॥ ८५॥
ताण य सीसपसीसा मोहंता जणवयं कुसत्थेसु।
भिग्गंगिरमादीया जाया बीजं वसुमईए॥ ८६॥
—पउमचीरय च० उद्देश्य

ये च ते प्रथमं भग्ना नृपा नाथानुगामिनः।

वतारंभमभी चक्रुः स्वबुद्धिपरिकल्पितम् ॥ १२४ ॥

तेषां शिष्याः प्रशिष्याश्च मोहयंतः कुहेतुभिः ।

जगद्गर्वपरायत्ताः कुशास्त्राणि प्रचिक्ररे ॥ १२५ ॥

भृगुरंगोंगिरा बिह्नः किपलोत्रिविदस्तथा ।

अन्य च बहवोऽज्ञानाज्जाता बल्कलतापसाः ॥ १२६ ॥

——पद्मचरित च० पर्व

पवं भवंतरकएण तवोबलेण पावंति देवमणुषसु महंत सोक्खं। को पत्थ दहुनीसेसकसायमोहा सिद्धा भवंति विमला मलपंकमुक्का॥ २७१॥ — प० चरिय प० उ०

एवं भवान्तरकृतेन तपोबलेण संप्राप्नुवंति पुरुषा मनुजेषु भोगान् । देवेषु चोत्तम गुणागुणभूषितांगः निर्दाघकर्मपटलाश्च भवंति सिद्धाः ॥ ४०५ —पद्मचीरत प० प०

प्यं हलहरत्रियं निययं जो पढइ सुद्धभावेणं।
सो लहइ बोहिलाभं बुद्धिबलाउं च अइपरमं॥ ९३॥
उज्जयसत्थो वि रिवृ खिप्पं उत्रसमइ तस्स उवसग्गो।
अजिणइ चेव पुण्णं जसेण सिरसं न संदेहो॥ ९४॥
रज्जरिहओ वि रज्जं लहइ धणत्थी महाधणं विउलं।
उवसमइ तक्खणं चिय वाही सोमा य होंति गहा॥ ९५॥
महिलत्थी वरमहिलं पुत्तत्थी गोत्तनंदणं पुत्तं।
लहइ परदेसगमणे समागमं चेव बंधूणं॥ ९६ – प० च० ११८ उ०
वाचयित शृणोति जनस्तस्यायुर्गृद्धिमीयते पुण्यम्।
चाकृष्टलङ्गहस्तो रिपुरिप न करोति वैरमुपशममेति॥ १५७
किं चान्यद्धर्मार्थी लमते धर्मे यशः पर यशसोऽथी।
राज्यभ्रष्टो राज्यं प्राप्नोति न संशयोऽत्र कश्चित्कृत्यः॥ १५८
इष्टसमायोगार्थी लमते तं क्षिप्रतो धनं धनार्थी।
जायार्थी वरपत्नी पुत्रार्थी गोत्रनन्दनं प्रवरपुत्रम् ॥१५९ – प० १२३वाँ प०
१९

एवं वीरजिणेण रामचरियं सिद्धं महत्थं पुरा पच्छाखंडलभूइणा उ किह्यं सीसाण धम्मासयं। भूओ साहुपरंपराप सयलं लोप ठियं पायडं एत्ताहे विमलेण सुत्तसहियं गाहानिबद्धं कयं॥ १०२

—पउम॰ ११८ वॉं उ०

निर्दिष्टं सकलैर्नतेन भुवनैः श्रीवर्द्धमानेन यत् , तत्त्वं वासवभूतिना निगदितं जम्बोः प्रशिष्यस्य च । शिष्येणोत्तरवाग्मिना प्रकटितं पद्मस्य वृत्तं मुनेः श्रेयः साधुसमाधिवृद्धिकरणं सर्वोत्तमं मंगलम् ॥ १६६ — पद्मचरित १२३ वाँ पर्व

[ बुछ ऐसे उद्धरण जिनमें विषयको अनावश्यक रूपसे बढ़ाया गया है ] जं एव पुच्छिओ सो भणइ तओ नारओ पसंसंतो। अत्थि महिलाए राया जणओ सो इंदुकेउसुओ ॥ १५ ॥ तस्स महिला विदेहा तीए दुहिया इमा पवरकन्ना। जोव्वणगुणाणुरूवा सीया णामेण विक्खाया ॥ १६ ॥ अहवा कि परितुद्दो पडिरूवं पेच्छिऊण आलेक्खे। जे तीए विब्भमगुणा ते चिय को विण्णाउं तरइ ॥ १७ ॥ — पउमचरिय २९ वाँ उद्देस

अस्त्यत्र मिथिला नाम पुरी परमसुन्दरी।
इन्द्रकेतोरसुतस्तत्र जनको नाम पार्थिवः॥ ३३॥
विदेहेतिप्रिया तस्य मनोबन्धनकारिणी।
गोत्रसर्वस्वभूतेयं सीतेति दुहिता तयोः॥ ३४
निवेदौवमसौ तेभ्यः कुमारं पुनरक्तवान्।
बाल मा याः विषाद त्वं तवेयं सुलभैव हि॥ ३५॥
रूपमात्रण यातोसि किमस्या भावमीहशं।
ये तस्या विभ्रमा भद्र कस्तां वर्णयितुं क्षमः॥ ३६॥
तया चित्तं समाकृष्टं तवेति किमिहाद्भुतं।
धर्मध्याने दृढं वद्धं मुनीनामिष सा हरेत्॥ ३७॥

आकारमात्रमत्रैतत्तस्या न्यस्तं मया पटे । लावण्यं यत्तु तत्तस्या तस्यामेवैतदीदृशम् ॥ ३८॥ नवयौवनसंभूतकान्तिसागरवीचिषु । सा तिष्ठति तरंतीव संसक्तास्तनकुंभयोः ॥ ३९॥ तस्या श्रोणी वरारोहा कान्तिसंप्लावितांशुका । वीक्षितोन्मूलयत्स्वान्तं समूलमिप योगिनाम् ॥ ४०॥ —पद्मचिरत २८ वाँ पर्व

इह जंबुदीवदीवे दिवखणभरहे महंतगुणकिलेओ।

मगहा णाम जणवओ नगरागरमंडिओ रम्मो ॥ १
गाम-पुर-खेडकव्बट-मडम्बदोणीमुहेषु परिकिण्णो।
गोमिहिसिबलवंपुण्णो धणणिवहाणिरुद्धसीमपहो ॥ २
सत्थाहसेट्टिगणवइ-कोडुम्बियपमुहसुद्धजणणिवहो।
मणिकणगरयणमोत्तियबहुधन्नमहंतकोट्टारो॥ ३
देसम्मि तम्मि लोगो विण्णाणवियक्खणो अइसुक्रवो।
बलविहवकंतिजुत्तो अहियं धम्मुज्जयमईओ॥ ४
नडनटुल्जलंखयणिचं णचंतगीयसदालो।
णाणाहारपसाहिय मुंजाविज्ञंतपिहयजणो॥ ५
अहियं वीवाहूसव-वियावडो गंधकुसुमतित्त्लो।
बहुपाणखाणभोयण अणवरयं विह्निउच्लाहो॥ ६
पुक्खरणीसु सरेसु य उज्जाणेसु य समंतओ रम्मो।
परचक्कमारितक्कर-दुव्भिक्खविवाज्जिओ मुइओ॥ ९-द्वि० उ०

अथ जंबूमित द्वीपे क्षेत्रे भरतनामिन ।
मगधाभिष्यया ख्यातो विषयोऽस्ति समुज्ज्वलः ॥ १
निवासः पूर्णपुण्यानां वासवावाससिन्नभः ।
ब्यवहारैरसंकीर्णैः कृतलोकव्यवस्थितिः ॥ २
क्षेत्राणि दधते यस्मिन्नत्खातान् लांगलाननैः ।
स्थलाब्जमूलसंघातान्महीसारगुणानिव ॥ ३
क्षीरसेकादिवोद्भैतर्मन्दानिलचलहलैः ।
पुण्ड्रेक्षुवाटसंतानैर्व्यासानंतरभूतलः ॥ ४ ॥

```
अपूर्वपर्वताकारैर्विभक्तैः खलधामभिः।
सस्यकृटैः सुविन्यस्तैः सीमांता यस्य संकटाः ॥ ५ ॥
उद्घाटकघटीसिक्तैर्यत्र जीरकजूटकैः ।
नितांतहरितैरवीं जटालेव विराजते ॥ ६ ॥
उर्वरायां वरीयोभिः यः शालेयैरलंकतः ।
मुद्गकोशीपुटैर्यस्मिन्नुदेशान्कपिलात्विषा ॥ ७ ॥
तापस्फुटितकोशीकैराजमाषैर्निरन्तराः।
उद्देशा यत्र किर्मीरानिक्षेत्रिय-तृणोद्गमाः (१)॥८॥
अधिष्ठितेस्थलीपृष्ठे श्रेष्ठगोधूमधामभिः।
प्रशस्यैरन्यशस्यैश्च युक्तप्रत्यूहवर्जितैः ॥ ९ ॥
महामहिषपृष्ठस्थगायद्गोपालपालितैः ।
कीटातिलंपटोद्ग्रीववलाकानुगतध्विनः ॥ १०॥
विवर्णसूत्रसंबंधघण्टारटतिहारिभिः ।
क्षरद्भिरजरत्रासत्पीतक्षीरोदवत्पयः ॥ ११ ॥
सुस्वादुरससंपन्नेर्वाष्पच्छेद्यैरनंतरै:
तृणैस्तृप्तिं परिप्राप्तैर्गोधनैः सितकक्षपूः ॥ १२ ॥
सारीकृतसमुद्देशः कृष्णसारैविंस।रिभिः।
सहस्रसंख्यैगीर्वाणस्वामिनो लोचनैरिव ॥ १३ ॥
केतकीघूलिधवलाः यस्य देशाः समुन्नताः ।
गंगापुलिनसंकाशो विभांति जिनसेविताः ॥ १४ ॥
शाककंदलवाटेन स्यामलः श्रीधरः क्वचित् ।
वनपालकृतास्वादैर्नालिकेरैर्विराजितः ॥ १५ ॥
कोटिभिः शुकचंचूनां तथा शाखामृगाननैः।
संदिग्धकुसुभैर्युक्तः पृथुभिः दाडिमीवनैः ॥ १६ ॥
वत्सपालीकराघृष्टमातुर्लिगीफलांभसा ।
लिप्ताः कुकुमपुष्पाणां प्रकरेरपशोभिताः ॥ १७ ॥
फलस्वादपयःपानसुखसंसुप्तमार्गगाः ।
वनदेवीप्रपाकाराः द्राक्षाणां यत्र मंडपाः ॥ १८ ॥ इत्यांदि
                                        ---पद्मचरित द्० पर्व
```

# चामुण्डराय और उनके समकालीन आचार्य

### वीर-मार्तण्ड चामुण्डराय

जिस प्रकार श्वेताम्बर सम्प्रदायमें वस्तुपाल और तेजपाल मंत्रीकी प्रसिद्धि है उसी तरह दिगम्बर सम्प्रदायमें चामुण्डराय या चाबुंडरायकी । उनका घरू नाम गोम्मट था और 'राय' राजा राचमलद्वारा मिली हुई पदवी थी, इसलिए गोम्मटराय नामसे भी उनका उल्लेख मिलता है। डा० आदिनाथ उपाध्येने अपने एक लेखमें सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि बाहुबलि स्वामीकी मूर्तिका नाम गोम्मट-जिन या गोम्मटेश्वर इसी कारण प्रसिद्ध हुआ है कि वह चामुण्डरायद्वारा निर्मापित हुई थी और आचार्य नेमिचन्द्रका पंच संप्रह भी गोम्मट-सार, गोम्मट-संप्रह, या गोम्मट-संप्रह-सूत्र इसीलिए कहलाया कि वह चामुण्डरायके लिए उनके प्रश्नके अनुरूप घवलादि सिद्धान्तींपरसे संप्रह किया गया था। अण्ण भी उनका एक बोलचालका नाम था। केवल 'राय 'या 'देव 'नामसे भी उनका उल्लेख किया गया है। चामुण्डराय ब्रह्म-क्षत्रिय कुलके थे । इस कुलके विषयमें हमें कुछ पता नहीं। संभव है, उनके पूर्वज पहले ब्राह्मण रहे हों और पीछे क्षात्र-वृत्ति करने लगे हों।

वे गंगैवंशी राजा राचमलके अमात्य ( मंत्री ) और सेनापति थे । राचमल

१ देखो अनेकान्त वर्ष, ४ अंक ३-४।

२ बाहुबलिचरितमें चामुंडरायको 'ब्रह्म-क्षत्रिय-वैश्यसुक्ति-सुर्माणः ' कहा है।

३ यह वंश भैसूर प्रान्तमें ईसाकी चौथीसे लेकर ग्यारहवीं सदीतक रहा है। आधुनिक मैसूरका अधिकांश भाग गंगराजाओं के ही अधिकारमें था। इनकी राजधानी पहले कोलार (पालार नदीके किनारे) थी, जो पीछे कावेरीके तटपर तलकाड चली गई थी। इस राजवंशका जैनधमेंसे धनिष्ठ सम्बन्ध रहा हैं। गोम्मटसारके टीकाकर्त्ता अभयचन्द्रने इसे 'सिंह-निद्मुनीन्द्रामिनन्दित राजवंश कहा है। कई जगह सिंहनन्दिको इस राजवंशकी जड़ जमानेवाला भी बतलाया है।

(चतुर्थ) का राज्य-काल श० सं० ८९६ से ९०६ (वि० सं० १०३१-४१) तक निश्चित है। ये गंग-वज्र मारसिंहके उत्तराधिकारी थे। मारसिंह आचार्य अजितसेनके शिष्य थे और उन्हींके समीप बंकापुर (धारवाड़) में उन्होंने समाधिपूर्वक देहत्याग किया था। वे बड़े भारी योद्धा थे और उन्होंने अनेक जैनमन्दिर निर्माण कराये थे। जगदेकवीर राचमल भी उन्हींके समान जैनधर्म-पर श्रद्धा रखते थे।

चामुण्डराय केवल महामात्य ही नहीं, वीर सेनापित भी थे। उन्होंने अपने स्वामीके लिए अनेक युद्ध जीते थे, गोविन्दराज, वेकोंडुराज आदि अनेक राजाओंको परास्त किया था और इसके उपलक्ष्यमें उन्हें समर-धुरंधर, वीर-मार्तण्ड, रणरंगिसंह, वैरिकुल-कालदण्ड, असहायपराक्रम, प्रतिपक्षराक्षस, भुजविक्रम, समर-परशुराम आदि विरुद्ध प्राप्त हुए थे और कौन-सी उपाधि किस युद्धके जीतनेपर मिली, इसका भी उल्लेख मिलता है। अपनी सत्यिप्रयताके कारण वे सत्ययुधिष्ठिर भी कहे जाते थे।

जैनधर्मनिष्ठ होनेके कारण जैन-ग्रन्थकारोंने उन्हें सम्यक्त्वरत्नाकर, शौचाभरण, गुणरत्नभूषण, देवराज आदि विशेषण भी दिये हैं ।

गोम्मटराय या चामुण्डराय तीन कामोंके लिए विख्यात हैं—गोम्मट-संग्रहसूत्र (गोम्मटसार), गोम्मट-शिखर या चन्द्रगिरिके ऊपरके गोम्मट-जिन और दक्षिण-कुक्कुट-जिन। गोम्मटसारमें आचार्य नेमिचन्द्रने इन तीनोंकी जय मनाई है। इनमेंसे गोम्मट-जिन नेमिनाथकी इन्द्रनीलमणिकी उस प्रतिमाके लिए कहा गया है जो

१ देखो जैनशिलालेखसंग्रहका ३८ वाँ लेख।

२ आचार्य नेमिचन्द्रने श्लिष्टरूपमें तीर्थंकर भगवानको भी ऊपर लिखे विशेषण देकर चामुण्डरायका संकेत किया है —

क-असहायजिणवरिंदे असहायपरक्कमे महावीरे । क० का० ३९८

ख--णिकण ऐमिचंदं असहायपरक्कमं महावीरं ।--कर्मकाण्ड ८७

ग---णिकण णेमिणाइं सच्जुहिहिरणमंसियंघिजुगं । क० का० ४५१

घ--णमह गुणरयणभूसण-सिद्धंतामियमहद्धिभवभावं । क० का० ८९६

गुणरयणभूसणंबुद्दिमइबेला भरउ भुवणयलं ॥ ,, ९६७

ङ —णिमऊण वडूमाणं कणयणिहं देवरायपरिपुजं। ,, ३५८

पहले चामुण्डराय बिस्तमें थी परन्तु अब उसका पतौं नहीं कि कहाँ गई और अब उसके बदलेमें एचणके बनवाये हुए मिन्दरमेंसे नेमिनाथकी दूसरी प्रतिमा लाकर स्थापित कर दी गई है जो पाँच फीट ऊँची है और दक्षिण-कुक्कुट-जिन बाहु-बिलस्वामीकी उस विशाल मूर्तिके लिए कहा गया है जो जगत्प्रसिद्ध है। एक प्रवाद था कि भरतचक्रवर्तीने उत्तरमें बाहुबिलकी प्रतिमा निर्माण कराई थी, जो कुक्कुट सपोंसे व्याप्त हो गई थी। इसे वही न समझ लिया जाय, यह उससे पृथक् है, इसे बतलानेके लिए दक्षिण विशेषण दिया गया है।

उक्त बाहुबिल स्वामीकी विशाल प्रतिमाके सुन्दर और आकर्षक मुखके विषयमें कहा गया है कि उसे सर्वार्थसिद्धिके देवोंने और सर्वावधि-परमावधिज्ञानके धारी योगियोंने दूरसे देखी।

उनके बनवाये हुए जिनमन्दिरका नाम 'इंसिपभार 'या 'ईपत्प्राग्भार 'था जो कि शायद इस समय चामुण्डरायबस्तिके नामसे प्रसिद्ध है। कहा गया है कि उसका तलभाग वज्र जैसा है, और उसपर सोनेका कलश है ।

चामुण्डरायने एक स्तंभ भी बनवाया था जिसके ऊपर यक्षोंकी मूर्तियाँ थीं और जिनके मुक्कटोंके किरण-जलसे सिद्धोंके चरण धुलते रहते थे<sup>8</sup>। डा॰ उपाध्येका खयाल है कि यह स्तंभ 'त्यागद ब्रह्मदेव 'स्तंभ है, जो विन्ध्यगिरिपर है।

ये गंगवज्र मारसिंहके गुरु अजितसेनाचार्यके ही शिष्य थे। अजितसेन अपने समयके बहुत बड़े प्रभावशाली आचार्य थे और वे आर्यसेनके शिष्य थे। गोम्मट-सारके कर्त्ताने उन्हें ऋदिप्राप्त गणधरदेवादि सदृश गुणी और भुवन-गुरु कहा

- १ गोम्मटसंगहसुत्तं गोम्मटांसहरुवरि गोम्मटाजणो य । गोम्मटरायविणिम्मियदिक्खणकुक्कुडाजणो जयउ ॥ ९६
- २ जेण विणिम्मियपाडिमावयणं सन्वहसिद्धिदेवेहिं । सन्वपरमोहिजोगिहिं दिहं सो गोम्मटो जयउ ॥ ९६९
- ३ वज्जयलं जिणभवणं ईसिपभारं सुवण्णकलसं तु । तिहुवणपडिमाणिकं जेण कयं जयउ सो राओ ॥ ९७०

सिद्धलोक या आठवीं पृथवीका नाम 'ईषत्प्राग्भार 'है। उसीके अनुकरणमें यह नाम रक्खा गया है। देखो, त्रिलोकसारकी ५५६ वीं गाथा।

४ जेणुन्भियथंभुवरिमजक्खतिरीटिकरणजलघोया । सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मटो जयउ ॥ ९७१ —क० का०

#### है। चामुण्डरायके पुत्र जिनदेवन भी इन्हींके शिष्य थे।

चामुण्डराय जैनधर्मके उपासक तो थे ही, मर्मज्ञ विद्वान् भी थे। उनका कनड़ी भाषाका त्रिषष्टिलक्षणमहापुराण (चामुण्डराय-पुराण) प्रासिद्ध है। उपलब्ध गद्य-प्रन्थोंमें यह सबसे प्राचीन गिना जाता है। इसके प्रारम्भमें लिखा है कि यह चित्र पहले कृचि (१) भट्टारक, तदनन्तर नन्दिमुनीश्वर, तत्पश्चात् कविपरमेश्वर और फिर जिनसेन-गुणभद्र इस प्रकार परम्परा-क्रमसे चला आया है और उन्हींके अनुसार मैं भी लिखता हूँ।

गोम्मटसारके अन्तमें एक गाथा है जिससे ऐसा भास होता है कि गोम्मट-सारकी कोई देसी टीका (कनड़ी टीका) भी उन्होंने लिखी थी जिसका नाम वीरमत्तण्डी था।

चारित्रसार नामका एक संस्कृत ग्रन्थ भी चामुंडरायका बनाया हुआ कहा जाता है परन्तु वह एक तरहसे संग्रह ग्रन्थ है और बहुत करके तत्त्वार्थकी सर्वार्थसिद्धि-टीकापरसे संग्रह किया गया है।

#### समसामयिक आचार्य

चामुण्डरायके समयमें अनेक बड़े बड़े विद्वान् आचार्य हो गये हैं। उनमेंसे एक तो उनके गुरु अजितसेन थे जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है और जो बहुत करके सेनसंघके थे। उन्हें ' भुवनगुरु ' कहा गया है। ' दूसरे हैं अभयनन्दि — जिनके वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि, कनकनन्दि और नोमिचंद्र नामके शिष्य

सो ( सा ) राओ ( अइ ) चिरकालं णामेण य वीरमत्तंडी ॥

इस गाथाका ठीक अन्वय नहीं बैठता। पाठ भी शायद कुछ अशुद्ध है। परन्तु यदि सचमुच ही चामुण्डरायकी कोई देसी या कनड़ी टीका हो, जिसका कि नाम 'वीरमत्तंडी 'था, तो वह केशववर्णिकी कर्नाटकी वृत्तिसे जुदा ही होगी, यह निश्चित है। एक कल्पना यह भी होती है कि उन्होंने गोम्मटसारकी कोई देसी (कनड़ी) प्रतिलिप की हो। केशववर्णीकी कनडी-वृत्तिके लिए देखिए डा० उपाध्यायका 'जीवतत्त्वप्रदीपिका ऑन गोम्मटसार सार: इट्स आथर एण्ड डेट 'शीर्षक लेख।——इंडियन कल्चर जिल्द ७, नं० १।

२ अजज्ञसेणगुणगणसमूहसंधारिअजियसेणगुरू।
भुवणगुरू जस्सगुरू सो राओ गोम्मटो जयउ॥ ७३३॥—जी० का।

१ — गोम्मइसुत्तिहिंगे गोम्मटरायेण जा कया देसी।

थे। इनमेंसे नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती प्रसिद्ध गोम्मटसार और त्रिलोकसारके कत्ती हैं। वे स्वयं अपनेको अभयनन्दिका ही शिष्य लिखते हैं।

वीरनित्द और इन्द्रनित्द उनके ज्येष्ठ गुरुभाई थे और इस लिए उन्होंने एक दो जगह उनको भी गुरुतुल्य मानकर नमस्कार किया है और अपनेको उनका वच्छ (वत्स) या शिष्य भी कहा है ।

ये वीरनिन्द ही चन्द्रप्रभ महाकाव्यके कर्त्ता हैं। इन्होंने इस काव्यकी प्रश-स्तिमें लिखा है कि मेरे गुरुका नाम अभयनिन्द था जो देशीयगणके आचार्य थे। अभयनिन्दके गुरु विबुध गुणनिन्द और प्रगुरु (दादागुरु) गुणनिन्द थे<sup>3</sup>।

१—इदि णेमिचंदमुणिणाणप्पसुदेणभयणंदिवच्छेण । रइयो तिलोयसारो खमंतु तं बहुसुदाइरिया ॥ श्री० सा०

२—णिमऊण अभयणंदिं सुदसागरपारिगंदणंदिगुरुं।
वरवीरणंदिणाहं पयडीणं पच्चयं वोच्छं ॥ ७८५—क॰ का॰
णमह गुणरयणभूसणिसद्धंतािमयमहद्धिभवभावं।
वरवीरणंदिचंदं णिम्मलगुणिमंदणंदिगुरुं॥ ८९६—क॰ का॰
वीरिदंणंदिवच्छेणप्पसुदेणभयणंदिसिस्सेण।
दंसणचीरत्तलद्धी सुसूथिया णेमिचंदेण॥ ६४८—ल० सा०

३-बभूव भव्याम्बुजपद्मबन्धुः पितर्भुनीनां गणभृत्समानः ।
सदग्रणीर्देशिगणाप्रगण्यो गुणाकरः श्रीगुणनन्दिनामा ॥ १ ॥
गुणग्रामाम्भोधेः सुकृतवसतेर्मित्रमहसामसाध्यं यस्यासीन्न किमपि महीशासितुमिव ॥
स तिच्छिष्यो ज्येष्ठः शिशिरकरसौम्यः समभवत्
प्रविख्याते। नाम्ना विबुधगुणनन्दीति भुवने ॥ २ ॥

मुनिजननुतपादः प्रास्तिभिथ्याप्रवादः सकलगुणसमृद्धस्तस्य शिष्यः प्रसिद्धः । अभवदभयनन्दी जैनधर्माभिनन्दी स्वमिह्मजितिसन्धुर्भव्यलेकिकबन्धुः ॥ २॥ भव्याम्भोजविबोधनोद्यतमतेर्भास्वत्समानित्वषः

शिष्यस्तस्य गुणाकरस्य सुधियः श्रीवीरनन्दीत्यभूत् । स्वाधीनाखिलवाङ्मयस्य भुवनप्रख्यातकीर्तेः सतां संसत्सु व्यजयन्त यस्य जयिनो वाचाः कुतर्काङ्कराः ॥ चन्द्रप्रभचरित आचार्य नेमिचन्द्रने लिखा है कि जिनके चरणोंके प्रसादसे वीरनन्दि और इन्द्रनन्दि शिष्य संसार-समुद्रसे पार हो गये उन अभयनन्दि गुरुको नमस्कार हो । इससे भी माल्र्म होता है कि ये वीरनन्दि चन्द्रप्रभ कान्यके कर्त्ता ही हैं जो अपनेको अभयनन्दिका शिष्य बतलाते हैं । आगे इन सबके अस्तित्व-कालपर जो विचार किया गया है, उससे भी यही निश्चय होता है ।

इन्द्रनिद नामके अनेक आचार्य हो गये हैं। हमारा खयाल है कि श्रुतावतार या श्रुतपंचमी कथाके कर्त्ता इन्द्रनिद यही होंगे, क्योंकि श्रुतावतारसे मालूम होता है कि वे सिद्धान्त शास्त्रोंसे खूब अच्छी तरह परिचित थे और गोम्मटसार (कर्म-काण्ड) में उन्हें श्रुतसागरपारगामी लिखा भी है।

कनकनिदके विषयमें इतना ही माल्म होता है कि गोम्मटसारकी रचनामें उनका भी हाथ था और वे शायद इन्द्रनिदमें छोटे थे। कर्मकाण्डकी एक गाथाके अनुसार उन्होंने इन्द्रनिद गुरुके पास सब सिद्धान्त सुनकर सन्व-स्थानकी रचना की थीं। पं० जुगलिकशोरजी मुख्तारके अनुसार आराके जैनसिद्धान्त भवनमें कनकनिद आचार्यका रचा हुआ 'त्रिमंगी' नामका एक प्रन्थ है, जो १४०० श्लोक प्रमाण है और वे यही कनकनिद होंगे 3।

त्रिलोकसारकी व्याख्यांक कर्ता माधवचन्द्र त्रैविद्यदेव आचार्य नेमिचन्द्रके शिष्य मालूम होते हैं । मूलप्रन्थमें भी इनकी कई गाथायें सम्मिलित हैं और वे मूलमें शामिल की गई हैं । गोम्मटसारमें भी इनकी कई गाथायें संप्रह की गई हैं जो संस्कृत टीकाकी उत्थानिकासे मालूम होती हैं । संस्कृत गद्यमय क्षपणासार भी जो कि लिधसारमें शामिल है, इन्हीं माधवचन्द्रका है ।

श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीकी गोम्मटसार और त्रिलोकसार नामकी दो रचनार्ये प्रसिद्ध हैं और ये दोनों ही संग्रह ग्रन्थ हैं। इन दोनोंकी ही अधिकांश गाथार्ये धवल सिद्धान्त और तिलोयपण्णित्तिसे सार रूपमें संग्रह की गई हैं। इनमेंसे

जस्स य पायपसाएणणंतसंसारजलीहमुत्तिणो ।
 वीरिंदणंदिवच्छो णमामि तं इंदणंदिगुरुं ॥ ४३६ ॥ क० का०

२ वरइंदणंदिगुरुणो पासे सोऊण सयलिसिद्धंतं । सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्तहाणं समुद्दिहं ॥ ३९६ ॥ "

३ जैनहितैषी भाग १४, अंक ६, पृ० १६५-६६।

गोम्मटसार तो चामुण्डरायकी ही प्रेरणांसे उन्होंने बनाया है और जैसा कि पहले कहा जा चुका है उन्होंके गोम्मटराय नामपर इसका नामकरण किया गया है। गोम्मटसारका परिशिष्टरूप लिब्धसार भी यतिवृषभके कृपाय-प्राभृतपरसे इन्होंने संग्रह किया है। आचार्य नेमिचन्द्रकी अन्य किसी रचनांका हमें पता नहीं है।

जिस तरह चक्रवर्ती अपने शासन-चक्रसे भारतवर्षके छह खण्डोंको साधता है, या अपने अधीन करता है, उसी तरह आचार्य नेमिचन्द्रने अपने बुद्धिरूप चक्रसे षट्खंडागमको साधा। इसीलिए वे सिद्धान्तचक्रवर्ती कहलीय।

#### समय-विचार

प्रारम्भमें ही कहा जा चुका है कि चामुण्डराय गंगनरेश राचमछके मंत्री थे और उनका राज्यकाल वि० सं० १०३१ से १०४१ तक है।

चामुण्डरायने अपना चामुण्डरायपुराण श० सं० ९०० अर्थात् वि० सं० १०३५ में समाप्त किया था।

कनड़ी भाषाके सुप्रसिद्ध किव रन्नने अपना 'पुराण-तिलक ' (अजितपुराण ) नामक ग्रन्थ श० सं० ९१५ अर्थात् वि० सं० १०५० में समाप्त किया था। उसने अपने ऊपर चामुण्डरायकी विशेष कृपा होनेका उल्लेख किया है।

इससे चामुण्डरायका समय विक्रमकी ग्यारहवीं सदीका पूर्वार्ध निश्चित होता है।
माधवचन्द्र त्रैविद्यदेवने तिलोयसार-टीकामें लिखा है कि चामुण्डरायको प्रति-।
बुद्ध करनेके लिए नेमिचन्द्र सि० च० ने इस ग्रन्थकी रचना की और इसी तरह
गोम्मटसारकी मन्दप्रबोधिका टीकाके कर्त्ता अभयचन्द्र कहते हैं कि गंगनरेश

१ जह चकेण य चकी छक्खंडं साहियं अविग्वेण । तह मइचकेण मया छक्खंडं साहियं सम्मं ॥ ३९७-क० का०

२ श्रीमदप्रतिहताप्रतिमिनःप्रतिपक्षनिष्करणभगवन्नेमिचन्द्रसैद्धान्तदेवश्चतुरनुयोगचतुरुदिध-पारगश<u>्चामुण्डरायप्रति</u>बोधनव्याजेन अशेषविनेयजनप्रतिबोधनार्थं त्रिलोकसारनामानं ग्रन्थमा-रचयन्—

३ सिंहनन्दिमुनीन्द्राभिनन्दितगंगवंशललाम ... श्रीमद्राचमछदेवमहीवछभमहामात्यपदिव-राजमान रणरंगमछासहायपराक्रमगुणरत्नभूषण—सम्यक्त्वरत्ननिलयादिविविधगुणयामनामसमा-सादितकीर्ति ... श्रीचामुण्डरायभव्यपुण्डरीक-द्रव्यानुयोगप्रश्नानुरूपम् ... ...

राचमलके महामात्य चामुण्डरायके प्रश्नके अनुरूप यह ग्रन्थ बनाया गया । इससे उक्त दोनों ग्रन्थोंके कर्त्ता नेमिचन्द्र सि० च० और उनके सहयोगियों — वीरनिन्द, इन्द्रनिन्द, कनकनिन्द, माधवचन्द्र — का समय भी विक्रमकी ग्यारहवीं सदीका पूर्वार्ध ठहरता है।

श्रीवादिराजसूरिने अपना पार्श्वनाथचरित काव्य श० सं० ९४७ (वि० सं० १०८२) में समाप्त किया है और उन्होंने उसके प्रारम्भमें पूर्व कवियोंकी स्तुति करते हुए वीरनन्दिके चन्द्रप्रभकाव्यका स्पष्ट उल्लेख किया है । अर्थात् वि० सं० १०८२ तक उक्त काव्यकी ख्याति हो चुकी थी और इससे भी पूर्वोक्त समयकी पृष्टि होती है ।

१ शाकाब्दे नगवार्धिरन्व्रगणने संवत्सरे क्रोधने मासे कार्तिकनाम्नि बुद्धमिहते शुद्धे तृतीया दिने । सिंहे पाति जयादिके वसुमर्ती जैनी कथेयं मया निष्पत्तिं गमिता सती भवतु वः कल्याणनिष्पत्तये ॥—पा० च०

२ चन्द्रप्रभाभिसम्बद्धा रसपृष्टा मनःप्रिया । कुमद्वतीव नो धत्ते भारती वीरनन्दिनः ॥ ३०-पा० च०

# महाकवि पुष्पदन्त

### अपभ्रंश-साहित्य

महाकिव पुष्पदन्त अपभ्रंश भाषाके किव थे। इस भाषाका साहित्य जैनपुस्तक-भंडारों में भरा पड़ा है। अपभ्रंश बहुत समय तक यहाँकी लोक-भाषा रही है और इसका साहित्य भी बहुत ही लोकप्रिय रहा है। राजदरबारों में भी इसकी काफी प्रतिष्ठा थी। राजशेखरकी काव्य-मीमांसासे पता चलता है कि राजसभाओं में राजासनके उत्तरकी ओर संस्कृत किव, पूर्वकी ओर प्राकृत किव और पश्चिमकी ओर अपभ्रंश किवयों को स्थान मिलता था। पिछले २५-३० वर्षों से ही इस भाषाकी ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ है और अब तो वर्तमान प्रान्तीय भाषाओं की जननी होने के कारण भाषाशास्त्रियों और भिन्न भिन्न भाषाओं का इतिहास लिखने-वालों के लिए इस भाषाके साहित्यका अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो गया है। इधर इस साहित्यके बहुत-से ग्रन्थ भी प्रकाशित हो गये हैं और हो रहे हैं। कई यूनीवर्सिटियोंने अपने पाठ्य-क्रममें भी अपभ्रंश ग्रन्थों को स्थान देना प्रारंभ कर दिया है।

पुष्पदन्त इस भाषाके एक महान् किव थे। उनकी रचनाओं में जो ओज, जो प्रवाह, जो रस और जो सौन्दर्य है वह अन्यत्र दुर्लभ है। भाषापर उनका असाधारण अधिकार है। उनके शब्दों का भंडार विशाल है और शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों से ही उनकी किवता समृद्ध है। उनकी सरस और सालंकार रचनायें न केवल पढ़ी ही जाती थीं, वे गाई भी जाती थीं और लोग उन्हें पढ़-सुनकर मुग्ध हो जाते थे। स्थानाभावके कारण रचनाओं उदाहरण देकर उनकी कला और सुन्दरताकी चर्चा करनेसे विरत होना पड़ा।

## कुल-परिचय और धर्म

पुष्पदन्त काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण थे। उनके पिताका नाम केशवभष्ट और

माताका मुग्धा देवी था।

उनके माता पिता पहले शैव थे, परन्तु पीछे किसी दिगम्बर जैन गुरुके उपदेशामृतको पाकर जैन हो गये थे और अन्तमें उन्होंने जिन-संन्यास लेकर शरीर त्यागा था। नागकुमारचिरतके अन्तमें किवने और और लोगोंके साथ अपने माता पिताकी भी कल्याण-कामना की है और वहाँ इस बातको स्पष्ट किया है । इससे अनुमान होता है कि किव स्वयं भी पहले शैव थे।

किया, तब कहा कि तुमने पहले भैरव नरेन्द्रको माना है और उसको पर्वतके समान धीर वीर और अपनी श्रीविशेषसे सुरेन्द्रको जीतनेवाला वर्णन किया है। इससे जो मिथ्यात्वभाव उत्पन्न हुआ है, उसका यदि तुम इस समय प्रायश्चित्त कर डालो, तो तुम्हारा परलोक सुधर जाय । इससे भी मालूम होता है कि पहले पुष्पदन्त शैव होंगे और शायद उसी अवस्थामें उन्होंने भैरवनरेन्द्रकी कोई यशोगाथा लिखी होगी।

स्तोत्र-साहित्यमें 'शिवमहिम्न स्तोत्र' बहुत प्रसिद्ध है और उसके कर्त्ताका नाम ' पुष्पदन्त ' है । असम्भव नहीं जो वह इन्हीं पुष्पदन्तकी उस समयकी रचना

१ मूल पंक्तियाँ कठिन होनेके कारण यहाँ उन्हें सस्कृतच्छायासहित दिया जाता है।
सिवभत्ताइं मि जिणसण्णासें वे वि मयाइं दुरियणिण्णासें।
बंभणाइं कासविरिसिगोत्तइं गुरुवयणामियपूरियसोत्तइं।।
मुद्धाएवीकेसवणामइं महु पियराइं होंतु सहधामइं।
[शिवभक्तो आप जिनसंन्यासेन द्वौ अपि मृतौ दुरितानिणाशेन।
ब्राह्मणौ काश्यपऋषिगोत्रौ गुरुवचनामृतपूरितश्रोत्रौ।
मुग्धादेविकेशवनामानौ मम पितरौ भवतां सुखधामनी।।]
' गुरु ' शब्दपर मूल प्रतिमें ' दिगम्बर ' टिप्पण दिया हुआ है।

२ णियसिरिविसेसणिज्जियसुरिंद, गिरिधीरवीरभइरवणरिंदु । पइं मण्णिउ विष्णिउ वीरराउ, उप्पण्णेउ जो मिच्छत्तभाउ । पच्छित्तु तासु जइ करइ अज्जु, ता घडइ तुज्झ परलोयकज्जु ।

३ आगे बतलाया है कि यह यशोगाथा शायद ' कथामकरन्द ' नामकी होगी और उसका नायक भैरव-नरेन्द्र । भैरव कहाँके राजा थे, इसका अभी तक पता नहीं लगा ।

हो जब ये शैव थे। जयन्तमहने इस स्तोत्रका एक पद्म अपनी न्याय-मंजरीमें 'उक्तं च 'रूपसे उद्भृत किया है। यद्यापे अभी तक जयन्तमहका ठीक समय निश्चित नहीं हुआ है, इस लिए जोर देकर नहीं कहा जा सकता। किर भी सम्भावना है कि जयन्त पुष्पदन्तके बादके होंगे और तब शिवमहिम्न इन्हीं पुष्पदन्तका होगा।

उनकी रचनाओंसे मालूम होता है कि जैनेतर साहित्यसे उनका प्रगाढ़ परिचय था। उनकी उपमायें और उत्प्रेक्षायें भी इसी बातका संकेत करती हैं।

अपने ग्रन्थों में उन्होंने इस बातका कोई उल्लेख नहीं किया कि वे कब जैन हुए और कैसे हुए, अपने किसी जैनगुरु और सम्प्रदाय आदिकी भी कोई चर्चा उन्होंने नहीं की, परन्तु खयाल यही होता है कि पहले वे भी अपने माता पिताके ही समान शैव होंगे। यह तो नहीं कहा जा सकता कि वे माता-पिताके जैन होनेके बाद जैन हुए या पहले। परन्तु इस बातमें सन्देहकी गुंजाइश नहीं है कि वे हड़ श्रद्धानी जैन थे।

उन्होंने जगह जगह अपनेको 'जिणपयभात्तं धम्मासित्तं वयसंजुत्तिं उत्तमसित्तं विय-लियसंकिं' अर्थात् जिनपदभक्त, व्रतसंयुक्त, विगलितशंक आदि विशेषण दिये हैं और 'मिग्गयपण्डितपंडितमरणें ' अर्थात् 'पंडित-पण्डितमरण पानेकी तथा बोधि-समाधिकी आकांक्षा प्रकट की हैं।

'सिद्धान्तशेरेंवर' नामक ज्योतिष ग्रंथके कर्त्ता श्रीपित मट्ट नागदेवके पुत्र और केशवभट्टके पौत्र थे। ज्योतिषरत्नमाला, दैवज्ञवल्लभ, जातकपद्धति, गणित-तिलक, बीजगणित, श्रीपित-निबंध, श्रीपितिसमुच्चय, श्रीकोटिदकरण, ध्रुवमानस-करण आदि ग्रंथोंके कर्त्ता भी श्रीपित हैं। वे बड़े भारी ज्योतिषी थे। हमारा अनुमान है कि पुष्पदन्तके पिता केशवभट्ट और श्रीपितिके पितामह केशवभट्ट एक

१ बिल्जोमूतदधीचिषु सर्वेषु स्वर्गतामुपगतेषु । सम्प्रत्यनन्यगतिकस्त्यागगुणो भरतमावसति ॥ आदि ।

२ यह ग्रन्थ कलकत्तायूनीवर्सिटीने अभी हाल ही प्रकाशित किया है।

३ गणिततिलक श्रीसिंइतिलकसूरिकृत टीकासहित गायकवाड ओरियण्टल सीरीजमें प्रकाशित हुआ है।

ही थे । क्यों कि एक तो दोनों ही काश्यप गोत्रीय हैं और दूसरे दोनोंके समयमें भी अधिक अन्तर नहीं है ।

केशवभट्टके एक पुत्र पुष्पदन्त होंगे और दूसरे नागदेव। पुष्पदंत निष्पुत्र-कलत्र थे, परन्तु नागदेवको श्रीपित जैसे महान् ज्योतिषी पुत्र हुए। यदि यह अनुमान ठीक हो, तो श्रीपितको पुष्पदन्तका भतीजा समझना चाहिए।

पुष्पदन्त मूलमें कहाँके रहनेवाले थ, उनकी रचनाओं में इस बातका कोई उल्लेख नहीं मिलता। परन्तु उनकी भाषा बतलाती है कि वे कर्नाटकके या उससे और दक्षिणके द्रविड़ प्रान्तों के तो नहीं थे। क्यों कि एक तो उनकी सारी रचना-ओं में कनड़ी और द्रविड़ भाषाओं के शब्दों का अभाव है, दूसरे अब तक अपभ्रंश भाषाका ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं मिला है जो कर्नाटक या उसके नीचे के किसी प्रदेशका बना हुआ हो। अपभ्रंश साहित्यकी रचना प्रायः गुजरात, मालवा, बरार और उत्तरभारतमें ही होती रही है। अतएव अधिक संभव यही है कि वे इसी ओरके हों।

श्रीपति ज्योतिषी रोहिणीखेडके रहनेवाले थे और रोहिणीखेड बरारके बुलढाना जिलेका रोहनखेड़ नामका गाँव जान पड़ता है। यदि श्रीपति सचमुच ही पुष्प-

४ बुलढाना जिलेके गजैटियरसे पता चला है कि इस रोहनखेडमें ईसाकी १५-१६ वीं शताब्दिमें खानदेशके स्वेदारों और बहमनी खान्दानके नवाबोंके बीच अनेक लड़ाइयाँ हुई है।

१ भट्टकेशवपुत्रस्य नागदेवस्य नन्दनः, श्रीपती रोहिणीखं(खें)डे ज्योतिःशास्त्रमिदं व्यथात् ।
——ध्रवमानसकरण ।

२ ज्योतिषरत्नमालाकी महादेवप्रणीत टीकामें श्रीपतिका काश्यप गोत्र बतलाया है— "काश्यपवंशपुण्डरीकखण्डमार्तण्डः केशवस्य पौत्रः नागदेवस्य सूनुः श्रीपतिः संहितार्थमाभ-धातुरिच्छुराह—।"

३ महामहोपाध्याय पं० सुधानर दिवेदीने अपनी 'गणिततरांगिणी'में श्रीपतिना समय श० सं० ९२१ बतलाया है और स्वयं श्रीपतिने अपने 'धीकोटिदकरण 'में अईगणसाधनके लिए श० सं० ९६१ का उपयोग किया है जिससे अनुमान होता है कि वे उक्त समय तक जीवित थे। ध्रुवमानसकरणके सम्पादकने श्रीपतिका समय श० सं० ९५० के आसपास बतलाया है। पुष्पदन्त श० सं० ८९४ की मान्यखेटकी लूट तक बल्कि उसके भी बाद तक जीवित थे। अतएव दोनोंके बीच जो अन्तर है, वह इतना अधिक नहीं है कि चचा और भतीजेके बीच संभव न हो। श्रीपतिने उम्र भी शायद अधिक पाई हो।

दन्तके भतीजे हैं। तो पुष्पदन्तको भी बरारका ही रहनेवाला मानना चाहिए।

बरारकी भाषा मराठी है। अभी ग०वा० तगारे एम० ए०, बी० टी० नामक विद्वानने पुण्यदन्तको प्राचीन मराठीका महाकवि बतलाया है और उनकी रचनाओं में से बहुतसे ऐसे शब्द चुनकर बतलाये हैं, जो प्राचीन मराठीं मिलते जुलते हैं। वैयाकरण मार्कण्डेयने अपने 'प्राकृत-सर्वस्व 'में अपभ्रंश भाषाके नागर, उपनागर और ब्राचट ये तीन भेद किये हैं। इनमें से ब्राचटको लाट (गुजरात) और विदर्भ (बरार) की भाषा बतलाया है। सो पुष्पदन्तकी अपभ्रंश ब्राचट होनी चाहिए।

श्रीपतिने अपनी 'ज्योतिपरत्नमाला 'पर स्वयं एक मराठी टीका लिखी थी, जो सुप्रसिद्ध इतिहासकार राजबाड़ेको मिली थी और उन्होंने उसे सन् १९१४में प्रकाशित भी करा दिया था। मुझे उसकी प्रति अभी तक नहीं मिल सकी। उसके प्रारम्भका अंश इस प्रकार है—''ते या ईश्वररूपा कालातें मि। ग्रंथुकर्त्ता श्रीपति नमस्कारी। मी श्रीपति रत्नाचि माला रिचतो।'' इसकी भाषा गीताकी प्रसिद्ध टीका ज्ञानेश्वरीसे मिलती जुलती है। इससे भी अनुमान होता है कि श्रीपति बरारके ही होंगे और इस लिए पुष्पदन्तका भी वहींका होना सम्भव है।

सबसे पहले पुष्पदन्तकां हम मेलाड़ि या मेलपाटीके एक उद्यानमें पाते हैं और फिर उसके बाद मान्यखेटमें । मेलाड़ि उत्तर अर्काट जिलेमें है जहाँ कुछ कालतक राष्ट्रकूट महाराजा कृष्ण तृतीयका सेनासन्निवेश रहा था और वहीं उनका भरत मंत्रीसे साक्षात् होता है। निजाम-राज्यका वर्तमान मलखेड़ ही मान्यखेट है।

यद्यपि इस समय मलखेड़ महाराष्ट्रकी सीमाके अन्तर्गत नहीं माना जाता, परन्तु बहुतसे विद्वानोंका मत है राष्ट्रकूटोंके समयमें वह महाराष्ट्रमें ही गिना जाता थी। और इसलिए तब वहाँ तक वैदर्भी अपभ्रंशकी पहुँच अवश्य रही होगी।

१ देखो सद्यादि (मासिकपत्र ) का अप्रैल १९४१ का अंक, पृ० २५३-५६।

२ कुछ थोड़ेसे शब्द देखिए—उक्कुरड=उकिरडा (वूरा), गंजोछिय=गाँजलेले (दुर्खी), चिक्खिछ=चिखल (कीचड़), तुप्प=तूप (धी), पंगुरण=पांधरूण (आढ़ना), फेड =फेडणे (लौटाना), बोकड=बोकड़ (बकरा), आदि।

राष्ट्रकूटोंकी राजधानी पहले नासिकके पास मयूरखंडीमें थी, जो महाराष्ट्रमें ही है। अतएव राष्ट्रकूट इसी तरफके थे। मान्यखेटको उन्होंने अपनी राजधानी सुदूर दक्षिणके अन्तरीपपर शासन करनेकी सुविधाके लिए बनाया था। क्योंकि मान्यखेटमें केन्द्र रख कर ही चोल, चर, पाण्ड्य देशोंपर ठीक तरहसे शासन किया जा सकता था।

भरतको कविने कई जगह भरत भट्ट लिखा है। नाइब्लइ और सीलइय भी भट्ट विशेषणके साथ उल्लिखित हुए हैं। इससे अनुमान होता है कि पुष्प-दंतको इन भट्टोंके मान्यखेटमें रइनेका पता होगा और उसी सूत्रसे वे घूमते घामते उस तरफ पहुँचे हैंगि। बहुत संभव है कि ये लोग भी पुष्पदन्तके ही प्रान्तके हों और महान् राष्ट्रकूटोंकी सम्पन्न राजधानीमें अपना भाग्य आजमानेके लिए आकर बस गये हों और कालान्तरमें राजमान्य हो गये हों। उस समय बरार भी राष्ट्रकूटोंके अधिकारमें था, अतएव वहाँके लोगोंका आवागमन मान्य-खेट तक होना स्वाभाविक है। कमसे कम विद्योपजीवी लोगोंके लिए तो प्रान्दरपुरी मान्यखेटका आकर्षण बहुत ज्यादा रहा होगा।

भरत मंत्रीको कविने 'प्राकृतकविकाव्यरसावलुब्ध 'कहा है और प्राकृतसे यहाँ उनका मतलब अपभ्रंशसे ही जान पड़ता है। इस भाषाको वे अच्छी तरह जानते होंगे और उसका आनंद ले सकते होंगे, तभी न उन्होंने कविको इतना उत्साहित और सम्मानित किया होगा ?

## व्यक्तित्व और स्वभाव

पुष्पदन्तका एक नाम ' खंडै 'था। शायद यह उनका घरू और बोलचालका नाम होगा। महाराष्ट्रमें खंडूजी, खंडोबा नाम अब भी कसरतसे रक्खा

१ (क) जो विहिणा णिम्मउ कव्विपेंडु, तं णिसुणे वि सो संचलिउ खंडु।
— म० पु० सन्धि १ क० ६

<sup>(</sup>ख) मुग्धे श्रीमदनिन्दाखण्डसुकवेर्बन्धुर्गुणैरुन्नतः । — म० पु० सन्धि ३

<sup>(</sup>ग) वाञ्छन्नित्यमहं कुत्र्हलवती खण्डस्य कीर्तिः कृतेः ।

<sup>---</sup>म० पु० स० ३९

जाता है । अभिमानमेर्द, अभिमान-चिह्नें, काव्यरत्नोंकर, कविकुलितेर्लंक, सरस्वतीनिलिय, कव्विपिक्तं (काव्यिपशाच या काव्यराक्षस) ये उनकी पदिवयाँ थीं । यह पिछली पदवी बड़ी अद्भुत-सी है; परन्तु इसका उन्होंने स्वयं ही प्रयोग किया है। शायद अपनी महती किवत्वशक्तिके कारण ही यह पद उन्होंने पसन्द किया हो। 'अभिमानमेर पद उनके स्वभावको भी व्यक्त करता है। वे बड़े ही स्वाभिमानी थे। महापुराणकी उत्थानिकासे मालूम होता है कि जब वे खलजनों-

१ (क) तं सुणेवि भणइ अहिमाणमेरु । — म० पु० १-३-१२ (ख) कं यास्यस्यभिमानरत्निलयं श्रीपुष्पदन्तं विना । — म० पु० सं० ४५

(ग) णण्णहा मंदिरि णिवसंतु संतु, अहिमाणमेरु गुणगणमहंतु ।

---ना० कु० १-२-२

२ वयसंजुत्तिं उत्तमसत्तिं वियल्यिसंकिं अहिमाणंकिं ।—य० च० ४-३१-३ ३ भो भो केसवतणुरुह णवसर्रुहमुह कव्वरयणरयणायर। म० पु० १-४-१० ४-५ (क) तं णिसुणे वि भरहें वृत्तु ताव, भो कह्कुलतिलय विमुक्कगाव। —म० पु० १-८-१

- (ख) अग्गइ कइराउ पुष्फयंतु सरसइणिलउ । देवियहि सरूउ वण्णइ कइयणकुलतिलउ ।—य० च० १-८-१५ ६ (क) जिणचरणकमलभत्तिल्लएण, ता जंपिउ कव्वपिसल्लएण।

  - (ख) बोल्लाविउ कइकव्विपसल्लउ, कि तुहुं सच्चउ वप्प गहिल्लउ। ——म० पु० ३८-३-५
  - (ग) णण्णस्स पत्थणाए कव्विपसछएण पहिसयमुहेण ।—ना० अन्तिम पद्य
  - अवहेरियखलयणु गुणमहंतु, दियहेहिं पराइउ पुष्पयंतु । अवहेरियखलयणु गुणमहंतु, दियहेहिं पराइउ पुष्पयंतु । णंदणविण किर वीसमइ जाम, तिहं विण्णि पुरिस संपत्त ताम । पणविष्पणु तेहिं पनुत्तु एव, भो खंड गलियपावावलेव । परिभिमरभमररवगुमगुमंति, किं किर णिवसिंह णिजणवणंति । करिसरबिंहिरियदिच्चकवालि, पइसरिंह ण किं पुरविर विसालि । तं सणिवि भणइ अहिमाणमेरु, वर खजइ गिरिकंदरि कसेरु ।

द्वारी अवहेलित और दुर्दिनोंसे पराजित होकर घूमते घामते मेलपाटीके बाहर एक बगीचेमें विश्राम कर रहे थे, तब 'अम्मइय ' और 'इन्द्र ' नामक दो पुरुषोंने आकर उनसे कहा, ''आप इस निर्जन वनमें क्यों पड़े हुए हैं, पासके नगरमें क्यों नहीं चलते ? '' इसके उत्तरमें उन्होंने कहा, ''गिरिकन्दराओंमें घास खाकर रह-जाना अच्छा परन्तु दुर्जनींकी टेढ़ी भौंहें देखना अच्छा नहीं। माताकी कूँखसे जन्मते ही मर जाना अच्छा परन्तु किसी राजाके भूकुंचित नेत्र देखना और उसके कुवचन सुनना अच्छा नहीं। क्योंिक राजलक्ष्मी दुरते हुए चँवरोंकी हवासे सारे गुणोंको उड़ा देती है, अभिषेकके जलसे सुजनताको घो डालती है, विवेकहीन बना देती है, दर्पसे फूली रहती है, मोहसे अधी रहती है, मारणशीला होती है, सप्तांग राज्यके बोझेसे लदी रहती है, पिता-पुत्र दोनोंमें रमण करती है, विषकी सहोदरा और जड-रक्त है। लोग इस समय ऐसे नीरस, और निर्विशेष (गुणाव-गुणविचाररहित ) हो गये हैं कि बृहस्पतिके समान गुणियोंका भी द्वेष करते हैं। इस लिए मैंने इस वनकी रारण ली है और यहींपर अभिमानके साथ मर जाना ठीक समझा है। " पाठक देखेंगे कि इन पंक्तियों में कितना स्वाभिमान और राजाओं तथा दूसरे हृदयहीन लोगोंके प्रति कितने ज्वालामय उद्गार भरे हैं!

ऐसा मालूम होता है कि किसी राजाके द्वारा अवहेलित या उपेक्षित होकर ही वे घरसे चल दिये थे और भ्रमण करते हुए और बड़ा लम्बा दुर्गम रास्ता तय करके

णउ दुज्जनभउँहावंकियाइं, दीसंतु कलुसभावंकियाइं । वर णरवरु धवलिन्छहे होहु म कुन्छिहे मरउ सोणिमुहणिग्गमे । खलकुन्छियपहुवयणइं भिउडियणयणइं म णिहालउ स्रुग्गमे ॥ चमराणिलउड्डावियगुणाइ, अहिसेयधोयसुयणत्तणाइ । अविवेयइ दण्पत्तालियाइ, मोहंधइ मारणसीलियाइ । सत्तंगरज्जभरभारियाइ, पिउपुत्तरमणरसयारियाइ । विससहजम्मइ जडरत्तियाइ, किं लिन्छइ विउसविरित्तयाइ । संपद्द जणु नीरसु णिन्विसेसु, गुणवंतउ जिहें सुरगुरुवि देसु । तिहें अम्हह लइ काणणु जि सरणु, अहिमाणें सहुं विर होउ मरणु । मेलपाटी पहुँचे थे । उनका स्वभाव स्वाभिमानी और कुछ उग्र तो था ही, अतएव कोई आश्चर्य नहीं जो राजाकी जरा-सी भी टेढ़ी मोंहको वे न सह सके हों और इसीलिए नगरमें चलनेके आग्रह करनेपर उन दो पुरुषोंके सामने ही राजाओंपर बरस पड़े हों। अपने उग्र स्वभावके कारण ही वे इतने चिढ़ गये और उन्हें इतनी वितृष्णा हो गई कि सर्वत्र दुर्जन ही दुर्जन दिखाई देने लगे, और सारा संसार निष्फल, नीरस, शुष्क प्रतीत होने लगीं।

जान पड़ता है महामात्य भरत मनुष्य-स्वभावके बड़े पारखी थे। उन्होंने कवि-वरकी प्रकृतिको समझ लिया और अपने सद्व्यवहार, समादर और विनयशील-तासे सन्तुष्ट करके उनसे वह महान् कार्य करा लिया जो दूसरा शायद ही करा सकता।

राजाके द्वारा अवहेलित और उपेक्षित होनेके कारण दूसरे लोगोंने भी शायद उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा, इसलिए राजाओंके साथ साथ औरोंसे भी वे प्रसन्न नहीं दिखलाई देते, उनको भी बुरा भला कहते हैं; परन्तु भरत और नन्नकी लगातार प्रशंसा करते हुए भी वे नहीं थकते।

उत्तरपुराणके अन्तमें उन्होंने अपना परिचय इस रूपमें दिया है, '' सिद्धि-विलासिनीके मनोहर दूत, मुग्धा देवीके शरीरसे संभूत, निर्धनों और धनियोंको एक दृष्टिसे देखनेवाले, सारे जीवोंके अकारण मित्र, शब्दसलिलसे बढ़ा हुआ है काव्य-स्नात जिनका, केशवके पुत्र, काश्यपगोत्री, सरस्वतीविलासी, सूने पड़े हुए घरों और देवकुलिकाओंमें रहनेवाले, कलिके प्रवल पाप-पटलेंसे रिहत, बेघरबार, पुत्रकलत्रहीन, निदयों वािपकाओं और सरोवरोंमें स्नान करनेवाले, पुराने वस्त्र और बल्कल पिहननेवाले, धूलधूसरित अंग, दुर्जनोंके संगसे दूर रहनेवाले, जमीनपर सोनेवाले और अपने ही हाथोंको ओढ़नेवाले, पंडित-पंडित-मरणकी प्रतिक्षा करनेवाले, मान्यखेट नगरमें रहनेवाले, मनमें अरहंतदेवका ध्यान करनेवाले, भरतमंत्रीद्वारा सम्मानित, अपने काव्यप्रबंधसे लोगोंको पुलिकत करनेवाले और पापरूप कीचड़को जिन्होंने धो डाला है, ऐसे अभिमानमेर पुष्पदन्तने, यह काव्य जिन-पदकमलोंमें हाथ जोड़े हुए भक्तिपूर्वक क्रोधनसंव-

१ देखो पिछले उद्धरण।

२ जो जो दीसइ सो सो दुज्जणु, णिप्फलु णीरसु जं सुक्कउवणु ।

सत्तकी असाइ सुदी दसवींको बनाया ।

इस परिचयसे कविकी प्रकृति और उनकी निस्संगताका हमारे सामने एक चित्र-सा खिंच जाता है। एक बड़े भारी साम्राज्यके महामंत्रीद्वारा अतिशय सम्मानित होते हुए भी वे सर्वथा अकिंचन और निर्लिप्त ही रहे जान पड़ते हैं। नाममात्रके गृहस्थ होकर एक तरहसे वे मुनि ही थे।

एक जगह वे भरत महामात्यसे कहते हैं कि '' मैं धनको तिनकेके समान गिनता हूँ। उसे मैं नहीं लेता। मैं तो केवल अकारण प्रेमका भूखा हूँ और इसीसे तुम्हारे महलमें हूँ । मेरी कविता तो जिन-चरणोंकी भक्तिसे ही स्फरायमान होती है, जीविका-निर्वाहके खयालसे नहीं ।"

इस तरहकी निष्पृहतामें ही स्वाभिमान टिक सकता है और ऐसे ही पुरुषको 'अभिमानमेरु 'पद शोभा देता है। कविने एक दो जगह अपने रूपका भी वर्णन कर दिया है, जिससे माळ्म होता है कि उनका शरीर बहुत ही दुबला

१ सिद्धिवलासिणिमणहरदृष्टं, मुद्धाप्वीतणुसंभूएं।
णिद्धणसंधणलीयसमिन्नत्तें, सव्वजीविणिक्कारणमित्तें।। २१
सहसिललपरिविद्धयसोत्तें, केसवपुत्तें कासवगोत्तें।
विमलसरासङ्जिणयिवलासें, सुण्णभवणदेव उलिणवासें।। २२
किलमलपवलपडलपरिन्ततें, णिग्धरेण णिप्पुत्तकलतें।
णाइ-वावी-तलाय-सरह्णाणें, जर-चीवर-वक्कल-परिहाणें।। २३
धीरें धूली-धूसिरयंगें, दूरुयरुज्झिय-दुज्जणसंगें।
महिसयणयलें करपंगुरणें, मिग्गियपंडियपंडियमरणें।। २४
मण्णखेडपुरवरे णिवसंतें, मणे अरहंतु देउ झायंतें।
भरहमण्णाणिजें णयणिलपं, कव्वपबंधजणियजणपुलपं।। २५
पुष्पयंतकङ्णा धुयपंकें, जइ अहिमाणमेरुणामकें।
कयउ कव्व भित्तप परमत्थें, जिणपयपंकयमउलियहत्थें॥ २६
कोहणसंवन्छरे आसादप, दहमप दियहे चंदरुइरूदप।

२ धणु तणुसमु मज्झु ण तं गहणु, णेहु णिकारिमु इच्छिमि । देवीसुअ सुदणिहि तेण हउं, णिलए तुहारए अच्छिमि ॥—२० उत्तर पु० ३ मज्झु कइत्तणु जिणपयभत्तिहें, पसरइ णउ णियजीवियवित्तिहें।—उ० पु०

पतला और साँवला था। वे बिल्कुल कुरूप थे परन्तु सदा हँसते रहते थे । जब बोलते थे तो उनकी सफेद दन्तपंक्तिसे दिशाएँ धवल हो जाती थीं । यह उनकी स्पष्टवादिता और निरहंकारताका ही निदर्शन है, जो उन्होंने अपनेको शुद्ध कुरूप कहनेमें भी संकोच न किया।

पुष्पदन्तमें स्वाभिमान और विनयशीलताका एक विचित्र सम्मेलन दीख पड़ता है। एक ओर तो वे अपनेको ऐसा महान् कवि बतलाते हैं जिसकी बड़े बड़े विशाल ग्रंथोंके ज्ञाता और मुद्दतसे किवता करनेवाले भी बराबरी नहीं कर सकते और सरस्वतीसे कहते हैं कि हे देवी, अभिमानरत्निलय पुष्पदन्तके बिना तुम कहाँ जाओगी—तुम्हारी क्या दशा होगी ? और दूसरी ओर कहते हैं कि मैं दर्शन, व्याकरण, सिद्धान्त, काव्य, अलंकार कुछ भी नहीं जानता, गर्भमूर्ष हूँ । न मुझमें बुद्धि है, न श्रुतसंग है, न किसीका बल है ।

भावुक तो सभी किव होते हैं परन्तु पुष्पदन्तमें यह भावुकता और भी बड़ी चढ़ी थी। इस भावुकताके कारण वे स्वप्न भी देखा करते थे। आदिपुराणके समाप्त हो जाने पर किसी कारण उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वे

१ कसणसरीरें सुद्धकुरूवें मुद्धाएविगब्भसंभूवें। ११---उ० पु०

२ णण्णस्स पत्थणाए कव्विपसिलेन पहासियमुहेण, णायकुमारचरित्तं रइयं सिरिपुष्फयंतेण ॥—णायकुमार च० पहसियतुडिं कइणा खंडें । —यशोधर चरित

३ सियदंतपंतिधवलीकयासु ता जंपइ वरवायाविलासु ।

४ आजन्मं (?) कवितारसैकिषणा सौभाग्यभाजो गिरां, हश्यन्ते कवयो विशालसकलप्रन्थानुगा बोधतः । किन्तु प्रौढनिरूढगूढमितना श्रीपुष्पदंतेन भोः, साम्यं विभ्रति (?) नैव जातु कविता शीघ्रं त्वतः प्राकृतेः ॥—६६ वीं संिध

५ लोके दुर्जनसंकुले हतकुले तृष्णावसे नीरसे, सालंकारवचोविचारचतुरे लालित्यलीलाघरे। भद्रे देवि सरस्वित प्रियतमे काले कली साम्प्रतं, कं यास्यस्यभिमानरत्नानिलयं श्रीपुष्पदन्तं विना॥ —८० वीं संधि ६ णहु महु बुद्धिपरिग्गहु णहु सुयसंगहु णउ कासुवि केरउ बलु।—उ० पु०

ानिर्विणासे हो रहे थे कि एक दिन उन्हें स्वप्नमें सरस्वती देवीने दर्शन दिया और कहा कि जन्ममरण-रोगके नाश करनेवाले अरहंत भगवानको, जो पुण्य-तृक्षको सिंचनेके लिए मेघतुल्य हैं, नमस्कार करो। यह सुनते ही कविराज जाग उठे और यहाँ वहाँ देखते हैं तो कहीं कोई नहीं है, वे अपने घरमें ही हैं। उन्हें बड़ां विस्मय हुआ। इसके बाद भरतमंत्रीने आकर उन्हें समझाया और तब वे उत्तरेंपुराणकी रचनामें प्रवृत्त हुए।

किवके ग्रंथोंसे माल्म होता है कि वे महान् विद्वान् थे। उनका तमाम दर्शन-शास्त्रोंपर तो अधिकार था ही, जैनसिद्धान्तकी जानकारी भी उनकी असाधारण थी। उस समयके ग्रन्थकर्ता चाहे वे किसी भी भापाके हों, संस्कृतज्ञ तो होते ही थे। यद्यपि अभी तक पुष्पदन्तका कोई स्वतंत्र संस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है, फिर भी वे संस्कृतमें अच्छी रचना कर सकते थे। इसके प्रमाणस्वरूप उनके वे संस्कृत पद्य पेश किये जा सकते हैं जो उन्होंने महापुराण और यशोधरचिरतमें भरत और नन्नकी प्रशंसामें लिखे हैं। व्याकरणकी दृष्टिसे यद्यपि उनमें कहीं कहीं कुछ स्वलनायें पाई जाती हैं, परन्तु वे कियोंकी निरंकुशताकी ही द्योतक हैं, अज्ञानताकी नहीं।

#### कविकी ग्रन्थ-रचना

महाकवि पुष्पदन्तके अब तक तीन ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं और सौभाग्यकी बात है कि वे तीनों ही आधुनिक पद्धतिसे सुसम्पादित होकर प्रकाशित हो चुके हैं।

१ तिसिट्टिमहापुरिसगुणालंकार ( त्रिषष्टिमहापुरुषगुणालंकार ) या महापुराण । यह आदिपुराण और उत्तरपुराण इन दो खडोंमें विभक्त हैं । ये दोनों अलग अलग भी मिलते हैं । इनमें त्रेसठ शलाका पुरुषोंके चरित हैं ।

१ मणि जाएण किं पि अमणोजें, कइवयदियहें केण वि कजें। णिव्विण्ण अधि अमणोजें, कइवयदियहें केण वि कजें। णिव्विण्ण अधि आम महाकइ, ता सिवणंतिर पत्त सरासइ। भणइ भडारी सुहयस्ओहं, पणमइ अस्हं सुहयस्मेहं। इय णिसुणेवि विउद्ध अक्वस्, सयलकलायस् णं छणससहस्। दिस अणिहाल इ किं पि ण पेच्छइ, जा विम्हियमइ णियघरि अच्छइ।

पहलेमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवका और दूसरेमें शेष तेईस तीर्थंकरोंका और उनके समयके अन्य महापुरुषोंका । उत्तरपुराणमें पद्मपुराण ( रामायण ) और हरिवंश-पुराण ( महाभारत ) भी शामिल हैं और ये भी कहीं कहीं पृथक् रूपमें मिलते हैं।

अपभ्रंश ग्रंथोंमें सर्गकी जगह सन्धियाँ होती हैं। आदिपुराणमें ८० और उत्तरपुराणमें ४२ सन्धियाँ हैं। दोनोंका श्लोकपरिमाण लगभग बीस हजार है। इसकी रचनामें कविको लगभग छह वर्ष लगे थे।

यह एक महान् ग्रन्थ है और जैसा कि कविने स्वयं कहा है, इसमें सब कुछ है और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है? ।

महामात्य भरतकी प्रेरणा और प्रार्थनासे यह बनाया गया, इसलिए किन इसकी प्रत्येक सन्धिक अंतमें इसे 'महाभव्वभरताणुमिणणए ' (महाभव्यभरतानुमानिते ) विशेषण दिया है और इसकी अधिकांश सन्धियों में प्रारम्भमें भरतका विविध-गुणकीर्तन किया है ।

जैनपुस्तकभण्डारोंमें इस ग्रन्थकी अनेकानेक प्रतियाँ मिलती हैं। इसपर अनेक टिप्पण-ग्रन्थ भी लिखे गये हैं, जिनमेंसे आचार्य प्रभाचंद्र और श्रीचंद्र मुनिके दो टिप्पण उपलब्ध भी हैं। श्रीचंद्रने अपने टिप्पणमें लिखा है—' मूलटिप्पणिकां चालोक्यकृतिमदं समुच्चयटिप्पणं।' इससे माल्म होता है कि इस ग्रन्थपर स्वयं ग्रन्थकर्ताकी लिखी हुई मूल टिप्पणिका भी थी, जिसका उपयोग श्रीचन्द्रने किया हैं। जान पड़ता है कि यह ग्रन्थ बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध रहा है।

१ केवल हरिवंशपुराणको जर्मनीके एक विद्वान् 'आल्स डर्फ 'ने जर्मनभाषामें सम्पादित करके प्रकाशित किया है।

२-अत्र प्राकृतलक्षणानि सकला नीतिः स्थितिच्छन्दसा-मर्थालंकृतयो रसाश्च विविधास्तत्त्वार्थनिर्णीतयः । किञ्चान्यद्यदिहास्ति जैनचरिते नान्यत्र तद्विद्यते । द्वावेतौ भरतेशपुष्पदशनौ सिद्धं ययोरीदृशम् ।

३ ये गुणकीर्तनके सम्पूर्ण पद्य महापुराणके प्रथम खंडकी प्रस्तावनामें और जैनसाहित्य-संशोधक खंड २ अंक १ के भेरे लेखमें प्रकाशित हो चुके हैं।

४ प्रभाचन्द्रकृत टिप्पण परमार राजा जयसिंहदेवके राज्यकालमें और श्रीचन्द्रका भोजदेवके राज्यकालमें लिखा गया है। देखो, आगेके पृष्ठोंमें 'श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र ' शीर्षक लेख। महापुराणकी प्रथम सन्धिके छठे कड़वकमें जो 'वीरमइरवणरिंदु ' शब्द आया है, उसपर प्रभाचंद्रकृत टिप्पण है—''वीरमैरवः अन्यः कश्चिद्दुष्टः महाराजो वर्तते, कथा-मकरन्दनायको वा कश्चिद्राजास्ति । '' इससे अनुमान होता है कि 'कथा मकरन्द' नामका भी कोई ग्रन्थ पुष्पदंतने बनाया होगा जिसमें इस राजाको अपनी श्रीविशेषसे सुरेन्द्रको जीतनेवाला और पर्वतके समान धीर बतलाया है। भरत-मंत्रीने इसीको लक्ष्य करके कहा था कि तुमने इस राजाकी प्रशंसा करके जो मिथ्यात्वभाव उत्पन्न किया है, उसका प्रायश्चित्त करनेके लिए महापुराणकी रचना करो । यह बहुत करके अपभ्रंश भाषाका ही काव्य-ग्रंथ होगा और महापुराणसे पहलेका होगा।

२ णायकुमारचरिउ ( नागकुमारचिरत )। यह एक खंडकाव्य है। इसमें ९ सन्धियाँ है और यह णण्णणामंकिय ( नन्ननामांकित ) है। इसमें पंचमीके उपवासका फल बतलानेवाला नागकुमारका चिरत है। इसकी रचना बहुत ही सुन्दर और प्रौढ़ है।

यह मान्यखेटमें नन्नके मन्दिर ( महल ) में रहते हुए बनाया गया है। प्रारंभमें कहा गया है कि महोदाधिके गुणवर्म और शोभन नामक दो शिष्योंने प्रार्थना की कि आप पंचमी-फलकी रचना की जिए, महामात्य नन्नने भी उसे सुननेकी इच्छा प्रकट की और फिर नाइल और शीलभट्टने भी आग्रह किया।

३ जसहरचरिउ (यशोधरचरित)। यह भी एक सुन्दर खंडकाव्य है और इसमें 'यशोधर' नामक पुराण-पुरुषका चरित वर्णित है। इसमें चार सन्धियाँ हैं। यह कथानक जैनसम्प्रदायमें इतना प्रिय रहा है कि सोमदेव, वादिराज, वासवसन, सोमकीर्ति, हरिभद्र, क्षमाकल्याण आदि अनेक दिगम्बर-खेताम्बर छेखकोंने इसे अपने अपने ढंगसे प्राकृत और संस्कृतमें छिखा है।

यह ग्रन्थ भी भरतके पुत्र और वल्लभनरेन्द्रके ग्रहमंत्रीके लिए उन्हींके महलमें रहते हुए लिखा गया थां, इसलिए कविने इसके लिए प्रत्येक सन्धिके अन्तमें 'णण्णकण्णाभरण (नन्नके कानोंका गहना) विशेषण दिया है। इसकी

कोंडिण्णगोत्तणहदिणयरासु, वल्लहणरिंदघरमहयरासु ।
 णण्णहो मंदिरि णिघसंतु संतु, अहिमाणमेरु कइ पुष्फयतु ।

<sup>—</sup>नागकुमारचरित १-२-२

दूसरी, तीसरी और चौथी सन्धिक प्रारम्भमें नन्नके गुणकीर्तन करनेवाले तीन संस्कृत पद्य हैं। इस ग्रंथकी कुछ प्रतियों में गन्धर्व किवके बनाये हुए कुछ क्षेपक भी शामिल हो गये हैं जिनकी चर्चा आगे की गई है। इसकी कई सिटिप्पण प्रतियाँ भी मिलती हैं। बम्बईके ऐलक पन्नालाल सरस्वती-भवनमें (८०४ क) एक प्रति ऐसी है जिसमें ग्रन्थकी प्रत्येक पंक्तिकी संस्कृतच्छाया दी हुई है जो बहुत ही उपयोगी है।

उपलब्ध ग्रंथों में महापुराण उनकी पहली रचना है और यशोधरचिरत सबसे पिछली रचना। इसकी अन्तिम प्रशस्ति उस समय लिखी गई है जब युद्ध और लूटके कारण मान्यखेटकी दुर्दशा हो गई थी, वहाँ दुष्काल पड़ा हुआ था, लोग भूखों मर रहे थे, जगह जगह नर-कंकाल पड़े हुए थे। नागकुमारचिरत इससे पहले बन चुका होगा। क्योंकि उसमें स्पष्ट रूपसे मान्यखेटकी ' श्रीकृष्णराजकी तलवारसे दुर्गम वतलाया है। अर्थात् उस समय कृष्ण तृतीय जीवित थे। परन्तु यशोधरचिरतमें नन्नको केवल 'वल्लभनरेन्द्रगृहमहत्तर ' विशेषण दिया है और वल्लभनरेन्द्र राष्ट्रकृटोंकी सामान्य पदवी थी। वह खोट्टिगदेवके लिए भी प्रयुक्त हो सकती है और उनके उत्तराधिकारी कर्कके लिए भी। महापुराण श०सं० ८८७ में पूर्ण हुआ था और मान्यखेटकी लूट ८९४ के लगभग हुई। इस लिए इन सात बरसोंके बीच कविके द्वारा इन दो छोटे छोटे उपलब्ध ग्रंथोंके सिवाय और भी ग्रंथोंके रचे जानेकी सम्भावना है।

कोश-ग्रन्थ । आचार्य हेमचन्द्रने अपनी 'देसीनाममाला 'की स्वोपज्ञ वृत्तिमें किसी 'अभिमानचिह्न' नामक ग्रन्थकर्ताके सूत्र और स्विवृत्तिक पद्य उद्धृत किये हैं'। क्या आश्चर्य है जो अभिमानमेर और अभिमानचिह्न एक ही हों। यद्यपि पुष्पदन्तने प्रायः सर्वत्र ही अपने 'अभिमानमेर' उपनामका ही उपयोग किया है, फिर भी यशोधरचरितके अन्तमें एक जगह आहेमाणंकि ( अभिमानांक ) या अभिमानचिह्न भी लिखा है । इससे बहुत सम्भव है कि उनका कोई देसी शब्दोंका कोश ग्रन्थ भी स्वोपज्ञटीकासहित हो जो आचार्य हेमचन्द्रके समक्ष था।

२ देखो कारंजा-सीरीजका यशोधरचरित ए०,२४,४७, और ७५।

१ देखो, देसीनाममाला १-१४४, ६-९३, ७-१, ८-१२,१७।

२ देखो यशोधरचरित, पृ० १००, पंनित ३।

### कविके आश्रयदाता

महाभात्य भरत । पुष्पदन्त ने दो आश्रयदाताओं का उल्लेख किया है, एक भरतका और दूसरे नन्नका । ये दोनों पिता-पुत्र थे और महाराजाधिराज कृष्णराज (तृतीय) के महामात्य । कृष्ण राष्ट्रकृट वशका अपने समयका सबसे पराक्रमी, दिग्विजयी और अन्तिम सम्राट् था । इससे उसके महामात्यों की योग्यता और प्रतिष्ठाकी कल्पना सहज ही की जा सकर्ता है। नन्न शायद अपने पिताकी मृत्युके बाद महामात्य हुए होंगे । यद्याप उस कालमें योग्यतापर कम ध्यान नहीं दिया जाता था, फिर भी बड़े बड़े राजपद प्रायः वंशानुगत होते थे।

भरतके पितामहका नाम अण्णय्या, पिताका एयण और माताका श्रीदेवी था। वे कोण्डिन्य गोत्रके ब्राह्मण थे। कहीं कहीं इन्हें भरत भट्ट भी लिखा है। भरतकी पत्नीका नाम कुन्दव्वा था जिसके गर्भसे नन्न उत्पन्न हुए थे।

भरत महामात्य-वंशमें ही उत्पन्न हुए थे परन्तु सन्तानक्रमसे चली आई हुई यह लक्ष्मी (महामात्यपद) कुछ समयसे उनके कुलसे चली गई थी जिसे उन्होंने बड़ी भारी आपत्तिके दिनोंमें अपनी तेजस्विता और प्रभुकी सेवासे फिर प्राप्त कर लिया थीं।

भरत जैनधर्मके अनुयायी थे। उन्हें अनवरत-रचित-जिननाथ-भाक्ते और जिन-वर-समय-प्रासादस्तम्भ अर्थात् निरन्तर जिनभगवानकी भाक्ति करनेवाले और जैन-शासनरूप महलके स्तम्भ लिखा है।

कृष्ण तृतीयके ही समयमें और उन्हींके सामन्त अरिकेसरीकी छत्रछायामें बने हुए नीतिवाक्यामृतमें अमात्यके अधिकार बतलाय गये हैं — आय, ब्यय, स्वामिरक्षा और अवतंत्रकी पृष्टि। " आयो ब्ययः स्वामिरक्षा तंत्रपोषणं चामात्यानामधिकारः।" उस समय साधारणतः रेवेन्यू-मिनिस्टरको अमात्य कहते थे। परन्तु भरत महामात्य थे। इससे मालूम होता है कि वे रेवेन्यूमिनिस्टरीके सिवाय राज्यके अन्य विभागोंका भी काम करते थे। राष्ट्रक्ट-कालमें मन्त्रीके लिए शास्त्रक्तके सिवाय शस्त्रज्ञ भी होना आवश्यक था, अर्थात् जरूरत होनेपर उसे युद्धक्षेत्रमें भी जाना पड़ता था।

१ महमत्तवंसथयवडु गहीरु ( महामात्यवंशध्वजपटगमीर ) ।

२ तीव्रापिद्दवसेषु बन्धुरिहतेनैकेन तेजिस्वना, सन्तानक्रमतो गताऽपि हि रमाऽकृष्टा प्रभोः सेवया । यस्याचारपदं वदन्ति कवयः सौजन्यसत्यास्पदं, सोऽयं श्रीभरतो जयत्यनुपमः काले कलौ साम्प्रतम्॥—म०पु०१५ वीं सन्धि

एक जगह पुष्पदन्तने लिखा भी है कि वे वल्लभराजके कटकके नायक अर्थात् सेनापित हुए थे । इसके सिवाय वे राजाके दानमंत्री भी थे । इतिहासमें कृष्ण तृतीयके एक मंत्री नारायणका नाम तो मिलता है , जो कि बहुत ही विद्वान् और राजनीतिज्ञ था परन्तु भरत महामात्यका अब तक किसीको पता नहीं । क्योंकि पुष्पदन्तका साहित्य इतिहासज्ञोंके पास तक पहुँचा ही नहीं ।

पुष्पदन्तने अपने महापुराणमें भरतका बहुत कुछ परिचय दिया है । उसके सिवाय उन्होंने उसकी अधिकांश सन्धियोंके प्रारम्भमें कुछ प्रशस्तिपद्य पीछेसे भी जोड़े हैं जिनकी संख्या ४८ है । उनमेंसे छह (५,६,१६,३०,३५,४८) तो शुद्ध प्राकृतके हैं और शेष संस्कृतके । इनमेंसे ४२ पद्योंमें भरतका जो गुण-किर्तन किया गया है, उससे भी उनके जीवनपर विस्तृत प्रकाश पड़ता है । उक्ता सारा गुणानुवाद हो सकता है कि किवत्वपूर्ण होनेके कारण अतिशयोक्तिमय हो, परन्तु किवके स्वभावका देखते हुए उसमें सचाई भी कम नहीं जान पड़ती ।

व सारी कलाओं और विद्याओंमें कुशल थे, प्राकृत कवियोंकी रचनाओंपर मुग्ध थे, उन्होंने सरस्वती सुरिभका दूध पिया था। लक्ष्मी उन्हें चाहती थी। वे सत्यप्रतिज्ञ और निर्मत्सर थे। युद्धोंका बोझ ढोते ढोते उनके कन्धे घिस गये

भायं श्रीभरतः कलङ्करिहतः कान्तः सुत्रृत्तः शुन्तिः,
 सज्ज्योतिर्मणिराकरो प्लुत इवानर्ध्यो गुणैर्मासते ।
 वंशो येन पवित्रतामिह महामात्याह्वयः प्राप्तवान् ,
 श्रीमदृ्लभराजशक्तिकटके यश्चाभवन्नायकः ।

२ हं हो भद्र प्रचण्डाविनपितभवने त्यागसंख्यानकर्ता, कोऽयं स्यामः प्रधानः प्रवस्करिकराकारबाहुः प्रसन्नः। धन्यः प्रालेयिण्डोपमधवलयशो धौतधात्रीतलान्तः, ख्यातो बन्धुः कवीनां भरत इति कथं पान्थ जानासि नो त्वम्॥

३ देखो सालौटगीका शिलालेख, इं० ए० जिल्द ४, ५० ६० ।

४ बम्बईके सरस्वती-भवनमें महापुराणकी जो बहुत ही अशुद्ध प्रति है उसकी ४२ वीं सन्धिके बाद एक 'हरित मनसो मोहं ' आदि अशुद्ध पद्य अधिक दिया हुआ है जान पड़ता है अन्य प्रतियोंमें शायद इस तरहके और भी कुछ पद्य होंगे।

थे, अर्थात् उन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थीं।

बहुत ही मनोहर, कवियोंके लिए कामधेनु, दीनदुखियोंकी आशा पूरी करने-वाले, चारों ओर प्रसिद्ध, परस्त्रीपराङ्मुख, सच्चरित्र, उन्नतमित और सुजनोंके उद्धारक थे

उनका रंग साँवला था, हाथीकी सूंडके समान उनकी भुजायें थीं, अङ्ग सुडौल थे, नेत्र सुन्दर थे और वे सदा प्रसन्नमुख रहते थें ।

भरत बहुत ही उदार और दानी थे। कविके शब्दोंमें बलि, जीमूत, दधीचि आदिके स्वर्गगत हो जानेसे त्याग गुण अगत्या भरत मंत्रीमें ही आकर बस गया था<sup>8</sup>।

एक सूक्तिमें कहा है कि भरतके न तो गुणोंकी गिनती थी और न उनके रात्रुओंकी । यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि इतने बड़े पदपर रहनेवालेके, चाहे वह कितना ही गुणी और भला हो, रात्रु तो हो ही जाते हैं।

इस समयके विचारशील लोग जिस तरह मिन्दर आदि बनवाना छोड़कर विद्योपासनाकी आवश्यकता बतलाते हैं उसी तरह भन्यात्मा भरतने भी वापी, कूप, तड़ाग और जैनमिन्दर बनवाना छोड़कर वह महापुराण बनवाया जो संसार-समुद्रको आरामसे तरनेके लिए नावतुल्य हुआ। भला उसकी वन्दना करनेको

१ .....णीसेसकला विण्णाणकुसल्छ । पाययकइकव्वरसावलुद्ध, संपीयसरासइसुरहिदुद्ध ॥ कमलच्छ्र अमच्छरु सचसधु, रणभरधुरधरणुग्धुद्धखंधु ।

२ सविलासविलासिणिहियहथेणु, सुपिसद्धमहाकइकामघेणु । काणीणदीणपरिपूरियासु, जसपसरपसाहियदसदिसासु ॥ पररमाणिपरम्मुहू सुद्धसीलु, उण्णयमइ सुयणुद्धरणलीलु ।

३ श्यामरुचिनयनसुभगं लावण्यप्रायमङ्गमादाय । भरतच्छलेन सम्प्रति कामः कामाकृतिमुपेतः ॥

४ देखो, पृष्ठ ३०३ के टिप्पणका पद्य ।

५ धनधवलताश्रयाणामचलस्थितिकारिणां मुहुर्भ्रमताम् । गणनैव नास्ति लोके भरतगुणानामरीणां च ॥

किसका हृदय नहीं चाहतौ।

इस महाकविको आश्रय देकर और प्रेमपूर्ण आग्रहसे महापुराणकी रचना कराके सचमुच ही भरतने वह काम किया, जिससे कविके साथ उनकी भी कीर्ति चिरस्थायी हो गई। जैनमन्दिर और वापी, कूप, तड़ागादि तो न जाने कब नाम-रोष हो जाते।

पुष्पदन्त जैसे फक्कड़, निर्लोभ, निरासक्त और ससारसे उद्विम कविसे महा-पुराण जैसा महान् काव्य बनवा लेना भरतका ही काम था। इतना बड़ा आदमी एक अर्किचनका इतना सत्कार, इतनी खुशामद करे और उसके साथ इतनी सहुदयताका व्यवहार करे, यह एक बड़ी भारी बात है।

पुष्पदन्तकी मित्रता होनेसे भरतका महल विद्याविनोदका स्थान बन गया। वहाँ पाठक निरन्तर पढ़ते थे, गायक गाते थे और लेखक सुन्दर काव्य लिखते थे<sup>र</sup>।

### गृह-मन्त्री नन्न

ये भरतके पुत्र थे। नन्नको महामात्य नहीं किन्तु वल्लभनरेन्द्रका गृहमन्त्री लिखा है। उनके विषयमें कविने थोड़ा ही लिखा है परन्तु जो कुछ लिखा है, उससे मालूम होता है कि वे भी अपने पिताके सुयोग्य उत्तराधिकारी थे और कविका अपने पिताके ही समान आदर करते थे, तथा अपने ही महलमें रखते थे।

नागकुमारचरितकी प्रशस्तिके अनुसार वे प्रकृतिसे सौम्य थे, उनकी कीर्ति

१ वापीकृपतडागजैनवसतीस्त्यक्त्वेह यत्कारितं, भन्यश्रीभरतेन सुन्दरिधया जैनं पुराणं महत् । तत्कृत्वा प्रवमुत्तमं रिवकृतिः (१) संसारवार्धेः सुखं कोऽन्यत् स्रसहसो (१) स्ति कस्य हृदयं तं वन्दितुं नेहते ॥

२ इह पठितमुदारं वाचकैर्गीयमानं इह लिखितमजस्रं लेखकैश्चारुकाव्यं। गतिवति कविमित्रे मित्रतां पुष्पदन्ते भरत तव ग्रहेरिमन्भाति विद्याविनोदः।

सृहतुंगभवणवावारभारणिव्वहणवीरधवलस्स ।
 कोंडिल्लगोत्तणहससहरस्स पयईए सोमस्स ॥ १
 कुंदव्वागब्भसमुब्भवस्स सिरिभरहभट्टतणयस्य ।
 जसपसरभरियभुवणोयरस्स जिणचरणकमलभसलस्स ॥ २
 अणवरयरइयवराजिणहरस्स जिणभवणपूर्यणिरयस्स ॥

सारे लोकमें फैली हुई थी, उन्होंने जिनमन्दिर बनवाये थे, वे जिनचरणोंके भ्रमर थे और जिनपूजामें निरत रहते थे, जिनशासनके उद्धारक थे, मुनियोंको दान देते थे, पापरिहत थे, बाहरी और भीतरी शत्रुओंको जीतनेवाले थे, दयावान, दीनोंके शरण, राजलक्ष्मीके क्रीडासरोवर, सरस्वतीके निवास, तमाम विद्वानोंके साथ विद्या-विनोदमें निरत और शुद्धहृदय थे।

एक प्रशस्तिपद्यमें पुष्पदन्तने नन्नको उनके पुत्रों सहित प्रसन्न रहनेका आशी-वाद दिया है। इससे मालूम होता है कि उनके अनेक पुत्र थे। पर उनके नामोंका कहीं उल्लेख नहीं है।

कृष्णराज (तृतीय ) के तो वे गृहमंत्री थे ही, परन्तु उनकी मृत्युके बाद खोट्टिगदेवक और शायद उनके उत्तराधिकारी कर्क (द्वितीय) के भी वे मंत्री रहे होंगे। क्योंकि यशोधरचरितके अन्तमें किवने लिखा है कि जिस नन्नने बड़े भारी दुष्कालके समय—जब कि सारा जनपद नीरस हो गया था, दुस्सह दुःख व्याप्त हो रहा था, जगह-जगह मनुष्योंकी खोपड़ियाँ और कंकाल फैले पड़े थे, सर्वत्र रंक ही रंक दिखलाई पड़ते थे, सरस भोजन, सुन्दर वस्त्र और ताम्बूलादिसे मेरी खातिर की, वह चिरायु हो । निश्चय ही मान्यखेटकी छ्ट और बरवादीके बादकी दुर्दशाका यह चित्र है और तब खोट्टिगदेवकी मृत्यु हो चुकी थी।

## कविके कुछ परिचित जन

पुष्पदन्तने अपने ग्रन्थोंमें भरत और नन्नके सिवाय कुछ और लोगोंका भी

जिणसासणायमुद्धारणस्स मुणिदिण्णदाणस्स ॥ ३ कल्मिलकलंकपरिवज्जियस्स जियदुविहवइरिणियरस्स ॥ कारुण्णकंदणवजलहरस्स, दीणजणसरणस्स ॥ ४ ॥ णिवलच्छीकीलासरवरस्स, वाएसरिणिवासस्स ॥ णिस्सेसविउसविज्जाविणोयणिरयस्स सुद्धीहययस्स ॥ ५ ॥

- १ स श्रीमान्निह भूतले सह सुतैर्नन्नाभिधो नन्दतात्।
- २ जणवयनीरिस, दुरियमलीमिस, कइणिंदायिर, दुसहे दुह्यिर पडियकवालइ, णरकंकालइ, बहुरंकालइ अहदुक्कालइ। पवरागारिं सरसाहारिं सर्ण्हिं चेलिं, वरतंबोलिं, महु उवयारिउ पुण्णि पेरिउ गुणभत्तिल्लउ, णण्णु महल्लउ। होउ चिराउसु...

उल्लेख किया है। मेलपाटीमें पहुँचनेपर सबसे पहले उन्हें दो पुरुष मिले जिनके नाम अम्मइय और इन्द्राय थे। ये वहाँके नागरिक थे और इन्होंने भरतमंत्रीकी प्रशंसा करके उनके यहाँ नगरमें चलनेका आग्रह किया था। उत्तरपुराणके अन्तमें सबकी शांति-कामना करते हुए उन्होंने संत, देवल, भोगल, सोहण, गुणवर्म, दंगइय और संतइयका उल्लेख किया है। इनमेंसे संतको बहुगुणी, दयावान् और भाग्यवान् बतलाया है। देवल संतका पुत्र था जिसने महापुराणका सारी पृथिवीमें प्रसार किया। भोगलको चतुर्विधदानदाता, भरतका परमित्र, अनुपमचरित्र और विस्तृतयश्चाला बहुलाया है। शोभन और गुणवर्मको निरन्तर जिनधर्मका पालनेवाला कहा है। नागकुमारचरितके अनुसार ये महोद्धिके शिष्य थे। इन्होंने नागकुमारचरितकी रचना करनेकी प्रेरणा की थी। दंगइय और संतइयकी भी शान्ति-कामना की है। नागकुमारचरितमें दंगइयको आशीर्वाद दिया है कि उसका रत्नत्रय विश्रद्ध हो। नाइल और सिलइयका भी उल्लेख है। इन्होंने भी नागकुमारचरित रचनेका आग्रह किया था।

#### कविके समकालीन राजा

महापुराणकी उत्थानिकामें कहा है कि इस समय 'तुडिगु महानुमाव ' राज्य कर रहे हैं। इस 'तुडिगु ' राब्दपर टिप्पण-प्रन्थमें 'कृष्णराजः ' टिप्पण दिया हुआ है। कृष्णराज दक्षिणके सुप्रसिद्ध राष्ट्रकृटवंशमें हुए हैं और अपने समयके महान् सम्राट् थे। 'तुडिगु 'उनका घरू प्राकृत नाम था। इस तरहके घरू नाम राष्ट्रकृट और चालुक्य वशके प्रायः सभी राजाओं के मिलते हैं।

वल्लभनरेन्द्र, वल्लभराय, ग्रुभतुंगदेव और कण्हराय नामसे भी कविने उनका उल्लेख किया है।

शिलालेखों और दानपत्रोंमें अकालवर्ष, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम-माहेश्वर, परमभट्टारक, पृथिवीवल्लभ, समस्तभुवनाश्रय आदि उपाधियाँ उनके लिए प्रयुक्त की गई हैं।

वल्लभराय पदवी पहले दक्षिणके चौलुक्य राजाओंकी थी, पीछे जब उनका राज्य राष्ट्रकूटोंने जीत लिया तब इस वंशके राजा भी इसका उपयोग करने लगे ।

१ जैसे गोज्जिंग, बोइंग, तुडिंग, पुट्टिंग, खोट्टिंग आदि ।

२ अरब लेखकोंने मानाकिरके बल्हरा नामक बलाढ्य राजाओंका जो उल्लेख किया है, वह मान्यखेटके 'वल्लभराज' पद धारण करनेवाले राजाओंको ही लक्ष्य करके किया है।

भारतके प्राचीन राजवंश (तृ॰ भा॰ ए॰ ५६) में इनकी एक पदवी 'कन्धार-पुरवराधीश्वर' लिखी है। परन्तु हमारी समझमें वह भ्रमवश लिखी गई है। वास्तवमें कालिंजरपुरवराधीश्वर ' होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने चेदिके कलचुरि-नरेश ग्रहसार्जुनको जीता था और कालिंजरपुर चेदिका मुख्य नगर था। दक्षिणका कल-बुरि राजा बिजल भी अपने नामके साथ 'कालिंजरपुरवराधीश्वर' पद लगाता था।

अमोघवर्ष तृतीय या बिह्मके तीन पुत्र थे—तुडिगु या कृष्ण तृतीय, जगतुंग मौर खोडिगदेव। कृष्ण सबसे बड़े थे जो अपने पिताके बाद गद्दीपर बैठे और चूँिक सरे जगतुंग उनसे छोटे थे तथा उनके राज्यकालमें ही स्वर्गगत हो गये थे, इस लूए तीसरे पुत्र खोडिगदेव गद्दीपर बैठे। कृष्णके पुत्रका इस बीच देहान्त हो ।या था और पैत्र भी छोटा था, इसालिए खोडिगदेवको अधिकार मिला।

कृष्ण तृतीय राष्ट्रकृट वंशके सबसे अधिक प्रतापी और सार्वभौम राजा थे। नके पूर्वजोंका साम्राज्य उत्तरमें नर्मदा नदीसे लेकर दक्षिणमें मैसूर तक फैला आ था जिसमें सारा गुजरात, मराठी सी० पी०, और निज़ाम राज्य शामिल ॥ । मालवा और बुन्देललण्ड भी उनके प्रभावक्षेत्रमें थे। इस विस्तृत साम्राज्यको षण तृतीयने और भी बढ़ाया और दक्षिणका सारा अन्तरीप भी अपने अधिकारमें र लिया। कहाड़के ताम्रपत्रोंके अनुसार उन्होंने पाण्ड्य और केरलको हराया, हिलसे कर वसूल किया और रामेश्वरमें अपनी कीर्तिबल्लरीको लगाया। ये ताम्रपत्र ई सन् ९५९ ( श० सं० ८८१ ) के हैं और उस समय लिखे गये हैं जब ष्णराज अपने मेलपाढीके सेना-शिविरमें ठहरे हुए थे और अपना जीता हुआ ज्य और धन-रत्न अपने सामन्तों और अनुगतोंको उदारतापूर्वक बाँट रहे थे । नके दो ही महीने बाद लिखी हुई श्रीसोमदेवसूरिकी यशस्तिलक-प्रशस्तिसे भी सकी पृष्टि होती है । इस प्रशस्तिमें उन्हें पाण्ड्य, सिंहल, चोल, चेर आदि शोंको जीतनेवाला लिखा है।

देवलीके शिलालेखसे मालूम होता है कि उसने कांचीके राजा दन्तिगको

१ एपिय्राफिया इंडिका जिल्द ४ ए० २७८।

२ वंदीणदिणाधण-कणयपयर महिपरिभमंतु मेलाडिणयर ।

३ '' पाण्ड्यसिंहल-चोल-चेरमप्रभृतीन्महीपतीन्प्रसाध्य...''।

४ जर्नेल बाम्बे ब्रांच रा० ए० सो० जिल्द १८, पृ० २३९ और लिस्ट आफ इन्स्क्रप्शन्स सी० पी० एण्ड बरार, पृ० ८१।

और वप्पुकको मारा, पछव-नरेश अन्तिगको हराया, गुर्जरोंके आक्रमणसे मध्य भारतके कलचुरियोंकी रक्षा की और अन्य शत्रुओंपर विजय प्राप्त की । हिमाल्यसे लेकर लंका और पूर्वसे लेकर पश्चिम समुद्र तकके राजा उसकी आज्ञा मानते थे। उसका साम्राज्य गंगाकी सीमाको भी पार कर गया था।

चोलदेशका राजा परान्तक बहुत महत्त्वाकांक्षी था। उसके कन्याकुमारीमें मिले हुए शिलालेखमें लिखा है कि उसने कृष्ण तृतीयको हराकर वीर चोलकी पदवी धारण की। किस जगह हराया और कहाँ हराया, यह कुछ नहीं लिखा। बिक इसके विरुद्ध ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ई० स० ९४४ (श० ८६६) से लेकर कृष्णके राज्य-कालके अन्त तक चोलमण्डल कृष्णके ही अधिकारमें रहा। तब उक्त लेखमें इतनी ही सचाई हो सकती है कि सन् ९४४ के आसपास वीरचोलको राष्ट्रकूटोंके साथकी लड़ाईमें थोड़ी-सी अल्पकालिक सफलता मिल गई होगी।

दक्षिण अर्काट जिलेके सिद्धलिंगमादम स्थानके शिलालेखमें जो कृष्ण तृतीयके पाँचवें राज्य-वर्षका है उसके द्वारा कांची और तंजोरके जीतनेका उल्लेख है और उत्तरी अर्काटके शोलापुरम स्थामके ई० सं० ९४९-५० (श० सं० ८७१) के शिलालेखमें लिखा है कि उस साल उसने राजादित्यको मारकर तोडिय-मंडल या चोलमण्डलमें प्रवेश किया। बह राजादित्य परान्तक या वीरचोलका पुत्र था और चोल-सेनाका सेनापित थीं। कृष्ण तृतीयके बहनोई और सेनापित भूतुगने इसे इसके हाथीके हैंदेपर आक्रमण करके मारा थीं और इसके उपलक्षमें उसे वनवासी प्रदेश उपहार मिला था।

ई॰ सन् ९१५ ( शक सं॰ ८१७ ) में राष्ट्रकूट इन्द्र ( तृतीय ) ने परमार-राजा उपेन्द्र ( कृष्ण ) को जीता था और तबसे कृष्ण तृतीय तक परमार राजे राष्ट्रकूटोंके मांडलिक थे। उस समय गुजरात भी परमारोंके अधीन था।

परमारोंमें सीयक या श्रीहर्ष राजा बहुत पराक्रमी था। जान पड़ता है इसने कृष्ण तृतीयके आधिपत्यके विरुद्ध सिर उठाया होगा और इसी कारण कृष्णको उस

१ त्रावणकोर आर्कि० सीरीज जि० ३, ५० १४३, श्लोक ४८। २ मद्रास एपियाफिकल कलेक्शन १९०९ नं० ३७५। ३ ए० ई० जि० ५, ५० १९५। ४ ए० इ० जि० १९, ५० ८३। ५ आर्किलाजिकल सर्वे आफ साउथ इंडिया जि० ४, ५० २०१।

पर चढ़ाई करनी पड़ी होगी और उसे जीता होगा। इस अनुमानकी पृष्टि श्रवण-बेलगोलके मारसिंहके शिलालेखसे होती है जिसमें लिखा है कि उसने कृष्ण तृतीयके लिए उत्तरीय प्रान्त जीते और बदलेमें उसे 'गुर्जर-राज' का खिताब मिला। इसे देखह होलकेरीके ई० स० ९६५ और ९६८ के शिलालेखोंमें मारसिंहके दो सेना-पतियोंको ' उज्जियनी-भुजंग ' पदको घारण करनेवाला बतलाया है। ये गुर्जर-राज और उज्जियनी-भुजंग पद स्पष्ट ही कृष्णद्वारा सीयकके गुजरात और मालवंके जीते जानेका संकेत करते हैं।

सीयक उस समय तो दब गया, परन्तु ज्यों ही पराक्रमी कृष्णकी मृत्यु हुई कि उसने पूरी तैयारीके साथ मान्यखेटपर धावा बोल दिया और खोट्टिगदेवकी परास्त करके मान्यखेटको बुरी तरह लूटा और बरबाद किया।

पाइय-लच्छी नाममालाके कर्त्ती धनपालके कथनानुसार यह लूट वि०सं० १०२९ ( श० सं० ८९४ ) में हुई और शायद इसी लड़ाईमें खोडिगदेव मारा गया। क्योंकि इसी साल उत्कीर्ण किया हुआ खरडाका शिलालेखें खोडिगदेवके उत्तरा-धिकारी कर्क ( द्वितीय ) का है।

कृष्ण तृतीय ई॰ स॰ ९३९ (श॰ सं० ८६१) के दिसम्बरके आसपास गद्दीपर बैठे होंगे। क्यों कि इस वर्षके दिसम्बरमें इनके पिता बिद्दग जीवित थे और कोल्लगलुकों शिलालेख फाल्गुन सुदी ६ शक स॰ ८८९ का है जिसमें लिखा है कि कृष्णकी मृत्यु हो गई और खोट्टिगदेव गद्दीपर बैठा। इससे उनका २८ वर्ष तक राज्य करना सिद्ध होता है, परन्तु किल्र्र (द॰ अर्काट) के वीरत्तनेश्वर मन्दिरका शिलालेखें उनके राज्यके २० वें वर्षका लिखा हुआ है। विद्वानोंका खयाल है कि ये राजकुमारावस्थामें, अपने पिताके जीते जी ही राज्यका कार्य सँमालने लगे थे, इसीसे शायद उस समयके दे। वर्ष उक्त तीस वर्षके राज्य-कालमें जोड़ लिये गये हैं।

राष्ट्रकूटों और कृष्ण तृतीयका यह परिचय कुछ विस्तृत इस लिए देना पड़ा जिससे पुष्पदन्तके ग्रंथोंमें जिन जिन बातोंका जिक्र है, वे ठीक तौरसे समझमें आ

१ ए० इं० जि० ५, ए० १७९ । २ ए० इं० जि० ११, नं० २३-३३ । ३ ए० इं० जि० १२, ए० २६३ । ४ मद्रास ए० क० १९१३ नं० २३६ । ५ मद्रास एपियाफिक कलेक्शन सन् १९०२, नं० २३२ ।

जायँ और समय निर्णय करनेमें भी सहायता मिले।

#### समय-विचार

महापुराणकी उत्थानिकामें किवने जिन सब ग्रंथों और ग्रन्थकर्ताओंका उल्लेख किया है, उनमें सबसे पिछले ग्रन्थ घवल और जयधवल हैं। पाठक जानते हैं कि वीरसेन स्वामीके शिष्य जिनसेनने अपने गुरुकी अधूरी छोड़ी हुई टीका जयधवलाको श० सं० ७५९ में राष्ट्रकूटनरेश अमोघवर्ष (प्रथम) के समयमें समाप्त की थी। अतएव यह मिश्चित है कि पुष्पदन्त उक्त संवत्के बाद ही किसी समय हुए हैं, पहले नहीं।

रुद्रटका समय श्रीयुत काणे और दे के अनुसार ई० सन् ८००—८५० के अर्थात् रा० सं० ७२२ और ७७२ के बीच है। इससे भी लगभग उपर्युक्त परिणाम ही निकलता है।

अभी हाल ही डा॰ ए॰ एन॰ उपाध्येको अपभ्रंश भाषाका 'धम्मपरिक्खा' नामका ग्रंथ भिला है जिसके कर्त्ता बुध (पंडित) हरिपेण हैं, जो धक्कड़वंशीय गोवर्द्धनके पुत्र और सिद्धसेनके शिष्य थे। वे मेवाड़ देशके चित्तीड़के रहनेवाले

२ णउ बुज्झिउ आयमसद्द्धामु, सिद्धंत धवलु जयधवलु णाम ।

१-अकलंक, कांपल (सांख्यकार), कणचर या कणाद (वैशेषिकदर्शनकर्ता), दिज (वेदपाठक), सुगत (वुद्ध), पुरंदर (चार्वाक), दिन्तल, विशाख (संगीतशास्त्रकर्ता), भरत (नाट्यशास्त्रकार), पतंजलि, भारिव, ज्यास, कांहल (कुष्माण्ड कावे), चतुमुंख, स्वयंभु, श्रीहर्ष (हर्षवर्द्धन), द्रीण, हेशान, वाण, धवल-जयधवल-सिद्धान्त, रुद्रट, और यशिश्वह, इतनांका उल्लेख किया गया है। इनमेंसे अकलंक, चतुर्मुख और स्वयंभु जैन हीं। अकलंक देव, जयधवला-कार जिनसेनले पहले हुए है। चतुर्मुख और स्वयंभुका ठीक समय अभी तक निश्चित नहीं हुआ है परन्तु स्वयंभु अपने पडमचिरयमें आचार्य रविषेणका उल्लेख करते हैं जिन्होंने वि० सं० ७३३ में पद्मपुराण लिखा था। इससे उनते पिछिके हें। उन्होंने चतुर्मुखका भी स्मरण किया है। स्वयंभु भी अपभ्रंश भाषाके महाकवि थे। इनके पडमचिरउ (पद्मचिरत) और अरिट्ठनेमिचरिउ (हरिवंशपुराण) उपलब्ध हैं। उनका स्वयंभु छन्द नामका एक छन्द-शास्त्र भी है। 'पंचिमचिरय' नामका यन्थ मी उनका बनाया हुआ है, जो अभी तक कहीं प्राप्त नहीं हुआ है। उनका कोई अपभ्रंश भाषाका ज्याकरण भी था। ये स्वयंभु यापनीय संघके अनुयायी थे, ऐसा महापुराण-टिप्पणसे माल्यम होता है।

थे और उसे छोड़कर कार्यवश अचलपुर गये थे । वहाँपर उन्होंने वि॰ सं॰ १०४४ में अपना यह ग्रंथ समाप्त किया थों । इस ग्रंथके प्रारम्भमें अपभ्रंशके चतुर्भुख, स्वयंभु और पुष्पदन्त इन तीन महाकवियोंका स्मरण किया गया है । इससे सिद्ध है कि वि० सं० १०४४ या श० सं० ९०९ से पहले ही पुष्पदन्त एक महाकविके रूपमें प्रसिद्ध हो चुके थे। अर्थात् पुष्पदन्तका समय ७५९ और ९०९ के बीच होना चाहिए। न तो उनका समय श० सं० ७५९ के पहले जा सकता है और न ९०९ के बाद।

अब यह देखना चाहिए कि वे श० सं० ७५९ (वि० सं० ८९४) से कितने बाद हुए हैं।

किया है और इन सब नामोंपर ग्रंथोंकी प्रतियों और टिप्पण ग्रंथोंमें 'कृष्णराजः' टिप्पणी दी है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये सभी नाम एक ही राजाके हैं। विक्षभगरेन्द्र राष्ट्रकूट राजाओंकी सामान्य पदवी थी, इसिलए यह भी माल्म हो गया कि कृष्ण राष्ट्रकूटवंशके राजा थे।

राष्ट्रकृटोंकी राजधानी पहले मयूरखंडी (नासिक) में थी, पीछे अमोघर्वष

- २ विकमणिवपरियत्तइ कालए, ववगए वरिस सहसचउतालए।
- ३ चउमुहु कव्विवरयणे सयंभुवि, पुष्प्तयंतु अण्णाणाणिसंभुवि । तिण्णिव जोग्ग जेण तं सासइ, चउमुहमुहे थिय ताम सरासइ । जो सयंभु सोहेउ पहाणउ, अहकह लोयालोय वि याणउ । पुष्प्तयंतु णिव माणुसु बुच्चइ, जो सरसइए क्यांवि ण मुच्चइ ।
- ४ भुवणेक्स्रामु रायाहिराउ, जिह अच्छइ 'तुाडिगु'महाणुभाउ।म०पु०१-३-३
- ५ सुहतुंगदेवकमकमलभसलु, णीसेसकलाविण्णाणकुसलु । म० पु० १-५-२
- ६ वल्लभणरिंदघरमहत्तरासु ।--य० च० का प्रारंभ ।

१ इह भेवाड़देसे जणसंकुले, सिरिउजपुरिणगायधक्कडकुले। गोवद्वण णार्मे उप्पण्णओ, जो सम्मत्तरयणसंपुण्णओ ॥ तहो गोवद्वणासुपियगुणवइ, जा जिणवरपय णिच्चिव पणवइ। ताए जिणउ हिरसेणणाम सुओ, जो संजाउ विवुहकइविस्सुओ ॥ सिरिचित्तउडुचएवि अचलउरेहो, गउ णियकर्जे जिणहरपउरहो। तिहं छंदालंकारपसाहिइ, धम्मपरिक्ख एह ते साहिय॥

(प्रथम) ने रा० सं० ७३७ में उसे मान्यखेटमें प्रतिष्ठित की। पुष्पदंतने नागकुमारचरितमें कहा है कि कण्हराय (कृष्णराज) की हाथकी तलवाररूपी जलवाहिनीसे जो दुर्गम है और जिसके धवलगृहोंके शिखर मेघावलीसे टकराते हैं, ऐसी बहुत बड़ी मान्यखेट नगरी हैं।

राष्ट्रक्रूटवंशमें कृष्ण नामके तीन राजा हुए हैं, एक तो वे जिनकी उपाधि शुभतुंग थी। परन्तु उनके समय तक मान्यखेट राजधानी ही नहीं थी, इसिल्ए पुष्पदंतका मतलब उनसे नहीं हो सकता।

द्वितीय कृष्ण अमोघवर्ष (प्रथम) के उत्तराधिकारी थे, जिनके समयमें गुणभद्राचार्यने श० सं० ८२० में उत्तरपुराणकी समाप्ति की थी और जिन्होंने श० सं० ८३३ तक राज्य किया है। परन्तु इनके साथ उन सब बातोंका मेल नहीं खाता जिनका पुष्पदन्तने उल्लेख किया है। इसलिए कृष्ण तृतीयको ही हम उनका समकालीन मान सकते हैं। क्योंकि—

१—जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है चोलराजाका सिर कृष्णराजने कटवाया थाँ, इसके प्रमाण इतिहासमें मिलते हैं और चोल देशको जीत कर कृष्ण तृतीयने अपने अधिकारमें कर लिया था। २—यह चोलनेरश 'परान्तक 'ही मालूम होता है जिसने वीरचोलकी पदवी धारण की थी।

३—धारानरेश-द्वारा मान्यखेटके छूटे जानेका जो उल्लेख पुण्यदन्तने किया है, वह भी कृष्ण द्वितीयके साथ मेल नहीं खाता । यह घटना कृष्णराज तृतीयकी मृत्युके बाद खोट्टिगदेवके समय की है और इसकी पृष्टि अन्य प्रमाणोंसे भी होती है। धनपालने अपनी 'पाइयलच्छी (प्राकृतलक्ष्मी) नाममाला' में लिखा है कि वि० सं० १०२९ में मालव-नरेन्द्रने मान्यखेटको लूटाँ।

- १ सिरिकण्हरायकस्यलाणिहिय असिजलवाहिणि दुग्गयि । धवलहरसिहीरहयमेहउलि पविउल मण्णखेडणयीर ॥
- २ उब्बद्धजूडु भूमंगभीसु, तोडेप्पिणु चोडहो तणउ सीसु।
- ३ दीनानाथघनं सदाबहुजनं प्रोत्फुल्लवलीवनं, मान्याखेटपुरं पुरंदरपुरीलीलाहरं सुन्दरम् । धारानाथनरेन्द्रकोपिशिखिना दग्धं विदग्धप्रियं, क्वेदानीं वसतिं करिष्यित पुनः श्रीपुष्पदन्तः कविः॥
- ४—विक्कमकालस्स गए अउणुत्तीसुत्तरे सहस्सम्मि । मालवणरिंदघाडीए ल्रुडिए मण्णखेडम्मि ॥ २७६ ॥

मान्यखेटको किस मालव-राजाने लूटा, इसका पता परमार राजा उदयादित्यके समयके उदयपुर (ग्वालियर) के शिलालेखमें परमार राजाओंकी जो प्रशस्ति दी है उससे लगता है। उसके १२ वें पद्यमें लिखा है कि हर्पदेवने खाट्टिगदेवकी राजलक्ष्मीको युद्धमें छीन लियों।

ये हर्षदेव ही धारानरेश थे, जो सीयक (द्वितीय) या सिंहभट भी कहलाते थे, और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जिनपर कृष्ण तृतीयने चढ़ाई की थी। खोट्टिगदेव कृष्ण तृतीयके भाई और उत्तराधिकारी थे।

४—महापुराणकी रचना जिस सिद्धार्थ संवत्सरमें ग्रुरू की गई थी, उसी संवत्सरमें सोमदेवस्रिने अपना यशस्तिलक चम्पू समाप्त किया था और उस समय कृष्ण तृतीयका पड़ाव मेलपाटीमें था। पुष्पदन्तने भी अपने ग्रंथ-प्रारंभके समय कृष्ण-राजका मेलपाटीमें रहनेका उल्लेख किया है। साथ ही यशस्तिलककी प्रशस्तिमें उनको चोल आदि देशोंका जीतनेवाला भी लिखा है । ऐसी दशामें पुष्पदन्तका कृष्ण तृतीयके समयमें होना निःसंशयह्रपत्ने सिद्ध हो जाता है।

पहले उक्त मेलपाटीमें ही पुष्पदन्त पहुँचे थे, सिद्धार्थ संवत्सरमें ही उन्होंने अपना महापुराण प्रारंभ किया था और यह सिद्धार्थ श० सं०८८१ ही था। मेलपाटी या मेलाडिमें श०८८१ में कृष्णराज थे, इसके और भी प्रमाण मिले हैं जो ऊपर दिये जा चुके हैं।

इन सब प्रमाणोसे हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि श० सं० ८८१ में पुष्पदन्त मेलपाटीमें भरत महामात्यसे मिले और उनके अतिथि हुए। इसी साल उन्होंने महापुराण शुरू करके उसे श० सं० ८८७ में समाप्त किया। इसके बाद उन्होंने नागकुमार चरित और यशोधर-चरित बनाये। यशोधर-चरितकी समाप्ति उस समय हुई जब मान्यखेट छ्टा जा चुका था। यह श० सं० ८९४ के लगभगकी

१ एपियािफ भा इंडिका जिल्द १, ए० २२६।

२-श्रीहर्पदेव इति खोहिगदेवलक्ष्मीं, जग्राह यो युधि नगादसमप्रतापः।

३—" शकनृपकालातीतसंवत्सरशतेष्वष्टस्वेकाशीत्यिधिकेषु गतेषु अंकतः ८८१ सिद्धार्थ-संवत्सरान्तर्गतचेत्रमासमदनत्रयोदश्यां पाण्ड्य-सिंहल-चोल-चेरमप्रभृतीन्महीपतीन्प्रसाध्य मेल-पाटीप्रवर्द्धमानराज्यप्रभावे श्रीकृष्णराजदेवे सति तत्पादपद्मोपजीविनः समिधगतपंचमहाशब्द-महासामन्ताधिपतेश्चालुक्यकुलजन्मनः सामन्तचृडामणेः श्रीमदिरकेसरिणः प्रथमपुत्रस्य श्रीमद्द-दिगराजस्य लक्ष्मीप्रवर्धमानवसुंधरायां गंगधारायां विनिर्मापितमिदं काञ्यमिति।"

घटना है। इस तरह वे ८८१ से लेकर कमसे कम ८९४ तक, लगभग तेरह वर्प, मान्यखेटमें महामात्य भरत और नन्नके सम्मानित अतिथि होकर रहे, यह निश्चित है। उसके बाद वे और कब तक जीवित रहे, यह नहीं कहा जा सकता।

बुध हरिषेणकी धर्मपरीक्षा मान्यस्वेटकी छूटके कोई पन्द्रह वर्ष बादकी रचना है। इतने थोड़े ही समयमें पुष्पदन्तकी प्रतिभाकी इतनी प्रसिद्धि हो चुकी थी। हरिषेण कहते हैं कि पुष्पदंत मनुष्य थोड़े ही हैं, उन्हें सरस्वती देवी कभी नहीं छोड़ती, सदा साथ रहती है।

#### एक शंका

महापुराणकी ५० वीं सन्धिके प्रारंभमें जो 'दीनानाथधनं' आदि संस्कृत पद्य हैं और पृ० ३२७ के फुटनांटमें उद्भृत किया जा चुका है, और जिसमें मान्यखेटके नष्ट होनेका संकेत है, वह श० सं०८९४ के बादका है और महापुराण ८८७ में ही समाप्त हो चुका था। तब शंका होती है कि वह उसमें कैसे आया ?

इसका समाधान यह है कि उक्त पद्य ग्रन्थका अविच्छेद्य अंग नहीं है। इस तरहके अनेक पद्य महापुराणकी भिन्न भिन्न संधियों के प्रारंभमें दिये गये हैं। ये सभी मुक्तक हैं, भिन्न भिन्न समयमें रने जाकर पीछेसे जोड़े गये हैं और अधिकांद्रा महामात्य भरतकी प्रशंसाके हैं। ग्रन्थ-रचना-क्रमसे जिस तिथिको जो संधि प्रारंभ की गई, उसी तिथिको उसमें दिया हुआ पद्य निर्भित नहीं हुआ है। यही कारण है कि सभी प्रतियों में ये पद्य एक ही स्थानपर नहीं मिलते हैं। एक पद्य एक प्रतिमें जिस स्थानपर है, दूसरी प्रतिमें उस स्थानपर न होकर किसी और ही स्थानपर है। किसी किसी प्रतिमें उक्त पद्य न्यूनाधिक भी हैं। अभी बम्बईके सरस्वती-भवनकी प्रतिमें हमें एक पूरा पद्ये और एक अधूरा पद्य अधिक भी मिला है जो अन्य प्रतियोंमें नहीं देखा गया।

यशोधरचरितकी दूसरी, तीसरी और चौथी सिन्धयों में भी इसी तरहके तीन

श्रेष्ठायं भुवि मुक्तये जिनकथा तत्त्वामृतस्यन्दिनी ।—४३ वीं सन्धिके बाद

१-हरित मनसो मोहं द्रोहं महाप्रियजंतुजं । भवतु भविनां दंभारंभः प्रशांतिकृतो । जिनवरकथा ग्रन्थप्रस्नागमितस्त्वया। कथय कमयं तोयस्तीते गुणान् भरतप्रभो। यह पद्य बहुत ही अशुद्ध है। —४२ वीं संधिके बाद

२ आकल्पं भरतेश्वरस्तु जयताद्येनादरात्कारिता ।

संस्कृत पद्य नन्नकी प्रशंसाके हैं जो अनेक प्रितयों में हैं ही नहीं। इससे यही अनुमान करना पड़ता है कि ये सभी या अधिकांश पद्य भिन्न भिन्न समयों में रचे गये हैं और प्रितिलिपियाँ कराते समय पीछेसे जोड़े गये हैं। ग्रज यह कि 'दीनानाथघनं' आदि पद्य मान्यखेटकी लूटके बाद ही लिखा गया है और उसके बाद जो प्रितयाँ लिखी गईं, उनमें जोड़ा गया है। निश्चय ही यह पद्य उसके पहले जो प्रितयाँ लिखी जा चुकी होंगी उनमें न होगा।

इस प्रकारकी एक प्रति महापुराणके सम्पादक डा॰ पी॰ एल॰ वैद्यको नाँदणी (कोल्हापुर) के श्री तात्या साहब पाटीलसे मिली है जिसमें उक्त पद्य नहीं हैं । ८९४ के पहलेकी लिखी हुई इस तरहकी और भी प्रतियोंकी प्रतिलिपियाँ मिलनेकी संभावना है।

## एक और शंका

' महाकवि पुष्पदन्त और उनका महापुराण ' शीर्षक लेख मैंने ' भाण्डारकर इन्स्टिट्यूट ' पूनाकी वि॰ सं॰ १६३० की लिखी हुई जिस प्रतिके आधारसे लिखा था उसमें प्रशस्तिकी तीन पंक्तियाँ इस रूपमें हैं—

पुष्मयंतकइणा ध्रयपंकें, जइ अहिमाणमेरुणामंकें । कयउ कव्तु भत्तिए परमत्थें, छसयछडोत्तर कयसामत्थें ॥ कोहणसंवच्छरे आसाढए, दहमए दियहे चंदरुइरूढए ।

इसके ' छसयछडोत्तरकयसामत्थें ' पदका अर्थ उस समय यह किया गया था कि यह प्रत्थ शकसंवत् ६०६ में समाप्त हुआ। परन्तु पीछे जब गहराईसे विचार किया गया तब पता लगा कि ६०६ संवत्का नाम क्रोधन हो ही नहीं सकता, चाहे वह शक संवत् हो, विक्रम संवत् हो, गुप्त संवत् हो, या कलचुिर संवत् हो। इसलिए उक्त पाठके सही होनेमें सन्देह होने लगा। ' छसयछडोत्तर ' तो खैर ठीक, पर ' कयसामत्थें ' का अर्थ दुरूह हो गया। तृतीयान्त पद होनेके कारण उसे किवका विशेषण बनानेके सिवाय और कोई चारा नहीं था। यदि बिन्दी निकालकर उसे सप्तमी समझ लिया जाय, तो भी ' कृतसामर्थें ' का कोई अर्थ नहीं बैठता। अतएव शुद्ध पाठकी खोज की जाने लगी।

सबसे पहले प्रो॰ हीरालालजी जैनने अपने 'महाकवि पुष्पदन्तके समयपर

१ देखो, महापुराण प्र० खं०, डा० पी० एल० वैद्य-लिखित भूमिका ए० १७।

२ स्व० बाबा दुलीचन्दजीकी यन्थ-सूचीमें भी पुष्पदन्तका समय ६०६ दिया हुआ है।

विचार' लेखेंमें बतलाया कि कारंजाकी प्रतिमें उक्त पाठ इस तरह दिया हुआ है—
पुष्फयंतकइणा धुयपंकें, जइ अहिमाणमेरुणामंकें।
कयउ कव्वु भित्तए परमत्थे, जिणपयपंकयमउलियहत्थें।
कोहणसंवच्छरे आसाढए, दहमइ दिवहे चंदरुइरूढए।।

अर्थात् क्रोधन संवत्सरकी असाढ़ सुदी १० को जिन भगवानके चरण-कमलेंके प्रति हाथ जोड़े हुए अभिमानमेरु, धृतपंक ( धुल गये हैं पाप जिसके ), और परमार्थी पुष्पदन्त कविने भक्तिपूर्वक यह काव्य बनाया।

यहाँ बम्बईके सरस्वती-भवनमें जो प्रति (१९३ क) है, उसमें भी यही पाठ है और हमारा विश्वास है। कि अन्य प्रतियों में भी यही पाठ मिलेगा।

ऐसा मालूम होता है कि पूनेवाली प्रातिके अर्द्धदग्ध लेखकको उक्त स्थानमें सिर्फ़ मिती लिखी देखकर संवत्-संख्या देनेकी जरूरत महसूस हुई और उसकी पूर्ति उसने अपनी विलक्षण बुद्धिसे स्वयं कर डाली!

यहाँ यह बात नोट करने लायक है कि किवने सिद्धार्थ संवत्सरमें अपना ग्रन्थ प्रारम्भ किया और क्रोधन संवत्सरमें समाप्त। न वहाँ शक संवत् दिया और न यहाँ।

## तीसरी शंका

लगभग पन्द्रह वर्ष पहले पं० जुगलिकशोरजी मुख्तारको शंका हुई थी कि पुष्पदन्त प्राचीन नहीं है। उन्होंने इस विषयमें एक लेखें भी लिखा था और उसमें नीचे लिखी प्रशस्तिके आधारपर 'जसहरचरिउ 'की रचनाका समय वि० सं० १३६५ बतलाया था।

किउ उवरोहें जस्स कइयइ एउ भवंतर।
तहो भव्वहु णामु पायडमि पयडउ घर ॥ २९ ॥
चिरु परणे छंगेसाहु साहु, तहो सुउ खेला गुणवंतु साहु ।
तहो तणुरुह वीसल्ज णाम साहु, वीरोसाहुणि यिहि सुलहु णाहु ॥
सोयारु सुणणगुणगणसणाहु, एक्कइया चिंतइ चित्ति लाहु ।
हो पंडियठक्कुर कष्टपुत्त, उवयारियवल्लहपरमित्त ॥
कइपुष्मयंति जसहरचरित्तु, किउ सुहु सद्दलक्खणविचित्तु ।
पेसहिं तिहं राउलु कउलु अज्जु (१), जसहरिववाहु तह जिणयचोज्जु ।

१ जैनसााहित्य संशोधक भाग २, अंक ३-४।

२ देखो, जैनजगत् (१ अक्टूबर सन् १९२६) में ' महाकवि पुष्पदन्तका समय ।

सयलहं भवभमणभवंतराइं, महु वंछिउ करिह णिरंतराइं ॥
ता साहुसमीहिउ कियउ सन्तु, राउलुविवाहु भवभमणु भन्तु ।
वक्खाणिउ पुरउ हवेइ जाम, संतुद्धउ वीसलु साहु ताम ।
जोइणिपुरविर णिवसंतु सिद्धु, साहुिह घरे सुत्थियणहु घुट्ढु ॥
पणसिंहसिहिय तेरहसयाइं, णिविविक्कम संवच्छरगयाइं ।
वइसाहपिहिल्लइ पिक्ख बीय, रिववारि सिमत्थउ मिस्सतीय ॥
चिरु वत्थुबंधि कइ कियउ जंजि, पद्धिडयबंधि मइं रइउ तं जि ।
गंधन्वें कण्हडणंदणेण, आयहं भवाइं किय थिरमणेण ।
महु दोसु ण दिजाइ पुन्विं कइउ, कइवच्छराइं तं सुत्तु लइउ ॥

परन्तु जान पड़ता है कि उस समय इन पंक्तियोंका ठीक ठीक अर्थ नहीं समझा गया था। वास्तवमें इसका भावार्थ यह है—

'' जिसके उपरोध या आग्रहसे कविने यह पूर्वभवींका वर्णन किया ( अब भें ) उस भव्यका नाम प्रकट करता हूँ । पहले पट्टण या पानीपतमें छंगे साहु नामके एक साहु थे। उनके खेला साहु नामके गुणी पुत्र हुए। फिर खेला साहुके बीसल साहु हुए जिनकी पत्नीका नाम वीरो था। वे गुणी श्रोता थे । एक दिन उन्होंने अपने चित्तमें सोचा ( और कहा ) कि हे कण्हके पुत्र पंडित ठक्कुर ( गन्धर्व ), वल्लभराय ( कृष्ण तृतीय ) के परम मित्र और उप-कारित कवि पुष्पदन्तने सुन्दर और शब्दलक्षणविचित्र जो जसहरचरित बनाया है उसमें यदि राजा और कौलका प्रसंग, यशोधरका आश्चर्यजनक विवाह और सबके भवांतर और प्रविष्ट कर दो, तो मेरा मन-चाहा हो जाय। तब मैंने वही सब कर दिया, जो साहुने चाहा था—-राउछ ( राजा ) और कौलका प्रसंग, विवाह और भवांतर। फिर जब बीसल साहुके सामने व्याख्यान किया, सुनाया, तब वे संतुष्ट हुए । योगिनीपुर ( दिल्ली ) में साहुके घर अच्छी तरह सुस्थितिपूर्वक रहते हुए विक्रम राजाके १३६५ संवत्में पहले वैशाखके दूसरे पक्षकी तीज रविवारकी यह कार्य पूरा हुआ । पहले कवि (वच्छराय) ने जिसे वस्तुछन्दमें बनाया था, वही मैंने पद्धड़ीबद्ध रचा । कन्हड़के पुत्र गन्धर्वने स्थिर मनसे भवांतरोंको कहा है । इसमें कोई मुझे दोष न दे। क्यों। के पूर्वमें वच्छरायने यह कहा था। उसीके

१ ' पट्टण ' पर ' पानीपत ' टिप्पणी दी हुई है ।

सूत्रको लेकर भैंने कहा।"

इसके आगेका घत्ता और प्रशस्ति स्वयं पुष्पदन्तकृत है जिसमें उन्होंने अपना परिचय दिया है।

पूर्वीक्त पद्योंसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गन्धर्व किवने दिल्लीमें पानीपतके रहनेवाल बीसल साहु नामक धनीकी प्रेरणासे तीन प्रकरण स्वयं बना कर पुष्पदन्तके यशोधरचिरतमें पीछेसे सं० १३६५ में शामिल किये हैं और कहाँ कहाँ शामिल किये हैं, सो भी यथास्थान ईमानदारीसे बतला दिया है। देखिए—

१ पहली सन्धिके चौथे कड़वककी ' चाएण कण्णु विहवेण इंदु ' आदि पंक्तिके बाद आठवें कड़वकके अन्त तककी ८१ लाइने गन्धर्वरचित हैं जिनमें राजा मारिदत्त और भैरवकुलाचार्यका संलाप है। उनके अन्तमें कहा है—

गंधन्तु भणइ मइं कियउ एउ, णिव-जोईसहो संजोयभेउ।

अग्गइ कइरायपुष्कयंतु सरसङ्गिलउ । देवियीह सरूउ वण्णइ कङ्यणकुलतिलउ ॥

अर्थात् गन्धर्व कहता है कि यह राजा और योगीश (कॉलाचार्य) का संयोग-भेद भैंने कहा। अब आंग सरस्वतीनिलय कविकुलतिलक कविराज पुष्पदंत (मैं नहीं) देवीका स्त्ररूप वर्णन करते हैं।

२ पहली ही सन्धिके २४ वें कड़वककी 'पोढत्तिणि पुट्टि पलिट्टियंगु 'आदि लाइनसे लेकर २७ वें कड़वक तककी ७९ लाइनें भी गन्धर्वकी हैं। इसे उन्होंने ७९ वीं लाइनमें इस तरह स्पष्ट किया है——

जं वासवसेणिं पुव्व रइउ, तं पेक्खिव गंधव्वेण कहिउ

अर्थात् वासवसेनने पूर्वमें (ग्रन्थ) रचा था, उसको देखकर ही यह गंधर्वने कहा।

१ श्रीवासवसेनके इस यशोधरचरितकी प्रति बम्बईमें (नं० ६०४ क) मीजूद है। यह संस्कृतमें है। इसकी अन्तिम पुष्पिकामें 'इति यशोधरचरिते मुनिवासवसेनकृते काञ्ये … अष्टमः सर्गः समाप्तः' वाक्य है। प्रारम्भमें लिखा है 'प्रमंजनादिभिः पूर्व हरिपेणसमन्वितेः, यदुक्तं तत्कथं शक्यं मया बालेन भाषितुन्।' इससे मालूम होता है कि उनसे पूर्व प्रमंजन और हरिषेणने यशोधरके चरित लिखे थे। इन कविवरने अपने समय और कुलादिका कोई परिचय नहीं दिया है। परन्तु इतना तो निश्चित है कि वे गन्धर्व कविसे पहले हुए हैं। इस यन्थकी एक प्रति प्रो० हीरालालजीने जयपुरके बाबा दुलीचन्दजीके भंडारमें भी देखी थी और उसके नोट्स लिये थे। हरिषेण शायद वे ही हों, जिनकी धर्मपरीक्षा (अपभ्रंश) अभी डा० उपाध्येने खोज निकाली है।

३ चौथी संधिक २२ वें कड़वककी 'जजरिउ जेण बहुमेयकम्म ' आदि १५ वीं पंक्तिसे लेकर आगेकी १७२ लाइनें भी गंधर्वकी हैं। इसके आगे भी कुछ लाइनें प्रकरणके अनुसार कुछ परिवर्तित करके लिखी गई हैं। फिर एक घत्ता और १५ लाईनें गंधर्वकी हैं जो ऊपर भावार्थसहित दे दी गई हैं।

इस तरह इस ग्रंथमें सब मिलाकर ३३५ पंक्तियाँ प्रक्षिप्त हैं और वे ऐसी हैं कि जरा गहराईसे देखनेसे पुष्पदन्तकी प्रौढ़ और सुन्दर रचनाके बीच छुप भी नहीं सकतीं। अतएव गंधर्वके क्षेपकोंके सहारे पुष्पदन्तको विक्रमकी चौदहवीं शताब्दिमें नहीं घसीटा जा सकता।

इसके सिवाय बहुत थोड़ी ही प्रतियोंमें सो भी उत्तर भारतकी प्रतियोंमें ही यह प्रक्षिप्त अंश मिलता है। बम्बईके तेरहपंथी जैनमन्दिरकी जो वि० सं० १३९० की लिखी हुई अतिशय प्राचीन प्रति है, उसमें गन्धर्वरचित उक्त पंक्तियाँ नहीं हैं और ऐलफ पन्नालाल सरस्वती-भवनकी दो प्रतियोंमें भी नहीं हैं।

१ अपरिवर्तित पाठ मुद्रित ग्रंथमें न होनेके कारण यहाँ दे दिया जाता है— सो जसवह सो कल्लाणमित्तु, सो अभयणाउ सो मारिदत्तु । विणकुलपंकयबोहणदिणेसु, सो गोवड्ढणु गुणगणविसेसु ॥ सा कुसुमावलि पालियति गुत्ति, सा अभयमहत्ति णरिंदपुत्ति । भन्वइं दुण्णयणिण्णासणेण, तउ चएवि चार सण्णासणेण । कालें जंतें सव्वइ मयाइं, जिणधम्में सगागाहो गहाइं ॥

२ बम्बईके सरस्वती-मचनमें जो (८०४ क) संस्कृतछायासहित प्रति है उसमें 'जिणधम्में सग्गग्गहो गहाइं'के आगे प्रक्षिप्त पाठकी 'गंधव्वें कण्हडणंदणेण' आदि केवल दो पंक्तियाँ न जाने कैसे आ पड़ी हैं। इस प्रतिमें इन दो पंक्तियोंको छोड़कर और कोई प्रक्षिप्त अंश नहीं है।

# श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र

ये दो ग्रन्थकर्ता लगभग एक ही समयमें, एक ही स्थानपर, हुए हैं और दोनोंने ही महाकवि पुष्पदन्तके महापुराणपर टिप्पण लिखे हैं, इस लिए कुछ विद्वानोंने यह समझ लिया है कि प्रभाचन्द्र और श्रीचन्द्र एक ही हैं, लिपिकर्त्ता-ओंकी गल्तीसे कहीं कहीं जो 'श्रीचन्द्रकृत 'लिखा मिलता है, सो वास्तवमें प्रभाचन्द्रकृत ही होना चाहिए। परन्तु वास्तवमें श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र दो स्वतंत्र ग्रंथकर्त्ता हैं। नीचे लिखे प्रमाणोंसे यह बात सुस्पष्ट हो जायगी—

बम्बईके सरस्वती-भवनमें (नं० ४६३) में रविषेणाचार्यकृत पद्मचरितका श्रीचन्द्रकृत टिप्पण है । उसका प्रारम्भ और अन्तका अंश देखिए—

प्रारम्भ—शंकरं वरदातारं जिनं नत्वा स्तुतं सुरैः । कुर्वे पद्मचरितस्य टिप्पणं गुरुदेशनात् ॥

सिद्धं जगत्प्रसिद्धं कृतकृत्यं वा समाप्तं निष्ठितमिति यावत् । सम्पूर्णभव्यार्थसिद्धि-(द्वेः) कारणं, समग्रो धर्मार्थकाममोक्षः स चासौ भव्यार्थश्च भव्यप्रयोजनं तस्य सिद्धिनिष्पत्तिः स्वरूपलब्धिर्वा तस्याः कारणं हेतुः। किं विशिष्टं हेतुमुत्तमं दोषरहितं...

अन्त — लाइ (इ) बागड़ि (इ) श्रीप्रवचनसेन (१) पंडितात्पद्मचिरतस्सकण्यों (तमाकण्यं १) बलात्कारगणश्रीश्रीनन्द्याचार्यसत्कविशिष्येण श्रीचन्द्रमुनिना श्रीमद्वि- क्रमादित्यसंवत्सरे सप्तासीत्यधिकवर्षसहश्र (स्रे) श्रीमद्वारायां श्रीमतो राजे (ज्ये) भोजदेवस्य .....

एविमद (दं) पद्मचरितिटिण्पितं श्रीचन्द्रमुनिकृतसमाप्तमिति ।

स्व० सेठ माणिकचन्द्रजीके चौपाटीके मन्दिरमें इन्हीं श्रीचन्द्रमुनिका एक और ग्रंथ 'पुराणसार' (नं० १९७) है। उसका प्रारम्भ और अन्त इस प्रकार है—

१ देखो डा० पी० एल० वैद्य सम्पादित महापुराणकी अँगरेजी भूमिका।

२ भवनके रजिस्टरमें इसका नाम, 'पद्मनिन्दिचरित्र' लिखा हुआ है। यह प्रति हालकी ही लिखाई हुई और बहुत ही अशुद्ध है।

नत्वादितः सकल (तीर्थ) कृत (तां) कृतार्थान्, सर्वोपकारनिरतांस्त्रिविधेन नित्यम् । वक्ष्ये तदीय गुणगर्भमहापुराणं, संक्षेपतोऽर्थनिकरं श्रणुत प्रयत्नात्।। अन्त—धारायां पुरि भोजदेवनृपते राज्ये जयात्युचकैः

> श्रीमत्सागरसेनतो यतिपतेर्ज्ञात्वा पुराणं महत्। मुक्त्यर्थे भवभीतिभीतजगता श्रीनन्दिशिष्यो बुधः कुर्वे चारु पुराणसारममलं श्रीचन्द्रनामामुनिः॥

श्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे यक्षपृत्य(अशीत्य?)धिकवर्षसहस्रे पुराणसारामिधानं समाप्तं । ग्रुमं भवतु । लेखकपाठकयोः कल्याणम् ।

इन्हीं पद्मचिरतके टिप्पणकार और पुराणसारके कर्त्ता श्रीचन्द्रमुनिका बनाया हुआ पुप्पदन्तकृत महापुराणका एक टिप्पण है, जिसका दूसरा भाग अर्थात् उत्तरपुराण-टिप्पण उपलब्ध हैं। उसके अन्तमें लिखा है—

श्रीविक्रमादित्य-संवत्सरे वर्षाणामशीत्यधिकसहस्रे महापुराण-विषमपदिववरणं सागरसेनसैद्धान्तात् परिज्ञाय मूलिटप्पणिकां चालोक्य कृतिमदं समुचयिटप्पणं अज्ञ-पातभीतेन श्रीमद्धला( त्का )रगणश्रीसंघा(नंद्या)चार्यसत्कविशिष्येण श्रीचंद्रमुनिना निजदौर्देडाभिभूतरिपुराज्यविजयिनः श्रीभोजदेवस्य । १०२।

इति उत्तरपुराणटिप्पणकं प्रभाचंद्राचै।र्यविरचितं समाप्तम् ।

अथ संवत्सरेऽस्मिन् श्रीनृपिवक्रमादित्यगताब्दः संवत् १५७५ वर्षे भादवा मुदी ५ बुद्धदिने कुरुजांगलदेशे मुलतान सिकंदरपुत्र मुलतान इब्राहिम राज्यप्रवर्त-माने श्रीकाष्ठासंघे माथुरान्वये पुष्करगणे भट्टारक श्रीगुणभद्रसूरिदेवाः तदाम्नाये जैसवाल चौ० टोडरमल्लु चौ० जगसीपुत्र इदं उत्तरपुराणटीका लिखापितं । शुभं

१ यह यन्थ जयपुरके पाटोदीके मन्दिरके मंडारमें (गठरी नं० १३, यन्थ तीसरा, पत्र ५७, श्लो० १७००) है। इसकी प्रशस्ति स्व० पं० पन्नालालजी बाकलीवालने आहिवन-सुदी ५ वीर सं० २४४७ के जैनमित्रमें प्रकाशित कराई थी और मेरे पास भी उन्होंने उसकी नकल मेजी थी। इसी सम्बन्धमें उन्होंने अपने ता० १६–६–२३ के पत्रमें लिखा था कि " उत्तरपुराणकी टिप्पणी मँगाई सो वह गठरी नहीं मिली थी—आज हूँढ़कर निकाली है। उसके आदि अंतके पाठकी भी नकल है। 'श्रीचंद्रमुनिना'में 'प्रभा' शब्द छूट गया माल्स होता है। परंतु श्लोकसंख्यामें फर्क होनेसे शायद श्रीचंद्रमुनि दूसरा भी हो सकता है। 'श्रीचंद्रमुनि क्रिक्ट स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्व

२ यहाँ निश्चयसे श्रीचन्द्राचार्यकी जगह प्रभाचन्द्राचार्य लिखा गया है | लिपिकर्ताकी स्पष्ट भल है।

भवतु । मांगल्यं दधति लेखकपाठकयोः ।

उक्त तीनों प्रन्थोंकी प्रशस्तियोंसे यह बात स्पष्ट होती है कि इन तीनोंके कर्चा श्रीचन्द्रमुनि हैं, जो बलात्कारगणके श्रीनिन्द नामक सत्किविके शिष्य थे और जिन्होंने धारा नगरीमें वि० सं० १०८७ और १०८० में उक्त ग्रन्थोंकी रचना की है।

अब श्रीप्रभाचंद्रचार्यके ग्रन्थोंको देखिए और उनमें सबसे पहले आदिपुराण-टिप्पणको लीजिए—

प्रारंभ—-प्रणम्य वीरं विबुधेन्द्रसंस्तुतं निरस्तदोषं वृषभं महोदयम् । पदार्थसंदिग्धजनप्रबोधकं महापुराणस्य करोमि टिप्पणम् ॥ अन्त—समस्तसन्देहहरं मनोहरं प्रकृष्टपुण्यप्रभवं जिनेश्वरम् । कृतं पुराणे प्रथमे सुटिप्पणं सुखावबोधं निखिलार्थदर्पणम् ॥

इति श्रीप्रभाचंद्रविरचितमादिपुराणटिप्पणकं पंचासश्लोकहीनं सहस्रद्वयपरिमाणं परिसमाप्ता (प्तं) । शुभं भवर्तु ।

पुष्पदन्तके महापुराणके दो भाग हैं एक आदिपुराण और दूसरा उत्तरपुराण। इन भागोंकी प्रतियाँ अलग अलग भी मिलती हैं और समग्र ग्रंथकी एक प्रति भी मिलती है। श्रीचन्द्रने और प्रभाचन्द्रने दोनों भागोंपर टिप्पण लिखे हैं। श्रीचन्द्रका आदिपुराणका टिप्पण तो अभी तक हमें नहीं भिला परन्तु प्रभाचन्द्रके दोनों भागोंके टिप्पण उपलब्ध हैं। उनमेंसे आदिपुराण-टिप्पणका मंगलाचरण

१ भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट की प्रति नं० ४६३ (आफ १८७६-७७)। और प्रशस्ति ऊपर दी जा चुकी है। अब उत्तरपुराणके टिप्पणको लीजिए——अन्तिम अंश —

इत्याचार्यप्रभाचंद्रदेविवरिचतं उत्तरपुराणिटिप्पणकं द्यधिकशततमः सिन्धः।
नित्यं तत्र तवप्रसन्नमनसा यत्पुण्यमत्यद्भुतं
यातस्तेन समस्तवस्तुविषयं चेतश्चमत्कारकः।
व्याख्यातं हि तदा पुराणममलं स्व(सु)स्पष्टमिष्टाक्षरैः
भूयाचेतिस धीमतामिततरां चन्द्रार्कताराविधः॥ १॥
तन्त्वाधारमहापुराणगम(ग)नद्यो( ज्ज्ये। )ती जनानन्दनः
सर्वप्राणिमनःप्रभेदपद्धता प्रस्पष्टवाक्यैः करैः।
भव्याब्जप्रतिबोधकः समुदितो भूभृत्प्रभाचंद्रतो
जीयाद्दिपणकः प्रचंडतरिणः सर्वार्थमप्रद्युतिः॥ २॥

श्रीजयसिंहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्ठिप्रणामोपार्जितामलपुण्यिनरा-कृताखिलमलकलंकेन श्रीप्रभाचंद्रपंडितेन महापुराणीटप्पणकं शतन्यधिकसहस्रत्रयप-रिमाणं कृतिमिति ।

इससे मालूम होता है कि यह टिप्पण धारानिवासी पं० प्रभाचन्द्रने जयसिंह-देवके (परमारनेरश भोजदेवके उत्तराधिकारीके) राज्यमें रचा है। आदिपुराणके टिप्पणमें यद्यपि धाराका और जयसिंहदेवके राज्यका उल्लेख नहीं है और इसका कारण यह है कि आदिपुराण स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, महापुराणका ही अंश है परन्तु वह है इन्ही प्रभाचंद्रका।

इसी उत्तरपुराण-टिप्पणकी एक प्रति आगरेके मोतीकटरेके मंदिरमें है जो कुछ समय पहले साहित्यसन्देशके सम्पादक श्रीमहेन्द्रजीके द्वारा हमें देखनेको मिली थी। उसकी पत्रसंख्या ३३ है और उसका दूसरा और ३२ वाँ पत्र नष्ट हो गया है। उसमें ३३ वें पत्रका प्रारंभ इस तरह है—

मेषः ॥ ९ साइवइ स्वातिस्थाने ॥ १० अणिष्ठऊ अनुक्तस्वरूपः । वसुसम-गुणसरीरु सम्यक्त्वाद्यष्टगुणस्वरूपः । हयत्तिउ हतार्तिः ॥ ११ पढिवि पाठं गृहणम् । मामइएं कविवरस्य नामेदम् । सोत्तें प्रवाहेण ॥

इसके आगे वह श्लोक और प्रशस्ति है जो ऊपर दी जा चुक्री है। यह उत्तरपुराण-टिप्पण श्रीचन्द्रके उत्तरपुराणसे भिन्न है। क्योंकि उसके अंतके टिप्पण प्रभाचंद्रके टिप्पणोंसे नहीं मिलते। प्रभाचंद्रके टिप्पणका अंश ऊपर दिया गया है। श्रीचंद्रके टिप्पणका अंतिम अंश यह है—

देसे सारए इतिसम्बन्धः । पढम ज्येष्ठा । निरंगु कामः । मुई मूकी । जलमंथणु अन्तिमकिकनो नामेदं । विरसेसइ गजिष्यति । पढेवि पाठग्रहणनामेदं ।

इसके आगे ही ' श्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे ' आदि प्रशस्ति है !

श्रीचंद्रके उत्तरपुराण-टिप्पणकी श्लोकसंख्या १७०० है जब कि प्रभाचंद्रके टिप्पणकी १३५०। क्योंकि प्रभाचन्द्रके सम्पूर्ण महापुराण-टिप्पणकी श्लोकसंख्या ३३०० बतलाई गई है और आदिपुराणकी १९५०। ३३०० मेंसे आ० पु० टि० की १९५० संख्या बाद देनेसे १३५० संख्या रह जाती है।

जिस तरह श्रीचंद्रके बनाये हुए कई ग्रन्थ हैं जिनमेंसे तीनका परिचय ऊपर

१ यह ग्रंथ जयपुरके पाटोदीके मंदिरके भंडारका है (ग्रन्थ नं० २३३)। आगरेके मोती कटरेके मन्दिरकी प्रतिमें भी प्रशस्तिका यही पाठ है।

दिया जा चुका है उसी तरह प्रभाचंद्रके भी अनेक स्वतंत्र ग्रंथ और टीका-टिप्पण ग्रंथ हैं और उनमेंसे कईमें उन्होंने धारा-निवासी और जयसिंहदेवके राज्यका उल्लेख किया है जैसे कि आराधनाकथाकोश (गद्य) में लिखा है—

श्रीजयिंसहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपंचपरमेष्ठिप्रणामोपार्जितामलपुण्य-निराकृतनिखिलमलकलंकेन श्रीमत्प्रभाचंद्रपंडितेन आराधनासत्कथाप्रबंधः कृतः ।

उन्होंने कई ग्रंथ जयसिंहदेवसे पहले भोजदेवके समयमें भी बनाये हैं और उनमें अपने लिए लगभग यही विशेषण दिये हैं।

इन सब बातोंसे स्पष्ट हो गया है कि ये दोनों प्रन्थकर्ता भिन्न भिन्न हैं और दोनोंको एक समझना भ्रम है। ऐसा मालूम होता है कि जयपुरके लिपिकर्ताने पहले प्रभाचन्द्रके टिप्पणकी एक नकल की होगी और तब उसकी यह धारणा बन गई होगी कि टिप्पणके कर्ता प्रभाचन्द्र हैं और उसके बाद जब उससे श्रीचन्द्रके टिप्पणकी भी नकल कराई होगी तब उसने उसी धारणाके अनुसार 'श्रीचन्द्र' को गलत समझकर ' प्रभाचंद्राचार्याविराचितं ' लिख दिया होगा।

यहाँ यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि ये वही प्रभाचन्द्र हैं जिनके बनाये हुए प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायक्रमुदचन्द्र नामके प्रसिद्ध न्याय- प्रन्थ हैं और जिन्होंने जैनेन्द्रव्याकरणपर शब्दाम्भोजभास्कर नामका भाष्य लिखा है। रत्नकरण्डटीका, क्रियाकलापटीका, समाधितंत्रटीका, आत्मानुशासनितलक, द्रव्यसंग्रहपंजिका, प्रवचनसरोजभास्कर, सर्वार्थसिद्धिटिप्पण (तत्त्वार्थवृत्तिपदिववरण) आदि टीकायें और आराधनाकथाकोश (गद्य) भी उन्हींका है। इनके सिवाय अष्टपाहुड़-पंजिका, स्वयंभूस्तोत्र-पंजिका, देवागम-पंजिका, समयसार-टीका, पंचा- स्तिकाय-टीका, मूलाचार-टीका, आराधना-टीका आदि टीका-प्रन्थ भी जिनके नाम प्रन्थ-सूचियोंमें मिलते हें शायद उन्हींके हों।

१ जैसे प्रमेयकमलमार्तण्डके अन्तमें—" श्रीमोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापर-परमेष्ठिपदप्रणामार्जितामलपुण्यनिराकृतनिख्लिलमलकलंकेन श्रीमत्प्रभाचंद्रपंडितेन निख्लि-प्रमाणप्रमेयस्वरूपोद्योतपरीक्षामुखपदिमदं विवृतमिति ।

२ देखो न्यायकुमुदचन्द द्वि० खंडकी न्यायाचार्यं पं० महेन्द्रकुमारालिखित भूमिका।

# साम्प्रदायिक द्वेषका एक उदाहरण

### भट्टारक श्रीभूषण

संसारके सभी धर्मों में उनके प्रवर्तकों के देहान्त होनेपर छोटेसे छोटे मतभदें के कारण समय समयपर अनेक पन्थ या सम्प्रदाय होते रहे हैं और धीरे धीरे उनमें परस्पर इतना द्वेप बढ़ गया है कि देख-सुनकर आश्चर्य होता है।

हरएक सम्प्रदायके गुरु या आचार्य गृहस्थ न होकर प्रायः साधु संन्यासी हुआ करते हैं और सर्व साधारण लोगोंका यह विश्वास रहता है कि उनकी मनोभूमिका रागद्वेषमें फँसे हुए संसारी गृहस्थोंसे ऊँची होती है। आत्म-कल्याण और पर-कल्याणके लिए ही वे साधुत्रत्ति धारण करते हैं, उनका निजी स्वार्थ कुछ नहीं होता। इस लिए वे जो कुछ कहते या लिखते हैं, वह कल्याणकारी ही होता है। परन्तु सम्प्रदाय-मोह एक ऐसी चीज है कि वह साधु और गृहस्थ दोनोंको ही अन्धा बना देती है और उनसे सभी कुछ अपकृत्य करा लेती है।

इसके उदाहरणमें भद्दारक श्रीश्रीभूषण पेश किये जा सकते हैं जो सोजित्रा (भरोंच) की काष्ठासंघकी गद्दीके पट्टधर थे। सोजित्रों मूलसंघ और काष्ठासंघ इन दोनों सम्प्रदायोंकी गिद्दयाँ थीं जिनमेंसे मूलसंघकी तो अब भी है, परन्तु काष्ठासंघकी गद्दी उठ गई है। उसके अन्तिम भट्टारक बम्बईके कमाठीपुरामें अपनी एक चेलीके साथ रहते थे और ज्योतिष-वैद्यकका धंधा करते थे। लेखकको एक बार उनके दर्शन करनेका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अवश्य ही दोनों सम्प्रदायोंके बीच श्रीभूषणके समयमें खूब द्वेष बढ़ रहा होगा, दोनों गिद्दयोंमें खूब प्रतिस्पर्द्धी होगी और उसीके विस्फोटका पाठकोंका इस लेखमें परिचय मिलेगा।

बम्बईके तेरहपंथी दि० जैन मन्दिरके भंडारमें ७०० पत्रोंका एक प्राचीन और जीर्ण शीर्ण गुटका है जो अनुमानसे चार पाँच सौ वर्ष पहलेका लिखा हुआ है। इसमें बीसों ग्रन्थोंका सार भाग, बीसों सम्पूर्ण ग्रन्थ और सैकड़ों छोटे मोठे पाठ संग्रहीत हैं, जिनसे संग्रह करनेवालेकी रुचि, योग्यता और बहुश्रुतताका पता लगता है। उन्होंने निश्चयसे अपने स्वाध्यायके लिए इसे लिखा या लिखवाया होगा। लिखा भी बहुत ग्रुद्ध है। पुस्तक बहुत जीर्ण हो गई है, जो पीछे जगह जगह बड़ी सावधानीसे मरम्मत करके ठीक की गई है।

इस गुटकेक लिखने लिखानेवाले कोई मूल संघक अनुयायी होंगे परन्तु पीछेसे वि० संवत् १६३६ में यह अहमदाबादके श्रीभूषण मट्टारकके हाथमें पहुँच गया जो काष्ठासंघके पट्टधर थे और जिन्होंने अपनेको पट्भाषाकविचक्रवर्ती तथा षट्-दर्शनतर्कचक्रवर्ती लिखा है। जान पड़ता है कि आपको मूल संघसे अत्यन्त द्वेष या, ऐसा द्वेप कि जिसकी एक साधुमें हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस लिए आपने उक्त गुटकेमें जहाँ जहाँ उक्त मूलसंघी सज्जनका नामादि लिखा था वहाँ वहाँ हड़ताल फेरकर उसपर अपना नाम लिख दिया है। इसके सिवाय जहाँ थोड़ी-सी भी खाली जगह पाई है, वहाँ ''श्रीकाष्ठासंघे नदीतटगच्छे मट्टारकशीरामसेनान्वान्वये श्रीश्रीभूषणेन लिखापितं '' लिख दिया है। गुटकेमें एक प्रतिक्रमण पाठ भी है; परन्तु मट्टारकजीकी दृष्टिमें वह शायद मूलसंधियोंके ही उपयोगका था, काष्ठासंघी उससे अपना आत्म-कल्याण नहीं कर सकते थे, इसलिए उसके नीचे आपने लिख दिया है—'' मयूरसंघिनः प्रतिक्रमणं विनोदिक लिए तथा देखनेके लिए लिखवाया है, पढ़नेके लिए नहीं!

पट्भाषाकिविचक्रवर्ती महाशय इतनेसे ही सन्तुष्ट नहीं हुए। उन्होंने उक्त गुटकेमें लिखे हुए देवसेनाचार्यके सुप्रसिद्ध 'दर्शनसार'की बड़ी ही दुर्दशा की है। पाठक जानते हैं कि इसमें बौद्ध, आजीवक, श्वेताम्बर, यापनीय, द्रविडसंघ, काष्ठासंघ आदिकी उत्पत्ति लिखी है। उसमेंसे काष्ठासंघकी उत्पत्तिका कथन चूँिक आपको पसन्द न था इसलिए उसपर भी आपने अपनी कलम-करामात दिखलाई है और उसमें जहाँ 'काष्ठासंघ' लिखा था वहाँ 'मूलसंघ,' जहाँ 'कुमारसेन' लिखा था वहाँ 'पद्मनिद्द,' जहाँ 'गोपुच्छक' लिखा था, वहाँ 'मयूरसंघ' या 'मूलसंघ' और जहाँ 'नन्दीतट' लिखा था वहाँ 'गिरनार हइताल फेर फेर कर लिख दिया है। यह परिवर्तन करते समय उन्होंने इस बातका खयाल ही नहीं किया कि हम यह क्या कर रहे हैं और इससे कितना गोलमाल हो जायगा। और नीचे लिखी गाथांके अर्थपर तो शायद वे विचार ही नहीं कर सके, उन्होंने इसे ज्योंका त्यें। रहने दिया जिसमें काष्ठासंघकी मानताओंको बतलाया है और जो

मूलसंघकी मानतायें किसी तरह हो ही नहीं सकतीं—

इत्थीणं पुणदिक्खा खुछयलोयस्स वीरचरिअत्तं । कक्कसकेसग्गहणं छट्ठं च अण्णुव्वदं णाम ।

इसके सिवाय श्रीभूषणजीने पद्मनिन्द या कुन्दकुन्दको ही मूल संघका उत्पादक बना डाला है ! परन्तु इस ओर आपका ध्यान ही नहीं गया कि 'कहं संघं'की जगह 'मूलं संघं ' कर कर देनेसे कुन्दकुन्दका समय वि० सं० ७५३ हो जाता है' जो कि सर्वथा अविश्वसनीय है।

श्रीभूषणजी दर्शनसारकी गाथाओं में पूर्वोक्त उलट फेर करके ही सन्तुष्ट नहीं हुए हैं, उन्होंने मूल संघको अतिशय निन्द्य और आधुनिक सिद्ध करनेके लिए अपने 'प्रतिबोध-चिन्तामणि' नामक संस्कृत प्रन्थके प्रारंभमें एक कथा भी गढ़कर लिख डाली है जिसका सार यहाँ दिया जाता है—

"एक बार अनन्तकीर्ति आचार्य गिरनारपर्वतपर बन्दनाके लिए गये, वहाँ उन्होंने पद्मनित्द आदि बहुतसे निर्दय, पापी और क्रियाहीन कापालिकेंको देखा और उनकी भलाईके लिए उपदेश दिया जिससे वे हिंसाका त्याग करके ब्रह्मचारी हो गये। कापालिक लोग चूँकि हाथमें मयूरकी पिच्छि रखते और गलेमें लिंग पहनते थे, इसलिए आचार्यने उनकी 'मयूरश्रंगी' संज्ञा रख दी। आगे कालयोगसे यह मयूरश्रंगी संघ बहुत फैल गया।

"इसके पश्चात् पद्मनिन्दिन अपना नाम प्रसिद्ध करनेके लिए निन्दिसंघ नामका संघ स्थापित किया और उज्जियनीमें अपने गुरुके ही साथ विवाद करना शुरू कर दिया। कौलिक मतके ही समान वह अपने पक्षका प्रतिपादन करने लगा और गुरुसे बोला, 'मेरे इन वचनोंकी साक्षी स्वयं शारदा देवी हैं' और मन्त्र-बलसे

१ परिवर्तित गाथाओं ने यह रूप धारण कर लिया है— सो समणसघंवजो पउमनंदी हु समयमिच्छत्तो । चत्तोवसमो रुद्दो मूलं संघं परूवेदि ॥ सत्तसये तेवण्णे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । गिरिनारे वरगामे मूलो संघो मुणेयव्वो ॥

२ यह ग्रन्थ सोजित्रा गदीके अन्तिम भट्टारकके पास था और उन्हींके कृपासे मुझे सन् १९०८ में कुछ घण्टोंके लिए पढ़नेको मिला था ।

उसने शारदाको वाचाल भी कर दिया। वह बोली, 'पद्मनिन्दि जो कहते हैं वहीं सत्य है!'पद्मनिन्दिने चूँकि सरस्वतीको बलात्कारसे बुलवाया, इसलिए उसका सरस्वती गच्छ और बलात्कार गण प्रसिद्ध हुआ।

" एक बार पापी पद्मनिन्दिने मंत्र सिद्ध करते समय बिलदानके निमित्त एक मयूरको मार डाला और वह मयूर मरकर व्यन्तर देव हुआ। पूर्व वैरसे वह पद्मनिन्दिको नाना प्रकारके वात-पित्त-कफजन्य असाध्य रोगोंसे पीड़ित करने लगा और प्रत्यक्ष होकर बोला, 'रे पापी, तूने मुझे मारा था इसिलए अब मैं भी तुझे मारूँगा।' इसपर पद्मनिन्दिके शिष्यों—मुनियों और श्रावकोंने—उसके आगे बहुत ही आरजू मिन्नत की। जब वह प्रसन्न हुआ तो बोला, 'आगेसे तुम्हें गोपुच्छ छोड़कर मेरी पूँछ (मयूर-पुच्छ) धारण करके मेरे नामसे अपने संघको प्रसिद्ध करना होगा।' इसे पद्मनिन्दिने स्वीकार कर लिया और उसी समयसे मयूरसंघकी स्थापना हुई।

" एक बार पद्मनित् अपने पैरोंमें एक ओषधिका लेप करके अन्तर्धान हो गया और कुछ समयके बाद लौट आया। श्रावकोंके पूछनेपर उसने कहा, मैं विदेह क्षेत्रमें सीमंधर स्वामीके समवसरणमें गया था और उनके मुखसे उपदेश सुनकर लौटा हूँ। मूर्ष श्रावकोंने उसकी बातोंपर विश्वास कर लिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि पंचमकालमें कोई मनुष्य विदेह-क्षेत्रको कैसे जा सकता है ? शास्त्रमें इसका निषेध है।

" जब पद्मनिद मंत्र तंत्रादिके बलपर बहुत अन्यायाचरण करने लगा तब उसके गुरुने और श्रावकोंने उसे अपने देशसे निकाल दिया और वह कर्नाटकमें जाकर चार गच्छोंकी कल्पना करके और चारों वर्णोंके लोगोंको संबोधित करके रहने लगा। वहाँ उसने स्वेच्छाचारिता छोड़ दी जिससे उसकी खूब प्रसिद्धि हुई।"

मूलसंघकी उत्पत्तिकी कथाका यही सार है। इसमें मयूरशृंगी, मयूरसंघ, निद्संघ, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगण और चार गच्छोंकी सार्थकता सिद्ध करनेके लिए कथाकारकी कल्पनाको कितने चक्कर काटने पड़े हैं और वह कितनी बेडील हो गई है, यह प्रत्येक बुद्धिमान् पाठक समझ सकता है।

यह कथा और पूर्वोक्त गुटकेके साथ किया गया अत्याचार, इस बातके प्रमाण हैं कि हमारे गुरु और आचार्य कहलानवाल भी अपनी कलमका कहाँतक दुरुपयोग कर सकते हैं। भगवान् पद्मनन्दि या कुन्दकुन्दाचार्य जैसे महापुरुषों और शुद्ध आध्यात्मिकोंको भी जो केवल संघ-भेदके कारण इतना नीच और निन्द्य चित्रित कर सकते हैं, वे और क्या नहीं कर सकते ?

काष्ठा संघ और मूल संघ दोनों ही दिगम्बर सम्प्रदायके संघ हैं, दोनों एक ही सिद्धान्तके माननेवाले हैं, दोनोंमें कोई बड़े मत-भेद भी नहीं हैं और दोनों ही एक दूसरेके आचार्योंके प्रन्थोंका पठन-पाठन करते हैं। फिर भी श्रीभूषण भट्टारक अपने सधमीं और पूज्य कुन्दकुन्दाचार्यको जिस रूपमें चित्रित करते हैं उसे देखकर किसे परिताप न होगा ?

अभी हाल ही हमें श्रीभूषण भट्टारकका शान्तिनाथपुराण नामका ग्रंथ यहाँके ऐलक पन्नालाल सरस्वती-भवनमें (३२ क) मिला है। उसकी प्रशस्तिसे जिसे हम आग दे रहे हैं उनके स्थान और समय आदिका पूरा परिचय मिल जाता है। उसके अनुसार वे काष्ठासंघके नन्दीतट गच्छके विद्या गणमें हुए हैं। उन्होंने अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार दी है—रामसेनके अन्वयमें क्रमसे नेमिसेन, धमेसेन, विमलसेन, विशालकीर्ति, विश्वसेन और विद्याभूषण हुए और इन विद्याभूषणके पट्ट-कमलको प्रकुल्लित करनेवाले सूर्यके समान श्रीभूषण हुए। उन्होंने वि॰ संवत् १६५९, अधन सुदी तेरस गुरुवारको यह पुराण लिखा।

गुर्जर देशमें सोजित्रा नामका नगर है, वहाँ नेमिनाथके मन्दिरके समीप इस ४०२५ स्ठोक परिभित ग्रन्थकी रचना की गई।

पूर्वोक्त-सरस्वती भवनमें ही श्रीभूषणके शिष्य भट्टारक चन्द्रकीर्तिका बनाया हुआ 'पार्श्वपुराण ' ग्रन्थ है। उससे भी श्रीभूषणकी उक्त गुरुपरम्परा तथा समयादिकी पुष्टि होती है। यह पार्श्वपुराण वैशाख सुदी ७, गुरुवार, सं० १६५४ को देविगिरि ( दौलताबीद ) के पार्श्वनाथ-चैत्यालयमें बनकर समाप्त हुआ था।

चन्द्रकीर्तिने अपने उक्त गुरुजीको सच्चारित्रतपोनिधि, विद्वानीके अभिमान-शिखरको तोइनेवाला वज्र, स्याद्वादिवद्याचण बतलाया है और कहा है कि उनके

१ संजित्राके पूर्वोक्त मट्टारकजीने मुझे बतलाया था कि वे मलखेड (निजाम) की गदीके भी अधिकारी हैं और वह गदी मूलसंघकी है। एक मजेकी बात उन्होंने यह भी बतलाई थी कि उस तरफके शिष्योंमें जब वे जाते हैं, तब गोपुच्छ छोड़कर मयूरपिच्छि ले लेते हैं! दौलताबाद मलखेडके ही इलाकेमें है, अतएव चन्द्रकीति शायद मलखेडसे ही दौलताबाद गये होंगे।

आगे गुरु ( बृहस्पित ) का गुरुत्व नहीं रहा, उद्याना ( शुक्राचार्य ) की बुद्धिकी कोई प्रशंसा नहीं । सो ऐसे ही महान् आचार्यकी बुद्धिने समयसारादि ग्रन्थोंके कत्ती कुन्दकुन्द मुनिका पूर्वीक्त सत्कार किया है !

### शान्तिनाथ-पुराणकी प्रशस्ति

काष्टासंघावगच्छे विमलतरगुणे सारनंदीतटांके ख्याते विद्यागणे वै सकलबुधजनैः सेवनीये वरेण्ये । श्रीमच्छीरामसेनान्वयतिलकसमा नेम( मि )सेनाः सुरेन्द्राः भूयासुस्ते मुनीन्द्रा व्रतनिकरयुता भूभिपैः पूज्यपादाः ॥ ४५६ श्रीधर्मसेनो यतितृंदसेन्यः विराजते भूवलये नितांतं । वैमल्यसेनो पि यथार्थनामा चारित्ररत्नाकर एव नित्यम् ॥ ४५७ विशालकीर्तिश्च विशालकीर्तिः जम्बुद्धमांके विमले सदैव। विभाति विद्यार्णव एव नित्यं वैराग्यपाथोनिधि शुद्धचेताः ॥ ४५८ श्रीविश्वसेने। यतित्रृंदमुख्यः विराजते वीतभयः सलीलः । स्वतर्कनिर्नार्शितसर्वडिम्भः विख्यातकीर्तिर्जितमारमूर्तिः ॥ ५५९ तत्पद्वविधार्णवपारगंता जीयात्पृथिव्यां पृथुवृत्तवृत्तः । विद्याविभूषोऽपि यथार्थनामा विद्याविनोदेन च लब्धकीर्तिः ॥४६० विद्याभूषणपद्दकंजतराणिः श्रीभूषणो भूषणो जीयाजीवदयापरे। गुणनिधिः संसेवितो सजनैः। काष्ठासघंसरित्पतिः शशधरो वादी विशालोपमः सद्वत्तोऽर्कधरोति सुंदरतरो श्रीजैनमार्गानुगः ॥४६१ संवत्सरे घोडशनामधेये एकोनशतषष्टियुते वरेण्ये। श्रीमार्गशीर्षे रचितं मया हि शास्त्रं च वर्षे विमलं विशुद्धम् ॥ ४६२ त्रयोदशीसिद्दवेस विशुद्धं वारे गुरौ शान्तिजिनस्य रम्यं। पुराणमेतद्विमलं विशालं जीयाचिर पुण्यकरं नराणाम् ॥ ४६३ विशोध्यतां साधुजना समग्रं यदुक्तमेतान्नयतं पुराणं। पठंत्विदं चापि च पाठयंतु निष्कास्य दोषां च विसंधिभृतान् ॥ ४६४ विद्याभूषणसत्पदांबुजरविः श्रीभूषणो भूषणो । सौभाग्यैकनिधिः चकार चतरो शास्त्रं सतां सौख्यदम् ।

X

षड्भाषाकविचक्रवर्ति सुतरां श्रीशान्तिनाथस्य वै नानावर्णनसंयुतं अघहरं पुण्यप्रदं पावनम् ॥ ४६५ श्रीगुर्जरेप्यस्ति पुरं प्रसिद्धं सौजित्र नामाभिधमेव सारं । श्रीनेमिनाथस्य समीपमाशु चकार शास्त्रं जिनभृतिरम्यम् ॥ ४६६ अस्य शास्त्रस्य विज्ञेयाः श्लोकाः चतुःसहस्रकाः । पंचविंशतिसंयुक्ता विज्ञेया लेखकैः सदा ॥ ४६७

इति श्रीशान्तिनाथपुराणे भद्वारकश्रीविद्याभूषणतत्पद्वाचलादैवाकरायमानभद्वारक-श्रीश्रीभूषणाविराचिते शान्तिनाथसमवसरण-धर्मोपदेश-मोक्षगमनवर्णनो नाम षोडशः सर्गः समाप्तः।

लिखितं मुनि रामविजयेन यथा प्रति लेखकज दोषो न विद्यते ।

## पौर्वनाथपुराणकी प्रशस्ति

काष्ठासंघे गच्छनन्दीतटीयः श्रीमद्विद्याभूषणाख्यश्चस्रिः । आसीत्पट्टे तस्य कामान्तकारी विद्यापात्रं दिव्यचारित्रधारी । तत्पट्टाम्बरभूषणैकतरिणः स्याद्वादिवद्याचणो विद्वद्तृन्दकुलाभिमानाशिखरप्रध्वंसतीत्राशिनः । सच्चारित्रतपोनिधिर्मतिवरो विद्वत्सु शिष्येर्युतः श्रीश्रीभूषणस्रिराट् विजयतेश्रीकाष्ठासंघाप्रणीः ॥ यदम्रतो नैतिगुरुर्गुरुत्वं श्राध्यं न गच्छत्युशनोऽपि बुद्धया भारत्यिप (?) नैति माहात्म्यमुग्रं श्रीभूषणः स्रुरिवरःस पायात् ॥

श्रीमद्देवीगरौ मनोहरपुर श्रीपार्द्यनाथालये वर्षेब्धीषुरसेकमय इह वै श्रीविक्रमांके सरे। सप्तम्यां गुरुवासरे श्रवणभे वैशाखमासे सिते पार्श्वाधीशपुराणमुत्तममिदं पर्याप्तमेवोत्तरम्॥

इति त्रिजगदेकचूडामणिश्रीपार्श्वनाथपुराणे श्रीचन्द्रकीर्त्याचार्यप्रणीते भगवान्नि-र्वाणकल्याणकल्यावर्णना नाम पंचदशः सर्गः।

१ पादर्वपुराणकी विस्तृत प्रशस्ति ऐलक पं० सरस्वती-भवनकी पाँचवें वर्षकी रिपोर्टमें ( पृष्ठ २७,३४ ) में प्रकाशित हुई है।

# वनवासी और चैत्यवासी सम्प्रदाय

### पन्थोंकी उत्पत्ति और विकास

संसारमें जितने धर्म या सम्प्रदाय हैं, उन सबमें उनके स्थापित होनेके समयसे लेकर अब तक, अनेक पन्थ, शाखा, उपशाखास्वरूप भेद होते रहे हैं और नये नये होते जाते हैं। ऐसा एक भी धर्म नहीं है जिसमें एकाधिक भेद या पन्थ न हों।

ये भेद या पन्थ अनेक कारणोंसे होते हैं। उनमें बहुत बड़ा कारण देश-कालकी परिस्थितियाँ हैं। प्रत्येक धर्मके उपासकों में दो प्रकारकी प्रकृतियाँ पाई जाती हैं। एक प्रकृति तो ऐसी होती हैं जो अपने धर्मके विचारों या आचारोंके विषयमें जरा भी टससे मस नहीं होना चाहती, उन्हींको जोरके साथ पकड़े रहती हैं और दूसरी प्रकृति देश और कालकी बदली हुई परिस्थितियों और आवश्यकता-ओंके अनुसार मूल आचार-विचारोंमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेनेको तैयार हो जाती हैं, विशेष करके ऐसे परिवर्तन जो सुगम और आरामदेह होते हैं। बस, इन्हीं दोनों प्रकृतियोंकी खींच-तान और रगड़-झगड़से एक नया सम्प्रदाय या पन्थ खड़ा हो जाता है और उसके झण्डेके नीचे दूसरी प्रकृतिके हजारें। मनुष्य आकर उसे विस्तृत और समृद्ध कर देते हैं।

पर आगे चलकर यह नया पन्थ भी अविभक्त नहीं रहने पाता। सौ दो सौ वर्षों में फिर नई पिरास्थितियों और आवश्यकताओं के कारण उसमें भी और और भेद जन्म लेने लगते हैं। इस तरह बराबर नये नये सम्प्रदाय और पन्थ जन्म लेते रहते हैं और मूल धर्मको अनेक भागों में विभक्त करनेका श्रेय प्राप्त किया करते हैं।

इस भेद वृद्धिके साथ साथ धर्मके मूल सिद्धान्तोंका भी क्रम क्रमसे रूपान्तर होता रहता है। पहली और दूसरी, दोनों ही प्रकृतिके लोग, आपसकी खींच-तानमें उनको अपने अपने पक्षके अनुसार बनानेमें लगे रहते हैं और इस कारण उनमें कुछ न कुछ विकृति आये बिना नहीं रहती। पुराना साहित्य जीर्ण शीर्ण दुर्लभ या अलभ्य होता रहता है, उसके स्थानमें नया साहित्य बनता रहता है और नया, पुरानेका अनुधावन करनेवाला होनेपर भी, कुछ न कुछ नया अवश्य होता जाता है। इस तरह जब हजारों वर्ष वीत जाते हैं, तब कुछ विद्वान् ऐसे भी होते हैं, जो इस विकृत रूपको संशोधित करनेकी आवश्यकता अनुभव करते हैं और धर्मकी मूल प्रकृतिका अध्ययन करके तथा प्राचीन प्रन्थोंको प्राप्त करके उनके सहारे धर्मके उसी प्राचीन स्वरूपको फिरसे प्रकट करनेका प्रयत्न करते हैं; परन्तु उसे सर्वसाधारण गतानुगतिक लोग नहीं मानते और इस कारण जो लोग उन्हें मानने लगते हैं उनका फिर एक जुदा ही सम्प्रदाय बन जाता है। इस तरहके प्रयत्न बार बार हुआ करते हैं और प्रत्येक बार वे सिवाय इसके कि एक और नये सम्प्रदायकी नीव डाल जावें, सबको अपना अनुयायी नहीं बना सकते।

इस प्रकारके प्रयत्नोंसे एक लाम भी होता है और वह यह कि प्रायः प्रत्येक धर्मके अनुयायी अपने धर्मके मूल और प्राचीन सिद्धान्तोंसे बहुत दूर नहीं भटकने पाते—उनके करीब करीब ही बने रहते हैं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकारके प्रयत्नोंसे उत्पन्न हुआ कोई सम्प्रदाय अपने धर्मके मूल स्वरूपको जैसेके तैसे रूपमें पा जाता हो। बीचका हजारों वर्षोंका लम्बा समय, मूल धर्म-प्रवर्तकोंकी आज्ञाओं या उपदेशोंकी वास्तविक रूपमें और यथेष्ट संख्यामें अप्राप्ति, मूल उपदेशोंकी माषापर पूरा अधिकार न होनेसे अर्थ-भेद होनेकी संभावना, और प्रयत्नकर्ताओंका भ्रान्तिप्रमादपूर्ण ज्ञान आदि अनेक कारण ऐसे हैं जो मूलस्वरूपको प्राप्त करनेमें बड़े भारी बाधक हैं।

बहुतसे पन्थों या भेदोंकी सृष्टि धर्मगुरुओंके आपसके राग द्वेषसे और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कवायोंसे भी हुआ करती है। बहुतसे पन्थोंका इातहास देखनेसे माल्र्म होता है कि वे बिल्कुल जरा जरासे मत-भेदोंके कारण जुदा हो गये हैं। यदि उनके प्रवर्तक 'समझौते 'की ओर जरा भी झकते तो जुदा होनेकी आवश्यकता ही न पड़ती। पर बेचारे 'समझौते 'की कषाय-क्षेत्रोंतक पहुँच ही कहाँ है ?

बहुतसे पन्थोंका जन्म अपने समयके किसी प्रभावशाली धर्मके आक्रमणसे अपने धर्मको डगमगाते देख, उसमें उस धर्मके अनुकूल परिवर्तन और संशोधन करने अथवा उनका अनुकरण करनेके कारण भी हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने बुद्धि-वैभवसे अपने धर्ममें अनेक दोष मालूम होते

और वे उसे छोड़कर अन्य धर्म ग्रहण करनेकी अपेक्षा उसको ही संस्कृत या मार्जित करना अच्छा ससझते हैं और इस तरह उनका वह संस्कार किया हुआ धर्म एक नये पंथमें परिणत हो जाता है।

इस तरह अनेक कारणोंसे विविध पन्थों और सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति हुआ करती है और इस तरह यह धर्मीकी 'बेल' निरन्तर बढ़ती और फलती फूलती रहती है।

बहुतसे पन्थ क्षणजन्मा भी होते हैं। उत्पन्न हुए, कुछ बढ़े, और फूलने— फलनेके पहले ही मुरझाकर नष्ट हो गये। ऐसे पन्थोंके नाम तक लोग भूल जाते हैं। किसी किसी प्राचीन पुस्तकके पत्र अवस्य ही उनकी स्मृति बनाये रखते हैं। न जाने ऐसे कितने सम्प्रदाय अबतक इस पृथ्वीपर जन्म लेकर नामशेष हो चुके हैं।

### जैनधर्मके सम्प्रदाय और पन्थ

संसारमें साम्य, अहिंसा, मैत्रीभाव और अनेकान्त जैसे समन्वयकारी सिद्धान्तके परम प्रचारक जैनधर्ममें भी अब तक अनेक सम्प्रदाय और पन्थोंकी सृष्टि हो चुकी है, जिनमेंसे बहुत-से सम्प्रदायोंका अस्तित्व तो बना हुआ है और बहुत-से कालके गालमें विलीन हो चुके हैं।

जैनधर्मके दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदाय दोनोंकी परम्परागत अनुश्रुतियोंके अनुसार विक्रमकी दूसरी शताब्दिक प्रारंभमें अलग हुए थे परन्तु हमारा अनुमान है कि श्रमण भगवान महावीरके निर्वाणके बाद ही, उनके असाधारण व्यक्तित्वके गत होते ही, इनके अंकुरारोपण हो गये होंगे और आंग चलकर उन्हींने पछवित पुष्पित होते होते अपने पृथक् अस्तित्वको घोषित किया होगा।

इन सम्प्रदायों में भी अनेक शाखायें प्रशाखायें हुई, परन्तु यहाँ उनके उल्लेखकी आवश्यकता नहीं माल्म होती । हम इस लेखमें केवल ऐसी दो शाखाओं की चर्चा करना चाहते हैं जो दोनों ही सम्प्रदायों में बहुत समयसे चली आ रही हैं और जिनका हम 'वनवासी ' और 'मठवासी 'या 'चैत्यवासी ' नामोंसे उल्लेख करेंगे।

### जती और भट्टारक, संवेगी और नम्र मुनि

रवेताम्बरेंोमें इस समय जो जती या श्रीपूज्य कहलाते हैं वे मठवासी या चत्यवासी शाखाके अवशेष हैं और जो ' संवेगी ' मुनि कहलाते हैं वे वनवासी शाखाके पुरस्कर्त्ता हैं। संवेगी अपनेको सुविहित मार्ग या विधि-मार्गके अनुयायी कहते हैं। इसी तरह दिगम्बर सम्प्रदायके भट्टारक 'मठवासी 'शाखाके और नममुनि जो विरलप्राय हैं वे 'वनवासी शाखाके 'अवशेष हैं। भट्टारकोंके लिए 'जती 'शब्द दिगम्बर सम्प्रदायमें भी प्रचलित रहा है।

भट्टारकों और जितयोंका आचरण लगभग एक सा है। यद्यपि ये दोनों ही निर्मन्थता और अपरिम्रहताका दावा करते हैं परन्तु वास्तवमें है ये परिम्रही और चैनसे जिन्दगी बसर करनेवाले।

दिगम्बर और स्वेताम्बर दोनों ही शाखाओं के साधु निर्प्रन्थ कहलाते हैं और निर्प्रन्थका अर्थ है सब प्रकारके परिग्रहों से रहित । यद्यपि स्वेताम्बर सम्प्रदायमें साधुओं को लजा निवारणके लिए बहुत ही सादा, वस्त्र रखनेकी छुट्टी दी गई है वह न देने के ही बराबर है। वास्तवमें अशक्ति या लाचारी में ही वस्त्रका उपयोग करने की आजा है। ऐसा मालूम होता है कि विक्रमकी सातवीं आठवीं शताब्दि तक तो स्वेताम्बर साधु भी कारण पड़नेपर ही वस्त्र धारण करते थे और सो भी किट-वस्त्र। यदि किट-वस्त्र भी निष्कारण धारण किया जाता था तो धारण करने वाले साधुको कुस्त्र माना जाता था। आचार्य हिरमद्रने अपने संबोध प्रकरणमें अपने समयके चैत्यवासी कुराक्त्रोंका वर्णन करते हुए लिखा है कि वे केश-लोच नहीं करते, प्रतिमा वहन करते शरमाते हैं, शरीरपरका मैल उतारते हैं, पादुकायें पहिन कर फिरते हैं और विना कारण किटवस्त्र बाँधते हैं। उन्होंने उन्हें क्रीब कहा है ।

कुछ परिचित र्वेताम्बर साधुओंसे मालूम हुआ कि अभी कुछ ही समय पहलेके र्वेताम्बर साधु अपने उपाश्रयोंमें जब बैठे होते थे, तब रारीरके अधोभागपर एक वस्त्र-खंड डाले रहते थे, उसे बाँधते तक न थे। बाहर निकलते समय ही वे कटि-वस्त्र धारण करते थे।

१ इधर १५-२० वर्षसे दिगम्बर सम्प्रदायमें कुछ नम्न मुनि भी नजर आने लगे हैं परन्तु इसके पहले सैकड़ों वर्षोंसे इस सम्प्रदायमें मुनि-परम्परा विच्छिन्न रही है।

२ देखो आचारांगसूत्र प्र० श्रु०, अध्ययन ६, उद्देश्य ३ और द्वि०श्रु० अध्ययन १४ उ० १,२।

३ कीवो न कुणइ लोयं लज्जइ पडिमाइ जलमुवणेई । सोवाहणो य हिंडइ बंधइ किटपट्टयमकजे ॥ ३४॥

<sup>---</sup>संबोध प्रकरण पृ० १४

वस्त्र-पात्रके सिवाय दिगम्बर-श्वेताम्बर साधुओंके आचारमें और कोई विशेष अन्तर नहीं है। दोनोंके आचार-प्रन्थोंमें कहा है कि मुनियोंको बस्तीसे बाहर उद्यानों—या ग्रन्य ग्रहोंमें रहना चाहिए, अनुिह भोजन करना चाहिए। धर्मोपकरणोंके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारके परिप्रहोंसे दूर रहना चाहिए, जमीन-पर सोना चाहिए, पैदल घूमना चाहिए और शान्तिसे ध्यानाध्ययनमें अपना समय विताना चाहिए।

यह कहना तो कठिन है कि किसी समय सबके सब साधु आगमोपिदेष्ट आचारोंका पूर्ण रूपसे पालन करते होंगे; फिर भी ग्रुरू ग्रुरूमें दोनों ही शाखाओंके साधुओंमें आगमोक्त आचारोंके पालनका अधिकसे अधिक आग्रह था। परन्तु ज्यों ज्यों समय बीतता गया, साधु-संख्या बढ़ती गई और भिन्न भिन्न आचार-विचारवाले विभिन्न देशोंमें फैलती गई, धिनयों और राजाओंद्वारा पूजा प्रतिष्ठा पाती गई त्यों त्यों उसमें शिथिला आती गई और दोनों ही सम्प्रदायोंमें शिथिलाचारी साधुओंकी संख्या बढ़ती गई।

पहले हमारा खयाल था कि बहुत पिछले समयमें शिथिलाचारियोंका उदय हुआ होगा परन्तु अब अधिक विचार करनेसे ऐसा मालूम होता है बहुत प्राचीन कालमें ही इनकी जड़ जम गई थी।

जैनागम-साहित्यके विशिष्ट अभ्यासी पं० बेचरदासजीने लिखा है कि "दीर्घ तपस्वी भगवान् महावीर और उनके उत्तराधिकारी जम्बूस्वामी तक ही जैन मुनियोंका यथोपिदष्ट आचार रहा, उसके बाद ही जान पड़ता है कि बुद्ध देवके अतिशय लोकिप्रिय मध्यम मार्गका उनपर प्रभाव पड़ने लगा। शुरू शुरूमें तो शायद जैनधर्मके प्रसारकी भावनासे ही वे बौद्ध साधुओं जैसी आचारकी छूट लेते होंगे; परन्तु पीछे उसका उन्हें अभ्यास हो गया। इस तरह एक सदिभिप्रायसे भी उक्त शिथिलता बढ़ती गई जो आगे चलकर चैत्यवासमें परिणत हो गई।"

### व्वेताम्बर चैत्यवासी

अब पहले स्वेताम्बर चैत्यवासके इतिहासको देखिए। स्वेताम्बर साहित्यमें इसकी काफी सामग्री मिछती है।

आचार्य धर्मसागर अपनी पट्टावलीमें लिखते हैं कि वीरसंवत् ८८२ में चैत्य-वास शुरू हुआ—' वीरात् ८८२ चैत्यस्थितिः'। परन्तु मुनि कल्याणविजयजी आदि विद्वानोंका खयाल है कि इससे भी पहले इसकी जड़ जम गई थी और ८८२ वी० नि० तक तो उसकी सार्वत्रिक प्रवृत्ति हो गई थी।

सुप्रसिद्ध आचार्य हरिभद्र विक्रमकी आठवीं नवीं शताब्दिके विद्वान् हैं। उनके 'संबोध प्रकरणें' नामक ग्रन्थके 'गुर्वधिकार' के पढ़नेसे मालूम होता है कि उस समय चैत्यवास खूब फैल रहा था और उसके शिथिलाचारने उन्हें क्षुब्ध कर दिया था। वे लिखते हैं—

- "ये कुसाधु चैत्यों और मठोंमें रहते हैं, पूजा करनेका आरम्भ करते हैं, देव-द्रव्यका उपभाग करते हैं, जिनमन्दिर और शालायें चिनवाते हैं, रङ्ग-विरङ्गे सुगन्धित धूपवासित वस्त्र पहिनते हैं, विना नाथके बैलोंके सदृश स्त्रियोंके आगे गाते हैं, आर्थिकाओंद्वारा लाये गये पदार्थ खाते हैं और तरह तरहके उपकरण रखते हैं। जल, फल, फूल आदि सचित्त द्रव्येंका उपभाग करते हैं, दो तीन बार भोजन करते और ताम्बूल लवंगादि भी खाते हैं।
- "ये मुहूर्त निकालते हैं, निभित्त बतलाते हैं, भभूत भी देते हैं। ज्योनारोंमें मिष्ट आहार प्राप्त करते हैं, आहारके लिए खुशामद करते और पूछनेपर भी सत्य धर्म नहीं बतलाते।
- "स्वयं भ्रष्ट होते हुए भी दूसरोंसे आलोचना-प्रतिक्रमण कराते हैं। स्नान करते, तेल लगाते, शृंगार करते और इत्र फुलेलका उपयोग करते हैं।
- " अपने हीनाचारी मृतक गुरुओंकी दाह-भूमिपर स्तूप बनवाते हैं। स्त्रियोंके समक्ष व्याख्यान देते हैं और स्त्रियाँ उनके गुणोंके गीत गाती हैं।
- "सारी रात सोते, क्रय-विक्रय करते और प्रवचनके बहाने विकथायें किया करते हैं।"
- "चेला बनानेके लिए छोटे छोटे बच्चोंको खरीदते, भोले लोगोंको ठगते, और जिन प्रतिमाओंको भी बेचते खरीदते हैं।
- '' उच्चाटण करते और वैद्यक, यंत्र, मंत्र, गंडा, तावीज आदिमें कुशल होते हैं।
- '' ये सुविहित साधुओं के पास जाते हुए श्रावकों को रोकते हैं, शाप देनेका भय दिखाते हैं, परस्पर विरोध रखते हैं और चेलोंके लिए एक दूसरेसे लड़ मरते हैं।"

१ यह यन्थ अहमदाबादकी जैन-यन्थ-प्रकाशक-सभाद्वारा वि० सं० १९७२ में प्रकाशित हुआ है |

जो लोग इन भ्रष्ट-चिर्नोंको भी मुनि मानते थे, उनको लक्ष्य करके श्रीहरि-भद्रसूरि कहते हैं, '' कुछ नासमझ लोग कहते हैं कि यह भी तीर्थंकरोंका वेष है, इसे नमस्कार करना चाहिए। अहो धिकार हो इन्हें। मैं अपने सिरके शूलकी पुकार किसके आगे जाकर केहँ ?"

यह गुर्विधिकार बहुत विस्तृत है। पाठकोंसे निवेदन है कि वे यहाँ इतनेसे ही सन्तोष करें और यदि सुभीता हो तो उसे पूरा पढ़ डालें।

जिनवल्लभसूरिकृत संवपट्टककी भूभिकामें स्वेताम्बर चैत्यवासका इतिहास इस प्रकार दिया है—

"वी० नि० ८५० के लगभग कुछ मुनियोंने उम्र विहार छोड़कर मिन्दरोंमें रहनेका प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और समयान्तरमें ये बहुत प्रवल हो गये। इन्होंने 'निगम' नामके कुछ मन्थ रचे और उन्हें 'हिष्टवाद' नामक बारहवें अंगका एक अंश बतलाया। उनमें यह प्रतिपादन किया गया कि वर्तमान कालके मुनियोंको चैत्योंमें रहना उचित है और उन्हें पुस्तकादिके लिए यथायोग्य आवश्यक द्रव्य भी संग्रह करके रखना चाहिए। साथ ही ये वनवासियोंकी निन्दा करने लगे और अपना बल बढ़ाने लगे।

''वि० सं० ८०२ में अणिहलपुर पट्टणके राजा वनराज चावड़ासे उनके गुरु शीलगुणसूरिने—जो चैत्यवासी थे—यह आज्ञा जारी करा दी कि इस नगरमें चैत्यवासी साधुओंको छोड़कर दूसरे वनवासी साधु न आ सकेंगे।

" इस अनुचित आज्ञाको रद करानेके लिए वि० सं० १०५४ में अर्थात् २८२ वर्षके बाद जिनेक्वर सूरि और बुद्धिसागर सूरि नामके दो विधिमार्गी आचार्योंने राजा दुर्लभदेवकी सभामें चैत्यवासियोंके साथ शास्त्रार्थ करके उन्हें पराजित किया और तब कहीं पाटणमें विधिमार्गियोंका प्रवेश हो सका।

" मारवाड़में भी चैत्यवासियोंका बहुत प्रावल्य था। उसके विरुद्ध सबसे अधिक प्रयत्न पूर्वोक्त जिनेश्वर सूरिके शिष्य जिनवल्लभने किया। अपने संघ-पट्टकमें उन्होंने चैत्यवासियोंके शिथिलाचारका और सूत्र-विरुद्ध प्रवृत्तिका अच्छा खाका खींचा है।"

४ — बाला वयंति एवं वेसी तित्थंकराण एसी वि । णमणिज्ञो धिद्धी अहो सिरसूलं कस्स पुक्करिमो ॥ ७६ ॥

" चितौड़के श्रावकोंने महावीर भगवानका एक मन्दिर बनाकर उसके गर्भगृहके द्वारेक एक स्तंभपर उक्त संघपट्टकके चालीसों पद्य खुदवा दिये हैं जो आज
तक उनकी कीर्तिको प्रकट कर रहे हैं । जिनवल्लभ सूरिका यह प्रयत्न बहुत ही
अच्छा था, परन्तु चैत्यवासियोंको असह्य हुआ। कहा जाता है कि वे पाँच
सो लठैतोंके साथ उक्त मन्दिरपर चढ़ आये; परन्तु तत्कालीन महाराणाने उन्हें
इस अपकृत्यसे रोक दिया।

"जिनवल्लभके बाद जिनदत्त और जिनपित स्रिने भी अपना सुविहित मार्गका प्रचार-कार्य जारी रखा । जिनपित स्रिने संघपट्टकपर एक तीन हजार क्षेत्रक प्रमाण टीका लिखकर उसका खूब प्रचार किया और उनके गृहस्थ शिष्य नेमिचन्द्र भंडारीने पैष्टिशेतक नामक प्राकृत ग्रन्थ रचकर चैत्यवासियोंके शिथिलाचारका खंडन किया । इसी तरह गुजरातमें भी मुनिचन्द्र, मुनिसुन्दर आदि आचार्योंने अपनी रचनाओं और उपदेशोंसे चैत्यवासियोंको हतप्रभ कर दिया।"

सक्षेपमें यही स्वेताम्बर सम्प्रदायके चैत्यवासियोंका इतिहास है।

#### दिगम्बर चैत्यवासी

दिगम्बर सम्प्रदायके साहित्यमें ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता जिसमें चैत्यवासके प्रारंभकी कोई तिथि बतलाई गई हो और न चैत्यवास नामके किसी पृथक् संगठन या सम्प्रदायका ही कोई उल्लेख मिलता है। फिर भी यह निश्चित है कि दिगम्बर सम्प्रदायमें भी वह था और बहुत पुराने समयसे था। इसमें भी धीरे धीरे शिथिलाचार बढ़ता रहा है और परिस्थितियाँ तथा मनुष्यकी स्वामाविक दुर्बलतायें उसे बराबर सींचती रही हैं, जिसका परिपाक हमारे भट्टारकोंकी चर्या और उनके रहन सहनमें स्पष्ट दिखलाई देता है।

दिगम्बर-चर्या इतनी उग्र और कटोर है कि हमारे खयालमें नम्न साधुओंकी संख्या स्वेताम्बर साधुओंके नुकाबिलेमें हमेशा कम रही है और पिछले कई सौ वपेंसि तो वे क्वचित् ही दिखलाई देते रहे हैं। शायद इसी कारण उनका

१ स्व० प० भागचन्द्रजीने इसी यन्थको दिगम्बर सम्प्रदायमें 'उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला' नामसे भाषावचनिका लिखकर प्रचार किया है। मूल यन्थमें जो बातें चैत्यवासियोंके लिए लिखी हैं वे प्रायः सबकी सब दिगम्बर भट्टारकोंपर भी घटित होती हैं।

श्वेताम्बर चैत्यवासियोंके समान कोई स्वतंत्र संगठन नहीं हो सका और न एक पृथक् दलके रूपमें प्राचीन साहित्यमें कही स्पष्ट उल्लेख ही हुआ। फिर भी उनके अस्तित्वसे इंकार नहीं किया जा सकती।

विक्रमकी सत्रहवीं सदीमें पं० बनारसीदासजीन जिस शुद्धाम्नायका प्रचार किया और जो आगे चलकर तेरह पन्थके नामसे विख्यात हुआ तथा जिसके विषयमें आगे चलकर अधिक प्रकाश डाला जायगा, वह इन महारकों या चैत्य-वासियोंके ही विरोधमें था और उसने दिगम्बर सम्प्रदायमें वही काम किया जो स्वेताम्बर सम्प्रदायमें विधि-मार्गने किया था। तेरह पन्थने भी चैत्यवासी महारकोंकी प्रतिष्ठाको जड़से उखाड़कर फेंक दिया।

हमारा अनुमान है कि इस तरहके प्रयत्न बनारसीदासजीसे पहले भी कई बार हुए होंगे, जिनके कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलते परन्तु जो प्रयत्न करनेसे खोजे जा सकते हैं।

### जैनाभास कौन थे ?

श्री देवसेनस्रिने दर्शनसार (विन्सं० ९९०) में पाँच जैनाभासोंकी उत्पत्तिका कुछ इतिहास दिया है। उनमेंसे पहलेके दी—स्वेताम्बर और यापनीयों—को तो हमें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आचारके अतिरिक्त उनके साथ दिगम्बरोंका सिद्धान्त भेद भी विशेष था। परन्तु शेष तीन द्राविड़, काष्टा और माथुर संघके साथ कोई बहुत महत्त्वका सिद्धान्त भेद नहीं मालूम होता। इन तीनों जैनाभासोंका बहुत सा साहित्य उपलब्ध है और दिगम्बर सम्प्रदायमें उसका पठन-पाठन भी बिना किसी भेद-भावेक होता है। परन्तु उसमें एसी कोई बात नहीं पाई जाती जिससे उन्हें जैनाभास कहा जाय। मोरके पंखोंकी पिच्छिके बदले गायके बालेंकी पिच्छि रखना, या पिच्छि बिल्कुल ही न रखना; खड़े होनेके बदले बैठकर भोजन करना, अथवा सूखे चनोंको प्रासुक मानना, या रात्रि भोजन-विरित नामका छठा अणुव्रत

कलैं। काले वंने वासो वर्ज्यते मुनिसत्तमैः । स्थीयते च जिनागोरे ग्रामादिषु विशेषतः ॥ २२ ॥

ये रत्नमालाके कर्त्ता इतने कट्टर चेत्यवासी थे कि जैनमन्दिरों में रहना विहित बतलानेमें ही इन्हें सन्तोष न हुआ, वनवासको वर्जित तक बतला दिया!

१ शिवकाटि आचार्यके नामसे प्रसिद्ध की गई 'रत्नमाला'में लिखा है कि

भी मानना, ये सब बातें इतनी संगीन नहीं हैं कि इनके कारण ये सब जैनाभास ठहरा दिये जाय, और इनके प्रवर्तकोंको पापी मिथ्याती बतलाया जाय।

इस लिए आश्चर्य नहीं जो ये तीनों चैत्यवासी ही हैं। और इसी कारण देवसेन सूरिने—जो चैत्यवासी नहीं थे—इन्हें शिथलाचारी समझकर जैनाभास बतला दिया है। द्राविड संघके उत्पादक वज्रनिदके विषयमें उन्होंने लिखा है कि " उसने कछार, खेत, वसति ( जैनमन्दिर ) और वाणिज्यसे जीविका निर्वाह करते हुए और शीतल जलसे स्नान करते हुए प्रचुर पापका संग्रह किया।"

इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि द्राविड़ संघके साधु वसित या जैनमन्दिरोंमें रहते थे और उन मन्दिरोंके लिए दान मिली हुई जमीनमें खेती बारी आदि करते थे। इसके कुछ ऐतिहासिक प्रमाण भी भिले हैं—

१—न्यायविनिश्चय-विवरण, पार्चनाथचरित आदि प्रसिद्ध ग्रन्थोंके कर्त्ता वादिराजस्रि इसी संघके आचार्य थे। उनके गुरु मितसागरकी आज्ञाके अनुसार जो दान-पैत्र लिखा गया था, उससे माल्रम होता है कि इस संघके मुनि भूमि आदिका प्रबन्ध करते थे। पार्चनाथचीरतेम स्याद्वादिवद्यापित वादिराजने अपने दादा गुरु श्रीपालदेवको 'सिंहपुरैकमुख्य' लिखा है और न्यायिविनिश्चय-विवरणमें स्वयं अपनेको 'सिंहपुरेईवर' अर्थात् सिंहपुरका स्वामी लिखा है। अभिप्राय यह कि सिंहपुर उन्हें जागीरमें मिला हुआ था, इसलिए यह स्वामाविक है कि वे उसका सब प्रबन्ध भी करते थे।

१—कच्छं खेत्तं वसिंहं वाणिजं कारिऊण जीवंतो । ण्हंतो सीयलणीरे पावं पउरं स संचेदि ॥ २७ ॥

२ देखा जैनसिढांतभास्कर भाग १, किरण २-३ पृ० ५, शिलालेख नं०६। यह शिलालेख सत्यवाक्य परमानदीके राज्यके चौथे वर्षमें मतिसागर पण्डित भट्टारककी आज्ञासे लिखा गया था।

३ मूरिः स्वयं सिंहपुरैकमुख्यः श्रीपालदेवो नयवर्त्मशाली ।

३ श्रीमत्सिहमहीपतेः परिषदि प्रख्यातवादोन्नति— स्तर्कन्यायतमोपहोदयगिरिः सारस्वतः श्रीनिधिः । शिष्यः श्रीमतिसागरस्य विदुषां पत्युस्तपश्रीभृतां भर्तुः सिंहपुरेश्वरो विजयते स्याद्वादविद्यापतिः ।

२—चल्लग्रामके विधिरेदेव मिन्दिरमें श० सं० १०४७ का एक शिलालेख है जिसमें इन्हीं द्राविडसंघीय वादिराजसूरिके वंशज त्रैविद्य श्रीपाल योगीश्वरकों होय्सलवंशके विष्णुवर्द्धन पोय्सलदेवने वसितयों या जैनमिन्दरोंके जीणोंद्धार और ऋषियोंके आहार-दानके लिए शल्य नामक ग्राम दान दिया था। अर्थात् उन्होंने जैनमिन्दरोंका जीणोंद्धार भी कराया होगा और आहार-दानका प्रबन्ध भी किया होगा।

३—लाट-वागड़ संघ काष्ठा संघकी ही एक शाखा है, जो देवसेनसूरिके मतसे जैनाभास था। दुबकुण्ड (ग्वालियर)के जैनमन्दिरमें वि० सं० ११४५ का एक शिलालेख भिला हैं । इस संघके विजयकीर्ति मुनिके उपदेशसे दाहड़ आदि धनियोंने उक्त मन्दिर बनवाया और कच्छपघात या कछवाहे वंशके राजा विक्रमिसहेन उसके निष्पादन, पूजन, संस्कार और कालान्तरमें टूटे फूटेकी मरम्मतके लिए कुछ जमीन, वापिकाके सहित एक बगीचा और मुनिजनोंके शरीराभ्यंजने (तैल-मर्दन) के लिए दो करघटिकायें (?) दीं। ये बातें भी स्पष्ट रूपसे चैत्यवासियोंके शिथिलाचारको प्रकट करती हैं।

खोज करनेसे काष्ठासंघी और माथुरसंघी मुनियोंको भी दिये हुए इसी तरहके दान-पत्र मिल सकेंगे।

## कुन्दकुन्दान्वय और मूलसंघ

पूर्वोक्त जैनाभासोंको छोड़कर शेष दिगम्बर सम्प्रदायको मूलसंघ कहा जाता है। परन्तु हमारा खयाल है कि यह नामकरण बहुत पुराना नहीं है। अपनेस अतिरिक्त दूसरोंको अमूल—जिनका कोई मूल आधार नहीं—बतलानेके लिए ही यह नामकरण किया गया होगा और यह तो वह स्वयं ही उद्घोषित कर रहा है कि उस समय उसके प्रतिपक्षी दूसरे दलोंका अस्तित्व था।

हमें मूलसंघक। सबसे पहला उल्लेख आस्तम (कोल्हापुर) में मिले हुए श० सं० ४११ (वि० सं० ५४६) के दानपत्रमें मिलता है जिसमें मूलसंघ

१ देखो जैनशिलालेखसंग्रहका ४९३ नं० का शिलालेख।

२ एपियाफिआ इंडिका जिल्द २, पृ० २३७-४०।

३ शतपदीकारने भी इस बातपर आक्षेप किया है कि दिगम्बर साधु तैल-मर्दन कराते थे। देखो आगे शतपदीके उद्धरण।

काकोपल आम्नायके सिद्धनित्द मुनिको अलक्तक नगरके जैनमन्दिरके लिए कुछ गाँव दान किये गये हैं । सिद्धनिद्देक शिष्यका नाम चिकाचार्य था जिनके कि नागदेव, जिननिद आदि ५०० शिष्य थे । दान देनेवाले पुलकेशी प्रथम (चालुक्य) के सामन्त सामियार थे ।

कोण्डकुन्दान्वय मूलसंवसे पुराना जान पड़ता है। क्योंकि श० सं० ३८८ (वि० सं० ५३३) के मर्करा (कुर्ग) के दानपत्रमें चन्द्रनिदको कोण्डकुन्दा-न्वयी लिखा गया है और उसमें मूल संघका उल्लेख नहीं है।

परन्तु यदि यह बात मान ली जाय कि द्राविड सघादिको चैत्यवासी होनेके कारण जैनाभास बतलाया गया होगा तो प्रश्न होता है कि देवसेनस्रिका दर्शनसार वि० सं० ९९० की रचना है, इस लिए जिस शिथिलाचारके कारण उन्होंने द्राविडसंघ काष्टासंघ आदिको जैनाभास बतलाया है, वही शिथिलाचार मूलसंघी और कुन्दकुन्दान्वयी मुनियोंमें भी तो प्रविष्ट हो गया था। क्योंकि विक्रमकी छठी सदी तकके ऐसे अनेक लेख मिले हैं जिनसे माल्म होता है कि व भी मन्दिरोंकी मरम्मत आदिके निमित्त गाँव-जमीन आदिका दान लेने लगे थे। तब उन्हें जैनाभास क्यों नहीं बतलाया?

इसका समाधान इस तरह हो सकता है कि देवसेनसूरिने दर्शनसारमें जो गाथायें दी हैं वे स्वयं उनकी नहीं, पूर्वाचार्योंकी बनाई हुई थीं और चूँिक पूर्वाचार्य स्वयं वनवासी थे, इसलिए उनकी दृष्टिमें द्राविड संघादिके साधु जैनाभास होने ही चाहिए। परन्तु जिस शिथिलाचारके कारण पूर्वाचार्योंने उने हैं जैनाभास कहा था, वह देवसेनकी दृष्टिके समक्ष स्पष्ट नहीं था। क्योंकि समय बहुत बीत चुका था, और स्वयं उनके सघमें भी उसका प्रवेश हो चुका था, इसलिए वह उन्हें उतना अधिक खटकता भी न होगा। परन्तु चूँिक उक्त सब संघ प्रतिपिक्षियोंके रूपमें उनसे अलग मौजूद थे और उनके संघसे बाह्य थे इसलिए उनके लिए जैनाभास शब्दका प्रयोग करनेमें उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ और अपने कुन्दकुन्दान्वयका शिथिलाचार आम्नाय-मोहके कारण जैनाभासरूपमें प्रतीत न हुआ।

१ देखो, इंडियन एण्टिक्वेरी जिल्द ७, पृ० २०९-१७।

२ देखो एपीयाफिका कर्नाटिकाकी पहली जिल्दका पहला लेख।

३---पुव्वायरियकयाई गाहाई संचिऊण एयत्थ ।

بالمستن بالمشنات بالمشاها المستنادة

## पुराने और नये चैत्यवासी

गरज यह कि द्राविड संघके स्थापक वज्रनित्द आदि तो पुराने चैत्यवासी हैं जिन्हें पहले ही जैनाभास मान लिया गया था और कुन्दकुन्दान्वयी तथा मूलसंधी उनके बादके नये चैत्यवासी हैं जिन्हें देवसेनन तो नहीं परन्तु उनके बहुत पीछेके तेरहपंथके प्रवर्तकोंने जैनाभास बतलाया।

देवताम्बर सम्प्रदायमें जिस अर्थमें सुविहित या विधि-मार्गका प्रयोग होता है लगभग उसी अर्थमें पहले दिगम्बर सम्प्रदायमें कुन्दकुन्दान्वय या मूलसंघका उपयोग किया जाता था, और कुन्दकुन्दान्वय शायद मूल संघसे भी पहले प्रचलित था। किन्तु आगे चलकर ये दोनों ही संज्ञायें रूढ हो गई, अपने मूल अर्थ — आगमोक्त चर्या — को बतलानेवाली न रहीं और इस लिए जब मूलसंघी और कुन्दकुन्दान्वयी मुनि भी शिथिल होकर चैत्यवासी मठपित बन गये तब भी ये उनके पीछे लगी रहीं। यहाँ तक कि राजाओं जैसे ठाठवाटसे रहनेवाले भट्टारक भी इन्हें एक पदवीके रूपमें धारण किये रहे।

## जो जैनाभास नहीं थे, वे भी चैत्यवासी हुए

इस तरह जिन्होंने पहले द्राविड संघादिको जैनाभास कहा था, वे मूलसंघी कुन्द-कुन्दान्वयी भी आगे चलकर जैनाभास बन गये। इसके एक नहीं, बीसीं प्रमाण मिलते हैं जिनभेंसे थोड़ेसे ये हैं—

१ मर्कराके दान-पत्रका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। उसमें श॰ सं० ३८८ (वि० ५२३) में महाराजा अविनीतद्वारा कुन्दकुन्दान्वयके चन्द्रनिद भट्टारकको जैनमन्दिरके लिए एक गाँव दान किये जानेका उल्लेख है।

२ महाराजाधिराज विजयादित्यने पूज्यपादके शिष्य उदयदेवको 'शंख-जिनेन्द्र' मन्दिरके लिए श॰ सं॰ ६२२ में कर्दम नामका गाँव दान कियौ।

३ राष्ट्रकूट महाराजाधिराज कृष्ण तृतीयके महासामन्त औरकेसरीने श० स० ८८८ में अपने पिता बादिगके बनवाये शुभधाम जिनालयकी मरम्मत और चूनेकी कलई कराने तथा पूजीवहार चढ़ानेके लिए श्रीसोमदेवसूरि (यशस्तिलकके कर्त्ता) को बनिकटुपुल नामका गाँव दानमें दिया। यह ताम्रपत्र परभणी (निजामस्टेट)

१ देखो म० म० ओझाकृत सोलंकियोंका इतिहास।

में श्री शं० ना० जोशीको हाल ही प्राप्त हुआ है'।

इसके बादके तो सैकड़ों शिलालेख हैं जिनमें मूलसंघी या कुन्दकुन्दान्वयके मुनियोंको गाँव और मूमियाँ दान की गई हैं। श्रवणबेलगोलका जैन-शिलालेख-संग्रह तो ऐसे दानोंसे भरा हुआ है। नं० ८० के श० सं० १०८० के शिलालेखमें लिखा है कि महाप्रधान हुल्लमय्यने होय्सल-नरेशसे सवणेरु गाँव इनाममें पाकर गोम्मट स्वामीकी अष्टविधयूजा और ऋषिमुनियोंके आहारेंके हेतु अर्पण कर दिया। नं० ९० के श०सं० ११००के लेखमें भी पूजन और मुनियोंके आहारके लिए नयकीर्ति सिद्धान्तचक्रवर्तीको दान देनेका उल्लेख है। ४० नं० के लेखसे माल्म होता है कि हुल्लप मंत्रीने अपने गुरु उन देवेन्द्रकीर्ति पंडितदेवकी निषिद्या बनवाई जिन्होंने रूपनारायण मन्दिरका जीणोंद्वार कराया था और एक दान-शाला भी निर्माण कराई थी।

इन सब लेखोंसे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे इन बड़े बड़े मुनियोंके अधिकारमें भी गाँव बागीचे आदि थे। वे मन्दिरोंका जीणींद्धार कराते थे, दूसरे मुनियोंको आहार देते थे और दानशालायें भी बनाते थे। गरज यह कि उनका रूप पूरी तरहसे मठपतियों जैसा हो गया था और इसका प्रारम्भ संभवतः विक्रमकी छठी

२ देखो भारत-इतिहास संशोधक मंडल पूनाका त्रैमासिक (भाग १३ अंक ३) और इस लेख-संग्रहके पृष्ठ ९०-९२। दोनों जगह उक्त दानपत्रकी पूरी नकल दी गई है।

२ इंद्रनिन्दकृत नीतिसारसे भी जो केवल मुनियांके लिए बनाया गया है (अनगारान्प्र-वक्ष्यामि नीतिसारसमुचयम् ), इन बातोंकी पुष्टि होती है कि मुनि लोग मन्दिरोंका जीणीं-द्धार कराते थे, आहार-दान देते थे और थोड़ा बहुत धन भी रखते थे।——

तस्मै दानं प्रदातव्यं यः सन्मार्गे प्रवर्तते ।
पाखंडिभ्यो ददद्दानं दाता मिथ्यात्ववर्द्धकः ॥ ४८ ॥
मध्याह्ने दुःखितान् दीनान् भोजनादिभिरादरात्
अनुग्रह्णन्यतिः संघपूजनीयो भवेत्सदा ॥ ४१ ॥
जीर्णजिनगृहं विम्बं पुस्तकं च सुदर्शनम् ।
उद्धार्य स्थापनं पूर्वपुण्यतोऽधिकमुच्यते ॥ ४९ ॥
कचित्कालानुसारेण सूरिर्द्रव्यमुपाहरेत् ।
संघपुस्तकवृद्धयर्थमयाचितमथास्पकम् ॥ ५०

शताब्दिक लगभग हो गया था।

यह तो नहीं कहा जा सकता कि मठवािसयों के समयमें शुद्धाचारी और तपस्वी दिगम्बर मुनियों का सर्वथा अभाव ही हो गया होगा, अथवा सारा जनसमुदाय उन्हीं का अनुयायी बन गया होगा। शुद्ध शास्त्रोक्त आचारके पालनेवाले और उनकी उपासना करनेवाले भी रहे होंगे, फिर भी वे विरल ही होंगे। जैसा कि पं॰ आशाधरजीने कहा है — 'अफसीस है, सच्चे उपदेशक मुनि जुगन्के समान कहीं कहीं ही दिखलाई देते हैं'— 'खद्योतवत् सुदेशरो हा द्योतन्ते क्वचित् क्वचित्।'

### दिगम्बर चैत्यवासी नग्न रहते थे

ऐसा मालूम होता है कि चैत्यबासी या मठवित हो जाने पर भी प्राचीन कालके दिगम्बर सम्प्रदायके साधु नम्न ही रहते थे और स्वेताम्बर सवस्त्र साधुओंसे अपना पृथक्त प्रकट करनेके लिए शायद यह आवश्यक भी था।

पण्डितप्रवर आशाधरने अपने अनगार धर्मामृतके दूसरे अध्यायमें इन चैत्यवासी परन्तु नम्न-साधुओंकी स्पष्ट चर्चा की हैं और कहा है कि सम्यक्त्वके आराधकको

१ — मुद्रां सांव्यवहारिकीं त्रिजगतीवन्द्यामपोद्याईतीं, वामां केचिदहंयवी व्यवहरन्त्यन्ये बहिस्तां श्रिताः । लोकं भृतवदाविशन्त्यविशनस्तच्छायया चापरे, म्लेच्छन्तीह तकैस्त्रिधा परिचयं पुदेवमोहैस्त्यज ॥ ९६ ॥

टीका । इहक्षेत्रे सम्प्रति काले केचित्तापसादयो व्यवहरन्ति प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयां कुर्वन्ति । काम् , मुद्रां व्रतचिह्नम् । किं विशिष्टाम् , वामां विपरीतां जटाधारणभरमां ब्रूल्नादिरूपम् । कि विशिष्टाः सन्तः , अहंयवोऽहंकारिणः । कि कृत्वा , अपाद्य अपवादविषयां कृत्वा निषद्धवेत्यर्थः । काम् , मुद्राम् । किविशिष्टाम् , आहंतीं जैनीमाचेलक्यादिलिङ्गलक्षणाम् । पुनः किविशिष्टाम् , व्रिजगतीवन्द्यां जगत्रयनमस्याम् । पुनरिष कि विशिष्टाम् , सांव्यवहारिकीं समीचीनप्रवित्तिवृत्तिप्रयोजनाम् । पक्षे , टंकादिनाणकाकृति समीचीनामपोद्य मिथ्यारूपां क्षुद्रां व्यवहरन्तीति व्याख्येयं । अन्ये पुनर्द्वव्यजिनलिङ्गधारिणो मुनिमानिनोऽविश्विनोऽजितेन्द्रियः सन्तस्तां तथाभृतामार्हतीं मुद्रां बिहःशरीरे न मनिस श्रिताः प्रपन्ना आविशन्ति संक्रामंति विचेष्टयन्तीत्यर्थः । कन् , लोकं धर्मकामं जनम् । किवत् , भृतवद् ग्रहेस्तुल्यम् । अपरे पुनर्द्वव्यजिनलिगधारिणो मठपतयो म्लेच्छीन्त म्लेच्छा इवाचरिन्ति । लोकशास्त्रविरुद्धमाचारं चरन्तीत्थर्थः । कया , तच्छायया आर्दतगतप्रतिरूपेण । तथा च पठन्ति—

तीन प्रकारके मिथ्यातियोंके साथ मन, बचन, कायसे परिचय न रखनेका उपदेश दिया है। पहले प्रकारके मिथ्याती जैनधर्मसे विपरीत मुद्राके धारण करनेवाले तापस आदि हैं, दूसरे प्रकारके मिथ्याती वे द्रव्याजिनलिङ्गधारी हैं, जो अपनेको मुनि कहते हैं और बाहरसे आईती मुद्रा अर्थात् दिगम्बर मुद्राको भी धारण करते हैं, परन्तु अन्तरंगमें अवशी हैं—इन्द्रियेंको नहीं जीतते हैं, और तीसरे प्रकारके मिथ्याती मठोंक स्वामी द्रव्यजिनलिंगधारी अर्थात् मठाधीश दिगम्बर मुनि हैं।

इनके विषयमें कहा है कि ये म्लेन्छोंके समान लोक और शास्त्रसे विरुद्ध आचरण करनेवाले हैं। 'तन्छायया आईतगतप्रतिरूपेण 'पद देकर वे इस बातको भी स्पष्ट कर देते हैं कि वे वस्त्रधारी नहीं किन्तु अईन्त भगवानके समान दिगम्बर मुद्रा धारण करनेवाले ही थे।

पं० आशाधरसे भी पहलेके (वि० सं० १०९०) श्रीसोमदेवसूरिने अपने यशस्तिलकचम्पूमें कहा है कि कलिकालमें जब कि चित्त चंचल हो गये हैं और शरीर अन्नका की हा बन गया है यही आश्चर्य है कि अब तक भी कुछ लोग जिनरूप धारण करनेवाल मौजूद हैं । और जैसे जिनेन्द्रोंके लेपादिसे बनाए हुए रूप (मूर्ति) पृज्य हैं उसी तरह पूर्वकालके मुनियोंकी छाया जैसे आजकलके मुनि

पण्डितैर्भ्रष्टचारित्रैर्वटरैश्च तपोधनैः। शासनं जिनचन्द्रस्य निर्भलं मलिनीकृतम्॥

भोः सम्यक्तवाराथक त्यज मुद्ध त्वम् । कम्, त्रिधा परिचयं मनसानुमोदनं वाचा कीर्तनं कायेन संसर्गं च । कैः सह, तकेः कुत्सितैस्तैस्त्रितयैः । किं विशिष्टः, पुंदेहमोहैः पुरुषा-कारमिथ्यात्वैः । तदुक्तम्—

कापथे पथि दुःखानां कापथस्थेष्यसम्मतिः । असम्प्रक्तिरनुत्कीर्तिरमूढादृष्टिरुच्यते ॥

बाह्यः ( मनुस्मृति अ० ४ इलांक ३० ) अप्याहुः—
पाखण्डिनो विकर्मस्थान् वैडालव्रतिकान् राठान् ।
हैतुकान् वकत्रृत्तींश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत् ॥
१— काले कलौ चले चित्ते देहे चात्रादिकीटके ।
एतिचत्रं यदद्यापि जिनरूपधरा नराः ॥

भी पूज्य हैं ।

इसंस दो बांतें ध्वनित होती हैं—एक तो यह कि उस समय मुनिजन जिन-रूप धारण करते थे अर्थात् नम रहते थे, यद्यपि उनका चरित्र शिथिल था, वे पूर्वमुनियोंकी छाया-भर थे और दूसरे यह कि उनकी विरलता थी।

#### वस्र धारण करनेकी ओर प्रवृत्ति

दिगम्बर चैत्यवासियोंके अन्तिम विकसितरूप भट्टारकों में यह परम्परा अब तक रही है कि वे और समय तो वस्त्र पहिने रहत हैं परन्तु आहारके समय उतारकर अलग रख देते हैं। यह इस बातका सुबूत है कि पहले वे बिल्कुल नम्न रहते थे और निरन्तर वस्त्र धारण किये रहनेकी प्रवृत्ति उनमें पीछे शुरू हुई है।

विक्रमकी सोलहवीं सदीके मद्दारक श्रुतसागरसूरिने लिखा है कि कलिकालमें म्लेच्छादि ( मुसलमान वगैरह ) यितयोंको नम्न देखकर उपद्रव करते हैं, इस कारण मण्डपदुर्ग (मांडू ) में श्रीवसन्तकीर्ति स्वामीने उपदेश दिया कि मुनियोंको चर्या आदिके समय चटाई, टाट आदिसे शरीरको ढक लेना चाहिए और फिर चर्याके बाद उस चटाई आदिको छोड़ देना चाहिए। यह अपवाद वेष हैं।

मूल संघकी गुर्वावलीमें चित्तारकी गद्दीके भट्टारकोंके जो नाम दिये हैं उनमें वसन्तकीर्तिका नाम आता है जो वि० संवत् १२६४ के लगभग हुए हैं । उस समय उस तरफ मुसलमानोंका आंतक भी बढ़ रहा था। शायद इन्हींको श्रुतसागरने इस अपवाद वेपका प्रवर्तक बतलाया है। अर्थात् विक्रमकी तेरहवीं सदीके अन्तमें दिगम्बर साधु बाहर निकलते समय लज्जा-निवारणके लिए चटाई आदिका उपयोग करने लगे थे।

१—यथा पूज्यं जिनेन्द्राणां रूपं लेपादिनिर्भितम् । तथा पूर्वमुनिच्छाया पूज्याः सम्प्रतिसंयताः ॥

२ कांऽपवादवेपः ? कलो किल म्लेच्छादयो नम्न हृष्ट्वा उपद्रवं यतीनां कुर्वन्ति । तेन मण्डपदुर्गे श्रीवसन्तकीतिना स्वामिना चर्यादिवेलायां तृहीसादरादिकेन शरीरमाच्छाद्य चर्यादिकं कृत्वा पुनस्तन्मुंचित इत्युपदेशः कृतः संयमिनां, इत्यपवादवेषः ।— षट्प्राभृत-टीका ए० २१ ३ देखा जैनहितैषी भाग ६, अंक ७-८

४ परमात्मप्रकाशकी संस्कृत टीकामें ब्रह्म देवर्जा भी शक्तिके अभावमें साधुको तृणमय आवरणादि रखने परन्तु उसपर ममत्व न रखनेका विधान करते हैं — " विशिष्टसंहननादिश क्त्यभावे सित यद्यपि तपःपर्यायसहकारिभूतमन्न-पान-संयमशोचशानोपकरणतृणमयप्रावरणादिकः किमपि गृह्णाति तथापि ममत्वं न करोति । — गाथा २१६ की टीका पृ० २३२।

वि० सं० १२९४ में क्वेताम्बर आचार्य महेन्द्रसूरिने 'शतपदी' नामक संस्कृत ग्रंथकी रचना की है जो प्राकृत शतपदीका अनुवाद है। प्राकृत शतपदी सं० १२६३ में बनी थी और उसके कर्त्ता धर्मघोषसूरि थे। उसमें 'दिगम्बरमत-विचार' नामका एक अध्याय है जिसमें स्त्रीमुक्ति, प्रतिमा-श्रंगार, मुनियोंका पाणिपात्रभोजन और वस्त्र ग्रहण आदि विषयोंको लेकर दिगम्बर सम्प्रदायकी आलोचना की गई है।

उसमें कहा है कि यदि तुम दिगम्बर हो तो फिर सादड़ी योगपट क्यों ग्रहण करते हो ? यदि कहो कि पंचमकाल होनेस और लजापरीपह सहन न होनेसे आवरण डाल लेते हैं, तो फिर उस पहिनते क्यों नहीं ? क्योंकि ऐसा निपंध तो कहीं है नहीं कि प्रावरण तो रखना परन्तु पहिनना नहीं। और वह प्रावरण भी जैसे तैसे मिले हुए प्रामुक वस्त्रसे क्यों नहीं बनाते हो, धोबी आदिके हाथसे जीवाकुल नदी तालावमें क्यों धुलवाते हो और विना सोधे ईंधनमें जलाई हुई आगके जिए उसको रंगाते भी क्यों हो ? भी इससे माल्म होता है कि वसन्तकीर्तिके समयमें सादड़ी योगपट आदिका उपयोग किया जाने लगा था। घास या ताड, खजूर आदिके पत्तोंसे बनी हुई चटाईको सादड़ी कहते हैं। योगपट शायद रेशमी कपड़ा रंगाकर बनाया जाता होगा।

आगे इन दिगम्बर मुनियोंके लिए वस्त्र धारण भी जायज-सा करार दिया गया। पूर्वोक्त श्रुतसागरसूरिने ही तत्त्वार्थसूत्र टीकामें स्वीकार किया है कि द्रव्यिलंगी मुनि शीतकालमें कम्बलादि ले लेते हैं और दूसरे समयमें उन्हें त्याग देते हैं । इसे उन्होंने

१ यदि च दिग्वासस्तत्मथं सादिरकापारियोगपट्टकान् गृह्णन्ति ? यदि तु पञ्चमकालत्वात् लङ्जापरिषहासिहिष्णुतया च आवरणमिष गृह्णन्ति ततः कथं न परिद्रधिते ? निह प्रावरण-मुत्कलं परिधानं च निषिद्धमित्यस्ति क्वापि । अन्यच प्रावरणमिष प्रासुक्तेनैववस्त्रेण यथालब्धेन किमिति न क्रियते ? किमिति रजकादिहस्तेन हृद्सरप्रभृतिषु सशैवालेन द्वित्रचतुःपंचेन्द्रियजीवा-कुलेन क्षालनमनेकसत्त्वसंघातविधातकेनाशोधितेन्थन प्रज्वालितेन बह्निना रंजनादिकं विधाप्यते ?

२ लिङ्ग द्विमेदं द्रव्यभाविलङ्गमेदात्। तत्र भाविलङ्गिनः पञ्चप्रकारा अपि निर्धन्था भविन्ति । द्रव्यलिङ्गिनः असमर्था महर्षयः शीतकालादौ कम्बलादिकं गृहीत्वा न प्रक्षालयन्ते न सीव्यन्ति न प्रयत्नादिकं कुर्वन्ति अपरकाले पिरहरंतीति भगवत्याराधनाप्रोक्ताभिप्रायेण कुशीलापेक्षया नक्तव्यम । — संयमश्रुतप्रतिसेवनादिस्त्रकी टीका ।

भगवती आराधनाके अभिप्रायके अनुकूल 'कुशील' मुनिकी अपेक्षासे ठीक माना है।

इसके बाद तो वस्त्र धारणमें बाहर जानेके समयकी और शीतादिकी भी कोई शर्त नहीं रही, उनका खूब छूटसे उपयोग होने लगों, गद्दे तिकये भी आ गये और पालकी नालकी, छत्र-चँवर आदि राजसी ठाठ भी परम दिगम्बर मुनियोंने स्वीकार कर लिये!

### दिगम्बर चैत्यवासियोंके अन्य आचरण

स्वेताम्बराचार्य हरिभद्रने चैत्यवासियोंके चरित्रका जो खाका अपने 'संबोध प्रकरण' में खींचा है और जिसे हम ऊपर दे चुके हैं, लगभग वही चरित्र, हम दिगम्बर साधुओं में भी पाते हैं, दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं जान पड़ता।

पूर्वोक्त शतपदीके कथनानुसार उस समय दिगम्बर साधु मठोंमें रहते थे, अपने लिये पकाया हुआ (उदिष्ट) मोजन करते थे, एक स्थानमें महीनों रहते थे, चटाई योगपट्ट आदिका यदा कदा उपयोग करते थे, योगपट्टको धोबीसे धुलाते और रँगाते भी थे। शीतकालमें अँगीठीका सहारा लेते थे, पयालके बिछौनेपर सोते थे, तेलकी मालिश कराते थे, सर्दीके मारे जिनमन्दिरके गृह मंडप (गर्भालय) में रहते थे, और गृहस्थोंके बरते हुए पटी-द्विपटी (धोती दुपट्टा), बोरक (१) राष्ट्रिक (१) आदि ओहते थे। घासकी लँगोटी लगाते थे, पीतल, ताँबे, लोहके कमण्डल रखते थे, कपड़ेके जूते पहिनते थे, खिदर-बटी आदि तरह तरहकी ओषधियाँ रखते थे, स्त्रियोंसे चरण प्रक्षालन कराते थे, आर्थिकाओंके साथ एक ही निवासमें रहते थे, उनसे भोजन बनवाते थे, सुखासन पालकीपर चढ़ते थे, ज्योतिष,

१ वि० सं० १४७८ में वासुपूज्यऋषिने 'दान-शासन' नामका एक ग्रन्थ बनाया है। उसमें लिखा है कि श्रावकोंको चाहिए कि वे मुनियोंको दूध, दही, छाछ, घी, शाक, भोजन, आसन और नई बिना फटी टूटी चटाई और नये वस्त्र दें—

दुग्धश्रीघनतकाज्यशाकभक्ष्यासनादिकं । नवीनमन्ययं दद्यात्पात्राय कटमम्बरम् ॥

२ वि० सं० ११४५ के दुबकुण्डके दान-पत्रमें मुनिजनोंके शरीराभ्यंजन (तैल-मर्दन )के लिए दानकी व्यवस्था की गई है। इस दान-पत्रका उद्घेख पहले किया जा चुका है।

निभित्त, चिकित्सा, मंत्रवाद, धातुवाद, आदि विद्याओंका उपयोग करते थे; सचित्त फूल पत्तोंसे पादार्चन, धिसे हुए चन्दनसे पादानुलेप, कुंकुमादिसे चरणांगराग, सोने चाँदीसे चरण-पूजा, सचित्त जलसे पाद-प्रक्षालन, दूध-धीसे चरण स्नान कराते थे, सभाओंमें व्याख्यान देते थे, सदैव एक ही स्थानमें रहते थे, आदि ।

शायद इन्हीं आचरणोंको लक्ष्य करके पंडित आशाधरने अपने पूर्ववर्ती किसी विद्वानका कहा हुआ पूर्वोक्त श्लोक उद्भृत किया है जिसमें कहा है कि भ्रष्टचरित्र पंडितों और बटर मुनियोंने जिनचन्द्रका निर्मल शासन मलिन कर दिया।

इस तरह हमने देख लिया कि दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंमें चैत्यवासकी उत्पत्ति, उसका विकास आर हास लगभग एक ही ढंगसे हुआ। मनुष्य स्वभावने, देशकी परिस्थितियोंने और कालके प्रभावने भी दोनों सम्प्र-दायोंमें लगभग एक-सा ही काम किया।

#### तेरहपन्थका उदय

हम ऊपर कह आये हैं कि विक्रमकी सत्रहवीं सदीमें पं० बनारसीदासजीने दिगम्बर सम्प्रदायके चैत्यवासियोंके विरोधमें एक विधि-मार्ग जैसे स्वतंत्र पन्थकी नीव डाली, जो आगे चलकर तेरह पन्थ कहलाया। इसीका थोड़ा-सा परिचय देकर अब हम अपने इस बहुविस्तृत लेखको समाप्त करेंगे।

तेरहपन्थ नाम जब प्रचित हो गया, तब भट्टारकोंका पुराना मार्ग बीसपन्थ कहलाने लगा। परन्तु यह एक समस्या ही है कि ये नाम कैसे पड़े और इन नामोंका मूल क्या है। इनकी व्युत्पत्ति बतलानेवाल जो कई प्रवाद प्रचिति हैं, जैसे 'तेरह प्रकारके चारित्रको जो पाले वह तेरहपंथी' और 'हे भगवान् यह तेरा पन्थ है,' आदि, उनमें कोई तथ्य नहीं माल्स होता और न उनसे असिलयतपर

१ आचार्य मिछियेणने भैरवपद्मावती कल्प, ज्वालामार्लिनी कल्प, विद्यानुवाद आदि कई मंत्रशास्त्र विपयक यन्थ लिखे हैं। श्रवणबेलगोलके श० सं० १०३७ के लेख नं० ४७ में त्रैंकाल्ययोगी नामक जैन मुनिके विपयमें लिखा है कि उनके प्रभावसे ब्रह्मराक्षस शिष्य हां गया था और उनके स्मरण मात्रसे यह-बाधा नष्ट हां जाती थी। करंजका तेल उनके प्रभावसे घी बन गया था!

२ शतपदीके विस्तृत उद्धरण और अनुवाद जैनहितैषी भाग ७, अंक ९ में देखिए। स्थानामावसे यहाँ नहीं दिये जा सके।

#### कुछ प्रकाश ही पड़ता है।

बहुत संभव है कि दूँढकों। (स्थानकवासियों) मेंसे निकले हुए तेरह पंथियोंके जैसा निन्दित बतलानेके लिए वे लोग जो मट्टारकोंको अपना गुरू मानते थे तथा इनसे द्वेप रखते थे इसके अनुगामियोंको तेरापंथी कहने लगे हों और धीरे धीरे उनका दिया हुआ यह कचा 'टाइटल 'पक्का हो गया हो; साथ ही वे स्वयं इनसे बड़े बीसपंथी कहलाने लगे हों। यह अनुमान इस लिए भी ठीक जान पड़ता है कि इधरके लगभग सौ डेढ़ सौ वर्षके ही साहित्यमें तेरह पन्थके उल्लेख मिलते हैं , पहलेके नहीं।

अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं भिला है जिससे एक जुदा दल या पत्थके रूपमें इस भट्टारकियोधी मार्गका अस्तित्व विक्रमकी सत्रहवीं सदीके पहले माना जाय। इस लिए हमारा विश्वास है कि इस दलके मुख्य प्रवर्तक समयसार नाटक आदि प्रन्थोंके सुप्रसिद्ध लेखक और किव पं० बनारसीदासजी ही थे और इसे उस समय 'बानारसी मत 'नाम दिया गया था।

इवेताम्बराचार्य महोपाध्याय मेघविजयने वि० सं० १७५७ के लगभग आगरेमें रहकर ' युक्तिप्रबोध ' नामका एक प्राकृत ग्रन्थ स्वोपज्ञसंस्कृतटीकासहित बनाया था। यह ग्रन्थ पं० बनारसीदासजीके मतका खण्डन करनेके उद्देश्यसे ही रचा गया था—

पणिमय वीरिजिणिदं तुम्मयमयमयिमस्णमयंदं । बुच्छं सुयणहितत्थं वाणारिसयस्स मयभेयं ॥ १८॥

इसमें जगह जगह वाणारसीय या बनारसीदासका मत कहकर उल्लेख किया गया है। इससे भी मालूम होता है कि तब तक यह तेरहपंथ नहीं कहलाता था। दर्शनसारके ढँगपर मेघविजयजीने इसकी उत्पत्तिका समय भी बतलाया है—

१ लोकाशाहने विक्रम संवत् १५३० के लगभग हुँद्रक सम्प्रदायकी और भीखमजीने सं० १८१८ के लगभग तैरह पन्थकी स्थापना की।

२ मुनि श्रीविद्याविजयजीने अपने एक लेखमें बतलाया है कि भीखमजीके बारह साथी और भी थे जिनका उक्त पन्थकी स्थापनामें हाथ था, ऋतिलए वह तेरह आदमियोंका चलाया हुआ 'तेरहपंथ ' कहलाया।

३ श्री ऋषभदेव-केसरीमल स्वेताम्बर-संस्था रतलामद्वारा प्रकाशित ।

सिरिविक्कमनरनाहा गएहिं सोल्हसएहिं वासेहिं। असिउत्तरेहिं जायं बाणारीसयस्स मयमेयं॥ १८॥ अर्थात् वि० सं० १६८० में यह बनारसीदासका मत उत्पन्न हुआ। अह तिम्म हु कालगए क्रॅअरपालेण तम्मयं धरियं। जाओ तो बहुमण्णो गुरुव्व तेसिंस सब्वेसिं॥ १९॥

अर्थात् उनके (बनारसीदासके) कालगत होने पर कुँअरपालने उस मतको धारण किया और तब वह उन सबके गुरुके समान बहुमान्य हो गया।

बनारसीविलासमें कुँवरपालकी कुछ रचनाओंका संग्रह है। पाठक जानते हैं कि सूक्तमुक्तावलीका पद्यानुवाद बनारसीदास और कुँवरपाल दोनोंका किया हुआ है और उसमें कुँवरपाल और बनारसी मित्र बतलाये गये हैं—

> कुँवरपाल बानारसी, भित्त जुगल इकचित्त । तिनहिं ग्रंथ भापा किया, बहुबिध छंद कवित्त ॥

पं॰ बनारसीदासजीका देहान्त वि० सं० १६९८ के बाद किसी समय हुआ होगा। क्यों कि अपनी आत्म-कथा (अर्धकथानक) उन्होंने इसी सम्वत्में समाप्त की है। मेघविजयजीके आगरे पहुँचनेके समय जब कि उन्होंने युक्ति-प्रबोधकी रचना की है, बनारसीदासजी नहीं थे। उनके विचारोंका प्रचार करनेवाले मित्र कुँवरपाल भी उस समय न थे।

मेघविजयजीने कुँवरपालके सिवाय बनारसीदासजीके अन्य चार साथियोंके नाम और भी बतलाये हैं — पं० रूपचन्द्र, चतुर्भुज, भगवतीदास और धर्मदास । इनका उल्लेख बनारसीदासजीने अपने नाटक समयसारमें भी किया है । बहुत

१—मेवावेजयजीने अपनी 'चन्द्रप्रभा' नामक न्याकरण-टीकाकी रचना वि० सं० १७५७ में आगरेमें रहकर की थी। हमारा अनुमान है कि 'युक्तिप्रबोध' भी उन्होंने उसी समय आगरेमें बनाया होगा और वहीं रहते समय ही उन्हें 'बाणारसी मत 'का परिचय मिला होगा। यदि यह ठीक है तो कहना होगा कि कुँवरपाल भी उस समय जीवित न थे।

२—इत्थंतरे य पुरिसा अवरेवि य पंच तस्स सम्मिलिया । (टीका)—कालान्तरे अपरे पि पंचपुरुषा रूपचन्द्रपण्डितः, चतुर्भुजः, भगवतीदासः कुमारपालः धर्मदासश्चेति नामानो मिलिताः।

३—रूपचन्द्र पंडित प्रथम दुतिय चतुर्भुज नाम । तृतिय भगौतीदास नर, कौरपाल गुनधाम ॥ २६ ॥

संभव है कि मेघविजयजीने ये नाम 'नाटक समयसार 'पढ़कर ही लिखे हों। बाणारसी मतका स्वरूप प्रकट करते हुए मेघविजयजी कहते हैं —

> तम्हा दिगंबराणं एए भट्टारगा वि णो पुजा। तिलतुसमेत्तो जेसिं परिगाहो णेव ते गुरुणो ॥ १६ ॥ जिणपाडिमाणं भूसणमल्लारुहणाइ अंगपरियरणं। बाणारिसओ वारइ दिगंबरस्सागमाणाए ॥ २० ॥

अर्थात् दिगम्बरेंकि भट्टारक भी पूज्य नहीं है। जिनके तिलतुष-मात्र भी परिग्रह है, वे गुरु नहीं हैं। बाणारसीमतवालोंने जिनप्रतिमाओंको भूषणमालावें पहिनाना, केसर लगाना आदि भी दिगम्बर आगमींकी आज्ञासे रोका।

आजकल जो सम्प्रदाय तेरहपन्थके नामसे प्रसिद्ध है, वह भट्टारकोंको या परिग्रह. धारी मुनियोंको अपना गुरू नहीं मानता है और प्रतिमाओंको पुष्पमालायें पहिनाने और केसर चर्चित करनेका भी निषेध करता है। अतएव मेघविजयजीने जिस वाणारसीमतकी चर्चा की है, वह तेरहपन्थ ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता।

पं० बखतरायजीने अपने ' बुद्धिविलास ' नामक ग्रन्थमें तेरहपन्थकी उत्पत्ति वि० सं० १६८३ में बतलाई है। यह समय भी मेघविजयजीके 'वाराणसी मत ' की उत्पत्ति-समयसे भिल जाता है, अतएव कहना होगा कि इस मतके प्रवर्त्तक पं० बनारसीदासजी ही थे।

उस समयकी भारतवर्षकी राजधानी आगरा नगरीमें इस पन्थका उदय हुआ और उसके समीपके जयपुर आदि नगरोंमें इसका शीघतासे प्रचार हुआ। फिर इन्हीं नगरोंके विद्वानोंकी ग्रन्थ-रचनाओंसे जो अधिकांश देशभाषामें की गई, यह पन्थ धीरे धीरे देशव्यापी हो गया और इसके प्रभावसे मठपतियोंकी प्रतिष्ठाका एक तरहसे अन्त ही हो गया।

# महाकवि स्वयंभु और त्रिभुवन स्वयंभु

जैन विद्वानोंने लोकरुचि और लोकसाहित्यकी कभी उपेक्षा नहीं की। जनसाधारणके निकटतक पहुँचने और उनमें अपने विचारोंका प्रचार करनेके लिए वे लोक-भाषाओंका आश्रय लेनेस भी कभी नहीं चूके। यही कारण है जो उन्होंने सभी प्रान्तोंकी भाषाओंको अपनी रचनाओंसे समृद्ध किया है। अपभ्रंश भाषा किसी समय द्रविड प्रान्तों और कर्नाटकको छोड़कर प्रायः सार भारतमें थोड़ बहुत हेर-फेरके साथ समझी जाती थी। अतएव इस भाषामें भी जैन किव विशालसाहित्य निर्माण कर गये हैं।

धक्कड़कुलके पं० हिर्षिणने अपनी 'धम्मपिरक्या'में अपभ्रंश भाषाके तीन महाकियोंकी प्रशंसा की है, उनमें सबसे पहले च उमुहु या चतुर्मुख हैं जिनकी अभी तक कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है, दूसरे हैं स्वयंभु देव जिनकी चर्चा इस लेखमें की जायगी और तीसरे हैं पुष्पदन्त जिनके प्रायः सभी ग्रन्थ प्रकाशमें आ गये हैं और जिनसे हम परिचित भी हो चुके हैं।

पुष्पदन्तने चतुर्मुख और स्वयंभु दोनेंका स्मरण किया है, और स्वयंभुने चतुर्मुखकी स्तुति की है, अर्थात् चतुर्मुख स्वयंभुसे भी पहलेक कवि हैं।

# चतुर्मुख और स्वयंभु

प्रो॰ मधुसूदन मोदीने चतुर्मुख और स्वयंभुको न जाने कैसे एक ही किव समझ लिया है । वास्तवमें ये दोनों जुदा जुदा किव हैं। इसमें सन्देहकी जरा भी गुंजाइश नहीं है। क्यों कि—

१ स्वयं स्वयंभूने अपने पउमचरिउ, रिष्टणेमिचरिउ (हरिवंसपुराणु) और स्वयंभु-छन्द इन तीनों प्रन्थोंमें कहीं भी 'चतुर्भुख स्वयंभु ' नामसे अपना उल्लेख नहीं किया है। सर्वत्र ही स्वयंभु लिखा है और स्वयंभुक पुत्र त्रिभुवनन भी अपने

१ देखों, भारतीय विद्या (अंक २ और ३, मार्च और अगस्त १९४०) में प्रो० मोदीका अपम्रंश कविओं: चतुर्भुख स्वयंभु अने त्रिभुक्त स्वयंभु ? शीर्षक गुजराती लेख।

पिताका नाम स्वयंभु या स्वयंभुदेव ही लिखा है।

२ महाकवि पुष्पदन्तने अपने महापुराणुमें जहाँ अपने पूर्वके अनेक ग्रन्थ-कर्त्ताओं और कवियोंका उल्लेख किया है वहाँ वे 'चउमुहु' और 'सयंभु'का अलग अलग प्रथमा एकवचनान्त पद देकर ही स्मरण करते हैं—

चउमुहु सयंभु सिरिहरिसु देश्य, णालोइउ कइईसाणु बाणु। १-५ अर्थात् न मैंने चतुर्मुख, स्वयंभु, श्रीहर्प और द्रोणका अवलेकिन किया, और न किव ईशान और बाणकी । महापुराणका प्राचीन टिप्पणकार भी इन शब्दीपर जुदा जुदा टिप्पण देकर उन्हें पृथक् किव बतलाता है। '' चउमुहु= कश्चित्किवः। स्वयंभु=पद्धडीबद्धरामायणकर्त्ता आपलीसंघीयः। ''

३ पुष्पदन्तने आगे ६९ वीं सन्धिमें भी रामायणका प्रारंभ करते हुए संयंभु और चउमुहुका अलग अलग विशेषण देकर अलग अलग उल्लेख किया है<sup>२</sup>।

४ पं॰ हरिपेणेने अपने 'धम्मपरिक्खा' नामक अपभ्रंश काव्यमें, जो वि॰ स॰ १०४० की रचना है, चतुर्मुख, स्वयंभु और पुष्पदन्त इन तीनों कवियोंकी स्तुति की है और तीनकी संख्या देकर तीनोंके लिए जुदा जुदा विशेषण दिये हैं ।

५ हरिवंशपुराणमें स्वयंभु कवि स्वयं कहते हैं कि पिंगलने छन्दप्रस्तार, भामह और दंडीने अलंकार, बाणने अक्षराडम्बर, श्रीहर्षने निपुणत्व और चतुर्मुखने छर्दानिका, द्विपदी और श्रुवकोंसे जीटत पद्धाईिया दिया—'' छंदाणिय-दुवइ-धुवएहिं

१ महाकवि बाणने अपने हर्पचरितमें भाषा-कवि ईशान और प्राकृत-कवि वायुविकारका उक्केख किया है। देखो, श्री राधाकुमुद मुकर्जीका श्री हर्ष, ए० १५८

२ कइराउ सयंभु महायरिउ, सो सयणसहासिंह परियरिउ। च उमुहहु चयारि मुहाइं जिंहं, सुकइत्तणु सीसउ काइं तिहें।। अर्थात् किवराज स्वयंभु महान् आचार्य हैं, उनके सहस्रों स्वजन हैं; और चतुर्भुखके तो चार मुख हैं, उनके आगे मुकवित्व क्या कहा जाय ?

३ पं० हरिपेण धक्क इकुलके थे। उनके गुरुका नाम सिद्धसेन था। चित्तीड़ (मेवाड़) को छोड़ जब वे किसी कामसे अचलपुर गये थे, तब वहाँ उन्होंने धम्मपरिक्खा बनाई थी।

४ चउमुहु कव्वविरयणे सयंभु वि, पुष्फयंतु अण्णाणु णिसुंभिवि । तिण्णि वि जोग्ग जेण तं सीसइ, चउमुहमुहे थिय ताम सरासइ ॥ जो सर्यभु सो देउ पहाणउ, अह कह लोयालोयवियाणउ । पुष्फयंतु ण वि माणुसु बुच्चइ, जो सरसइए कया वि ण मुच्चइ ॥ जडिय, चउमुहेण समिप्पय पद्धिय । " इससे चतुर्मुख निश्चय ही स्वयंभुसे जुदा हैं जिनके पद्धिहिया काव्य ( हरिवंश-पद्मपुराण ) उन्हें प्राप्त थे ।

६ इसी तरह किव स्वयंभु अपने पउमचरिउमें भी चतुर्मुखको जुदा बतलाते हैं। वे कहते हैं कि चतुर्मुखके शब्द और दंति और मद्रके अर्थ मनोहर होते हैं, परन्तु स्वयंभु काव्यमें शब्द और अर्थ दोनों मुन्दर हैं, तब शेष कविजन क्या करें ?

आगे चल कर फिर कहा है कि चतुर्मुखदेवके शब्दोंको, स्वयंभुदेवकी मनोहर जिह्ना (वाणी १) को और भद्रकविके गोग्रहणको आज भी अन्य किव नहीं पा सकते । इसी तरह जलकीडा-वर्णनमें स्वयंभुको, गोग्रह कथामें चतुर्भुखदेवको और मत्स्यवेधमें भद्रको आज भी कविजन नहीं पा सकते ।

इन उँद्धरणोंसे बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि चतुर्मुखदेव स्वयंभुसे पृथक् और उनके पूर्ववर्ती किव हैं जिनकी रचनामें शब्द-सौन्दर्य विशेष है और जिन्होंने अपने हरिवंशमें गोग्रह-कथा बहुत ही बिड़या लिखी है।

७ अपने स्वयंभु-छन्दमें स्वयंभुने पहलेके अनेक कवियोंके पद्य उदाहरण स्वरूप दिये हैं और उनमें चतुर्भुखके 'जहा चउमुहस्स 'कहकर ५-६ पद्य उद्भृत किये हैं । इससे भी चतुर्मुखका पृथक्त्व सिद्ध होता है ।

हरिपंडुवाण कहा चउमुहवासेहिं भासियं जम्हा। तह विरयमि लोयपिया जेण ण णासेइ दंसण पउरं॥

इसमें चउमुहवासेहिं (चतुर्मुखन्यासै:) पद क्षिष्ट है। स्वयंभु-छन्दमें चउमुहुके जो पद्य उदाहरणस्वरूप उद्भृत किये हैं, उनमेंसे ४-२, ६—८३, ८६, ११२ पद्योंसे मालूम होता है कि उनका पउमचरिउ भी अवस्य रहा होगा। क्योंकि उनमें राम-कथाके प्रसंग हैं।

१ देखां 'पउमचरिउ' के प्रारंभिक अंशका दूसरा पद्य।

२ भद्र अपभ्रंशके हो किव माल्स होते हैं। उनका कोई महाभारत या हरिवंश होगा जिसके अन्तर्गत 'गोग्रह-कथा' और 'मत्स्य-वेध' नामके अध्याय या पर्व होंगे। चतुर्भुखका तो निश्चय ही हरिवंशपुराण था और उसमें 'गोग्रह-कथा' थी। क्यों कि अपभ्रंश-किव धवलने भी अपने हरिवंशपुराणमें चतुर्भुखकी 'हरिपाण्डवानां कथा'का उक्षेख किया है—

३-४ पउमचरिउके प्रारंमिक अंशके पद्य न० ३-४।

५ संभव है ' पउमचरिउ 'के ये प्रारम्भिक पद्य स्वयं स्वयं भुके रचे हुए न हों, उनके पुत्र त्रिभुवनके हों, फिर भी इनसे चतुर्मुख और स्वयं भुका पृथक्तव सिद्ध होता है।

७ 'करकंडुचरिउ 'के कर्ता कनकामर (कनकदेव) ने स्वयंभु और पुष्प-दन्त दो अपभ्रंश कवियोंका उल्लेख किया है, परन्तु स्वयंभुको केवल 'स्वयंभु ' लिखा है, 'चतुर्भुख स्वयंभु 'नहीं'।

८ पउमचरिउमें ' पंचिमचैरिअ ' के विषयमें लिखा है—

# चउमुहसयंभुएवाण वाणियत्थं अचक्खमाणेण । तिहुअणसयंभु रइयं पंचिमचिरिअं महच्छिरिअं ॥

इसके 'चउमुहसयंभुएवाण ' (चतुर्मुखस्वयंभुदेवानाम् ) पदसे चतुर्मुख और स्वयंभु जुदा जुदा दो किव ही प्रकट होते हैं । क्यें। कि यह पद एकवचनान्त नहीं, बहुवचनान्त है । (द्विवचन अपभ्रंशमें होता नहीं । )

इन सब प्रमाणोंके होते हुए चतुर्मुख और स्वयंभुको एक नहीं माना जा सकता। प्रो० एच० डी० वेलणकर और प्रो० हीरालालें जैनने भी चतुर्मुखको स्वयंभुसे पृथक् और उनका पूर्ववर्त्ती माना है।

स्वयंभुदेव अपभ्रंशभाषाके आचार्य भी थे। आगे बतलाया गया है कि अपभ्रंशका छन्दशास्त्र और व्याकरणशास्त्र भी उन्होंने निर्माण किया था। छन्द-चूड़ामणि, विजयशेषित या जयपरिशेष और कविराज-धवल उनके विरुद्ध थे।

उनके पिताका नाम मारुतदेव और माताका पद्मिनी था। मारुतदेव भी किव थे। स्वयंभु-छन्देंमें 'तहा य माउरदेवस्स' कहकर उनका एक दोहा उदाहरणस्वरूप

३ स्वयंभु छन्दका इंट्रोडक्शन पेज ७१-७४, रायल एशियाटिक सोसाइटी बम्बईका जर्नल, जिल्द २, १९३५। ४ नागपुर यूनीवर्सिटीका जर्नल, दिसम्बर, १९३५।

१ जयएव सयंभु विसालचित्तु, वाएसरिघरु सिरिपुप्फयंतु ।

र हरिवंशपुराण और पद्मपुराणके समान 'पंचमी-कहा' भी जैनोंकी बहुत ही लोकप्रिय कथा है। संस्कृत और अपभ्रंशके प्रायः सभी प्रसिद्ध किवयोंने इन तीनों कथाओंको
अपने अपने ढंगसे लिखा है। महापुराण (इसमें पद्मचरित और हरिवंश दोनों हैं) के अतिरिक्त
पुष्पदन्तकी पंचमी-कथा (णायकुमारचरिउ) है ही, मिल्लिंगके भी महापुराण और
नागकुमारचरित हैं। इसी तरह चतुर्मुख और स्वयंभुके भी उक्त तीनों कथानकोंपर अन्थ होने
चाहिए। स्वयंभुके दो तो उपलब्ध ही हैं, और पंचमीचरितका उक्त पद्ममें उल्लेख किया गया
है। त्रिभुवन स्वयंभुने अपने पिताके तीनों अन्थोंको सँभाला है। अर्थात् उनमें कुछ अंश अपनी
तरफरें जोड़कर पूरा किया है। धनपालकी 'पंचमी कहा ' प्रकाशित हो चुकी है।

दिया गया है । स्वयंभु गृहस्थ थे, साधु या मुनि नहीं, जैसा कि उनके ग्रन्थोंकी कुछ प्रतियों में लिखा मिलता है । ऐसा जान पड़ता है कि उनकी कई पिलनयाँ थीं जिनमेंसे दोका नाम पउमचरिउमें मिलता है — एक तो आईचंबा ( आदि-त्याम्बा ) जिसने अयोध्याकाण्ड और दूसरी सामिअँब्बा, जिसने विद्याधरकाण्ड लिखाया था । संभवतः ये दोनों ही सुशिक्षिता थीं ।

स्वयंभुदेवके अनेक पुत्र थे जिनमेंसे सबसे छोटे त्रिभुवन स्वयंभुको ही हम जानते हैं। उक्त दो पितन्योंमेंसे ये किसके पुत्र थे, इसका कोई उछेख नहीं भिला। सभव है कि पूर्वोक्त दोके सिवाय कोई तीसरी ही उनकी माता हो। नीचे लिखे श्रिष्ट पद्यसे अनुमान होता है कि त्रिभुवन स्वयंभुकी माता और स्वयंभुके देवकी तृतीय पत्नीका नाम शायद 'सुअव्वा 'हो—

# सव्वे वि सुआ पंजरसुअ व्व पढि अक्खराई सिक्खंति। कइराअस्स सुओ सुअव्व-सुइ-गब्भसंभूओ॥

अपभ्रंशमें सुअ शब्दसे सुत ( पुत्र ) और शुक ( सुअ=तोता ) दोनोंका ही बोध होता है। इस पद्यमें कहा है कि सारे ही सुत पींजरेके सुओं के समान पढ़े हुए ही अक्षर सीखते हैं; परन्तु कविराजका सुत (त्रिभुवन) श्रुत इव श्रुतिगर्भसंभूत है। अर्थात् जिस तरह श्रुति ( वेद ) से शास्त्र उत्पन्न हुए उसी तरह दूसरे पक्षमें त्रिभुवन सुअव्वसुइगब्भसंभूअ है, अर्थात् सुअब्बाके शुचिगर्भने उत्पन्न हुआ है।

कविराज स्वयंभु शरीरसे बहुत पतले और ऊँचे थे। उनकी नाक चपटी और दाँत विरल थे<sup>8</sup>।

स्वयंभुदेवने अपने वंश गोत्र आदिका कोई उल्लेख नहीं किया। इसी तरह अन्य जैन प्रन्थकर्ताओं के समान अपने गुरु या सम्प्रदायकी भी कोई चर्चा नहीं की। परन्तु पुष्पदन्तक महापुराणके टिप्पणमें उन्हें आपुलीसंघीय बतलाया है। इस लिए वे यापनीय सम्प्रदायके अनुयायी जान पड़ते हैं। पर उन्होंने प्रमचरिउके

१-लद्धउ मित्त भमंतेण रअणाअरचदेण ।

सो सिजंते सिजइ वि तह भरइ भरंतेण ॥ ४-९

२-३-देखो पडमचरिड सन्धि ४२ और २० के पद्य ।

४-अइतणुएण पईहरगत्तें, छिन्वरणासें पविरलदंतें।

५ सयंभु पद्धडीबद्धकर्त्ता आपलीसंघीयः।—म० पु० ५० ९।

प्रारंभमें लिखा है कि यह राम-कथा वर्द्धमान भगवानके मुख-कुहरसे विानिर्गत होकर इन्द्रभूति गणधर और सुधर्मास्वामी आदिके द्वारा चली आई है और रविषेणाचार्यके प्रसादसे मुझे प्राप्त हुई है। तब क्या रविषेण भी यापनीय संवके थे ?

स्वयंभुदेव पहले धनंजयके आश्रित रहे जब कि उन्होंने पउमचरिउकी रचना की और पीछे धवलइयाके जब कि रिष्टणेमिचरिउ बनाया। इसलिए उन्होंने पहले ग्रन्थमें धनंजयका और दूसरेमें धवलइयाका प्रत्येक सन्धिके अन्तर्मे उल्लेख किया है।

# त्रिभुवन स्वयंभु

स्वयंभुदेवके छोटे पुत्रका नाम त्रिभुवन स्वयंभु था। ये अपने पिताके सुयोग्य पुत्र थे और उन्हींके समान महाकिव भी। किवराज-चकवर्ती उनका विरुद्ध था। लिखा है कि उस त्रिभुवन स्वयंभुके गुणोंका वर्णन कौन कर सकता है जिसने बाल्यावस्थामें ही अपने पिताके काव्य-भारको उठा लिया। यदि वह न होता तो स्वयंभुदेवके काव्योंका, कुलका और किवत्वका समुद्धार कौन करती शऔर सब लोग तो अपने पिताके धनका उत्तराधिकार ग्रहण करते हैं; परन्तु त्रिभुवन स्वयंभुने अपने पिताके सुकवित्वका उत्तराधिकार लिया। उसे छोड़कर स्वयंभुके समस्त शिष्योंमें ऐसा कौन था जो उनके काव्य-समुद्धको पार करती वयाकरणरूप हैं मजबूत कन्धे जिसके, आगमोंक अंगोंकी उपमावाले हैं विकट पद जिसके, ऐसे त्रिभुवन स्वयंभुरूप धवल ( वृपभ ) ने जिन-तीर्थमें काव्यका भार वहन कियाँ। इससे मालूम होता है कि त्रिभुवन भी वैयाकरण और आगमादिके ज्ञाता थे।

जिस तरह स्वयंभुदेव धनंजय और धवलइयाके आश्रित थे उसी तरह त्रिभुवन बंदइयाके। ऐसा मालूम होता है कि ये तीनों ही आश्रयदाता किसी एक ही राजमान्य या धनी कुलके थे —धनंजयके उत्तराधिकारी (संभवतः पुत्र) धवलइया और धवलइयांके उत्तराधिकारी बंदइया। एकके देहान्त होनेपर दूसरेके और दूसरेके बाद तीसरेके आश्रयमें ये आये हेंगि।

बन्दइयाके प्रथम पुत्र गोविन्दका भी त्रिभुवन स्वयंभुने उल्लेख किया है जिसके वात्सब्य भावसे प्रयमचरियके शेषके सात सर्ग रचे गये"।

बन्दइयाके साथ पउमचरिउके अन्तमें त्रिभुवन स्वयंभुने नाग और श्रीपाल

१ देखो संधि १, कड़वक २ । २-३-४-५ पउमचरिउके अन्तिम अंशके पद्य ३,७,९,१०। ६ अन्तिम अंशका चौथा पद्य । ७ अन्तिम अंशका १५ वाँ पद्य ।

आदि भव्य जनोंको भी आशीर्वाद दिया है कि उन्हें आरोग्य, समृद्धि और शान्ति-सुख प्राप्त हो ।

# कवि कहाँके थे ?

अपने ग्रन्थोंमें इन दोनों किवयोंने न तो स्थानका नाम दिया है, न अपने समयके किसी राजा आदिका, जिससे यह पता लग सके कि वे कहाँ के रहनेवाले थे। अनुमानसे इतना ही कहा जा सकता है कि वे दाक्षिणात्य थे और बहुत करके पुष्पदन्तके ही समान बरारकी तरफके होंगे: यद्यपि मास्तदेव, धवलइया, बंदइया, नाग, आइचंबा, सामिअब्बा, आदि नाम कर्नाटक जैसे हैं और ऐसे ही कुछ नाम अम्मइय, दंगइय, सीलइय, पुष्पदन्तके परिचित जनोंके भी हैं।

#### ग्रन्थ-रचना

महाकिव स्वयंभु और त्रिभुवन स्वयंभुके दो सम्पूर्ण और संयुक्त ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं, एक पउमेंचिरिउ (पद्मचिरित) या रामायण और दूसरा रिष्टणिमिचैरिउ (अरिष्टनेमिचरित) या हरिवंशपुराण । तीसरा ग्रन्थ पंचिमचिरिउ (नागकुमारचीरत) है जिसका उल्लेख तो किया गया है परन्तु जो अभी तक कहीं उपलब्ध नहीं हुआ ।

ये तीनों ही ग्रन्थ स्वयंभु देवके बनाये हुए हैं और तीनोंको ही उनके पुत्र त्रिभुवन स्वयंभुने पूरा किया है। परन्तु उस तरह नहीं जिस तरह महाकिव बाणकी अधूरी कादम्बरीको उनके पुत्रने, वीरसेनकी अपूर्ण जयधवला टीकाको उनके शिष्य जिनसेनने और जिनसेनके आदिपुराणको उनके शिष्य गुणभद्रने पूरा किया था। पिता या गुरुकी अधूरी रचनाओंके पुत्र या शिष्यद्वारा पूरे किये जानेके अनेक उदाहरण हैं; परन्तु यह उदाहरण उन सबसे निराला है।

१ अन्तिम अंशका १६ वाँ पद्य।

२-३ ये दोनों यन्थ भाण्डारकर इंस्टिटयूट पूनेमें हैं — नं० ११२० आफ १८९४-९७ और १११७ आफ १८९१-९५। पउमचिरयकी एक प्रति कृपा करके प्रो० हीरालालजी जैनने भी मेरे पास भेज दी है जो सांगानेरके गोदीकाके मान्दिरकी है। यद्यपि उसके हासियेपर संवत् १७७५ लिखा हुआ है, परन्तु वह किसी दूसरेके हाथका है। प्रति उससे भी पुरानी है। इरिवंशकी एक प्रति बम्बईके ए० पन्नालाल सरस्वती-भवनमें भी है। इस लेखमें उक्त सब प्रतियोंका उपयोग किया गया है।

कविराज स्वयंभुदेवने तो अपनी समझसे ये ग्रन्थ पूरे ही रचे थे परन्तु उनके पुत्र त्रिभुवन स्वयंभुको उनमें कुछ कमी महसूस हुई और उस कमीको उन्होंने अपनी तरफसे कई नये नये सर्ग जोड़कर पूरा किया।

जिस तरह महाकवि पुष्पदन्तके यशोधर चिरतमें राजा और कौलका प्रसंग, यशोधरका विवाह और भवान्तरोंका वर्णन नहीं था और इस कमीको महसूस करके विसलसाहु नामक धनीके कहनेसे गन्धर्व किवने उक्त तीन प्रकरण अपनी तरफसे बनाकर यशोधरचिरतमें जोड़ दिये थे किवराज चक्रवतींने भी उक्त तीनों ग्रन्थोंकी पूर्ति लगभग उसी तरह की है। अन्तर सिर्फ इतना ही है कि गन्धर्वने उक्त प्रयत्न पुष्पदन्तसे लगभग साढ़े तीन सौ वर्ष बाद किया था, परन्तु त्रिभुवन स्वयंभुने पिताके देहान्तके बाद तत्काल ही।

## १-पडमचरिड

यह ग्रन्थ १२ हजार श्लोकप्रमाण है और इसमें सब मिलाकर ९० सिन्धियाँ हैं—विद्याधरकाण्डमें २०, अयोध्या काण्डमें २२, सुन्दर कांडमें १४, युद्धकांडमें २१ और उत्तरकांडमें १३ वीं सिन्धके अन्तकी पुष्पिकामें भी अद्यपि त्रिभुवन स्वयंभुकी हैं। ८३ वीं सिन्धके अन्तकी पुष्पिकामें भी यद्यपि त्रिभुवन स्वयंभुका नाम है, इस लिए स्वयंभुदेवकी रची हुई ८२ ही सिन्धियाँ होनी चाहिए परन्तु ग्रन्थान्तमें त्रिभुवनने अपनी रामकथा-कन्याको सप्तमहासर्गींगी या सातसर्गोंवाली कहा है, इसलिए ८४ से ९० तक सात सिन्धयाँ ही उनकी बनाई जान पड़ती हैं। संभव है ८३ वीं सिन्वका अपनी आगेकी ८४ वीं सैन्धिसे ठींक सन्दर्भ बिठानेके लिए उसमें भी उन्हें कुछ कई वक जोड़ने पड़े हों और इसलिए उसकी पृष्पिकामें भी अपना नाम दे दिया हो।

१ देखो ' महाकवि पुष्पदन्त ' शीर्षक लेख, पृ० ३३१-३२।

२ देखो पउमचरिउके अन्तके पद्य।

३-४ अपभ्रंश काव्यों में सर्गकी जगह प्रायः 'सिन्ध'का व्यवहार किया जाता है। प्रत्येक सिन्धमें अनेक कड़वक होते हैं और एक कड़वक आठ यमकों का तथा एक यमक दो पदों का होता है। एक पदमें यदि वह पद्धिड़ियाबद्ध हो तो १६ मात्रायें होती हैं। आचार्य हैमचन्द्रके अनुसार चार पद्धिड़ियों यानी आठ पंक्तियों का कड़वक होता है। हर एक कड़वकके अन्तमें एक घत्ता या भ्रवक होता है।

# २-रिट्टणेमिचरिउ

यह हरिवंसपुराणु नामसे प्रसिद्ध है। अठारह हजार श्लोकप्रमाण है और इसमें ११२ सन्वियाँ हैं। इसमें तीन काण्ड हैं —यादव, कुरु और युद्ध। यादवमें १३, कुरुमें १९ और युद्धमें ६० सन्धियाँ हैं। सन्धियोंकी यह गणना युद्ध-काण्डके अन्तमें दी हुई है और यह भी बतलाया है कि प्रत्येक काण्ड कब लिखा गया और उसकी रचनामें कितना समय लगां। इससे इन ९२ सन्धियोंके कर्तृत्वके विषयमें तो कोई शंका ही नहीं हो सकती, ये तो निश्चयपूर्वक स्वयंभुदेवकी बनाई हुई हैं।

आगे ९३ से ९९ तककी सन्धियों की पुष्पिकाओं में भी स्वयंभुदेवका नाम हैं। अरे किर उसके बाद १०० वीं सन्धिके अन्तमें त्रिभुवन स्वयंभुका नाम हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ९३ से ९९ तककी सन्वियाँ भी स्वयंभुदेवकी हैं। अरेर इस तरह उनका रचा हुआ रिष्टणोभिचरिय ९९ वीं सन्धिपर समाप्त होता है। इस सन्धिके अन्तमें एक पद्य है जिसमें कहा है कि पउमचरिउ या सुव्वयेचिरिउ बनाकर अब में हरिवंशकी रचनामें प्रवृत्त होता हूँ, सरस्वतीदेवी मुझे सुश्थिरता देवें। निश्चय ही यह पद्य त्रिभुवन स्वयंभुका लिखा हुआ है और इसमें वे कहते हैं कि पउमचरिउकी अर्थात् उसके शेष भागकी रचना तो में कर चुका, उसके बाद अब में हरिवंशमें अर्थात् उसके भी शेपमें हाथ लगाता हूँ। यदि इस पद्यको हम त्रिभुवनका न मानें तो फिर इस स्थानमें इसकी कोई सार्थकता ही नहीं रह जाती। हरिवंशकी ९९ सन्धियाँ बना चुकनेपर स्वयंभुदेव यह कैसे कह सकते हैं कि पउमचरिउ बनाकर अब में हरिवंश बनाता हूँ अतएव उक्त पद्यसे यह स्था हो जाता है कि स्वयंभुकी रचना इस प्रन्थमें ९९ वीं सन्धिके अन्त तक है। इसके आगेका भाग, १०० से ११२ तककी सन्धियाँ, त्रिभुवन स्वयंभुकी

१ स्वयं मुको ९२ सिन्धयाँ समाप्त करने में छह वर्ष तीन महीने और ग्यारह दिन लगे। फाल्गुन नक्षत्र, तृतीया तिथि, बुधवार और शिव नामक योगमें युद्धकाण्ड समाप्त हुआ और भाद्रपद, दशमी, रविवार और मूल नक्षत्रमें उत्तरकाण्ड प्रारंभ किया गया।

२ राम लक्ष्मण आदि बीसवें तीर्थंकर मुनिसुव्रतके तीर्थंभं हुए हैं, अतएव पउमचरिउ मुनिसुव्रतचरितके ही अन्तर्गत माना जाता है। मुनिसुव्रतचरितको ही संक्षेपभें 'सुव्वयचरिय' कहा है। सुव्वयचरियको सुद्धयचरिय गुलत पढ़ा गया है।

बनाई हुई हैं और इसकी पृष्टि इस बातसे होती है कि अन्तिम सिन्ध तककी पृष्पिकाओं में त्रिभुवन स्वयंभुका नाम दिया हुआ है। परन्तु इन तेरह सिन्धयों में से १०६, १०८, ११० और १११ वीं सिन्धिक पद्यों में मुनि जसिकत्तिका भी नाम आता है और इससे एक बड़ी भारी उलझन खड़ी हो जाती है। इसमें तो सन्देह नहीं कि इस अन्तिम अंशमें मुनि जैसिकित्तिका भी कुछ हाथ है, परन्तु वह कितना है इसका ठीक ठीक निर्णय करना कठिन है।

बहुत कुछ सोच विचारके बाद हम इस निर्णयपर पहुँचे हैं कि मुनि जसिकत्तिकों इस प्रन्थकी कोई ऐसी जीर्ण शीर्ण प्रति मिली थी जिसके अन्तिम पत्र नष्ट भ्रष्ट थे और शायद अन्य प्रतियाँ दुर्लभ थीं, इसिलए उन्होंने गोपिगिरि (ग्वालियर ) के समीप कुमरनगरीके जैनमन्दिरमें व्याख्यान करनेके लिए इसे ठीक किया, अर्थात् जहाँ जहाँ जितना जितना अंश पढ़ा नहीं गया, या नष्ट हो गया था, उसको स्वयं रचकर जोड़ दिया और जहाँ जहाँ जोड़ा वहाँ वहाँ अपने परिश्रमके एवजमें अपना नाम भी जोड़ दिया।

१०९ वीं सिन्धिके अन्तमें वे लिखते हैं कि जिनके मनमें पर्वीके उद्घार करनेका ही राग था, (पर्वसमुद्धरणरागैकमनसा) ऐसे जसिकत्ति जितने किवराजिक शेष भागका प्रकृत अर्थ कहा और फिर अपने इस कार्यका औचित्य बतलाते हुए वे कहते हैं कि संसारमें वे ही जीते हैं, उन्हींका जीवन सार्थक है, जो पराये बिहडित (बिगड़े हुए या विशृंखल हुए) काव्य, कुल और धनका उद्घार करते हैं।

पिछली दो सन्धियोंकी रचना और भाषा परसे ऐसा माल्म होता है कि उनमें जसाकित्तिका कुछ अधिक हाथ है। जसिकित्ति इस प्रन्थके कर्त्तासे ६-७ सौ वर्ष बादके लेखक हैं, उनकी भाषा इस प्रन्थकी भाषाके मुकाबिलेंम अवश्य पहिचानी जा सकती है और हमारा विश्वास है कि अपभ्रंश भाषाके विशेषज्ञ परिश्रम करके इस बातका पता लगा सकते हैं कि इस प्रन्थकी पिछली सन्धियोंमें जसिकित्तिकी रचना कितनी है। हमें यह भी आशा है कि हरिवंशकी शायद ऐसी प्रति भी मिल जाय, जो स्वयंभु और त्रिभुवन स्वयंभुकी ही सम्पूर्ण रचना हो और उसमें जसिकित्तिके लगाये हुए पेबन्द न हों।

एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि जसिकत्तिका खुदका भी बनाया हुआ एक हरिवंशपुराण है और वह अपभ्रंशभाषाका ही है। इसलिए उनके लिए यह कार्य अत्यन्त सुगम था और क्या आश्चर्य जो उन उन अंशोंके स्थानपर जो त्रिभुवन स्वयंभुके हरिवंशपुराणसे नष्ट हो गये थे अपने उक्त हरिवंशके ही अंश काट-छाँटकर जड़ दिये हों। इसका निर्णय जैसिकित्तिका ग्रन्थ सामने रखनेसे हो सकता है।

# ३-पंचमीचीरउ

दुर्भाग्यसे अभी तक इस प्रन्थकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई है; परन्तु पउमचिरयमें लिखा है कि यदि स्वयंभुदेवके पुत्र त्रिभुवन न होते तो उनके पद्धांड़ियाबद्ध पंचमीचिरितको कौन सँवारता ? इससे मालूम होता है कि स्वयंभुदेवका पंचमीचिरित नामका प्रन्थ भी अवश्य था और उसे भी उनके पुत्रने शायद पूर्वोक्त दो प्रन्थोंके ही समान सँवारा था — बढ़ाया था।

# स्वयं भुके तीनों ग्रन्थ सम्पूर्ण थे

जैसा कि पहले कहा चुका है, स्वयंभुदेवने अपने तीनों ग्रन्थ अपनी समझ और रुचिक अनुसार सम्पूर्ण ही रचे थे, उन्हें अधूरा नहीं छोड़ा था। पीछे

१ मुनि जसिकित्ति या यशःकीितं काष्ठासंघ-माथुरान्वय पुष्करगणके भट्टारक थे और गोपाचल या ग्वाल्यिरकी गई। पर आसीन थे। उनके गुरुका नाम गुणकीित था। उनके दो अपभ्रंश-मन्थ मिलते हैं एक हरिवंसपुराणु और दूसरा चंदप्पहचरिउ! पहला मन्थ जैन-सिद्धान्तमवन आरामें है। भास्कर (भाग ८, किरण १) में उसके जो बहुत ही अशुद्ध अंश उद्भृत किये गये हैं उनसे मालूम होता है कि दिवडा साहुके लिए उसकी रचना की गई थी।—" इय हरिवंसपुराणे कुरुवंसाहिट्टिए विवुहचित्ताणुरंजणे सिरिगुणिकित्तिसीसमुणि-जसिकित्तिवरइए साहु-दिवडानामंकिए... तेरहमो सग्गो सम्मत्तो।" और पिछला मन्य फर्रव-नगरके जैनमन्दिरके भंडारमें है। उसके अन्तमें लिखा है—" इय सिरिचंदप्पहचिए महाकइजसिकित्तिविरइए महाभव्वसिद्धपालसवणभूसणे सिरिचंदप्पहसामिणिव्वाणगमणो णाम एयारहमो संधी सम्मत्तो।" यह प्रति श्रावण वदी १, शनि, संवत् १५६८ की लिखी हुई है। जसिकित्त तोमरवंशी राजा कीर्तिसिंहके समयमें विक्रमकी सोलहवीं शताब्दिके प्रारम्भमें हुए हैं। जैनसिद्धान्त भवन आरामें झानाणेवकी एक प्रति है जो संवत् १५२१ आषाढ़ सुदी ६ सोमवारको गोपाचलदुगमें तोमरवंशी राजा कीर्तिसिंहके राज्यमें लिखी गई थी। इसमें गुणकीर्ति और यशःकीर्तिके बाद उनके शिष्ट मलयकीर्ति और प्रशिष्य गुणभद्र मट्टारकके भी नाम हैं।

उनके पुत्र त्रिभुवनने अधूरोंको पूरा नहीं किया है बिल्क उनमें इजाफा किया है। इसकी पुष्टिमें हम नीचे लिखी बातें कह सकते हैं—

१ यह बात कुछ जँचती नहीं कि कोई किव एक साथ तीन तीन ग्रन्थोंका लिखना शुरू कर दे और तीनोंको ही अधूरा छोड़ जाय । अपना अन्सिम ग्रन्थ ही वह अधूरा छोड़ सकता है।

२ पउमचरिउमें स्वयंभुदेव अपनेको धनंजयका आश्रित बतलाते हैं और रिष्ठणेमिचरिउमें धवलइयाका । इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों ग्रन्थोंकी रचना एक साथ नहीं हुई है । धनंजयके आश्रयमें रहते समय पहला ग्रन्थ समाप्त किया गया और उसके बाद धवलइयाके आश्रयमें जो कि शायद धनंजयका पुत्र था रिष्ठणेमिचरिउ लिखना शुरू हुआ । पंचमीचरित शायद धनंजयके आश्रयमें ही लिखा गया हो ।

३ दोनों प्रन्थोंका शेष त्रिभुवन स्वयंभुने उस समय लिखा जब वे बन्दइयाके आश्रित थे और इस बातका उल्लेख भी रिष्टणोमिचरियकी ९९ वीं सन्धिके अन्तमें कर दिया कि पउमचरिउको ( शेष भागको ) कर चुकनेके बाद अब मैं हरिवंश-पुराणकी ( शेष भागकी ) रचनामें प्रवृत्त होता हूँ । यह उल्लेख स्वयं स्वयंभुदेवका किया हुआ नहीं हो सकता ।

४ पउमचरिउका लगभग ह अंश और हरिवंशका ह अंश स्वयंभुदेवका है और शेष है और है त्रिभुवनका। प्रश्न होता है कि पिता यदि दोनोंका अधूरा ही छोड़ता तो इतने थोड़े थोड़े ही अंश क्यें। छोड़ता?

५ त्रिभुवन स्वयंभु अपने ग्रन्थांशोंको 'सेस ' 'सयंभुदेव-उव्वरिअ ' और 'तिहुअणसयंभुसमाणिअ ' विशेषण देते हैं । शेषका अर्थ स्पष्ट है । आचार्य हेमचन्द्रकी नाममालाके अनुसार 'उव्वरिअ 'का अर्थ 'अधिकं अनीष्सितं' होता है । अर्थात्, स्वयंभुदेवको जो अंश अभीष्सित नहीं था, या जो अधिक था, वह अंश । इसी तरह 'समाणिअ' शब्दका अर्थ होता है, लाया गया । इन तीनों विशेष-णोंसे यही ध्वनित होता है कि यह अधिक या अनीष्सित अंश ऊपरसे लाया गया है ।

६ रिष्ठणेमिचरिउको देखनेसे पता चलता है कि वास्तवमें समवसरणके उपरान्त नेमिनाथका निर्वाण होते ही यह ग्रन्थ समाप्त हो जाना चाहिए । इसके बाद कृष्णकी रानियोंके भवान्तर, गजकुमारनिर्वाण, दीपायन मुनि, द्वारावती-दाह, बलभद्रका शोक, नारायणका शोक, हलधरदीक्षा, जरत्कुमार-राज्यलाभ, पाण्डव-ग्रहवास, मोहपिरत्याग, पाण्डव-भवान्तर आदि प्रकरण जो ९९ से आगेकी सिन्धयोंमें हैं वे नेमिचरितके आवश्यक अंश नहीं हैं, अवान्तर हैं। इनके विना भी वह अपूर्ण नहीं हैं। परन्तु त्रिभुवन स्वयंभुने इन विषयोंकी भी आवश्यकता समझी और इस तरह उन्होंने रिहणेमिचरिउको हरिवंशपुराण बना दिया और शायद इसी कारण वह इस नामसे प्रसिद्ध हुआ। पउमचरियकी अन्तकी सात सिन्धयोंके विषय भी—सीता, बालि, और सीता-पुत्रोंके भवान्तर, मारुत-निर्वाण, हरिमरण आदि—इसी तरह अवान्तर जान पड़ते हैं।

# ४-स्वयंभु-छन्द

स्वयंभुदेवके इस छन्दो ग्रन्थका पता अभी कुछ ही समय पहले लगा है। इसकी एक अपूर्ण प्रति जिसमें प्रारंभके २२ पत्र नहीं हैं प्रो॰ एच॰ डी॰ वेलणकरकी प्राप्त हुई है और उन्होंने उसे बड़े परिश्रमसे सम्पादित करके प्रकाशित कर दिया है।

इसके पहलेक तीन अध्यायोंमें प्राकृतके वर्णवृत्तोंका और शेषके पाँच अध्यायोंमें अपभ्रंश छन्दोंका विवेचन हैं। साथ ही छन्दोंके उदाहरण भी पूर्व कवियोंके ग्रन्थोंमेंसे चुनकर दिये गये हैं।

इस ग्रन्थका प्रारंभिक अंश नहीं है और अन्तमें भी कर्त्ताका परिचय देनेवाली कोई प्रशस्ति आदि नहीं है। इस लिए सन्देह हो सकता है कि यह शायद किसी अन्य स्वयंभुकी रचना हो; परन्तु हमारी समझमें निश्चयसे इन्हींकी है। क्यों कि—

१ इसके अन्तिम अध्यायमें गाहा, अडिल्ला, पद्धांड्या आदि छन्दोंके जो स्वोपज्ञ उदाहरण दिये हैं उनमें जिनदेवकी स्तुति है । इसलिए इसके कर्त्ताका जैन

१ यह प्रति बड़ांदाके ओरियण्टल इन्स्टिट्यूटकी है। आरिवन सुदी ५, गुरुवार संवत् १७२७ को इसे रामनगरमें किसी कृष्णदेवने लिखा था।

२ पहलेके तीन अध्याय रायल एशियाटिक सोसाइटी बाम्बेके जर्नल (सन् १९३५ पृ० १८-५८) में और शेष पाँच अध्याय बाम्बे यूनीविसिटीके जर्नल (जिल्द ५, नं० ३, नवम्बर १९३६) में प्रकाशित हुए हैं।

३ तुम्ह पअकमलमूले अम्हं जिण दुक्खभावतिवआइं। दुरुदुिल्लआइं जिणवर जं जाणसु तं करेजासु ॥ ३८ जिणणामें छिंदेवि मोहजालु, उप्पज्जइ देवल्लसामि सालु। जिणणामें कम्मइं णिद्दलेवि, मोक्खग्गे पइसिअ सुह लहेवि॥ ४४ होना तो असन्दिग्ध है। साथ ही इसमें (अ० ५-९) छंड अवजाईके उदाहरण स्वरूप जो घता उद्भृत की है वह पउमचिरिजकी १४ वीं सन्धिमें बहुत ही थोड़े पाठान्तरके साथ मौजूद है, घत्ता छन्दका जो उदाहरण (अ० ७-२७) दिया है वह पउमचिरिजकी पाँचवीं सन्धिका पहला पद्य है । 'वम्महितलअ' का जो उदाहरण है (अ० ६-४२) वह ६५ वीं सन्धिका पहला पद्य है, 'स्अणावली 'का जो उदाहरण है (अ० ६-७४), वह ७७ वीं सन्धिक १३ वें कड़वकका अन्तिम पेंच है और अ० ६ का जो ७१ वाँ पद्य है वह पउमचिरियकी ७७ वीं सन्धिका प्रारंग्निक पद्य है । चूँकि ये किवकी अपनी और अपने ही ग्रन्थकी घत्तायें थीं; इसलिए इन्हें विना कर्त्ताके नामके ही उदाहरणस्वरूप दे दिया गया। यदि अन्य किवयोंकी होतीं तो उनका नाम देनेकी अवस्यकता होती। इससे भी यही निश्चय होता है कि पउमचिरिउके कर्त्ता स्वयंभुदेव ही स्वयंभु-छन्दके कर्त्ता हैं। इस छन्दोग्रन्थमें ६-४५, ५८, ९८, १०२, १५२, ८-२,९ पद्य ऐसे हैं जो हिरवंशकी कथाके प्रसंगके हैं और ६, ६५, ६८, ९०, १५५, ८-२१, २५, ऐसे हैं जो रामकथाके प्रसंगके हैं और उदाहरणस्वरूप दिये गये हैं परन्तु कर्त्ताका नाम नहीं दिया गया है। हमारा

स्वयं मुन्छन्दके मुद्रित पाठमें इस पद्यको 'चउमुह 'का बतलाया है, परन्तु असलमें यह लेखक की कुछ असावधानी मालूम पड़ती है। 'चउमुह 'का पद्य वहाँ लिखनेसे छूट गया है और उसके आगे यह स्वयं स्वयं भुका अपना उदाहरण आ गया है।

१ कहिव सर्धाहरइं दिट्ठइं णहरइं थणसिहरोवरि सुपहुत्तइं । विग्गिं वलगाही मयणतुरंगही णं पइ छुडु छुडु खित्तई ॥ ९

२ अक्खइ गउतमसामि, तिहुअणलद्धपसंसहो । सुण सेणिय उप्पत्ति, स्वस्त्रवाणस्वंसहो ॥

३ हणुवंतु रणे परिवेढिजई णिसियेरिहें। णं गयणयले बालदिवायरु जलहरेहिं।

४ सुरवर डामरु रावणु दट्ट्यु जासु जग कंपइ । अण्णु कहिं महु चुक्कइ एवणाइ सिहि जंपइ ॥

५ भाइविओएं जिह जिह करइ बिहीसणु सोउ । तिह तिह दुक्खेण रुवइ सहरिबलवाणरले।उ ॥

विश्वास है कि वे सब स्वयं स्वयंभुके हैं और खोज करनेसे रिष्ठणेभिचरिउ और पउमचरिउमें उनमेंसे अनेक पद्य मिल जायँगे।

२ रिष्ठणोमिचरिउके प्रारंभमें पूर्व किवयोंने उन्हें क्या क्या दिया, इसका वर्णन करते हुए कहा है कि श्रीहर्षने निपुणत्व दिया—'' सिरिहरिसें णियणि उणत्तण ।'' और श्रीहर्षके इसी निपुणत्वके प्रकट करनेवाले संस्कृत पद्यके एक चरणको स्वयंभु छन्दमें (१-१४४) उद्भृत किया गया है—'' जह (यथा)—श्रीहर्षों निपुणः किवरित्यादि।'' चूँकि यह पद्य श्रीहर्षके नागानन्द नाटककी प्रस्तावनामें सूत्रधारद्वारा कहलाया गया है और बहुत प्रसिद्धं है, इसिलए किवने इसे पूरा देनेकी जरूरत नहीं समझी। परन्तु इससे यह सिद्ध हो जाता है कि स्वयंभुछन्दके कत्तां और पउमचरिउके कर्त्ता एक ही हैं, जो श्रीहर्षके निपुणत्वको अपने दोनों ग्रन्थोंमें प्रकट करते हैं।

र स्वयंभुदेवको उनके पुत्रने ' छन्दचूडामणि ' कहा है । इससे भी अनुमान होता है कि वे छन्दशास्त्रके विशेषज्ञ थे और इसलिए उनका कोई छन्दो ग्रन्थ अवश्य होना चाहिए।

स्वयं भु छन्दमें माउरदेवके कुछ पद्य उदाहरणस्वरूप दिये हैं और अधिक संभावना यही है कि ये माउरदेव या मारुतदेव कविके पिता ही होंगे। अपने पिताके पद्योंका पुत्रके द्वारा उद्भृत किया जाना सर्वथा स्वाभाविक है।

# पूर्ववर्ती कविगण

इस छन्दोग्रन्थमें प्राकृत और अपभ्रंश किवयोंके नाम देकर जो उदाहरण दिये हैं उनसे इन दोनों भाषाओंके उस विद्याल साहित्यका आभास भिलता है जो किसी समय अतिशय लोकप्रिय था और जिसका अधिकांश लुप्त हो चुका है। यहाँ हम उन किवयोंके नाम देकर ही सन्तोष करेंगे—

प्राकृत कवि-वम्हअत्त (ब्रह्मदत्त ), दिवायर (दिवाकर ), अंगारगण,

शीहर्षो निपुणः किवः परिषदेप्येषा गुणग्राहिणी, लोके हारि च सिद्धराजचिरतं नाट्ये च दक्षा वयम् । वस्त्वैकैकमपीह वांछितफलप्राप्तैः पदं कि पुन-मद्भाग्योपचयादयं समुदितः सर्वी गुणानां गणः ॥

सुद्धसहाव ( शुद्धस्वभाव ), लिल असहाव ( लिलितस्वभाव ), पंछमणाह, माउरदेव ( मास्तदेव ), कोहंत, णागह, सुद्धसील ( शुद्धशील ), हरआस ( हरदास ), हरअत ( हरदत्त ), धणदत्त, गुणहर ( गुणधर ), णिउण ( निपुण ), सुद्धराअ ( शुद्धराज ), उन्भट (उद्भट), चंदण, दुग्गसीह (दुर्गसिंह), कालिआस ( कालिदास ), वेरणाअ, जीउदेअ ( जीवदेव ), जणमणाणंद, सीलिणिहि ( शीलिनिधि ), हाल ( सातवाहन ), विमलएव ( विमलदेव ), कुमारमोम, मूलदेव, कुमारअत्त ( कुमारदत्त ), तिलोअण (त्रिलोचन ), अंगवह (अंगपित), रज्जउत्त (राजपुत्र ), वेआल ( वेताल ), जोहअ, अजरामर, लोणुअ, कलाणुराअ ( कलानुराग ), दुग्गसित (दुर्गशिक्त), अण्ण, अन्मुअ ( अद्भुत ), इसहल, रविवण्प ( रिवचप्र ), छहल, विअङ्ढ, सुइडराअ ( सुमटराज ), चंदराअ ( चन्द्रराग ), ललअ।

अगभ्रंश कि — चउमुहु ( चतुर्भुल ) धृत, धनदेव, छइल्ल, अजिरेव ( आर्यदंव ), गोइंद ( गोविन्द ), सुद्धसील ( शुद्धशील ), जिणअ।स ( जिन-दास ), विअड्ट ।

इन किवयों में जैन कौन कौन हैं और अजैन कौन, यह हम नहीं जानते। हमारे लिए हाल कालिदास आदिको छोड़कर प्रायः सभी अपिनित हैं। फिर भी इनमें जैन किव काफी होंगे बिल्क अपभ्रंश किव तो अधिकांश जैन ही होंगे। क्योंकि अवतक अपभ्रंश साहित्य अधिकांशमें उन्हींका लिखा हुआ निला है।

वेताल कि विके पद्यके प्रारंभिक अंशका जो उदाहरण दिया है, उससे वह जैन जान पड़ता है। चौथे अध्यापके १७, १९, २१, २४, २६ नं० के जो छह पद्य हैं, वे गोइन्दिक हैं और हरिवंशकी कथाके प्रसंगके हैं। उनसे मालूम होता है कि गोइन्द भी जैन हैं और उसका भी एक हरिवंसपुराण है। माउरदेव, जिनदास और चउमुहु तो जैन हैं ही। चतुर्मुखके जो ४-२, ६-७१, ८३, ८६, ११२ नं० के पद्य हैं वे राम कथासम्बन्धी हैं और उनके पउमचरिउसे लिये गये हैं। चतुर्मुखके हरिवस, पउमचरिउ और पंचमीचरिउ नामक तीन ग्रन्थोंके होनेका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

## स्वयं भु-व्याकरण

हमारा अनुमान है कि स्वयंभुदेवने स्वयंभु-छन्दके समान अपभ्रंश भाषाका

१ कामवाणो वेआलस्स—

<sup>&#</sup>x27; णिच्चं णमो वीअराआ ' एवमाइ ति ॥ १-१७७

कोई व्याकरण भी लिखा था क्योंकि पउमचरिउके एक पद्यमें कहा है कि अपभ्रंशरूप मतवाला हाथी तभी तक स्वच्छन्दतासे भ्रमण करता है जबतक कि उसपर स्वयंभु-व्याकरणरूप अंकुश नहीं पड़ता और इसमें स्वयंभु-व्याकरणका स्पष्ट उल्लेख है।

एक और पद्यमें स्वयंभुको पंचानन सिंहकी उपमा दी गई है, जिसकी सच्छब्द-रूप बिकट दाहें हैं, जो छन्द और अलंकाररूप नखोंसे दुष्प्रेक्ष्य है और व्याकरण-रूप जिसकी केसर (अयाल) है। इससे भी उनके व्याकरण ग्रन्थ होनेका विश्वास होता है।

#### समय-विचार

पउमचरिउ और रिट्टनेमिचरिउमें स्वयंभुदेवने अपने पूर्ववर्ती कवियों और उनके कुछ ग्रन्थोंका उछेख किया है जिनके समयसे उनके समयकी पूर्व सीमा निश्चित की जा सकती है। पाँच महाकान्य, पिंगलका छन्दशास्त्र, भरतका नाट्यशास्त्र, भामह और दंडीके अलंकारशास्त्र, इन्द्रका न्याकरण, न्यास, बाणका अक्षराडम्बर (कादम्बरी), श्रीहर्षकों निपुणत्व और रिवषेणाचार्यकी रामकथा (पद्मचरित)। समयके लिहाजसे जहाँ तक हम जानते हैं इनमें सबसे पिछिके रिवषेण हैं और उन्होंने अपना पद्मचरित वि० स० ७३४ (वीर-निर्वाण संवत् १२०३) में समाप्त किया था । अर्थात् स्वयंभू वि० स० ७३४ के बाद किसी समय हुए हैं।

इसी तरह जिन सब लेखकोंने स्वयंभुका उल्लेख किया है और जिनका समय

१ रघुवंश, कुमारसंभव, शिशुपालवध, किरातार्जुनीय और भट्टि। कोई कोई भट्टिके बदले श्रीहर्षके नैषधचरितको पाँच महाकान्योंमें गिनते हैं।

२ नैषधचिरतके कर्त्ता श्रीहर्ष नहीं किन्तु बाणके आश्रयदाता सम्राट हर्ष, जिनके नागा-नन्द, प्रियदिशंका आदि नाटक-प्रनथ प्रसिद्ध हैं। 'श्रीहर्षो निपुणः किवः' आदि पद्य श्री हर्षके नागानन्दका ही है और उसे स्वयंभुछन्दमें उद्धृत किया गया है। इसी पद्यके 'निपुण' विशेषणका अनुकरण स्वयंभुने 'सिरिहरिसें णियणिउणत्तणउ' पदमें किया है। नैषधचरितके कर्त्ता श्रीहर्ष स्वयंभुसे और पुष्पदन्तसे भी पीछे हुए हैं। पुष्पदन्तने भी श्रीहर्ष (हर्षवर्द्धन) का ही उद्धेख किया है।

३ देखो मा० जै० यन्थमालामें प्रकाशित पद्मचरितकी भूमिका ।

ज्ञात है, उनमें सबसे पहले महाकिव पुष्पदन्त हैं। पुष्पदन्तने अपना महापुराण वि० स० १०१६ ( द्या० स० ८८१ ) में प्रारंभ किया था। अतएव स्वयंभुके समयकी उत्तर सीमा वि० स० १०१६ है। अर्थात् वे ७३४ से १०१६ के बीच किसी समय हुए हैं। आचार्य हेमचन्द्रने भी अपने छन्दोनुशासनमें स्वयंभुका उल्लेख किया है जो विक्रमकी तेरहवीं सदीके प्रारंभमें हुए हैं।

परन्तु यह लगभग तीन सौ वर्षका समय बहुत लम्बा है। हमारा खयाल है कि स्वयं मुरविषेण से बहुत अधिक बाद नहीं हुए। वे हरिवंशपुराण कर्ता जिनसेन से कुछ पहले ही हुए होंगे। क्यों कि जिस तरह उन्होंने पउमचरिउमें रिविषेण का उल्लेख किया है, उसी तरह रिहणे मिचरिउमें हरिवंश के कर्ता जिनसेन का भी उल्लेख अवश्य किया होता, यदि वे उनसे पहले हो गये होते तो। इसी तरह आदिपुराण - उत्तरपुराण के कर्ता जिनसेन - गुणभद्र भी स्वयं मुद्दे वद्वारा स्मरण किये जाने चाहिए थे। यह बात नहीं जंचती कि वाण, श्रीहर्ष, आदि अजैन कि वयों की तो वे चर्चा करते और जिनसेन आदिको छोड़ देते। इससे यही अनुमान होता है कि स्वयं मुद्दे विनों जिनसेनों से कुछ पहले हो चुके होंगे। हरिवंश की रचना वि० स० ८४० (श० सं० ७०५) में समाप्त हुई थी। इसलिए ७३४ से ८४० के बीच स्वयं मुद्देवका समय माना जा सकता है। परन्तु इसकी पृष्टिके लिए अभी और भी प्रमाण चाहिए।

नीचे दोनों प्रन्थोंके वे सब महत्त्वपूर्ण अंश उद्भृत कर दिये जाते हैं जिनके आधारसे कवियोंका यह परिचय लिखा गया है।

१ देखो, निर्णयसागर-प्रेसकी आवृत्ति पत्र १४, पं० १६।

# परिशिष्ट

#### पउमचरिउके प्रारंभिक अंश

(१)

णैमह णव-कमल-कोमल-मणहर-वर-बहल-कंति-सोहिलं।
उसहरस पायकमलं ससुरासुरवंदियं सिरसा ॥ १ ॥
चंउमह-मुहम्मि सद्दो दती मेद्दे च मणहरो अत्था।
विण्णि वि स्वयंभुकव्वे किं कीरइ कइयणो सेसो ॥ २ ॥
चउमुहण्वस्स सद्दो स्वयंभुण्वस्स मणहरा जीहा।
भद्दस य गोग्गहणं अज्ज वि कइणो ण पावंति ॥ ३ ॥
जलकीलाए स्वयंभुं चउमुहण्वं च गोग्गहकहाए।
भद्दं च मच्छवेहे अज वि कइणो ण पावंति ॥ ४ ॥
तावचि य सच्छंदो भमइ अवब्भंस-मच्च मायंगो।
जाव ण सयंभु वायरण-अंकुसो पडइ ॥ ५ ॥
सच्छद्द-वियड-दाढो छंदालंकार-णहर-दुण्पिच्छो।
वायरण-केसरड्ढो सयंभु-पंचाणणो जयउ ॥ ६ ॥
दीहर-समास-णालं सद्द दलं अत्थकेसरम्बविया।
बुह-महुयर-पीयरसं सयंभु-कव्वुण्यलं जयउ ॥ ७ ॥

१ मंगलाचरणके इस पद्यके बाद और दूसरे पद्यके पहले सांगानेरवाली प्रतिमें कि ईशानशयनके संस्कृत ' जिनेन्द्ररुद्राष्ट्रक'के सात पद्य दिये हैं। एक इलोक शायद छूट गया है। मालूम नहीं, इनकी यहाँ क्या जरूरत थी।

२ दूसरेसे छट्टे तकके पद्य पूनेकी प्रतिमें नहीं है, परन्तु सांगानेरवाली प्रतिमें हैं। ३ सांगानेरकी प्रतिमें 'दंती सदं च '।

४ ' अत्थकेसरुद्धवियं ' पाठ पूनेकी प्रतिमें है।

(२)

बहुमाण-मुह-कुहर-विणिग्गय अक्खर-वास-जलोह-मणोहर दीह-समास-पवाहावंकिय देसीभासा-उभय-तडुजल अत्थबहल-कलोलाणिडिय एह रामकह-सीर सोहंती पच्छइं इंदभूइ-आयरिएं पुणु एवहिं संसाराराएं पुणु रविसेणायोरय-पसाएं पउमिणि-जणणि-गब्भसंभूएं अइतणुएण पईहरगत्तें

रामकहाणए एह कमागय।
सुयलंकार-छंद-मच्छोहर।
सक्कय-पायय-पुलिणालंकिय।
कवि-दुक्कर-घण-सद्द-सिलायल।
आसासय-सम-तूह-परिाहय।
गणहर-देविहं दिह वहंती।
पुणु धम्मेण गुणालंकिरएं।
कित्तिहरेण अणुत्तरवाएं।
बुंद्धिए अवगाहिय कहराएं।
मारुयएव-रूव-अणुराएं।
छिव्वर-णासें पविरल-दंतें।

घत्ता—णिम्मल-पुण्ण-पवित्त-कह-कित्तणु आढप्प**इ।** जेण समाणिजंतएण थिरकित्ति विढप्प**इ**॥ २॥

(३)

बुह्यण सयंभु पइं विण्णवइ वायरणु कयावि ण जाणियउ णउ पचाहारहो तित्त किय णउ णिसुणिउ सत्तविहत्तियाउ छक्कारय दस लयार ण सुय ण बलाबल-धाउ-णिवाय-गणु णउ णिसुणिउ पंच महायकव्बु णउ बुज्झिउ पिंगल पत्थाह ववसाउ तोवि णउ परिहरामे मइं सिरसिउ अण्णु णित्थ कुक**इ**।
णिउ वित्ति-सुत्तु वक्खाणियउ।
णिउ संधिहे उप्परि बुद्धि ठिय।
छिव्वहउ समास-पउत्तियाउ।
वीसोवसगा पच्चय पहुय।
णिउ लिंगु उणाइ च उक्कु वयणु।
णिउ भरहु ण लक्खणु छंदु सन्दु।
णिउ भम्मह दंडियलंकार।
विरे रयडाबुत्तु कन्बु करमि।

#### अन्तिम अंश

तिहुयण-सयंभु णवरं एको कइराय-चिक्कणुप्पण्णो । पउमचरियस्स चूडामणि व्व सेसं कयं जेण ॥ १ ॥

१ सांगानेरवाली प्रतिमें 'बुद्धिइ णियइ जिणय नइराएं 'पाठ है। २ उक्त प्रतिमें 'अण्युण्णाहि कुन्नइ 'पाठ है। ३ सांगानेरवाली प्रतिमें 'सेसे '।

कइरायस्स विजय-सेसियस्स वित्थारिओ जसो भुवणे । तिह्यण-सयंभुणा पउमचरियसेसेण णिस्सेसो ॥ २ ॥ तिहुयण-सयंभु-धवलस्स को गुणो वाण्णिउ जए तरइ। बालेण वि जेण सयभुकन्वभारो समुन्त्रूढो ॥ ३ ॥ वायरण-दढ-क्खंघो आगम-अंगोपमाण-वियडपओ । तिहुयण-सयंभु-धवलो जिणतित्थे वहउ कव्वभरं ।। ४ ॥ चउमुह्र-सयंभुएवाण विणियत्थं अचक्लमाणेण । तिह्यण-सयंभु-रइयं पंचिमि-चरियं महच्छरियं ॥ ५ ॥ सन्वे वि सुया पंजर सुय न्व पढिअक्खराइं सिक्खंति । कइरायस्स सुओ सुय व्व सुइगब्भ-संभूओ ॥ ६ ॥ तिहुयण-सयंभु जइ ण हुंतु णंदणो सिरिसयंभुदेवस्स । कव्वं कुलं कवित्तं तो पच्छा को समुद्धरइ ॥ ७ ॥ जइ ण इंड छंदचूडामणिस्स तिहुयण-सयंभु लहुतणउ । तो पद्धडियाकव्वं सिरिपंचिम को समारेउ ॥ ८॥ सब्बो वि जणो गेण्हइ णिय ताय-विढत्त-दब्व-संताणं । तिहुयण-सयंभुणा पुण गहियं णं सुकइत्त-संताणं ॥ ९ ॥ तिह्यण-सयंभुमेकं मोत्तूण सयंभुकव्व-मयरहरो। को तरइ गंतुमंतं मज्झे णिस्सेस-सीसाणं ॥ १०॥ इय चारु पोमचरियं सयंभुएवेण रइय सम्मत्तं । तिहुयण-सयंभुणा तं समाणियं परिसमत्तमिणं ॥ ११ ॥ मारुय-सुय-सिरिकइराय-तणय-कय-पोमचरिय अवसेसं । संपुष्णं संपुष्णं वंदइओ लहउ संपुष्णं ॥ १४ ॥ गोइंद-मयण सुयणंत विरइयं (?) वंदइय-पढमतणयस्स । वच्छलदाए तिह्यण-सयंभुणा रइयं महप्पयं ॥ १५ ॥ वंदइय-णाग-सिरिपाल-पहुइ-भव्वयण-समूहस्स । आरोगत्त-समिद्धी संति सुहं होउ सव्वस्स ॥ १६ ॥

१ सांगानेरवाली प्रतिमें १,३ और ४ को ऋमसे ८८,९० और ८९ वीं संधिके प्रारम्भमें भी दिया है।२ 'वाणियत्थं।'

सत्तमहासग्गंगी तिरयणभूसा सु रामकद्द-कण्णा । तिहुयण-सयंभु जणिया परिणउ वंदइय मणतणउ ॥ १७ ॥ इय रामायणपुराणं समत्तं ।

ंसिरि-विज्ञाहर-कंड संधीओ हुंति वीसपरिमाणं । उज्झाकंडंमि तहा बावीस मुणेह गणणाए ॥ चैउदह सुंदरकंडे एक।हिय वीस जुज्झकंडे य । उत्तरकंडे तेरह संधीओ णवइ सव्वाउ ॥ छ ॥

#### पउमचरिउकी सन्धियाँ

- १ इय इत्थ पउमचरिए धणंजयासिय-सयंभुएवकए जिण-जम्मुप्पत्ति इयं पढमं चिय साहियं पब्वं ॥
- २ जिणवरिणक्लमणं इमं बीयं चिय साहियं पव्वं ॥
- १४ जलकीलाए सयंभू चउमुहएवं च गोग्गहकहाए। भदं च मच्छवेहे अज्जवि कइणो ण पावंति॥
- २० इय विजाहरकंडं वीसिं आसासएि में सिर्ह ।
  एण्हिम उज्झाकंडं साहिजं तं णिसामेह ॥
  धुवरायधोव (१) तइय भुअप्पणित्तणतीसुयाणुपाढेण ।
  णामेण सामिअव्वा सयंभुघरिणी महासत्ता ॥
  तीए लिहावियमिणं वीसिं आसासएि पिडिबद्धं ।
  सिरि विजाहरकंडं कंडं पि व कामएवस्स ॥
- ४२ अउज्झाकंडं समत्तं।

आइच्चुएवि पडिमोवमाए आइचंबियाए । बीयउ उज्झाकंडं सयंभुघरिणीए लेहवियं ॥

- ७८ जुज्झकंडं समत्तं ॥ ज्येष्ठ वदि १ सोम ।
- ८३ इय पोमचरिय-सेसे स्तयंभुएवस्स कहिव उव्वरिएं।
  तिहुयण-सयंभु-रइयं समाणियं सीयदीव-पव्वमिणं ॥
  वंदइआसिय-तिहुयणसयंभु-कइ-किह्य पोमचरियस्स ।
  सेसे भुवणपगासे तेयासीमो इमा सग्गो ॥
  कइरायस्स विजयसेसियस्स वित्थारिओ जसो भुवणे ।
  तिहुयणसयंभुणा पोमचरियस्स सेसेण णिस्सेसे ॥

米

- ८४ इय पउमचरियसेसे सयंभुएवस्स कहिव उब्वरिए। तिहुयणसयंभुरइए सपरियण-हलीस-भवकहणं॥ इय रामएव-चरिए वंदइआसियसयंभुसुय-रइए। बुह्यण-मण-सुह-जणणे। चउरासीमो इमो सग्गो॥
- ८५ वं इ आसिय-महकइ सयं भु-ल हु-अंग जाय विणिव हो । सिरिपोमचरियसेसो पंचासीमा इमा सगो ॥
- ९० इय पे।मचरियसेसे सयंभुएवस्स कहवि उव्वरिए । तिहुयणसयंभुरइए राहवणिव्वाणपव्वामेणं ॥ वंदइआसिय-तिहुयण-सयंभुपरिविरइयम्मि महाकव्वे । पोमचरियस्स सेसे संपुण्णो णवइमो सग्गो ॥

# रिट्ठणेमिचरिउका प्रारंभिक अंश

सिरिपरमागम-णालु सयल-कला-कोमल-दलु । करहु विह्रसणु कण्णे जायव-कुरुव-कुलुप्पलु ॥

\* \* \*

चिंतवइ सर्यंसु काइ करिम गुरु-वयण-तरंडउ लद्धु णवि णउ णाइउ बाहत्तीर कलाउ तिहं अवसीर सरसइ धीरवइ इंदेण समिप्पिउ वायरणु पिंगलेण छंद-पय-पत्थारु बाणेण समिप्पिउ घणघणउ सिरिहरिसें णिय णिउणत्तणउ छंडणिय-दुवइ-धुवएहिं जडिय जण-णयणाणंद-जणेरियए पारंभिय पुणु हरिवंस-कहा हरिवंस-महणाउ कें तरिम ।
जम्महो वि ण जोइउ को वि कवि ॥
एक्कु वि ण गंथु परिमोक्कलाउ ।
किर कव्वु दिण्ण मइ विमलमइ ।
रसु भरहें वासें वित्थरणु ।
भम्मह-दंडिणिहिं अलंकार ।
तं अक्खर-डंबर अप्पणउ ।
अवरेहिं मि कड़िं कइत्तणउ ।
अवरेहिं मि कड़िं कइत्तणउ ।
आसीसए सव्वहु केरियए ।
स-समय-पर-समय-वियार-सहा ।

घत्ता—पुच्छइ मागहणाहु, भवजरमरण-वियारा थिउ जिण-सासणु केम, किह हरिवंस भडारा ॥ २ ॥

#### अन्तिम अंश

इह-भारह-पुराणु सुपसिद्धउ वीराजिणसं भवियहो अक्खिउ सोहम्मं पुणु जंबूसामें णीदिमित्त अवराज्जियणाहें एम परंपराइं अणुलगाउ सुणि संखेवसुत्तु अवहारिउ पद्धडिया-छंदें सुमणोहरु जसपिसोसिकविहिं जं सुण्णउ तासु पुत्तें पिउ-भरणिव्वाहिउ गय तिहुयणसयंभु सुरठाणहो तं जसिकित्ति-मुणिहि उद्धरियउ णिय-गुरु-सिरि-गुणिकत्ति-पसाएं सरेहसेणेदं (१) सेठि आएसें गोवगिरिहे समीवे विसालए सावयजणहो पुरउ वक्खाणि उ जं अमुणंतें इह मई साहिउ णंदउ सासणु सम्मइणाहहो णंदण णरवइ पय-पालंतहो कालं विय णिच्च परिसक्ट उ भद्दवमासि विणासिय-भवकाले

णेमिचरिय-हरिवंसाइद्धउ । पच्छइं गोयमसामिण रक्खिउ। विण्हुकुमारं दिग्गयगामें। गोवद्धणेण सुभद्दहवाहें। आयरियह मुहाउ आवग्गउ । विउसें सयंभें महि वित्थारिउ । भवियण-जण-मण-सवण-सुहंकर । तै तिहुवण-सयंभु किउ पुण्णउ । पिय-जसु णिय-जसु भुवणे पसाहिउ ! जं उव्वरिउ कि पि सुणियाणहे। । णिएवि सुत्तु हरिवंसच्छरियउ । किउ परिपुण्य मणहो अणुराएं। कुमर-णयारे आवि उ सविसेसें। पणियारहे जिणवर-चेयालए। दिद्ध मिच्छत्तु मोह्न अवमाणिउ । तं सुयदेवि खमउ अवराहउ। णंदउ भवियण कय-उच्छाहहो। णंद उ दयधम्मु वि अरहंतहो। कासु वि घणु कणु दिंतु ण थक्कउ । हुउ परिपुण्णु चउद्दत्ति णिम्मलि ।

घता—इय चउविह संघहं, विहुणिय-विग्घहं, णिण्णासिय-भव-जर-मरणु । जसिकित्ति-पयासणु, अखिलय-सासणु, पयडउ संति सयंभु जिणु ॥१७॥ इय रिट्ठणेमिचरिए धवलइयासिय-सयंभुएव-उन्बरिए । तिहुवण-सयंभु-रइए समाणियं कण्हिकित्तिहरिवंसं ॥

१ बम्बईके ए० पन्नालाल सरस्वती-भवनकी प्रतिमें यह एक चरण और आगेके तीन चरण अधिक हैं। इससे सम्बन्ध ठीक बैठ जाता है। ये चारों चरण पूनेकी और प्रो० हीरालालजीकी प्रतिमें नहीं हैं। २ बम्बईकी प्रतिमें यह और आगेकी पंक्ति नहीं है।

गुरु-पन्व-वासमयं सुयणाणाणुक्कमं जहाजायं । सयमिक्क-दुद्दह-अहियं संघोओ परिसमत्ताओ ॥ संघि ११२ ॥ इति हरिवंशपुराणं समाप्तं । हरिवंशकी सन्धियाँ

- १ इय रिट्ठणेमिचरिए धवलइयासिय-सयंभुएवकए । पढमो समुद्दविजयाहिसेयणामो इमो सग्गो ॥
- ९२ तेरह जाइवकंड कुरुकंडेकृणवीससंघीओ,
  तहसिंह जुज्झयकंड एवं वाणउदि संघीओ ॥ १ ॥
  सोमसुयस्स य वारे तइयादियहिम्म फरगुणे रिक्खे,
  सिउणासेण य जोए समाणियं जुज्झकडं व ॥ २ ॥
  छव्विरसाइं तिमासा एयारसवासरा सयभुस्स,
  वाणवइ-संधिकरणे वोलीणो इत्तिओ कालो ॥ ३ ॥
  दियहाहिवस्सवारे दसमीदियहिम्म मूलणक्खत्ते,
  एयारसिम्म चंदे उत्तरकंडं समाढत्तं ॥ ४ ॥
  वरं तेजिस्विनो मृत्युर्न मानपरिखण्डनं ।
  मृत्युस्तत्क्षणक दुःखं मानभंगो दिने दिने ॥ ५ ॥
- ९९ इय रिट्ठणेमिचरिए धवलइयासिय-सयंभु-कए कविराजधवल-विनिर्मिते श्री समवसरणकथनं नाम निन्याणवो संधिः ॥ काऊण पोमचरियं सुव्वय-चरियं च गुणगणप्पवियं । इरिवंस-मोहहरणे सरस्सई सुढिय-देह व्व ॥ छ ॥ इय रिट्ठणेमिचरिए धवलइयासिय-सयंभुवएव-उव्वरिए । तिहुवण-सयंभुमहाकइ-समाणिए समवसरणं णाम सउमो सग्गो ॥
- १०२ इय.....सयंभु-उव्वरिए तिहुवण सयंभु-महकइ-समाणिए कण्ह-महिल-भवगहणिमणं ॥ तिहुवणो जइ वि ण होंतु णदणो सिरिसयंभुएवस्स । कव्वं कुलं कवित्तं तो पच्छा को समुद्धरइ ॥
- १०६ घत्ता—ते घण्णा सउण्णा के वि णरा पालिय-संजुम फेडिय-दुम्मइ। इह भवे जसुकित्ति पवित्थरिवि हुंति सयंभुवणाहिवइ॥ इय रिड.....सयंभुविरइए-णारायणमरण-पव्वर्मणं॥

१ यह पद्य बम्बईकी प्रतिमें यहाँपर नहीं है।

- १०७ घत्ता—स**इंभुयएण** विढतु घणु जिम विलिसिजइ संत ।
  तेम सुहासुह-कम्मडा भुंजिजिह णिब्मंत ॥
  इय रिष्ट..... सयंभुएव-उव्वरिए ।
  तिहुवणसयंभु-रइए समाणियं सोयबलभहं ॥
- १०८ पिंयमायरिहि विराइय महिविक्खाइय भूसिय णियजसिकात्ते जणि । जिणदिक्खहे कारणे दुर्कखणिवारणे देउ स्तयंभुय धरेवि मणि ॥ इय रिष्ठ.....सयंभुएवउव्वरिए । तिहुयणसयंभुरइए हलहर-दिक्खासमं कहियं ॥ जरकुमररज्ञ-लंभो, पंडवघरवास-मोहपरिचायं । सय-अट्टाहिय संधी समाणियं एत्थ वरकइणा ॥
- १०९ इय रिडणिमिपुराणसंगहे धवलइयासियकइ-सयंभुएव-उव्वरिए तिहुयण-सयंभुरइए समाणियं पंडुसुयहो भवं णवोहिय-सयं संधी ॥ इह जसिकिति-कएणं पव्वसुद्धरण-राय-एक्कमणं । कइरायस्सुव्वरियं पयडत्थं अक्खियं जइणा ॥ ९ ॥ ते जीवंति य भुवणे सज्जण-गुण-गणहरा य भावत्था । पर-कव्व कुलं वित्तं विहडियं पि जे समुद्धरिहं ॥ २ ॥
- ११० सन्तु सुयंगु णाणु जिण अक्लिउ,
  भन्तसहंतिर किं पि ण रिक्लिउ ।
  णिय-जासुकिति तिलोए पयासिउ,
  जिह स्तयंभु जिणे चिरु आहासिउ ॥
  इय रिहणेमिचरिए धवलइयासिय-सयंभुएव उन्त्वरिए ।
  तिहुवण-सयंभुकइणा समाणियं दहसयं सग्गं ॥
  एक्को सयंभुविउसो तहो पुत्तो णाम तिहुयण-सयंभू ।
  को विणाउं समत्थो पि उभरणिव्वहण-एक्कमणो ॥ १ ॥
- १११ घता—तेतीससहसविरसे असणं गिण्हंति माणसे सुच्छं।
  तेत्तिय पक्खुस्सासं जस्तिकत्ति-विहूसिय-सरीरे।। छ।।
  इय-रिहणेमिचरिए धवलइयासिय-सयभुएव उव्वरिए।
  तिहुवण-सयंभुरइए णेमिणिव्वाणं पंडुसुयतिण्णं।।

# वादिराजसूरि

# परिचय और कीर्त्तन

दिगम्बरसम्प्रदायमें जो बड़े बड़े तार्किक हुए हैं, वादिराजसूरि उन्हींमेंसे एक हैं। वे प्रमेयकमलमार्तण्ड न्यायकुमुदचन्द्रादिके कर्त्ता प्रभाचन्द्राचार्यके समकालीन हैं और उन्हींके समान भट्टाकलंकदेवके एक न्याय-ग्रन्थके टीकाकार भी।

तार्किक होकर भी वे उच्चकोटिके किव थे और इस दृष्टिसे उनकी तुलना सोमदेवसूरिसे की जा सकती है जिनकी बुद्धिरूप गऊने जीवन-भर शुष्क तर्करूप घास खाकर काव्यदुग्धेस सहृदयजनोंको तृप्त किया था।

वादिराज द्रमिल या द्राविड़ संघके थे। इस संघमें भी एक निन्दर्संघ था, जिसकी अरुंगल शाखाके ये आचार्य थे। अरुंगल किसी स्थान या ग्रामका नाम था, जहाँकी मुनिपरम्परा अरुंगलान्वय कहलाती थी।

षर्तर्कषण्मुख, स्याद्वादिवद्यापित और जगदेकमछवादि उनकी उपाधियाँ थीं। एकीभावस्तोत्रके अन्तमें एक क्षोक हैं जिसका अर्थ है कि सारे शाब्दिक (वैयाकरण), तार्किक और भव्यसहायक वादिराजसे पीछे हैं, अर्थात् उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक शिलालेखमें कहा है कि सभामें वे अकलंक देव (जैन), धर्मकीर्ति (बौद्ध), बृहस्पित (चार्वाक), और गौतम (नैया-ियक) के तुल्य हैं और इस तरह वे इन जुदा जुदा धर्मगुरुओं के एकीभूत

१-देखो 'द्रविड संघमें भी नन्दिसंघ।' ए० ५४।

२ षट्तर्कषण्मुख स्याद्वादविद्यापितगलु जगदेवमल्लवादिगलु एनिसिद श्रीवादिराजदेवरुम् ।
—मि० राइसद्वारा सम्पादित नगर ताल्लुकाके इन्स्क्रप्शन्स नं० ३६

३ वादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकसिंहः । वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहायः ।—एकीभावस्तोत्र

प्रतिनिधिसे जान पड़ते हैं।

मैं लियेण-प्रशस्तिमें उनकी और भी अधिक प्रशंसा की गई है और उन्हें महान् वादी, विजेता और कवि प्रकट किया गया है ।

वे श्रीपालंदवके प्रशिष्य, मितसागरके शिष्य और रूपसिद्धि ( शाकटायन

१ सदिस यदकलङ्कः कीर्तने धर्मकीर्तिर्वचिस सुरपुरोधा न्यायवादेऽक्षपादः । इति समयगुरूणामकतः संगतानां प्रतिनिधिरिव देवो राजते वादिराजः ॥

----**इ०** नं० ३९

२ यह प्रशस्ति श० सं० १०५० (वि० सं० ११८५) की उत्कीर्ण की हुई है :

३ त्रैलोक्यदीपिका वाणी द्वाभ्यामेवोदगादिह । जिनराजत एकस्मादेकस्माद्वादिराजतः ॥ ४० आरुद्धाम्बरिमन्दुविम्बरिचतौत्सुक्यं सदा ययश — क्छत्रं वाक्चमरीजराजिरुचये। ५२४णी च यत्कर्णयोः । सेव्यः सिंहसमर्च्यपीठिविभवः सर्वप्रवादिप्रजा— दत्तोचैर्जयकारसारमहिमा श्रीवादिराजो विदाम् ॥ ४१

यदीय गुणगोचरोऽयं वचनविलासप्रसरः कवीनान्—
श्रीमचौलुक्यचक्रेश्वरजयक्रटके वाग्वधूजन्मभूमौ,
निष्काण्डं डिण्डिमः पर्यटित पटुरटो वादिराजस्य जिष्णोः ।
जह्यद्यद्वाददपीं जिहिहि गमकता गर्वभूमा जहाहि,
व्याहारेष्यों जहीिह स्फुट-मृदु मधुर-श्रव्यकाव्यावलेपः ॥ ४२
पाताले व्यालराजी वसित सुविदितं यस्य जिह्वासहस्रं,
निर्गन्ता स्वर्गतोऽसौ न भवित धिषणो वज्रभृग्रस्य शिष्यः ।
जीवेतान्तावदेतौ निलयबलवशाद्वादिनः केऽत्र नान्ये,
गर्वे निर्मुच्य सर्वे जियनिमन-सभे वादिराजं नमन्ति ॥ ४३
वाग्देवीसुचिरप्रयोगसुदृढप्रेमाणमप्यादरा—
दादत्ते मम पार्श्वतोऽयमधुना श्रीवादिराजो सुनिः ।
भो भो पश्यत पश्यतैष यीमनां कि धर्म इत्युचके—
रब्रह्मण्यपराः पुरातनसुनेर्वाग्वृत्तयः पान्तु वः ॥ ४४

-म० प्र•

व्याकरणकी टीका ) के कर्त्ता दर्यापाल मुनिके सतीर्थ या गुरुभाई थे। वादिराज यह एक तरहकी पदवी या विशेषण है जो अधिक प्रचलित होनेके कारण नाम ही बन गया जान पड़ता है परन्तु वास्तव नाम कुछ और ही होगा, जिस तरह वादीभसिंहका असल नाम अजितेंसेन था।

## समकालीन राजा

चौछुक्यनरेश जयसिंहदेवकी राजसभामें इनका बड़ा सम्मान था और ये प्रख्यात वादी गिने जाते थे। मिल्लियेण-प्रशस्तिके अनुसार जयसिंहद्वारा ये पूजित भी थे— 'सिंहसमर्च्यपीठिवभवः।'

जयसिंह (प्रथम) दक्षिणके सोलंकी वंशके प्रसिद्ध महाराजा थे। पृथ्वीवल्लभ महाराजाधिराज, परमेश्वर, चालुक्यचक्रेश्वर, परममद्दारक, जगदेक मल आदि उनकी उपाधियाँ थीं। इनके राज्यकालके तीससे ऊपर शिलालेख दानपत्र आदि मिल चुके हैं जिनमें पहला लेख श० सं० ९३८ का है और अन्तिम श० सं० ९६४ का। अतएव कमसे कम ९३८ से ९६४ तक तो उनका राज्य-काल निर्विवाद है। उनके पाष वदी द्वितीया श० सं० ९४५ के एक लेखमें उन्हें भोजहूप कमलके लिए चन्द्र, राजेद्र चोल (परकेसरी वर्मा) हूप हाथीके लिए सिंह, मालवेकी सम्मिलित सेनाको पराजित करनेवाला और चेर-चोल राजाओंको दण्ड देनेवाला लिखा है।

वादिराजने अपना पार्श्वनाथचरित सिंहचक्रेश्वर या चौछक्यचक्रवर्ती जयसिंह-देवकी राजधानीमें ही निवास करते हुए श० सं० ९४७ की कार्तिक सुदी ३ की बनाया था। यह जयसिंहका ही राज्य-काल है। यह राजधानी लक्ष्मीका निवास थी और सरस्वतीदेवी (वाग्वधू) की जन्मभूमि थी।

१ हितैषिणां यस्य नृणामुदात्तवाचा निबद्धा हितरूपसिद्धिः । वन्द्रो दयापालमुनिः स वाचा सिद्धस्तताम्मूर्द्धनि यः प्रभावैः ॥३८॥ म०प्र•

२ सकलभुवनपालानम्रमूर्द्धाववद्धस्फ्रिरितमुकुटचूडालीढ़पादारिवन्दाः । मदवदिखलवादीभेन्द्रकुंभप्रभेदी गणभृदिजतसेनो भाति वादीभिसिंहः॥ ५७

३ वादिराजकी एक पदवी 'जगदेकमछ-वादि 'है। क्या आश्चर्य जो उसका अर्थ 'जगदेकमछ (जयसिंह ) का वादि 'ही हो।

यशोधरचरितके तीसरे सर्गके अन्तिम ८५ वें पद्यैमें और चौथे सर्गके उपान्त्य पद्यैमें किवने चतुराईसे महाराजा जयसिंहका उल्लेख किया है। इससे मालूम होता है कि यशोधरचरितकी रचना भी जयसिंहके समयमें हुई है।

## राजधानी

चालुक्य जयसिंहकी राजधानी कहाँ थी, इसका अभी तक ठीक ठीक पत् नहीं लगा है। परन्तु पार्श्वनाथ-चिरतकी प्रशस्तिक छठ क्षेत्रिक ऐसा मालूम होता है कि वह 'कट्टगेरी 'नामक स्थानमें होगी जा इस समय मद्रास सदर्न मराठा रेलवेकी गदग-होटगी शाखापर एक साधारण-सा गाँव है और जो बदामीसे १२ मील उत्तरकी ओर है। यह पुराना शहर है और इसके चारों ओर अब भी शहर-पनाहके चिह्न मौजूद हैं। उक्त क्षेत्रका पूर्वार्द्ध मुद्रित प्रतिमें इस प्रकार है—

लक्ष्मीवासे वसति कटके कट्टगातीरभूमौ, कामावाप्तिप्रमद सुभगे सिंहचक्रेश्वरस्य।

इसमें सिंहचक्रेश्वर अर्थात् जयसिंहदेवकी राजधानी (कटक) का वर्णन है जहाँ रहते हुए ग्रन्थकर्त्ताने पार्श्वनाथचिरतकी रचना की थी। इसमें राजधानीका नाम अवश्य होना चाहिए; परन्तु उक्त पाठसे उसका पता नहीं चलता। सिर्फ इतना माल्रम होता है कि वहाँ लक्ष्मीका निवास था, और वह कट्टगानदीके तीरकी भूमिपर थी। हमारा अनुमान है कि शुद्ध पाठ 'कट्टगेरीति भूमौ 'होगा, जो उत्तरभारतके अर्द्धदग्ध लेखकोंकी कृपासे 'कट्टगातीरभूमौ ' बन गया है। उन्हें क्या पता कि 'कट्टगेरी ' जैसा अड्बड़ नाम भी किसी राजधानीका हो सकता है ?

जयसिंहके पुत्र सोमेश्वर या आहवमछने 'कल्याण 'नामक नगरी बसाई और वहाँ अपनी राजधानी स्थापित की । इसका उछेख विल्हणने अपने 'विक्रमांक देवचरित 'में किया है । कल्याणका नाम इसके पहलेके किसी भी शिलालेख या ताम्रपत्रमें उपलब्ध नहीं हुआ है, अताएव इसके पहले चौलुक्योंकी राजधान

१ व्यातन्वजयसिंहतां रणमुखे दीर्घे दधौ धारिणीम् ।

२ रणमुखजयसिंहो राज्यलक्ष्मी बभार ॥

३ सर्ग २ श्लोक १।

'कट्टगेरी 'में ही रही होगी। इस स्थानमें चालुक्य विक्रमादित्य (द्वि०) का ई० स० १०९८ का कनड़ी शिलालेख भी मिला है जिससे उसका चालुक्य-राज्यके अन्तर्गत होना स्वष्ट होता है। कट्टगा नामकी कोई नदी उस तरफ नहीं है।

## मठाधीश

पार्श्वनाथचारतकी प्रशास्तमें वादिराजसूरिने अपने दादागुरु श्रीगलदेवको 'सिंहपुरैकमुख्य 'लिखा है और न्यायविनिश्चयविवरणकी प्रशस्तिमें अपने आपको भी 'सिंहपुरेश्वर 'लिखा है। इन दोनों शब्दोंका अर्थ यही माल्म होता है कि वे सिंहपुर नामक स्थानके स्वामी थे, अर्थात् सिंहपुर उन्हें जागीरमें भिला हुआ था और शायद वहींपर उनका मठ था।

अवणविशालके ४९३ नम्बरके शिलालेखमें जो श॰ सं॰ १०४७ का उत्कीर्ण किया हुआ है—वादिराजकी ही शिष्यपरम्पराके श्रीपाल त्रैविद्यदेवको होयसल नरेश विष्णुवर्द्धन पोयसलदेवने जिनमन्दिरोंके जीणींद्धार और ऋषियोंको आहार-दानके हेतु शल्य नामक गाँवको दान स्वरूप देनेका वर्णन है और ४९५ नम्बरके शिलालेखमें—जो श॰ सं॰ ११२२ के लगभगका उत्कीर्ण किया हुआ है —िलखा है कि षड्दर्शनके अध्येता श्रीपालदेवके स्वर्गवास होनेपर उनके शिष्य वादिरीज (द्वितीय) ने 'परवादिमल्ल जिनालय' नामका मन्दिर निर्माण कराया और उसके पूजन तथा मुनियों के आहार-दानके लिए कुछ भूमिका दान किया।

इन सब बातोंसे साफ समझमें आता है कि वादिराजकी गुरु शिष्यपरम्परा मठाधीशोंकी परम्परा थी, जिसमें दान लिया भी जाता था और दिया भी जाता था। वे स्वयं जैनमन्दिर बनवाते थे, उनका जीणोंद्धार कराते थे और अन्य मुनियोंके आहार-दानकी भी व्यवस्था करते थे। उनका ' भव्यसहाय ' विशेषण भी इसी दानरूप सहायताकी ओर संकेत करता है। इसके सिवाय वे राजाओंके दरबारोंमें उपस्थित होते थे और वहाँ वाद-विवाद करके वादियोंपर विजय प्राप्त करते थे।

देवसेनसूरिके दर्शनसारके अनुसार द्राविङ्संघके मुनि कच्छ, खेत, वसित (मन्दिर) और वाणिज्य करके जीविका करते थे और शीतल जलसे स्नान

१ इस मुनिपरम्परामें वादिराज और श्रीपालदेव नामके कई आचार्य हो गयें हैं। ये वादिराज दूसरे हैं। ये गंगनरेश राचमछ चतुर्थ या सत्यवाक्यके गुरु थे।

करते थे। मन्दिर बनानेकी बात तो ऊपर आ चुकी है, रही खेती-बारी, सो जब जागीरी थी तब वह होती ही होगी और आनुषङ्गिक रूपसे वाणिज्य भी। इसी लिए शायद दर्शनसारमें द्राविड्संघको जैनाभास कहा गया है।

# कुष्टरोगकी कथा

वादिराजसिरके विषयमें एक चमत्कारकारिणी कथा प्रचलित है कि उन्हें कुष्ठराग हो गया था। एक बार राजांक दरबारमें इसकी चर्चा हुई तो उनके एक अनन्य भक्तने अपने गुरुके अपवादके भयसे झुठ ही कह दिया कि " उन्हें कोई रोग नहीं है।" इसपर बहस छिड़ गई और आखिर राजाने कहा कि " में स्वयं इसकी जाँच करूँगा।" भक्त घबड़ाया हुआ गुरुजींके पास गया और बोला "मेरी लाज अब आपके ही हाथ है, मैं तो कह आया।" इसपर गुरुजींने दिलासा दी और कहा, "धर्मके प्रसादसे सब ठींक होगा, चिन्ता मत करो।" इसके बाद उन्होंने एकीभावस्तोत्रकी रचना की और उसके प्रभावसे उनका कुष्ठ दूर हो गया।

एकी भावकी चन्द्रकीर्ति भट्टारककृत संस्कृत टीकामें यह प्री कथा तो नहीं दी है परन्तु चौथे श्लोककी टीका करते हुए लिखा है कि "मेरे अन्तःकरणमें जब आप प्रतिष्ठित हैं तब मेरा यह कुष्टरोगाकान्त शरीर यदि सुवर्ण हो जाय तो क्या आश्चर्य है'?" अर्थात् चन्द्रकीर्तिजी उक्त कथासे परिचित थे। परन्तु जहाँ तक हम जानते हैं यह कथा बहुत पुरानी नहीं है और उन लोगोंद्वारा गड़ी गई है जो ऐसे चमत्कारोंसे ही आचार्यों और मट्टारकोंकी प्रतिष्ठाका माप किया करते थे। अमावसके दिन पूनोंके चन्द्रमाका उदय कर देना, चवालीस या अइतालीस बेडियोंको तोड़कर कैदमेंसे बाहर निकल आना, साँपके काटे हुए पुत्रका जीवित हो जाना आदि, इस तरहकी और भी अनेक चमत्कारपूर्ण कथायें पिछले भट्टारकोंकी गढ़ी हुई प्रचलित हैं जो असंभव और अप्राकृतिक तो हैं ही, जैनमुनियोंके चरित्रको और उनके वास्तविक महत्त्वको भी नीचे गिराती हैं।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि सच्चे मुनि अपने भक्तके भी मिथ्याभाषणका समर्थन नहीं करते और न अपने रोगको छुपानेकी ही कोशिश करते हैं।

यदि यह घटना सत्य होती तो मिलिपेणप्रशस्ति (श॰ सं० १०५०) तथा दूसरे

१ हे जिन, मम स्वान्तगेहं ममान्तः करणमन्दिरं त्वं प्रतिष्ठः सन् यत इदं मदीयं कुष्ठरोगाक्रान्तं वपुः शरीरं सुवर्णी करोषि, तिक चित्रं तिकमाश्चर्यं न किमिप आश्चर्यमित्यर्थः।

शिलालेखोंमें जिनमें वादिराजसूरिकी बेहद प्रशंसा की गई है, इसका उल्लेख अवश्य होता । परन्तु जान पड़ता है तब तक इस कथाका अविर्माव ही न हुआ था।

इसके सिवाय एकीभावके जिस चौथे पद्यका आश्रय लेकर यह कथा गड़ी गई है, उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है जिससे उक्त घटनाकी कल्पना की जाय । उसमें कहा है कि जब स्वर्गलोकसे माताके गर्भमें आने के पहले ही आपने पृथ्वीमंडलको सुवर्णमय कर दिया था, तब ध्यानके द्वारा मेरे अन्तरमें प्रवेश करके यदि आप मेरे इस शरीरको सुवर्णमय कर दें तो कोई आश्चर्य नहीं है। यह एक मक्त किकी सुन्दर और अन्तरी उत्प्रेक्षा है, जिसमें वह अपनेको कर्मोंकी मिलनतासे रहित सुवर्ण या उज्ज्वल बनाना चाहता है। आगे ५, ६, ७ वें पद्योंमें भी इसी तरहके भाव हैं: जब आप मेरी चित्तशय्यापर विश्राम करेंगे, तो मेरे क्लेशोंको कैसे सहन करेंगे? आपकी स्याद्वाद-वापिकामें स्नान करनेसे मेरे दुःख-सन्ताप क्यों न दूर होंगे? जब आपके चरण रखनेसे तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं तब सर्वांग रूपसे आपको स्पर्श करनेवाला मेरा मन क्यों कल्याणभागी न होगा? आदि।

सम्राट् हर्पवर्धनके समयके मयूर किवके विषयमें भी जो महाकवि वाणके ससुर और सूर्यशतक नामक स्तोत्रके कर्ता हैं एक ऐसी ही कथा प्रसिद्ध है। मम्मटकृत काव्यप्रकाशके टीकाकार जयरामने लिखा है कि मयूर किव सौक्षेत्रकों सूर्यका स्तवन करके कुछ रोगसे मुक्त हो गया। सुधासागर नामके दूसरे टीकाकारने लिखा है कि मयूर किव यह निश्चय करके कि या तो कुछसे मुक्त हो जाऊँगा या प्राण ही छोड़ दूँगा हरद्वार गया और गगा-तटके एक बहुत ऊँचे झाड़की शाखापर सा रिस्पयोंवाले छोंकेमें बैठ गया और सूर्यदेवकी स्तुति करने लगा। एक एक पद्यको कहकर वह छोंकेकी एक एक रस्सी काटता जाता था। इस तरह करते करते सूर्यदेव सन्तुष्ट हुए और उन्होंने उसका शरीर उसी समय निरोग और सुन्दर कर दियों। काव्यप्रकाशके तीसरे टीकाकार जगन्नाथने भी लगभग यही बात

१ " मयूरनामा कविः रातश्चोकेन आदित्यं स्तुत्वा कुष्ठानिस्तीर्णः इति प्रसिद्धिः ।

२ पुरा किल मयूरशर्मा कुष्ठी कविः हेशमसिहष्णुः सूर्यप्रसादेन कुष्ठानिस्तरामि प्राणान्वा त्यजामि इति निश्चित्य हरिद्वारं गत्वा गंगातटे अत्युच्चशाखावलम्बी शतरज्जुशिक्यं अधिरूढः सूर्यमस्तौषीत । अकरोच्चेकेकपद्यान्ते एकैकरज्जुविच्छेदं । एवं क्रियमाणे काव्यतुष्टी रिव सद्य एव निरोगां रमणीयां च तत्तनुं अकार्षात । प्रसिद्धं तन्मयूरशतकं सूर्यशतका-परपर्यायमिति । "

कही है'। हमारा अनुमान है कि इसी सूर्यशतक-स्तवनकी कथाके अनुकरणपर वादिराजसूरिके एकीभावस्तोत्रकी कथा गढ़ी गई है।

हिन्दुओं के देवता तो 'कर्त्तुमकर्त्तुमन्यथाकर्त्तुं समर्थ' होते हैं, इस लिए उनके विषयमें इस तरहकी कथायें कुछ अर्थ भी रखती हैं परन्तु जिनभगवान् न तो स्तुतियों से प्रसन्न होते हैं और न उनमें यह सामर्थ्य है कि किसी के भयंकर रोगको बातकी बातमें दूर कर दें। अतएव जैनधर्मके विश्वासों के साथ इस तरहकी कथाओं का कोई सामञ्जस्य नहीं बैठता।

#### ग्रन्थ-रचना

वादिराजसूरिके अभी तक नीचे लिखे पाँच ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं---

१ पाइवनाथचिरित — यह एक १२ सर्गका महाकाव्य है और माणिकचन्द्र-जैन-प्रन्थमालामें प्रकाशित हो चुका है। इसकी बहुत ही सुन्दर सरस और प्रौढ रचना है। 'पार्श्वनाथकाकुर्स्थचिरत' नामसे भी इसका उल्लेख किया गया है।

२ यशोधर चरित—यह एक चार सर्गका छोटा-सा खण्डकाव्य है जिसमें सब मिलाकर २९६ पद्य हैं । इसे तंजौरके स्व॰ टी॰ एस॰ कुप्पूस्वामी शास्त्रीने बहुत समय पहले प्रकाशित किया था जो अब अनुपलभ्य है । इसकी रचना पार्श्वनाथचरितके बाद हुई थी । क्योंकि इसमें उन्होंने अपनेको पार्श्वनाथचरितका कत्ती बतलाया है ।

३ एकी भावस्तोत्र—यह एक छोटा-सा २५ पर्योका अतिशय सुन्दर स्तोत्र है और 'एकी भावं गत इव मया' से प्रारंभ होने के कारण एकी भाव नामसे प्रसिद्ध है।

४ न्यायिनश्चयिवरण—यह भट्टाकलंकदेवके ' न्यायिवनश्चय 'का भाष्य है और जैनन्यायके प्रसिद्ध ग्रन्थोंमें इसकी गणना है । इसकी श्लोकसंख्या २०,००० है। अभी तक यह प्रकाशित नहीं हुआ है।

तेन श्रीवादिराजेन दब्धा याशोधरी कथा ॥ ५-यशोधरचरित, पर्व १

पहले भैंने भूलसे 'श्रीपादर्वन।थकाकुत्स्थनरितं ' पदसे पाद्वनाथनरित और काकुत्स्थ-चरित नामके दो ग्रन्थ समझ लिये थे। मेरी इस भूलको भेरे बादके लेखकोंने भी दुहराया है। परन्तु ये दो ग्रन्थ होते तो द्विननान्तपद होना चाहिए था, जो नहीं है। 'काकुत्स्थ' पाद्वनाथके वंशका परिचायक है।

१ श्रीमन्मयूरभट्टः पूर्वजन्मदुष्टहेतुकगलितकुष्ठजुष्टो ... इत्यादि ।

२ श्रीपार्श्वन।थकाकुत्स्थचरितं येन कीर्तितम्।

५ प्रमाणानिर्णय—प्रमाणशास्त्रका यह एक छोटा-सा स्वतंत्र ग्रन्थ है जिसमें प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष और आगम नामके चार अध्याय हैं। माणिकचन्द्र जैन-ग्रन्थमालामें प्रकाशित हो चुका है।

अध्यातमाष्ट्रक—यह भी एक छोटा-सा आठ पद्योंका ग्रन्थ है और माणिक-चन्द ग्रन्थमालामें प्रकाशित हो चुका है। पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसके कत्तों ये ही वादिराज हैं।

चेलोक्यदीिपका नामका ग्रन्थ भी वादिराजसूरिका होना चाहिए जिसका संकेत ऊपर टिप्पणीमें उद्भृत किये हुए 'त्रैलोक्यदीपिका वाणी' आदि पद्यमें मिलता है। स्व॰ सेठ माणिकचन्दजीने अपने यहाँ के ग्रन्थ-संग्रहकी प्रशस्तियों का जो राजिस्टर बनवाया था उससे मालूम होता है कि उक्त संग्रहमें 'त्रैलोक्यदीपिका' नामका एक अपूर्ण ग्रन्थ है जिसमें आदिके दस और अन्तके ५८ वें पत्रसे आगेके पत्र नहीं हैं। संभव है, यह वादिराजसूरिकी ही रचना हा। इसे करणानुयोगका ग्रन्थ लिखा है।

# पार्श्वनाथचरितकी प्रशस्ति

श्रीजैनसारस्वतपुण्यतीर्थनित्यावगाहामलबुद्धिसत्तैः । प्रसिद्धभागी मुनिपुंगवेन्द्रैः श्रीनिन्दसघोऽस्ति निवर्हितांहाः ॥ १ ॥ तिहमन्नभृदुच्यतस्यमश्रीस्त्रैविद्यविद्याधरगीतकीर्तिः । स्रीरः स्वयं सिंहपुरैकमुख्यः श्रीपालदेवो नयवर्त्मशाली ॥ २ ॥ तस्याभवद्भव्यसरोरुहाणां तमोपहो नित्यमहोदयश्रीः । निषेधदुर्मार्गनयप्रभावः शिष्योत्तमः श्रीमतिसागराख्यः ॥ ३ ॥ तत्पादपद्मभ्रमरेण भूमा निश्रेयसश्रीरतिलालुपेन । श्रीवादराजेन कथा निबद्धा जैनी स्वबुद्धेयमनिर्दयापि ॥ ४ ॥

शाकाब्दे नगवाधिरन्ध्रगणने संवत्सरे क्रोधने,
मासे कार्तिकनाम्नि बुद्धिमहिते शुद्धे तृतीयादिने ।
सिंहे पाति जयादिके वसुमतीं जैनी कथेयं मया,
निष्पत्तिं गमिता सती भवतु वः कल्याणनिष्पत्तये ॥ ५ ॥
लक्ष्मीवासे वसतिकटके कट्टगातीरभूमौ
कामावाप्तिप्रमदसुभगे सिंहचक्रेक्ष्वरस्य ।
निष्पन्नोऽयं नवरससुधास्यन्दसिन्धुप्रबंधो
जीयादुचैर्जिनपतिभवप्रक्रमैकान्तपुण्यः ॥ ६ ॥

अन्यश्रीजिनदेवजन्मविभवन्यावर्णनाहारिणः श्रोता यः प्रसरत्प्रमोदसुभगो न्याख्यानकारी च यः। सोऽयं मुक्तिवधूनिसर्गसुभगो जायेत किं चैकद्यः सर्गात्तेऽप्युपयाति वाङ्मयलसल्लक्ष्मीपदश्रीपदम्॥ ७॥ समाप्तमिदं पार्श्वनाथचितम्।

# न्यायविनिश्रयविवरणकी प्रशस्ति

श्रीमन्न्यायविनिश्चयस्तनुभृतां चेतोदगुर्वीनलः सन्मार्गे प्रतिबोधयन्निप...निःश्रेयसप्रापणम् । येनायं जगदेकवत्सलिधया लोकोत्तरं निर्मितो देवस्तार्किकले।कमस्तकमणिर्भूयात्स वः श्रेयसे ॥ १ ॥ विद्यानन्दमनन्तवीर्यसुखदं श्रीपूज्यपादं दया-पालं सन्मतिसागरं कनकसेनाराध्यमभ्युद्यमी । शुद्धचन्नीतिनरेन्द्रसेनमकलंकं वादिराजं सदा, श्रीमत्स्वामिसमन्तभद्रमतुलं वंदे जिनेन्द्रं मुदा ॥ २ ॥ भूयो भेदनयावगाहगहनं देवस्य यद्वाङ्मयं कस्तद्विस्तरतो विविच्य वदितुं मन्दप्रभुमीहशः । स्थूलः कोऽपि न यस्तदुक्तिविषयो व्यक्तीऋतोऽयं मया स्थेयाचेतास धीमतां मतिमलप्रक्षालनैकक्षमः ॥ ३ ॥ ब्याख्यानरत्नमालेयं प्रस्फरन्नयदीधितिः । क्रियतां हृदि विद्वद्भिस्तुदंती मानसं तमः ॥ ४ श्रीमिंतहमहीपतेः परिषदि प्रख्यातवादे। त्रीत-स्तर्कन्यायतमोपहोदयगिरिः सारस्वतः श्रीनिधिः। शिष्यश्रीमतिसागरस्य विदुषां पत्युस्तपः श्रीभृतां भर्तुः सिंहपुरेश्वरो विजयते स्याद्वादविद्यापितः ॥ ५ ॥ इति स्याद्वादविद्यापतिविरचितायां न्यायविनश्चयतात्पर्यावद्योतिन्यां व्याख्यानरत्नमालायां तृतीयः प्रस्तावः समाप्तः । समाप्तं च शास्त्रमिदं।

# श्रुतसागरसूरि

ये मूल संघ, सरस्वती गच्छ, बलात्कार गणमें हुए हैं और इनके गुरुका नाम विद्यानित्द था। विद्यानित्द देवेन्द्रकीर्तिके और देवेन्द्रकीर्ति पद्मनित्दके शिष्य और उत्तराधिकारी थे। विद्यानित्दके बाद मिल्लभूषण और उनके बाद लक्ष्मीचन्द्र महारक-पदपर आसीन हुए थे। श्रुतसागर शायद गद्दीपर बैठे ही नहीं, फिर भी वे भारी विद्वान् थे। मिल्लभूषणको उन्हेंने अपना गुरु भाई लिखा है।

विद्यानिदका भट्टारक-पट्ट गुजरातमें ही किसी स्थानपर था, परन्तु कहाँपर था, इसका उल्लेख नहीं मिला।

श्रुतसागरके भी अनेक शिष्य होंगे जिनमें एक शिष्य श्रीचन्द्र थे जिनकी बनाई हुई वैराग्यमणिमाला उपलब्ध है। आराधनाकथाकोश, नेमिपुराण आदि प्रन्थांके कत्ती ब्रह्म नेमिदत्तने भी जो मिलिभूषणके शिष्य थे—श्रुतसागरको गुरुभावसे स्मरण किया है और मिलिभूषणकी वही गुरुपरम्परा दी है जो श्रुतसागरके प्रन्थोंमें मिलती है। उन्होंने सिंहनन्दिका भी उल्लेख किया है जो मालवाकी गद्दीके भट्टारक थे और जिनकी प्रार्थनांसे श्रुतसागरने यशस्तिलककी टीका लिखी थी।

श्रुतसागरने अपनेको कलिकालसर्वज्ञ, कलिकालगौतम, उभयभाषाकवि-चक्रवर्ती, व्याकरणकमलमार्तण्ड, तार्किकशिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवित-महामहावादिविजेता, आदि विशेषणोंसे अलंकृत किया है। ये विशेषण उनकी अहम्मन्यताको खूब अच्छी तरह प्रकट करते हैं।

वे कट्टर तो थे ही, असिहण्यु भी बहुत ज्यादा थे। अन्य मतोंका खण्डन और विरोध तो औरोंने भी किया है, परन्तु इन्होंने तो खण्डनके साथ बुरी तरह गालियाँ।

१ ये पद्मनिद वही मालूम होते हैं जिनके विषयमें कहा जाता है कि गिरिनारपर सरस्वती देवीसे उन्होंने कहला दिया था कि दिगम्बर पन्थ ही सच्चा है। इन्होंकी एक शिष्य-शाखामें मकलकीर्ति, भुवनकीर्ति, विजयकीर्ति और शुभचंद्र भट्टारक हुए हैं।

भी दी हैं। सबसे ज्यादा आक्रमण इन्होंने मूर्तिपूजा न करनेवाले लोंकागच्छ ( ढूँ। देगें ) पर किया है । ज़रूरत गैरज़रूरत जहाँ भी इनकी इच्छा हुई है, ये उनपर टूट पड़े हैं। इसके लिए उन्होंने प्रसंगकी भी परवा नहीं की। उदाहरणके तौरपर हम उनकी षट्पाहुइटीकाको पेश कर सकते हैं। षट्पाहुइ भगवत्कुन्दकुन्दका ग्रन्थ है जो एक परमसहिष्णु, शान्तिप्रिय और आध्यामिक विचारक थे। उनके ग्रन्थोंमें इस तरहके प्रसंग प्रायः है ही नहीं कि उनकी टीकामें दूसरोपर आक्रमण किये जा सकें। परन्तु जो पहलेसे ही भरा बैठा हो, वह तो कोई न कोई बहाना ढूँढ़ ही लेता है। दर्शन-पाहुइकी मंगलाचरणके बादकी पहली ही गाथा है—

### दंतणमूलो धम्मो उवइद्वो जिणवरेंहिं सिस्साणं। तं साऊण सकण्णे दंसणहीणो ण वंदिव्वो॥

इसका सीघा अर्थ यह है कि जिनदेवने शिष्योंको उपदेश दिया है कि धर्म दर्शनमूलक है, इसलिए जो सम्यग्दर्शनसे रहित है उसकी वंदना नहीं करनी चाहिए। अर्थात् चरित्र तभी वन्दनीय है जब वह सम्यग्दर्शनसे युक्त हो।

इस सर्वथा निरुपद्रव गाथाकी टीकामें किलकालसर्वज्ञ स्थानकवासियोंपर बुरी तरह बरस पड़ते हैं और कहते हैं, देर्शनहीन कौन हैं ? जो तीर्थकर प्रतिमानहीं मानते, उसे पुष्पादिसे नहीं पूजते । जो कहते हैं वर्तोंकी क्या जरूरत है, आत्माका ही पोषण करना चाहिए, उसे दुख न देना चाहिए । मयूरकी पिन्छि सुन्दर नहीं होती, सूतकी सुन्दर होती है, शासनदेवोंको न पूजना चाहिए, आत्मा ही देव है, दूसरा कोई नहीं। वीर भगवानके बाद तीन नहीं आठ केवली हुए हैं, महापुराणादि

१ कोऽसौ दर्शनहीन इति चेत् तीर्थंकरपरमदेवप्रतिमां न मानयन्ति, न पुष्पादिना पूजयन्ति।... मिथ्यादृष्ट्यः किल वदन्ति व्रतैः कि प्रयोजनं, आत्मैव पोषणीयः, तस्य दुःखं न दातव्यं। मयूरिपच्छं किल रुचिरं न भवन्ति, सूत्रिपच्छं रुचिरं।... शासनदेवता न पूजनीयाः आत्मैव देवो वर्तते, अपरः कोपि देवो नास्ति। वीरादनन्तरं किल केवालिनोऽष्ट जाता न तु त्रयः, महापुराणादिकं किल विकथा इत्यादि ये उत्सूत्रं मन्वते ते मिथ्यादृष्ट्यःचार्वांकाः नास्तिकास्ते। यदि जिनसूत्रमुल्लंघंते तदाऽऽस्तिकेर्युक्तिवचनेन निषेधनीयाः। तथापि यदि कदाग्रहं न मुद्धन्ति तदा समर्थेरास्तिकेरपानद्भिः गुथलिप्ताभिर्मुखे ताङनीयाः तत्र पापं नास्ति।

विकथा हैं। परन्तु ऐसा कहनेवाले मिथ्यादृष्टि चार्वाक नास्तिक हैं। जब ये जिन-सूत्रका उल्लंघन करें तब आस्तिकोंको चाहिए कि युक्तियुक्त वचनोंसे उनका निषेध करें। फिर भी यदि वे कदाग्रह न छोड़ें तो समर्थ आस्तिक उनके मुँहपर विष्ठासे लिपटे हुए जूते मोरं, इसमें जरा भी पाप नहीं!

इसके आगे चौथी गाथाकी टीकामें भी कलिकालगौतम विना प्रसंगके ही कहते हैं कि जिन-वचनोंको माननेरूप आराधनासे रहित पापी लोंका पन्थके अनु-यायी नरकादि दुर्गितयोंमें भ्रमण करते हैं और कदापि मोक्ष नहीं पाते। इसी तरह छडी गाथाकी टीकामें भी उन्हें नरकगामी बतलाया है।

अधिकतर टीका-ग्रन्थ ही श्रुतसागरजीने रचे हैं, परन्तु उन टीकाओं में मूलग्रंथ-कर्ताके अभिप्रायोंकी अपक्षा उन्होंने अपने अभिप्रायोंको ही प्रधानता दी है। दर्शन-पाहुइकी २४ वीं गाथाकी टीकामें उन्होंने जो अपवादवेषकी व्याख्या की है, वह यही बतलाती है। वे कहते हैं कि दिगम्बर मुनि चर्याके समय चटाई आदिसे अपने नम्रत्वको ढँक लेता है। परन्तु यह उनका खुदका ही अभिप्राय है, मूलका नहीं। इसी तरह तत्त्वार्थ-टीका (संयम्श्रुतप्रतिसेवनादि सूत्रकी टीका) में जो द्रव्यिगी मुनिको कम्बलादि ग्रहणका विधान किया है, वह भी उन्हींका अभिप्राय है, मूल-ग्रंथकर्ताका नहीं।

#### ग्रन्थ-रचना

१—यशस्तिलकचिन्द्रका—आचार्य सोमदेवके प्रसिद्ध यशस्तिलक चम्पूकी यह टीका है और निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालामें प्रकाशित हो चुकी है। यह अपूर्ण है। पाँचवें आश्वासके थाड़िसे अंशकी और छठे आश्वासकी टीका नहीं है। जान पड़ता है, यही उनकी अन्तिम रचना है। इसकी प्रतियाँ अन्य अनेक मंडारोंमें उपलब्ध हैं परन्तु सभी अपूर्ण हैं।

२—तत्त्वार्थवृत्ति—यह श्रुतसागरी टीकाके नामसे अधिक प्रसिद्ध है। इसकी एक प्रति बम्बईके ए० पन्नालाल सरस्वती-भवनमें मौजूद है जो वि० सं०

१ 'आराहणा विराहिया ' ाजिनवचनमाननलक्षणामाराधनामकुर्वाणा लौंकाः पाताकिनः तत्रैव तत्रैव नरकादिष्वेव दुर्गातिषु भ्राम्यन्ति न कदााचिदिप मोक्षं लभन्ते इत्यर्थः ।

२ मूलसंघे परमदिगम्बरा मोक्षं प्राप्नुवंन्ति लौंकास्तु नरकादौ पतन्ति । ३-४ देखो पृष्ठ ३६३–६४ के टिप्पण ।

१८४२ की लिखी हुई है। श्लोक संख्या नौहजार है। यह अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। इसकी एक भाषावचिनका भी हो चुकी है।

- ३ तत्त्वत्रयप्रकाशिका श्रीशुभचन्द्राचार्यके ज्ञानार्णव या योगप्रदीपके अन्तर्गत जो गद्यभाग है, यह उसीकी टीका है। इसकी एक प्रति स्व॰ सेठ माणिकचन्द्रजीके प्रनथ-संप्रहमें है।
- 8—जिनसहस्रनाम-टीका—यह पं॰ आशाधरकृत सहस्रनामकी विस्तृत टीका है। इसकी भी एक प्रति उक्त सेठजीके ग्रन्थसंग्रहमें है। पं॰ आशाधरने अपने सहस्रनामकी स्वयं भी एक टीका लिखी थी जो उपलब्ध है।
- ५— औदार्याचिन्तामीण—यह प्राकृत व्याकरण है और हेमचन्द्र तथा त्रिविक्रमके व्याकरणोंसे बड़ा है। इसकी प्रति बम्बईके ए० पन्नालाल सरस्वती-भवनमें है (४६८ क), जिसकी पत्रसंख्या ५६ है। यह स्वीपज्ञवृत्तियुक्त है।
- ६— महाभिषेक-टीका—पं० आशाधरके नित्यमहोद्योतकी यह टीका है। यह उस समय बनाई गई है जब कि श्रुतसागर देशव्रती या ब्रह्मचारी थे।
- ७—वतकथाकोश—इसमें आकाशपंचमी, मुकुटसप्तमी, चन्दनषष्ठी, अष्टाह्विका आदि व्रतोंकी कथायें हैं। इसकी भी एक प्रति बम्बईके सरस्वतीभवनमें हैं और यह भी उनकी देशव्रती या ब्रह्मचारी अवस्थाकी रचना है।
- ८—श्रुतस्कन्धपूजा—यह छाटीसी नौ पत्रोंकी पुस्तक है। इसकी भी एक प्रति यहाँके सरस्वती-भवनमें है।

इनके सिवाय श्रुतसागरके और भी कई प्रन्थोंके नाम प्रन्थस्चियोंमें मिलते हैं परन्तु उनके विषयमें जब तक वे देख न लिये जायँ, निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।

### समय-विचार

इन्होंने अपने किसी भी ग्रन्थमें रचनाका समय नहीं दिया है परन्तु यह प्रायः निश्चित है कि ये विक्रमकी १६ वीं शताब्दिमें हुए हैं। क्योंकि

१—महाभिषेकटीकाकी जिस प्रतिकी प्रशस्ति आगे दी गई है वह वि॰ सं॰ १५८२ की लिखी हुई है और वह भट्टारक मिल्रभूषणके उत्तराधिकारी रुक्ष्मीचन्द्रके शिष्य ब्रह्मचारी ज्ञानसागरके पढ़नेके लिए दान की गई है और इन लक्ष्मीचन्द्रका उल्लेख श्रुतसागरने स्वयं अपने टीका-ग्रन्थोंमें कई जगह किया है।

- २—ब्र॰ नेमिदत्तने श्रीपालचरित्रकी रचना वि॰ सं॰ १५८५ में की थी और वे मिलिभूषणके शिष्य थे। आराधना-कथाकोशकी प्रशस्तिमें उन्होंने मिलिभूषणका गुरु रूपमें उल्लेख किया है और साथ ही श्रुतसागरका भी जयकार कियों है, अर्थात् कथाकोशकी रचनाके समय श्रुतसागर मौजूद थे।
- ३—स्व० बाबा दुलीचन्दजीकी सं० १९५४ में लिखी गई ग्रन्थ-सूचीमें श्रुतसागरका समय वि॰ सं० १५५० लिखा हुआ है।
- ४—षट्प्राभृतटीकामें लोंकागच्छपर तीत्र आक्रमण किये गये हैं और कहा जाता है कि यह गच्छ वि॰ सं॰ १५३० के लगभग स्थापित हुआ था। अतएव उससे ये कुछ समय पीछे ही हुए होंगे। संभव है, ये लोंकाशाहके समकालीन ही हों।

## ग्रन्थ-प्रशस्तियाँ

( १ )

### श्रीविद्यानित्गुरोर्वुद्धिगुरोः पादपंकजभ्रमरः। श्रीश्रुतसागर इति देशवती तिलकष्टीकतेस्मदम्॥

इति ब्रह्मश्रीश्रुतसागरकृता महाभिषेकटीका सगाप्ता ।

संवत् १५८२ वर्षे चैत्रमासे शुक्कपक्षे पंचम्यां तिथौ रवौ श्रीआदिजिनचैत्यालये श्रीमूलसंघे सरस्वती गच्छे बलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये महारकश्रीपद्मनिन्दिवेषास्तत्पद्दे महारकश्रीविद्यानिन्देदेवास्तत्पद्दे महारकश्रीलक्ष्मीचन्द्रदेवास्तेषां शिष्यवरब्रह्मश्रीज्ञानसागर-पठनार्थे आर्या श्रीविमलश्री चेली महारकश्रीलक्ष्मीचन्द्रदेवास्तेषां विनयश्रिया स्वयं लिखित्वा प्रदत्तं महाभिषेकभाष्यं । शुभं भवतु । कल्याणं भूयात् । श्रीरस्तु ।

---आशाधरकृतमहाभिषेककी टीकौ

(२)

इति श्रीपद्मनिद-देवेन्द्रकीर्ति-विद्यानिद-मिलिभूषणाम्नायेन भद्दारकश्रीमिलिभूषण-गुरुपरमामीष्टगुरुभ्रात्रा गुर्जरदेशसिंहासनभद्दारकश्रीलक्ष्मीचन्द्रकाभिमतेन मालवदेश-भद्दारकश्रीसिंहनिदप्रार्थनया यतिश्रीसिद्धान्तसागरव्याख्याकृतिनिमित्तं नवनवतिमहा-

१ श्रीभद्वारकमालिभूषणगुरुभूयात्सत् । इर्भणे ॥ ६९

२ जीयान्मे सूरिवर्यो व्रतनिचयलसत्पुण्यपण्यः श्रुतान्धिः ॥ ७१

३ स्व० सेठ माणिकचन्दजी जौहरीके भंडारकी प्रति ।

महावादिस्याद्वादलब्धाविजयेन तर्क-व्याकरण-छन्दोलंकार-सिद्धान्तसाहित्यादिशास्त्रनि-पुणमतिना प्राकृतव्याकरणाद्यनेकशास्त्रचंचुना सूरि श्रीश्रुतसागरेण विरचितायां यश-स्तिलकचन्द्रिकाभिधानायां यशोधरमहाराजचरितचम्पुमहाकाव्यटीकायां यशोधरमहा-राजराजलक्ष्मीविनोद-वर्णनं नाम तृतीयाश्वासचन्द्रिका परिसमाप्ता ।

—यशस्तिलकटीका

(3)

श्रीपद्मनित्वपरमात्मपरः पवित्रो देवेन्द्रकीर्तिरथ साधुजनाभिवन्द्यः। विद्यादिनन्दिवरसूरिरनस्पबोधः श्रीमिल्लभूषण इता स्तु च मंगलं मे।

> अदः पट्टे भद्टादिकमतघटाघट्टनपटुः घटद्धर्भध्यानः स्फुटपरमभट्टारकपदः ।

प्रभापुंजः संयद्विजितवरवीरस्मर्नरः

सुधी लक्ष्मीचन्द्रश्चरणचतुरे। ५ विजयते ॥ ३

आलंबनं सुविदुषां हृदयाम्बुजानां आनन्दनं मुनिजनस्य विमुक्तिहेतोः । सट्टीकनं विविधशास्त्रविचारचारुचेतश्चमत्कृतिकृतं श्रुतसागरेण ॥ ४ श्रुतसागरकृतिवरवचनामृतपानमत्र यैविंहितं ।

जनमजरामरणहरं निरन्तरं ते शिवं लब्धं ॥ ५

अस्ति स्वस्ति समस्तसंघतिलकं श्रीमूलसंघोऽनघं,

वृत्तं यत्र मुमुक्षुवर्गाशिवदं संसेवितं साधुभिः।

विद्यानिदगुरुस्विहास्ति गुणवद्गच्छे गिरः साम्प्रतं

तिच्छिष्यः श्रुतसागरेण रिचता टीका चिरं नन्दतु ॥ ६

इति सूरिश्रीश्रुसागरिवरिचतायां जिननामसहस्रटीकायामन्तकृच्छतविवरणो नामः दशमोध्यायः ॥ १० ॥ श्रीविद्यानन्दिगुरुभ्यो नमः ।

—जिनसहस्रनामटीका

(8)

आचायैरिह शुद्धतत्त्वमितिभिः श्रीसिंहन्द्याह्वयैः
सम्प्रार्थ्य श्रुतसागरं ( रां ) कृ ( कि ) तवरं भाष्यं शुभं कारितं ।
गद्यानां गुणवित्प्रयं विनयतो ज्ञानार्णवस्यान्तरे
विद्यानिदगुरुप्रसादजनितं देयादमेयं सुखम् ॥
इति श्रीज्ञानार्णवास्थितगद्यटीका तत्त्वत्रयप्रकाशिका समाप्ता ।

— तत्त्वत्रयप्रकाशिकाः

#### $(\mathbf{4})$

इत्युभयभाषाकविचक्रवर्तिन्याकरणकमलमार्तण्डतार्किकिशिरोमणि-परमागम-प्रवीण-स्रीरश्रीदेवेन्द्रकीर्तिप्रशिष्य-मुमुश्चविद्यानिन्दिभट्टारकान्तेवासि श्रीमूलसंघ-परमात्मविदुष (१) स्रीर-श्रीश्चतसागरविराचिते औदार्यचिन्तामणिनाम्नि स्वोपज्ञवृत्तिनि प्राकृत-व्याकरणे संयुक्ताव्ययो निरूपणो नाम द्वितीयोध्यायः।

--- औदार्यचिन्तामणि

#### ( & )

श्रीवर्द्धमानमकलंकसमन्तभद्रश्रीपूज्यपादसदुमापतिपूज्यपादं । विद्यादिनन्दिगुणरत्नमुनीन्द्रसेव्यं भक्त्या नमामि परतः श्रुतसागराप्त्ये ॥

इत्यनवद्यगद्यपद्यविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयूषरसपानपावनमितसमाजरत्नराजम तिसागरमितराजराजितार्थनसमर्थेन तर्क-ध्याकरण-छन्दोऽलंकार-साहित्यादिशास्त्रनिशितमितना यितना श्रीमद्देवेन्द्रकीर्तिभद्यारकप्रशिष्यण शिष्यण च सकलविद्वज्जनिवहितचरणसेवस्य विद्यानिददेवस्य संछिर्दितिमध्यामतदुर्गरेण श्रुतसागरेण सूरिणा विरचितायां श्रोकवार्तिक-सर्वार्थसिद्धि-त्यायकुमुदचन्द्रोदय-प्रमेयकमलमार्तण्ड-राजवार्तिकप्रचण्डाष्टसहस्रीप्रभृतिग्रन्थसन्दर्भनिर्भरावलोकन-बुद्धिवराजितायां तत्त्वार्थटीकायां
-दशमोऽध्यायः।

—तत्त्वार्थवृत्ति

#### (७)

सुदेवेन्द्रकीर्तिश्च विद्यादिनन्दी गरीयान् गुरुमें ऽईदादिप्रवन्दी । तयोविद्धि मां मूलसंघे कुमारं श्रुतस्कन्धमीडे त्रिलोकैकसारम् ॥ सम्यक्त्वसुरत्नं सद्गतयत्नं सक्लजन्तुकरुणाकरणम् श्रुतसागरमेतं भजत समेतं निखिलजने परितः शरणम् ॥ इतिश्रुतकन्धपूजाविधिः ।

# मिलिपेणसूरि

आचार्य मिलिषेण वादिराजसूरिके ही समसामिय हैं। उभयभाषाकविचक्रवर्ती, किविशेखर और गारुडमंत्रवादवदी आदि उनकी पदिवयाँ हैं। सकलागमवेदी, लक्षण(व्याकरण)वेदी और तर्कवेदी भी वे अपनेको लिखते हैं। वे उच्च श्रेणीके किवि थे। कहा गया है कि उनके सामने संस्कृत प्राकृतका कोई किव अपनी किविताका अभिमान न कर सकता थाँ। यों तो वे विविध विषयों के पंडित थे; परन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें उनकी ख्याति मंत्रवादीके रूपमें ही विशेष है।

वे उन अजितसेनाचार्यकी शिष्यपरम्परामें हुए हैं जो गंगनरेश राचमल और उनके मंत्री तथा सेनापित चामुण्डरायके गुरु थे और जिन्हें नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्तीने ' भुवनगुरु ' कहा है । अजितसेनके शिष्य कनकसेन, कनकसेनके जिनसेन और जिनसेनके शिष्य मिल्लिपेण। जिनसेनके अनुज या सतीर्थ नरेन्द्रसेनका भी मिल्लिपेणने गुरुरूपसे स्मरण किया है ।

वादिराजसूरिने भी अपने न्यायिविनिश्चयिवरणकी प्रशस्तिमें कनकसेन और नरेन्द्रसेनका स्मरण किया है<sup>र</sup>। वादिराज चूँकि मिछिषेणके ही समकालीन हैं, इस-लिए उनके द्वारा स्मृत कनकसेन और नरेन्द्रसेन यही जान पड़ते हैं।

वादिराजके समान मिलियेण भी मठपित ही होंगे। उनके मंत्र-तंत्रविषयक प्रन्थोंसे जिनमें स्तंभन, मारण, मोहन, वशीकरण, अंगनाकर्षण, और दूसरे तरह तरहके प्रयोग हैं यही जान पड़ता है कि वे अपने गृहस्थ शिष्योंके कल्याणके लिए मंत्र तंत्र और रोगोपचारकी प्रवृत्ति भी करते होंगे। कमसे कम परमिवरक्त वनवासी मुनि तो वे नहीं थे।

१ भाषाद्वयक्रवितायां कवया दर्पे वहन्ति ताविदह।
नालोकयन्ति यावत्कविशेखरमिछिषेणमुनिम् ॥ — भै० प० क०

२ देखो न्या० वि० प्रशस्तिका दूसरा पद्य जो पहले पृष्ठ, ४०६ में दिया जा चुका है।

वे विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके अन्त और बारहवीं सदीके प्रारंभके विद्वान् हैं। अपना महापुराण उन्होंने ज्येष्ठ सुदी ५, श० सं० ९६९ (वि० सं० ११०४) को समाप्त किया था। अपने अन्य किसी प्रन्थमें उन्होंने रचनाका समय नहीं दिया, इसलिए यह नहीं बतलाया जा सकता कि यह उनका प्रारंभिक प्रन्थ है या पीछेका और न यही बतलाया जा सकता है कि कबसे कब तक वे इस धरा-धामपर रहे।

मुलगुन्द धारवाइ जिलेकी गदग तहसीलमें गदगसे १२ मील दक्षिण पश्चिमकी ओर है। यहीं के एक जैनधर्मालय (जैनमन्दिर) में रहते हुए उन्होंने महापुराण रचा था। इस स्थानका उन्होंने तीर्थरूपमें उल्लेख किया है। उस समय यह तीर्थरूपमें प्रसिद्ध था। इस समय भी वहाँ चार जैनमन्दिर हैं। इन मन्दिरों में शक्त संवत् ८२४, ८२५, ९०२, ९७५, १०५३, ११९७, १२७५, और १५९७ के शिलालेख हैं। एक लेखमें आसार्यद्वारा सेनवंशके कनकसेन मुनिको एक खेतके दान देनेका भी उल्लेख है। एक मन्दिरके पीछेकी पहाड़ी चट्टानपर २५ फीट ऊँची जैनमूर्ति उत्कीर्ण की हुई हैं। संभव है, मिल्ठिपणका मठ भी इसी स्थानमें रहा हो।

वे उभयभाषाके अर्थात् संस्कृत प्राकृतके किव थे; परन्तु अभी तक उनके जितने ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं वे सब संस्कृतके हैं, प्राकृतका एक भी नहीं है। प्राकृतिसे यदि उनका अभिप्राय उनके देशकी भाषा कनड़ीसे हो, तो कनड़ीमें भी अभी तक उनका काई ग्रन्थ नहीं भिला है।

अब तक उनके नीचे लिखे ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं---

१ महापुराण — यह दो हजार श्लोकोंका संस्कृत ग्रन्थ है, जिसमें ६३ शलाका पुरुषोंकी संक्षिप्त कथा है। रचना सुन्दर और प्रसादगुणयुक्त है। कोल्हापुरके लक्ष्मीसेन महारकके मठमें इसकी एक प्रति कनड़ी लिपिमें लिखी हुई है।

२ नागकुमार काव्य — छोटा-सा पाँच सर्गोंका खण्डकाव्य है जो ५०७ श्लोकोंमें पूर्ण हुआ है। इसके प्रारम्भमें कहा है कि जयदेवादि कवियोंने जो गद्य-

१ देखों, म० श्री शीतलप्रसादजीद्वारा लिखित बम्बई प्रान्तके प्राचीन जैन स्मारक, ए० १२०। म० जीके ये स्मारक यन्थ इतनी असावधानीसे मुद्रित हुए हैं और इतने अशुद्ध हैं कि उनके सन् संवतोंके अंकोंपर और नामोंपर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता।

पद्यमय कथा लिखी है वह मन्दबुद्धियोंके लिए विषम हैं। मैं मिलिषेण विद्वजनोंके मनको हरण करनवाली उसी कथाको प्रसिद्ध संस्कृत वाक्योंमें पद्मवद्ध रचता हूँ। वास्तवमें यह काव्य बहुत सरल और सुन्दर है<sup>र</sup>।

जयदेव कविका कोई नागकुमार काव्य अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ।

3— भैरव-पद्मावती करूप — इसमें ४०० अनुष्टुप स्ठोक हैं और १ मिन्तिलक्षण, २ सकलीकरण, ३ देव्यर्चन, ४ द्वादशरंजिकामंत्रोद्धार, ५ क्रोधादि-स्तंभन, ६ अङ्गनाकर्षण, ७ वशीकरणयन्त्र, ८ निमित्त, ९ वशीकरणतंत्र और १० गारुडतंत्र नामके दश अधिकार हैं। मंत्रशास्त्रका यह प्रसिद्ध ग्रन्थ है और बैन्धुपेणके संस्कृत-विवरणके सहित प्रकाशित हा चुका है। या बम्बईके सरस्वती-भवनमें इसकी दो हस्तिलिखित सटीक प्रतियाँ हैं।

प्रसर्स्वती-मंत्र-कल्प—यह भी मंत्र-प्रत्य है इसमें ७५ पद्य और कुछ गद्य-विधि दी हुई है। यह भी उक्त भैरवपद्मावती कल्पके साथ प्रकाशित हो चुका है।

५ ज्वांतिनो कलप-इस मंत्र ग्रन्थकी एक प्रति स्व॰ से॰ माणिकचन्दजीके

१ कविभिर्जयदेवाद्यैर्गद्यः पद्यैर्विनिर्मितम् । यत्तदेवास्ति चेदत्र विषमं मन्दमेधसाम् ॥ प्रासिद्धैर्सेस्कृतैर्वाक्यैर्विद्रजनमनोहरम् । तन्मया पद्यबन्धेन मिछिषेणेन रच्यते ॥

२ इसकी एक इस्तिलिखित प्रति मेरे पुस्तक-संग्रहमें है, जिसमें प्रशस्ति नहीं है।

- ३ बन्धुषेणने अपना कोई परिचय नहीं दिया है परन्तु घे भी कर्नाटक प्रान्तके ही जान पड़ते हैं। ९ वें परिच्छेद के ३५ वें रलोककी टीकामें वे 'खरकणीं' शब्दका अर्थ करते हुए लिखते हैं—"गर्दभकणीं कर्णाटमाषया कार्येगिरी।"
- ४ इसे अहमदाबादके श्री साराभाई मणिलाल नवाबने सरस्वतीकल्प और दूसरे अनेक परिशिष्टोंके साथ गुजराती अनुवादसहित प्रकाशित किया है।
- ५ ' ज्वालामालिनी कल्प ' नामका एक और मंत्रशास्त्र बम्बईके ए० पन्नालाल सरस्वती-भवनमें है जिसके कत्ती द्राविडसंघी इन्द्रनिन्दि योगीन्द्र हैं जो वर्षनिन्दिके शिष्य और वासवनिन्दिके प्रशिष्य थे। वासवनिन्दिके गुरुका भी नाम इन्द्रनिन्दि था। यह प्रन्थ श० सं०

प्रन्थ संग्रहमें है, जिसमें १४ पत्र हैं और जो वि० सं० १५६२ की लिखी हुई है।

मिलिपेण नामके अनेक आचार्य हो गये हैं और ग्रन्थ-सूचियोंमें उनके प्रवचन•
सारटीका, पंचास्तिकायटीका, वज्रपंजरिवधान, ब्रह्मविद्या, कामचण्डालिनी कल्प,
आदि अनेक ग्रन्थोंके नाम मिलते हैं परन्तु उक्त पाँच ग्रन्थोंको छोड़कर अन्य
ग्रन्थोंके विपयमें जब तक कि वे सामने उपिस्थित न हों यह निश्चयपूर्वक नहीं
कहा जा सकता कि वे इन्हींके हैं अथवा अन्यके। सज्जनचित्तवल्लभ नामका
एक छोटा-सा २५ पद्योंका काव्य भी मिलिपेणका है जो प्रकाशित हो चुका है।
उसमें मुनियोंको उपदेश दिया गया है कि तुम अपने चिर्चिको निर्मल रक्खो,
ग्रामके समीप मत रहो, स्त्रियोंसे सम्पर्क मत रक्खो, परिग्रह धनादिकी आकांक्षा
मत रक्खो, भिक्षामें जो कुछ ल्रुन्वा सूखा मिले उसीसे सन्तोपपूर्वक पेट भर लो
और इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके अपने यित नामको सार्थक करो। हमारा
स्वयाल है कि इसके कर्त्ता कोई दूसरे ही मिलिपेण हैं और वे वनवासी सम्प्रदायके
हैं, मठवासी नहीं।

विद्यानुशासन या विद्यानुवाद नामका ग्रन्थ भी मिलिपेणका बतलाया जाता है परन्तु वास्तवमें वह उनका नहीं है, उनसे पीछंके किसी अन्य आचार्यका है ।

दहर में मान्यखेटमें रचा गया था। अर्थात् यह मिलिपेणसे लगभग सौ वर्ष पहलेकी रचना है। यन्थकी उत्थानिकामें लिखा है कि दक्षिणके मलयदेशके हेमयाममें द्राविड्संघके अधिपति हेलाच ये थे। एक बार उनकी शिष्या कमलश्रीको ब्रह्मराक्षस लग गया। उसकी पीड़ाको देखकर हेलाचार्य नीलिगिरिके शिखरपर गय और वहाँ उन्होंने ज्वालामालिनीकी विधिपूर्वक साधना की। सात दिनमें देवीने उपस्थित होकर पूछा कि क्या चाहते हो ? मुनिने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कमलश्रीको यहमुक्त कर दो। देवीने एक लोहेके पत्रपर मंत्र लिख कर दिया और उसकी विधि बतला दी। इससे शिष्या स्वस्थ हो गई। फिर देवीके आदेशसे हेलाचार्यने ज्वालिनी-मतकी रचना की। उसके बाद परम्परासे यह हेलाचार्यके शिष्य गांगमुनि, नीलग्रीव आदिको प्राप्त हुआ और फिर कंदर्ष (?) तथा गुणनिद मुनिके पास अध्ययन करके इन्द्रनिदने इसकी रचना की।

१ बम्बईके ए० पन्नाजाल सरस्वती-भवनमें इसकी दो प्रतियाँ हैं: एक सम्पूर्ण है जिसमें २४ अध्याय हैं और दूसरा कान्यसाहित्यतीर्थाचार्य प्राच्यविद्यावारिधि श्रीचन्द्रशेखरशास्त्रीकी भाषाटीकाके सहित है, जो अपूर्ण है। अर्थात् उसक केवल ७ अध्याय हैं। जो प्रति सम्पूर्ण

### प्रशस्तियाँ

(१)

तीर्थे श्रीमुलगुन्दनाम्नि नगरे श्रीजैनधर्मालये स्थित्वा श्रीकविचक्रवर्तियतिपः श्रीमिल्लिषेणाह्नयः । संक्षेपात्प्रथमानुयोगकथनव्याख्यान्वितं शृष्वतां भव्यानां दुरितापहं रिचतवान्निःशेषविद्याम्बुधिः ॥ १ वर्षेक्रत्रिंशताहीने सहस्रे शकभूभुजः । सर्वजिद्वत्सरे ज्येष्ठे सशुक्ते पंचमीदिने ॥ २ अनादि तत्समाप्तं तु पुराणं दुरितापहम् । जीयादाचन्द्रतारार्के विदग्धजनचेतिस ॥ ३ श्रीजिनसेनस्रितनुजेन कुदृष्टिमतप्रमेदिना गारुडमंत्रवादसकलागमलक्षणतर्कवेदिना । तेन महापुराणमुदितं भुवनत्रयवर्तिकीर्तिना । प्राकृतसंस्कृतोभयकवित्वधृता कविचक्रवर्तिना ॥

—महापुराण

(२)

जितकषायरिपुर्गुणवारिधिर्नियतचारुचरित्रतपोनिधिः । जयतु भूपिकरीटविघट्टितक्रमयुगोऽजितसेनमुनीश्वरः ॥ १

है, उसके आदि अन्तमें कहीं यन्थकर्तांका नाम नहीं है और न अन्तमें कोई प्रशस्ति है परन्तु शास्त्रीजीने अपनी भाषाटीकाके प्रत्येक अध्यायकी पुष्पिकामें उसे श्रीसुकुमारसेनमुनिवरिचित बतलाया है। मालूम नहीं जिस मूल प्रतिसे उन्होंने भाषाटीका लिखी है उसीमें यह नाम दिया है या उन्हें यह अन्य किसी स्रोतसे मालूम हुआ है। मिल्लिपका तो हय निश्चयसे नहीं है। क्योंकि भाषाटीका (पत्र १६१) में लिखा है श्रीमदाशाधरपदामथगणधरा वलयमनुशिष्यते 'अर्थात् यह रचना पं० आशाधरके बादकी है। मूल्यन्थ (पत्र ८५) में लिखा है, 'तथाचोक्तं भट्टहस्तिमलेन। ' अर्थात् हस्तिमलेक भी बादकी यह रचना है। इन्द्रनिद्द, इमिड भट्टोपाध्याय आदिके भी उद्धरण इसमें दिये हैं। स्वयं मिल्लिपका ज्वालिनीदेवीका स्तोत्र भी (पत्र ७३) संग्रह किया गया है। रावणकृत बालग्रहिचिकत्सा भी इसमें संग्रहीत है।

अजिन तस्य मुनेर्वरदीक्षितो विगतमानमदो दुरितान्तकः । कनकसेनमुनिर्मुनिपुंगवो वरचरित्रमहात्रतपालकः ॥ २ गतमदोऽजिन तस्य महामुनेः प्रिथतवान् जिनसेनमुनीश्वरः । सकलशिष्यवरो हतमन्मथो भवमहोदिधतारतरंडकः ॥ ३ तस्यानुजश्चारुचरित्रतृतिः प्रख्यातकीर्तिर्भुवि पुण्यमूर्तिः । नरेन्द्रसेनो जितवादिसेनो विज्ञाततत्त्वो जितकामसूत्रः ॥ ४ तिच्छिष्यो विबुधाग्रणीर्गुणनिधिः श्रीमिल्लिषेणाह्वयः संजातः सकलागमेषु निपुणो वाग्देवतालंकृतः । तेनैषा कविचिक्रणा विरचिता श्रीपंचमीसत्कथा भव्यानां दुरितौधनाशनकरी संसारविच्छेदिनी ॥ ५ स्पष्टं श्रीकविचक्रवर्तिगणिना भव्याब्जधर्मोशुना प्रनथी पंचशती मया विरचिता विद्वज्ञनानां प्रिया । तां भक्त्या विल्खंति चारवचनैव्यांवर्णयन्त्यादरात् ये श्रण्वंति सुदा सदा सहृदयास्ते यान्ति मुक्तिश्रयम् ॥ ६

—-नागकुमार-काव्य

(3)

सकलनृपमुकुटघद्वितचरणयुगः श्रीमदिजतसेनगणी।
जयतु दुरितापहारी भन्यौघभवाणवोत्तारी॥ ५५
जिनसमयागमवेदी गुरुतरसंसारकाननोच्छेदी।
कर्भेन्धनदहनपदुस्तिच्छिष्यः कनकसेनगणिः॥ ५६
चारित्रभूषितांगो निःसंगो मिथतदुर्जयानंगः।
ताच्छिष्यो जिनसेनो बभूव भन्याब्जधर्मोद्यः॥ ५७
तदीयशिष्योऽजिन मिछिपेणः सरस्वतीदत्तवरप्रसादः।
तेनोदितो भैरवदेवतायाः कल्पः समासेन चतुःशतेन॥ ५८
यावद्वाधिमहीधरतारकगणगगनचन्द्रदिनपतयः।
तिष्ठतु भुवि तावदयं भैरवपद्मावतीकल्पः॥ ५९

—-भैरवपद्मावतीकल्प

(s)

जगदीशं जिनं देवमभिवन्याभिशंकरम् । वक्ष्ये सरस्वतीकर्षं समासेनार्ष्यमधसाम् ॥ १ अभयज्ञानमुद्राक्षमालापुस्तकधारिणी । त्रिनेत्रा पातु मां वाणी जटाबालेन्दुमण्डिता ॥ २ लब्धवाणीप्रसादेन मिल्लिपेणेन सूरिणा । रच्यते भारतीकरूपः स्वरूपजाण्यफलप्रदः ॥ ३

कृतिना मिलिपेणेन जिनसेनस्य स्नुना । रिचतो भारतीकल्पः शिष्टलोकमनोहरः ॥ ७७ सूर्यचन्द्रमसौ यावन्मेदिनीभूधरार्णवाः । तावत्सरस्वतीकल्पः स्थयाचेतिस धीमताम् ॥ ७८

---सरस्वतीकल्प

水

2.5

(4)

चन्द्रप्रभं जिनं नत्वा शरचन्द्रसमप्रभम् । वक्ष्येहं ज्वालिनीकर्त्यं संकरिपतसमप्रभम् ॥ १

श्रीमतोऽजितसेनस्य सूरे: कर्मार्तिधूरिणः । शिष्यः कनकसेनोभूद्वणिक् (१) मुनिजनस्तुतः ॥ २ तदीयशिष्यो जिनसेनसूरिः तस्याग्रशिष्योऽजिन मिलिपेणः । वाग्देवतालक्षितचारुवक्त्रस्तेनारिच (१) शिखिदेविकल्पः ॥ ३ कुमितमतिवभेदी जैनतत्त्वार्थवेदी हृतदुरितसमूहः क्षीणसंसारमोहः । भवजलिवतंण्डे। वाग्ववास्त्ररण्डो (१) । विबुधकुमुदचन्द्रो मिलिपेणो गणीन्द्रः ॥ ४

—ज्वालिनीकल्प

# आचार्य जिनसेन और उनका हरिवंश

#### ग्रन्थ-पारचय

दिगम्बर सम्प्रदायके संस्कृत कथा-साहित्यमें हरिवंशचिरत या हरिवंशपुराण प्रसिद्ध और प्राचीन प्रन्थ है। उपलब्ध कथा-प्रन्थोंमें समयकी दृष्टिसे यह तीसरा प्रन्थ है। इसके पहलेका एक पद्मचिरत है जिसके कर्चा रिविषेणाचार्य हैं और दूसरा वरांगचिरत है जिसके कर्चा जटा-सिंहनिद हैं और इन दोनोंका स्पष्ट उल्लेख हिरवंशके प्रथम संगमें किया गया है।

आचार्य वीरसेनके शिष्य जिनसेनका पार्श्वाभ्युदय काव्य भी हिरवंशके पहले बन चुका था, क्योंकि उसका भी उल्लेख हिरवंशमें किया गया है, इस लिए यदि उसको भी कथा-ग्रन्थ माना जाय, तो फिर हिरवंशको चौथा ग्रन्थ मानना चाहिए।

महासेनकी सुलोचना-कथाका और कुछ अन्य ग्रन्थोंका भी हरिवंशमें जिक किया गया है<sup>3</sup> परन्तु वे अभीतक अनुपलब्ध हैं।

हरिवंशका प्रन्थ-परिमाण बारह हज़ार कोक है और उसमें ६६ सर्ग हैं। अधिकांश सर्ग अनुष्टुप छन्दें। में हैं। कुछ सर्गों में द्वतिवलिन्नत, वसन्तिलिका, शार्दूलिविक्रीडित आदि छन्दोंका मी उपयोग किया गया है। बावीसवें तीर्थंकर भगवान् नेमिनाथ और वे जिस वंशमें उत्पन्न हुए थे उस हरिवंशके महापुरुषोंका चरित लिखना ही इसका उद्देश्य है; परन्तु गौण रूपसे जैसा कि छ्यासठवें सर्ग (क्षोक ३७-३८) में कहा गया है चौवीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नव नारायण, नव बलभद्र और नव प्रतिनारायण, इस तरह त्रेसठ शलाका पुरुषोंका और सैकड़ों अवान्तर राजाओं और विद्याधरोंके चरितोंका कीर्तन भी इसमें किया गया है। इसके सिवाय चौथेसे सातवें सर्गतक ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोकोंका वर्णन तथा अजीवादिक

१ देखो श्लोक नं० ३४-३५। २ देखो श्लोक नं० ४० । ३ देखो श्लोक नं० ३३ ।

द्रव्योंका स्वरूप भी बतलाया गया है। जगह जगह जैनसिद्धान्तोंका निरूपण तो है ही।

हरिवंशकी रचनाके समय तक भगविजनसेनका आदिपुराण नहीं बना था और गुणभद्रका उत्तरपुराण तो हरिवंशसे ११५ वर्ष बाद निर्मित हुआ है, इसिलए यह ग्रन्थ उनके अनुकरणपर या उनके आधारपर तो लिखा हुआ हो नहीं सकता, परन्तु ऐसा मालूम होता है कि भगविजनसेन और गुणभद्रके समान इनके समक्ष भी कविपरमेश्वर या कविपरमेशिका 'वागर्थसंग्रह' पुराण रहा होगों। भले ही वह संक्षिप्त हो और उसमें इतना विस्तार न हो।

उत्तरपुराणमें हरिवंशकी जो कथा है, वह यद्यपि संक्षिप्त है परन्तु इस ग्रन्थकी कथासे ही मिलती जुलती है, इसलिए संभावना यही है कि इन दोनोंका मूल स्रोत 'वागर्थसंग्रह ' होगा।

# ग्रन्थकर्ता और पुनाट संघ

इस प्रन्थके कर्ता जिनसेन पुनाट संघके आचार्य थे और वे स्पष्ट ही आदि-पुराणादिके कर्त्ता भगविजनसेनसे भिन्न हैं । इनके गुरुका नाम कीर्तिषेण और दादा गुरुका नाम जिनसेन था, जब कि भगविजनसेनके गुरु वीरसेन और दादा गुरु आर्यनिन्दि थे।

पुन्नाट कर्नाटकका प्राचीन नाम है। संस्कृत साहित्यमें इसके अनेक उल्लेख मिलते हैं। हरिपेणने अपने कथाकाशमें लिखा है कि मद्रबाहु स्वामीकी आज्ञानसार उनका सारा संघ चन्द्रगुप्त या विशाखाचार्यके साथ दक्षिणापथके पुन्नाढ देशमें गर्यो। दक्षिणापथका यह पुन्नाट कर्नाटक ही है। कन्नड़ साहित्यमें भी पुन्नाट राज्यके उल्लेख मिलते हैं। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टालेमीने इसका 'पोन्नट' नामसे उल्लेख किया है। इस देशके मुनि-संघका नाम पुन्नाट संघ था। संघोंके

१ इसकी चर्चा पहले 'पद्मचिरत और पउमचिरय ' शीर्षक लेख ( पृ० २८२ ) में की जा चुकी है।

२ स्व० डा० पाठक, टी० एस० कुप्पृवामी शास्त्री आदि विद्वानोंने पहले समय-साम्यके कारण दोनोंको एक ही समझ लिया था।

३ अनेन सह संघोऽपि समस्तो गुरुवाक्यतः । दक्षिणापथदेशस्थपुन्नाटविषयं ययो । ॥ ४२-भद्रबाहुकथा

नाम प्रायः देशों और स्थानोंके ही नामसे पड़े हैं। श्रवणबेल्गोलके १९४ नं० के शिलालेखमें जो श॰ सं० ६२२ के लगभगका है एक 'कित्तूर' नामके संघका उल्लेख है। कित्तूर या कीर्तिपुर पुन्नाटकी पुरानी राजधानी थी जो इस समय मैसूरके होग्गडेवन्कोटे 'ताल्लुकेमें है। सो यह कित्तूर संघ या तो पुन्नाट संघका ही नामान्तर होगा और या उसकी एक शाखा।

## ग्रन्थकत्ताके समय तककी आविच्छिन गुरुपरम्परा

हरिवंशके छ्यासठें सर्गमें महावीर भगवानसे लेकर लोहाचार्य तककी वहीं आचार्य-परम्परा दी है, जो श्रुतावतार आदि अन्य प्रन्थोंमें मिलती है— अर्थात् ६२ वर्षमें तीन केवली (गौतम, सुधर्मा, जम्बू), १०० वर्षमें पाँच श्रुतकेवली (विष्णु, निन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्द्धन, भद्रबाहु), १८३ वर्षमें ग्यारह दशपूर्वके पाठी (विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव, धर्मसेन), २२० वर्षमें पाँच ग्यारह अंगधारी (नक्षत्र, जय, पाल, पाण्डु, ध्रुवसेन, कंस), और फिर ११८ वर्षमें सुभद्र, जयभद्र, यशोबाहु और लोहार्य ये चार आचाराङ्गधारी हुए, अर्थात् वीर्गनर्वाणसे ६८३ वर्ष बाद तक ये सब आचार्य हो चुके। उनके बाद नीचे लिखी परम्परा चली—

विनयंघर, श्रुतिगुप्त, ऋषिगुप्त, शिवगुप्त (जिन्होंने कि अपने गुणोंसे अईद्वालिपद प्राप्त किया ) मन्दरार्य, मित्रवीर, बलदेव, बलिमत्र, सिंहबल, वीरिवत, पद्मसेन, व्याघ्रहस्ति, नागहस्ति, जितदण्ड, निर्देषण, दीपसेन, घरसेन, धर्मसेन सिंहसेन, निर्देषण, ईश्वरसेन, निर्देषण, अभयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, भीमसेन, जिनसेन, शान्तिषण, जयसेन, अमितसेन, (पुन्नाटगणके अगुआ और सौ वर्ष तक जीनेवाले), इनके बड़े गुरु भाई कीर्तिषण और फिर उनके शिष्य जिनसेन (ग्रन्थकर्त्ता)।

इनमेंसे प्रारम्भके चार तो वही मालूम होते हैं जिन्हें इन्द्रनिन्दने अपने श्रुताव-तारमें अंगपूर्वके एक देशको धारण करनेवाले आरातीय मुनि कहा है और जिनके नाम विनयधर, श्रीधर शिवदत्त और अर्हदत हैं। विनयंधर और विनयधरमें तो कोई फर्क ही नहीं है। शिवदत्त और शिवगुप्त भी एक हो सकते हैं। 'गुप्त'का प्राकृतरूप 'गुप्त ' भ्रमवश दत्त हो सकता है। बीचके दो नाम शंकास्पद हैं। 'महातपोभृद्विनयंधरः श्रुतामृषिश्रुतिं गुप्तपदादिकां दधत्' इस चरणका ठीक अर्थ भी नहीं बैठती, शायद कुछ अग्रुद्ध है। श्रुतिगुप्त और ऋषिगुप्तकी जगह गुप्तऋषि और गुप्तश्रुति नाम भी शायद हों। यहाँ यह भी खयाल रखना चाहिए कि अक्सर एक ही मुनिके दो नाम भी होते हैं, जैसे कि लोहार्यका दूसरा नाम सुधमी भी है।

इसमें शिवगुप्तका ही दूसरा नाम अईद्वालि है और प्रन्थान्तरों में शायद इन्हीं अईद्वलिको संघोंका प्रारंभकर्त्ता बतलाया है। अर्थात् इनके बाद ही मुनिसंघ जुदा जुदा नामोंसे अभिहित होने लगे थे।

वीर-निर्वाणकी वर्तमान काल-गणनाके अनुसार वि० सं० २१३ तक लोहार्यका अस्तित्व-समय है और उसके बाद आचार्य जिनसेनका समय वि० सं० ८४० है, अर्थात् दोनोंके बीचमें यह जो ६२७ वर्षका अन्तर है, जिनसेनने उसी बीचके उपर्युक्त २९–३० आचार्य बतलाये हैं। यदि प्रत्येक आचार्यका समय इकीस बाईस वर्ष गिना जाय तो यह अन्तर लगभग ठीक बैठ जाता है।

वीर-निर्वाणसे लोहार्य तक अहाईस आचार्य बतलाये गये हैं और उन सबका संयुक्त काळ ६८३ वर्ष, अर्थात् प्रत्येक आचार्यके कालकी औसत २४ वर्षके लगभग पड़ती है, और इस तरह दोनों कालोंकी औसत लगभग समान ही बैठ जाती है।

इस विवरणसे अब हम इस नतीं जेपर पहुँचते हैं कि वीर-निर्वाणके बादसे विक्रम संवत् ८४० तककी एक अविच्छिन्न—अखंड गुरु-परम्परा इस प्रन्थमें सुरक्षित है, जो कि अब तक अन्य किसी प्रन्थमें भी नहीं देखी गई और इस हिं यह प्रन्थ बहुत ही महत्त्वका है। अवश्य ही यह आरातीय मुनियों के बादकी एक शाखाकी ही परम्परा होगी जो आगे चलकर पुनाट संघके रूपमें प्रसिद्ध हुई। अन्य संघों की वीर नि॰ सं० ६८३ के बादकी परम्परायें जान पड़ता है कि नष्ट हो चुकी हैं और अब शायद उनके प्राप्त करनेका कोई उपाय भी नहीं है।

## ग्रन्थकी रचना कहाँपर हुई ?

आ० जिनसेनने लिखा है कि उन्होंने हरिवंशपुराणकी रचना वर्द्धमानपुरमें की और इसी तरह आ० हरिपेणने उससे १४८ वर्ष बाद अपने कथाकोशको भी वर्द्धमानपुरमें ही बनाकर समाप्त किया है। जिनसेनने वर्द्धमानपुरको 'कल्याणैः

१ इस चरणका अर्थ पं० गजाधरलालजी शास्त्रीने '' नयंधर ऋषि, गुप्त ऋषि इतना ही किया है और पुराने वचनिकाकार पं० दौलतरामजीने '' नयंधर ऋषि, श्रुति ऋषि, गुप्ति " किया है।

परिवर्द्धमान-विपुलश्री ' और हरिषेणने ' कार्त्तस्वरापूर्णजनाधिवास ' कहा है । 'कल्याण ', और 'कार्त्तस्वर 'य दोनों शब्द सुवर्ण या सोनेक वाचक भी हैं । सुवर्णके अर्थमें कल्याण शब्द संस्कृत कोशों में तो मिलता है पर वाङ्मयमें विशेष व्यवहृत नहीं है । हाँ, भावदेवकृत पार्श्वनाथचरित आदि जैन संस्कृत ग्रन्थों में इसका व्यवहार किया गया है । जिनसेनने भी उसी अर्थमें उपयोग किया है । अर्थात् दोनों के ही कथनानुसार वर्द्धमानपुरके निवासियों के पास सोनेकी विपुलता थी, वह बहुत धनसम्पन्न नगर था और दोनों ही ग्रन्थकर्त्ता पुन्नाट संघके हैं, इसलें ग्रन्थों की रचना एक ही स्थानमें हुई है, इसमें सन्देह नहीं रहता ।

चूँकि पुन्नाट और कर्नाटक पर्यायवाची हैं, इसिलए हमने पहले अनुमान किया थां कि वर्द्धमानपुर कर्नाटक प्रान्तमें ही कहींपर होगा; परन्तु अभी कुछ ही समय पहले जब मेरे मित्र डा० ए० एन० उपाध्येने हरिषेणके कथाकोशकी चर्चाके सिलिसिलेमें सुझाया कि वर्द्धमानपुर काठियावाड़का प्रसिद्ध शहर बढ़वाण मालूम होता है, और उसके बाद जब हमने हरिवंशमें बतलाई हुई उस समयकी भौगोलिक स्थितिपर विचार किया, तब अच्छी तरह निश्चय हो गया कि बढ़वाण ही वर्द्धमानपुर है।

हरिवंशके अन्तिम सर्गके ५२ पद्यमें लिखा है कि शक संवत् ७०५ में, जब कि उत्तर दिशाकी इन्द्रायुध नामक राजा, दक्षिणकी कृष्णका पुत्र श्रीवल्लम, पूर्व दिशाकी अवन्तिभूप वत्सराज और पश्चिमके सौरोंके अधिमण्डल या सौराष्ट्रकी वीर जयवराह रक्षा करता था, तब इस ग्रन्थकी रचना हुई।

यदि वर्द्धमानपुरको कर्नाटकमें माना जाय, तो उसके पूर्वमें अवन्ति या मालविकी, दक्षिणमें श्रीवल्लम (राष्ट्रक्ट) की और इसी तरह दूसरे राज्योंकी अवस्थिति ठीक नहीं बैट सकती। परन्तु जैसा कि आगे बतलाया गया है, काठियाबाड़में माननेसे ठीक बैट जाती है।

इतिहासज्ञोंकी दृष्टिमें यद्यपि हरिवंशका पूर्वोक्त पद्य बहुत ही महत्त्वका रहा है और उस समयके आसपासका इतिहास लिखनेवाले प्रायः सभी लेखकोंने इसका

१ आगे 'हरिपेणका आराधना-कथाकोश 'लेखमें बतलाया है कि उस समय विनायक-पाल नामका जो राजा था, वह भी काठियाबाङ्का ही था।

२ देखो माणिकचन्द्र-जैन-यन्थ-मालाके ३२-३३ वें यन्थ हरिवंशकी भूमिका और जैनहितंषी भाग १४ अंक ७-८ में 'हरिपेणका कथाकोश 'शीर्षक लेख।

उपयोग किया है; परन्तु इस बातपर शायद किसीने भी विचार नहीं किया कि आखिर यह वर्द्धमानपुर कहाँ था जिसके चारों तरफके राजाओंकी स्थिति इस पद्यमें बतलाई गई है और इसी लिए इसके अर्थमें सभीने कुछ न कुछ गोलमाल किया है । यह गोलमाल इस लिए भी होता रहा कि अभी तक इन्द्रायुध और वत्सराजके राजवंशोंका सिलसिलेवार इतिहास तैयार नहीं हुआ है और उनका राज्य कब कहाँसे कहाँ तक रहा, यह भी प्रायः अनिश्चित है।

अब हमें देखना चाहिए कि चारों दिशाओं में उस समय जिन-जिन राजाओं का उल्लेख किया है, वे कौन थे और कहाँके थे।

१ इन्द्रायुध—स्व० चिन्तामणि विनायक वैद्यन बतलाया है कि इन्द्रायुध मण्डि कुलका था और उक्त वंशको वर्म वंश भी कहते थे । इसके पुत्र चक्रायुधको परास्त करके प्रतिहारवंशी राजा वत्सराजके पुत्र नागभट दृसरेने जिसका कि राज्यकाल विन्सेंट स्मिथके अनुसार वि० सं० ८५७-८८२ है कन्नीजका साम्राज्य उससे छीना थो । बढ़वाणके उत्तरमें मारवाड़का प्रदेश पड़ता है । इसका अर्थ यह हुआ कि कन्नीजसे लेकर मारवाड़ तक इन्द्रायुधका राज्य फैला हुआ था।

२ श्रीवल्लभ — यह दक्षिणके राष्ट्रकृट वंशके राजा कृष्ण (प्रथम) का पुत्र था। इसका प्रसिद्ध नाम गोविन्द (द्वितीय) था। कावीमें मिले हुए ताम्रपटमें भी इसे गोविन्द न लिखकर वल्लभ ही लिखा है, अतएव इस विषयमें सन्देह नहीं रहा कि यह गोविन्द द्वितीय ही था और वर्द्धमानपुरकी दक्षिण दिशामें उसीका राज्य था। श० सं० ६९२ का अर्थात् हरिवंशकी रचनाके १३ वर्ष पहलेका उसका एक ताम्र्यंत्र भी भिला है।

3 वत्सराज—यह प्रतिहारवंशका राजा था और उस नागावलोक या नागभट दूसरेका पिता था जिसने चक्रायुधको परास्त किया था। हरिवंशके पूर्वोक्त पद्यका गृलत अर्थ लगाकर इतिहासज्ञोंने इसे पश्चिम दिशाका राजा बतलाया है और वर्द्धमानपुरकी ठीक अवस्थितिका पता न होनेसे ही उसके पश्चिममें मारवाइको

१ देखो, सी० बी० वैद्यका ' हिन्दू भारतका उत्कर्ष ' पृ० १७५।

२ म० म० ओझाजीके अनुसार नागभटका समय वि० सं० ८७२ से ८९० हैं।

३ इण्डियन एण्टिक्वेरी जिल्द ५ पृ० १४६।

४ एपियाफिआ इण्डिका जिल्द ६, पृ० २०९

मान लिया है। परन्तु बढ़वाणसे पश्चिममें मारवाड़ नहीं हो सकता। वास्तवमें उक्त पद्ममें वत्सराजको पूर्व दिशाका और अवन्तिका राजा कहा है और जयवराहको पश्चिम दिशाका राजा बतलाया है जिसकी चर्चा आगे की गई है। इसलिए हरिवंशकी रचनाके समय शुरु सं० ७०५ में मालवेपर वत्सराजका ही अधिकार होना चाहिए।

वत्सराजने गौड़ और बंगालके राजाओं को जीता था और उनसे दो श्वेत छत्र छीन लिये थे। आगे इन्हीं छत्रें को राष्ट्रकृट गोविन्द (दि॰) के छोटे माई ध्रुवराजने चढ़ाई करके उससे छीन लिया था और उसे मारवाड़की अगम्य रेतीली भूमिकी तरफ भागनेको मजबूर किया था। ओझाजीने लिखा है कि उक्त वत्सराजने मालवेके राजापर चढ़ाई की थी और मालव-राजको बचानेके लिए ध्रुवराज उसपर चढ़ दौड़ा था। बह सही हो सकता है, परन्तु हमारी समझमें यह घटना शा० सं० ७०५ के बादकी होगी, ७०५ में तो मालवा वत्सराजके ही अधिकारमें था। क्योंकि ध्रुवराजका राज्यारोहण-काल शा० सं० ७०७ के लगभग अनुमान किया गया है, उसके पहले ७०५ में तो गोविन्द दि० ही राजा था और इसलिए उसके बाद ही ध्रुवराजकी उक्त चढ़ाई हुई होगी।

स्वेताम्बराचार्य उद्योतनसूरिने अपनी 'कुवलयमाला 'नामक प्राकृत कथा जावालिपुर या जालोर (मारवाइ) में जब श० सं० ७०० के समाप्त होनेमें एक दिन बाकी था तब समाप्त की थी और उस समय वत्सराजका राज्य था । अर्थात् हरिवंशकी रचनाके समय (श ७०५ में) तो (उत्तरमें) मारवाइ इन्द्रायुधके अधिकारमें था और (पूर्वमें) मालवा वत्सराजके अधिकारमें। परन्तु इसके पाँच वर्ष पहले (श०७०० में), कुवलय-मालाकी रचनाके समय, मारवाइका अधिकारी भी वत्सराज था। इससे अनुमान होता है कि पहले मारवाइ और मालवा दोनों ही इन्द्रायुधके अधिकारमें थे और वत्सराजने दोनों ही प्रान्त उससे जीते थे। पहले, शक सं० ७०० से पहले,

१ सगकाले वोलींगे विरसाणसएहिं सत्तिहिं गएहिं। एक दिणेणूणेहिं रइआ अवरह्नबेलाए।।

२ परभडभिउडिभंगो पणईयणरोहिणीकलाचंदो । सिरिवच्छरायणामो णरहत्थी पत्थिवो जइआ ॥

<sup>—</sup> जैनसाहित्यसंशोधक खण्ड ३, अङ्क २

मारवाड़ और फिर श० ७०५ से पहले मालवा । इसके बाद ७०७ में ध्रुवराजने मालव-राजकी सहायताके लिए चढ़ाई करंक वत्सराजको मारवाड़की अर्थात् जालोरकी ओर खदेड़ दिया होगा और मालवेका पुराना राजा यह इन्द्रायुध ही होगा जिसकी सहायता ध्रुवराजने की थी।

यह निश्चित है कि कन्नोजका साम्राज्य जो बहुत विस्तृत था और जिसमें मारवाड़ और मालवा भी शामिल था इसी वत्सराजके पुत्र नागभटने इसी इन्द्रायुधके पुत्र चक्रायुधसे छीना था और इस प्रवृत्तिका प्रारंभ वत्सराजके समयसे ही हो गया था। पहले ध्रुवराजने इसमें वाधा डाली परन्तु पीछे उक्त साम्राज्य प्रतीहारोंके ही हाथमें चला गया।

इन सब बातोंसे हरिवंशकी रचनाक समय उत्तरमें इन्द्रायुध और पूर्वमें वत्सराजका राज्य होना ठीक माळूम होता है।

अवीर जयवराह—यह पश्चिममें सौरोंके अधिमण्डलका राजा था। सौरोंके अधिमंडलका अर्थ हम सौराष्ट्र ही समझते हैं जो काठियावाइका प्राचीन नाम है। सौर लोगोंका राष्ट्र सो सौर-राष्ट्र या सौराष्ट्र। सौराष्ट्रसे बहवाण और उससे पश्चिमकी ओरके प्रदेशका ही प्रन्थकर्त्ताका अभिप्राय जान पड़ता है। यह राजा किस वंशका था, इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता। हमारा अनुमान है कि बहुत करके यह चालुक्य वंशका ही कोई राजा होगा और 'वराह ' उसको उसी तरह कहा गया होगा जिस तरह कीर्तिवर्मा (द्वि०) को 'महा वराह ' कहा है। बड़ोदामें गुजरातके राष्ट्रकूट राजा कर्कराजका श० सं० ७३४ का एक ताम्रपत्र मिलत है जिसमें राष्ट्रकूट कृष्णके विषयमें कहा है कि उसने कीर्तिवर्मा महा वराहको हरिण बना दियों। चौलुक्योंके दानपत्रोंमें उनका राजचिह्न वराह मिलता है, इसीलिए कविने कीर्तिवर्माको महा-वराह कहा है। धराश्रय भी वराहका पर्यायवाची है। इसलिए और भी कई चौलुक्य राजाओंके नामके साथ यह धराश्रय पद विशेषणके रूपमें जुड़ा हुआ मिलता है। जैसे गुजरातके चौलुक्योंकी दूसरी शाखाके स्थापनकर्त्ता जयसिंह धराश्रय, तीसरी शाखाके मूल

१ इण्डियन एण्टिक्वेरी भाग १२, पृ० १५९।

२ यो युद्धकण्ड्रतिगृहीतमुचैः शौर्योष्मसंदीपितमापतन्तम् । महावराहं हरिणीचकार प्राज्यप्रभावः खलु राजसिंहः ॥

पुरुष जयसिंह धराश्रय ( द्वि० ), और उनके पुत्र शिलादित्य धराश्रय ।

राष्ट्रकूटोंसे पहले चौलुक्य सार्व-भौम राजा थे और काठियावाइपर भी उनका अधिकार था। उनसे यह सार्वभौमत्व रा० सं० ६७५ के लगभग राष्ट्रकूटोंने छीना था, इसलिए बहुत संभव यही है कि हरिवंशके रचनाकालमें काठियावाइपर चौलुक्य वंशकी ही किसी शाखाका अधिकार हो और उसीको जयवराह लिखा हो। पूरा नाम शायद जयसिंह हो और वराह विशेषण। राठोड़ोंका वह सामन्त भी हो सकता है और स्वतंत्र भी।

प्रतीहार राजा महीपालके समयका एक दार्ने-पत्र हड्डाला गाँव (काठियावाड़) से दा० सं० ८३६ का मिला है। उससे माल्रम होता है कि उस समय बढ़वाणमें धरणीवराहका अधिकार था जो चावड़ावंशका था और प्रतिहारोंका सामन्त था। इससे एक संभावना यह भी है कि उक्त धरणीवराहका ही कोई ४-६ पीढ़ी पहलेका पूर्वज ही उक्त जयवराह हो।

# वढ्वाणमें ही पुन्नाट संघका एक और ग्रन्थ

जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है पूर्वोक्त वर्द्धमानपुर या बढ़वाणमें ही हिरिषेण नामके एक और आचार्य हुए हैं जिन्होंने श॰ सं० ८५३ (वि० सं० ९८९) में अर्थात् हिरवंशकी रचनाके १४८ वर्ष बाद 'कथाकोश 'नामक प्रन्थकी रचना की और ये भी उसी पुन्नाट संघके थे जिसमें कि जिनसेन हुए हैं। हिरिपेणने अपने गुरु भरतसेन, उनके गुरु श्रीहरिषेण और उनके गुरु मौनि भट्टारक तकका उछेल किया है। यदि एक एक गुरुका समय पचीस तीस तीस वर्ष गिन लिया जाय, तो अनुमानसे हरिवंशकर्त्ता जिनसेन मौनि भट्टारकके गुरुके गुरु हो सकते हैं या एकाध पीड़ी और पहलेके। यदि जिनसेन और मौनि भट्टारकके बीचके एक दो आचार्योंका नाम और कहींसे माल्म हो जाय तो फिर इन प्रन्थोंसे वीर-निर्वाणसे श० सं० ८५३ तककी अर्थात् १४५८ वर्षकी एक अविच्छिन्न गुरुपरम्परा तैयार हो सकती है।

आ० जिनमेन अपने गुरु कीर्तिपेणके भाई अभितसेनको जो सौ वर्षतक जीवित रहे थे खास तौरसे 'पवित्रपुन्नाटगणाग्रणी 'कहा है, जो यह ध्वनित करता है कि शायद पहले पहल वे ही काठियावाड़में अपने संघको लाये थे।

१ देखां महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश जिल्द १३, ५० ७३-७४

२ देखो इण्डियन एण्टिक्वेरी जि० १२, ए० १९३-९४

## पुन्नाट संघ काठियावाड्में

यों तो मुनिजन दूर दूर तक सर्वत्र ही विहार करते रहते हैं परन्तु पुन्नाट संघका सुदूर कर्नाटकसे चलकर काठियावाड़में पहुँचना और वहाँ लगभग दो सौ वर्षतक रहना एक असाधारण घटना है। इसका सम्बन्ध दक्षिणके चौलुक्य और राष्ट्रकूट राजाओंसे ही जान पड़ता है जिनका शासन काठियाबाड़ और गुजरातमें बहुत समय तक रहा है और जिन राजवंशोंकी जैनधर्मपर विशेष कृपा रही है। अनेक चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं तथा उनके माण्डलिकोंने जैनमुनियोंको दान दिये हैं और उनका आदर किया है। उनके बहुतसे, अमात्य, मंत्री, सेनापित आदि तो जैनधर्मके उपासक तक रहे हैं। ऐसी दशामें यह स्वाभाविक है कि पुन्नाटसंघके कुछ मुनि उन लोगोंकी प्रार्थना या आग्रहसे सुदूर काठियाबाड़में भी पहुँच गये हों और वहीं स्थायी रूपसे रहने लगे हों। हिरिपेणके बाद और कब तक काठियाबाड़में पुन्नाट संघ रहा, इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है।

जिनसेनने अपने प्रत्थकी रचनाका समय शक संवत्में दिया है और हिरिषेणने शक संवत्के सिवाय विक्रम संवत् भी साथ ही दे दिया है। पाठक जानते हैं कि उत्तरभारत, गुजरात, मालवा आदिमें विक्रम संवत्का और दक्षिणमें शक संवत्का चलन रहा है। जिनसेनको दक्षिणसे आये हुए एक दो पीढ़ियाँ ही बीती थीं इसलिए उन्होंने अपने प्रत्थमें पूर्व संस्कारवश श० सं० का ही उपयोग किया, परन्तु हिरपेणको काठियाबाइमें कई पीढ़ियाँ बीत गई थीं, इसलिए उन्होंने वहाँकी पद्धतिके अनुसार साथमें वि० सं० देना भी उचित समझा।

## नन्नराज-वसति

वर्द्धमानपुरकी नन्नराज-वसितमें अर्थात् नन्नराजके बनवाये हुए या उसके नामसे उसके किसी वंशधरके बनवाये हुए जैनमन्दिरमें हरिवंशपुराण लिखा गया था। यह नन्नराज नाम भी कर्नाटकवालोंके सम्बन्धका आभास देता है और ये राष्ट्रकृट वंशके ही कोई राजपुरुष जान पड़ते हैं। इस नामको धारण करनेवाले

१ देखो छयासठवें सर्गका ५२ वाँ पद्य ।

कुछ राष्ट्रकूट राजा हुए भी हैं। राष्ट्रकूट राजाओं के घरू नाम कुछ और ही हुआ करते थे, जैसे कन्न, कन्नर, अण्ण, बिह्म आदि। यह नन्न नाम भी ऐसा ही जान पड़ता है।

पुन्नाटसंघका इन दो ग्रन्थोंके सिवाय अभीतक और कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिला है; यहाँतक कि जिस कर्नाटक प्रान्तका यह संघ था वहाँके किसी शिलालेख आदिमें भी नहीं और यह एक आश्चर्यकी बात है। ऐसा जान पड़ता है कि पुन्नाट (कर्नाटक) से बाहर जानेपर ही यह संघ पुन्नाटसंघ कहलाया होगा जिस तरह कि आजकल जब कोई एक स्थानको छोड़कर दूसरे स्थानमें जा रहता है, तब वह अपने पूर्वस्थानवाला कहलाने लगता है। आचार्य जिनसेनने हरिवंशके सिवाय और किसी ग्रन्थकी रचनाकी या नहीं, इसका कोई पता नहीं।

आचार्य जिनसेनने अपने समीपवर्ती गिरिनारकी सिंहवाहिनी या अम्बादेवीका उल्लेख किया है और उसे विघ्नोंका नाश करनेवाली शासनदेवी बतलाया है<sup>2</sup>। अर्थात् उस समय भी गिरिनारपर अम्बादेवीका मन्दिर रहा होगा।

दोस्तिटका नामक स्थानका कोई पता नहीं लग सका जहाँकी प्रजाने शान्तिनाथेक मन्दिरमें हिरवंशपुराणकी पूजा की थी। बहुत करके यह स्थान बढ़वाणके पास ही कहीं होगा।

उस समय मुनि प्रायः जैनमन्दिरोंमें ही रहते होंगे। आचार्य जिनसेनने अपना यह प्रन्थ पार्श्वनाथके मन्दिरमें रहते हुए ही निर्माण किया था।

## पूर्ववर्ती आचार्योंका उल्लेख

जिनसेनने अपने पूर्वके नीचे लिखे ग्रन्थकर्ताओं और विद्वानोंका उहिख किया है—

समन्तभद्र -- जीवसिद्धि और युक्त्यनुशासनके कर्ता।

सिद्धसेन—स्कियोंके कर्ता। इन स्कियोंसे सिद्धसेनकी द्वात्रिंशतिकाओंका अभिप्राय जान पड़ता है।

१ मुलताई (बेतूल सी०पी०) में राष्ट्रकूटोंकी जो दो प्रशस्तियाँ मिली हैं उनमें दुर्गराज, गोविन्दराज, स्वामिकराज और नन्नराज नामके चार राष्ट्रकूट राजाओंके नाम दिये हैं। सौन्दत्तिके राष्ट्रकूटोंकी दूसरी शाखाके भी एक राजाका नाम नन्न था। बुद्ध गयासे राष्ट्रकूटोंका एक लेख मिला है उसमें भी पहले राजाका नाम नन्न हैं।

२ ग्रहीतचक्राऽप्रातिचक्रदेवता तथोर्जयन्तालयासिंहवाहिनी । शिवाय यस्मिन्निह सन्निभीयते क तत्र विष्ठाः प्रभवन्ति शासने ॥ ४४

देवनन्दि-ऐन्द्र, चान्द्र, जैनेन्द्र, व्याडि आदि व्याकरणोंके पारगामी।

वज्रसूरि—देवनित्व या पूज्यपादके शिष्य वज्रनित्व ही शायद वज्रसूरि हैं जिन्होंने देवसेनसूरिके कथनानुसार द्राविड़ संघकी स्थापना की थी। इनके विचारोंको गणधर देवोंके समान प्रमाणभूत बतलाया है और उनके किसी ऐसे प्रनथकी ओर संकेत किया गया है जिसमें बन्ध और मोक्षका सहेतुक विवेचन है।

महासेन - सुलोचना कथाके कर्ता।

रविषेण-पद्मपुराणके कर्ता।

जटा-सिंहनन्दि - वरांगचरितके कर्ता।

शान्त — पूरा नाम शांतिषेण होगा। इनकी उत्प्रेक्षा अलंकारसे युक्त वक्रो-क्तियोंकी प्रशंसा की गई है। इनका कोई काव्य-ग्रन्थ होगा।

विशेषवादी—इनके किसी ऐसे प्रन्थकी ओर संकेत है जो गद्यपद्यमय है और जिनकी उक्तियों में बहुत विशेषता है। वादिराजसूरिने भी अपने पार्श्वनाथ-चिरतमें इनका स्मरण किया है और कहा है कि उनकी रचनाको सुनकर अनायास ही पंडितजन विशेषाम्युदयको प्राप्त कर छेते हैं।

**कुमारसेन गुरु**—चन्द्रोदयके कर्त्ता प्रभार्चेन्द्रके कारण जिनका यश उज्ज्वल हुआ। प्रभाचन्द्रके गुरु।

वीरसेन गुरु--कवियोंके चक्रवर्ती।

जिनसेनस्वामी—उस पार्वाभ्युदयके कर्ता जिसमें पार्श्वजिनेन्द्रके गुणोंकी स्तुति है।

आगे हम हरिवंशके प्रारम्भके और अन्तके वे अंश देते हैं जिनका इस लेखमें उपयोग किया गया है—

जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्त्यनुशासनं । वचः समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजृम्भते ॥ २९ ॥ जगत्प्रसिद्धबोधस्य वृषभस्येव निस्तुषाः । बोधयंति सतां बुद्धिं सिद्धसेनस्य सूक्तयः ॥ ३० ॥

- विशेषवादिगीर्गुम्फश्रवणाबद्धबुद्धयः ।
   अक्लेशादिधगच्छन्ति विशेषाम्युदयं बुधाः ॥ २९
- २ आदिपुराणके कर्ता जिनसेनने मी इन प्रभाचन्द्रका स्मरण किया है— चन्द्राशुश्रुश्रयशसं प्रभाचन्द्रकविं स्तुवे। कृत्वा चन्द्रोदयं येन शश्वदाह्णादितं जगत्॥

:::

इंद्रचंद्रार्कजैनेन्द्रव्याडिव्याकरणेक्षिणः । देवस्य देववन्द्यस्य न वन्द्यते गिरः कथं ॥ ३१ ॥ वज्रसूरेर्विचारिण्यः सहत्वोर्बन्धमोक्षयोः । प्रमाणं धर्मशास्त्राणां प्रवक्तुणामिवोक्तयः ॥ ३२ ॥ महासेनस्य मधुरा शीलालंकारधारिणी । कथा न वर्णिता केन वनितेव सुलोचना ॥ ३३ ॥ कतपद्मोदयोद्योता प्रत्यहं परिवर्तिता । मृतिः काव्यमयी लोके खोरेव खेः प्रिया ॥ ३४ ॥ वराङ्गनेव सर्वाङ्गैर्वराङ्गचरितार्थवाक् । कस्य नोत्पादयेद्वाढमनुरागं स्वगोचरं ॥ ३५ ॥ ज्ञान्तस्यापि च वकोक्ती रम्योत्प्रेक्षाबलान्मनः । कस्य नोद्वाटितेऽन्वर्थे रमणीयेऽनुरंजयेत् ॥ ३६ ॥ योऽशेषोक्तिविशेषेषु विशेषः पद्यगद्ययोः । विशेषवादिता तस्य विशेषत्रयवादिनः ॥ ३७ ॥ आकृपारं यशो लोके प्रभाचन्द्रोदयोज्ज्वलम् । गुराः कुमारसेनस्य विचरत्यजितात्मकम् ॥ ३८ ॥ जितात्मपरलोकस्य कवीनां चक्रवर्तिनः । वीरसेनगुरोः कीर्तिरकलंकावभासते ॥ ३९॥ यामिताभ्यदये पार्श्वजिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः ।

स्वामिनो जिनसेनस्य कीर्तिः संकीर्तयत्यसौ ॥ ४०॥ — प्रथम सर्ग

त्रयः क्रमात्केविलने। जिनात्पेर द्विषष्टिवर्षान्तरभाविनोऽभवन्।
ततः परे पंच समस्तपूर्विणस्तपोधना वर्षशतान्तरे गताः ॥ २२ ॥
ग्यशीतिके वर्षशतेऽनुरूपयुग्दशैव गीता दशपूर्विणः शते ।
द्वये च विशेऽङ्गभृतोऽपि पंच शते च साष्टादशके चतुर्भुर्निः ॥ २३ ॥
गुरुः सुभद्रो जयभद्रनामा परो यशोबाहुरनन्तरस्ततः
महाईलोहार्यगुरुश्च ये दधुः प्रसिद्धमाचारमहाङ्गमत्र ते ॥ २४ ॥
महातपोभृद्विनयंधरः श्रुतामृपिश्रुतिं गुप्तिपदादिकां दधन् ।
मुनीश्वरोऽन्यः शिवगुप्तिसंज्ञको गुणैः स्वमईद्बलिरप्यधात्पदम् ॥ २५ ॥
समंदरायोऽपि च मित्रवीरविं (१) गुरू तथान्यौ बलदेविमत्रकौ ।
विवर्धमानाय त्रिरत्नसंयुतः श्रियान्वितः सिंहबलश्च वीरिवत् ॥ २६ ॥

स पद्मसेनो गुणपद्मखंडमृद्गुणाप्रणीर्व्याघपदादिहस्तकः ।
स नागहस्ती जितदंडनामभृत्स नंदिषेणः प्रभुदीपसेनकः ॥ २७ ॥
तपोधनः श्रीधरसेननामकः सुधर्मसेनोऽपि च सिंहसेनकः ।
सुनन्दिषेणेश्वरसेनकौ प्रभू सुनन्दिषेणाभयसेननामकौ ॥ २८ ॥
स सिद्धसेनोऽभयभीमसेनकौ गुरू परौ तौ जिनशान्तिषेणकौ ।
अखंडषट्खंडमखंडितिस्थितिः समस्तिसिद्धान्तमधत्त योऽर्थतः ॥ २९ ॥
दधार कर्मप्रकृतिं च श्रुतिं च यो जिताक्षवृत्तिर्जयसेनसद्भुदः ।
प्रसिद्धवैयाकरणप्रभाववानशेषराद्धान्तसमुद्रपारगः ॥ ३० ॥
तदीयशिष्योऽभितसेनसद्भुदः पवित्रपुन्नाटगणाप्रणीर्गणी ।
जिनन्द्रसच्छासनवत्सलात्मना तपोभृतावर्षशताधिजीविना ॥ ३१ ॥
सुशास्त्रदोनन वदान्यतामुना वदान्यमुख्येन भुवि प्रकाशिता ।
यदम्रजो धर्मसहोदरः शमी समप्रधीर्धमं इवात्तिवम्रहः ॥ ३२ ॥
तपोमयीं कीर्तिमशेषदिक्षु यः क्षिपन्यभौ कीर्तितकीर्तिपेणकः ।
तदम्रशिष्येण शिवाम्रसौख्यभागरिष्टनेमीश्वरभक्तिभूरिणा
स्वशक्तिभाजा जिनसेनस्रिणा धियाल्पयोक्ता हरिवंशपद्धितः ॥ ३३ ॥

शाकेष्वब्दरातेषु सप्तसु दिशं पंचोत्तरेषृत्तरां,
पातीन्द्रायुधनाम्नि कृष्णनृपजे श्रीवल्लभे दक्षिणां ।
पूर्वो श्रीमदवन्तिभूमृति नृपे वत्सादिराजेऽपरां,
सौराणामधिमंडलं जययुते वीरे वराहेऽवित ॥ ५३ ॥
कल्याणैः परिवर्धमानविपुलःश्रीवर्धमाने पुरे,
श्रीपार्श्वालयनन्नराजवसतौ पर्याप्तरोषः पुरा ।
पश्चाद्दोस्तिटकाप्रजाप्रजनितप्राज्यार्चनावर्चने (१)
शान्तेः शान्तिगृहे जिनस्य रचितो वंशो हरीणामयम् ॥ ५४ ॥
व्युत्सृष्टापरसंघसन्तितृबृहत्पुन्नाटसंघान्वये
प्राप्तः श्रीजिनसेनस्रिकविना लाभाय बोधे पुनः ।
इष्टोऽयं हरिवंशपुण्यचरितश्रीपर्वतः सर्वतो

व्याप्ताशामुखमण्डलः स्थिरतरः स्थेयात्पृथिव्यां चिरम् ॥ ५५ ॥

—सर्ग ६६

# हरिषेणका आराधना-कथाकोश

उपलब्ध जैन-कथाकोशोंमें यह कथाकोश सबसे प्राचीन है। इसकी रचना शक संवत्, ८५३, वि० सं० ९८९, में हुई थी और इसकी रुगेकसंख्या सोढ़ बारह हजार हैं।

दिगम्बर सम्प्रदायमें 'आराधना कथाकोश 'नामके दो संस्कृत प्रन्थ और हैं, एक आचार्य प्रभाचन्द्रका गद्यवद्ध और दूसरा मिल्रभूषणके शिष्य ब्र॰ नेमिदत्तका प्यवद्ध । दूसरा पहलेका अनुंवाद मात्र है । ये दोनों इस कथाकोशकी अपेक्षा परिमाणमें छोटे हैं, इसीलिए जान पड़ता हैं कि इसके साथ 'बृहत् ' विशेषण लगा दिया गया है । स्वयं प्रन्थकर्ताने इसे 'कथाकोश 'ही लिखा है ।

इसमें छोटी बड़ी सब मिलाकर १५७ कथायें हैं। इनमें कुछ कथायें चाणक्य, शकटाल, भद्रबाहु, वररुचि, स्वामि कार्तिकेय आदि ऐतिहासिक पुरुषोंसे सम्बन्ध रखनेवाली भी हैं, यद्यीप उनका उद्देश्य इतिहासकी अपेक्षा आराधनाका महत्त्व बतलाना अधिक हैं।

इसमें मद्रवाहुकी जो कथा है उसमें दो बोतें विलक्षण हैं जो अन्य कथा-प्रन्थोंसे विरुद्ध जाती हैं। एक तो यह कि मद्रवाहुने बारह वर्षोंके घोर दुर्भिक्ष पड़नेका भविष्य जानकर अपने तमाम शिष्योंको तो दक्षिणापथ तथा सिन्धु आदि देशोंकी ओर मेज दिया, पर वे स्वयं वहीं रह गये और फिर उज्जियनीभव (निकट?) भाद्रपद देश (स्थान?) में पहुँच कर उन्होंने अनशनपूर्वक समाधिमरण करके स्वर्ग प्राप्त किया।

१ इस कथाकोशकी प्रति पूनेके भाण्डारकर ओरिएण्टल इन्स्टिट्यूटमें है जो वि० स० १८६८ की लिखी हुई है। यह जयपुरके गोधाजीके मन्दिरमें लिखी गई थी और सम्भवतः वहींसे गवर्नमेण्टके लिए खरीदी गई थी।

२ भद्रबाहुमुनिर्धारो भयसप्तकवर्जितः । पंपा-क्षुधा-श्रमं तीत्रं जिगाय सहसोत्थितम् ॥ ४२

दूसरी यह कि उज्जियिनीके राजा चन्द्रगुप्तने भद्रबाहुके ही समीप दीक्षा ले ली थी और यह चन्द्रगुप्त ही आगे मुनि होनेपर विशाखाचार्य कहलाये जो दशपूर्वके धारियोंमें प्रथम थे। वे सर्व संघके स्वामी हो गये और उन्हींके साथ समस्त संघ गुरुवाक्यके अनुसार दक्षिणापथके पुन्नाट देशमें पहुँची।

अन्य कथाओं और शिलालेखोंके अनुसार भद्रवाहु आचार्य भी अपने शिष्योंके साथ दक्षिणापथको चले गये थे और उनका स्वर्गवास श्रवणबेल्गोलेके चन्द्रिगिरिपर्वतपर हुआ था। चन्द्रगुप्त उनके साथ ही गये थे और उनका दूसरा नाम विशाखाचार्य नहीं किन्तु प्रभाचन्द्र था। यद्यी एक विशाखाचार्य नामके आचार्य भी उस संघम थे, परन्तु वे दूसरे ही थे, चन्द्रगुप्त नहीं। कथाओंका यह विरोध इतिहासज्ञोंके लिए खास तौरसे विचारणीय है।

दूसरे कथाकोशों में समन्तभद्र, अकलंकदेव और पात्रकेसरीकी जो कथायें दी हैं वे इसमें नहीं हैं। सबसे पहले ये कथायें प्रभाचन्द्रके कथाकोशमें दिखलाई देती हैं और इनका कुछ अस्पष्ट आभास श्रवणबेल्गोलकी श० सं० १०५० (वि० सं० ११८८) की मिलिपेण प्रशस्तिमें मिलता है। इससे सन्देह होता है कि कहीं इनकी रचना किंवदन्तियों या प्रचलित प्रवादोंके अनुसार ही बादमें न की गई हो।

इस ग्रन्थकी प्रशास्तिके आठवें श्लोकमें इसे 'आराधनोद्धृत ' बतलाया है। इससे मालूम होता है कि 'आराधना 'नामक किसी ग्रन्थमें जो उदाहरणरूप कथायें थीं उन्हें इसमें उद्धृत किया गया है। जैसे कि शिवार्यकी मगवती आराधनामें इस तरहके अनेक उदाहरण संकेत रूपमें जगह जगह दिये गये हैं।

डा॰ ए॰ एन॰ उपाध्येका खयाल है कि इस ग्रन्थके कितने एक अंश संभवतः किसी प्राकृत ग्रन्थ परसे संस्कृतमें अनूदित हुए हैं क्यों कि इसमें बहुतसे प्राकृत नाम असावधानीसे प्राकृत ही रह गये हैं जैसे मेदज मुनि । असलमें यह मेतार्यका

प्राप्यं भाद्रपदं देशं श्रीमदुज्जियनीभवम् । चकाशानशनं धीरः स दिनानि बहून्यलम् ॥ ४३ आराधनां समाराध्य विधिना स चतुर्विधाम् । समाधिमरणं प्राप्य भद्रबाहुर्दिवं ययौ ॥ ४४

१ उपाध्यायजीके द्वारा यह यन्थ सम्पादित हो रहा है और शीघ्र ही संघी-यन्थमा-लामें प्रकाशित होगा। उसकी भूमिका बहुत महत्त्वकी होगी।

प्राकृत रूप है। इस तरहके बीसों शब्द इस प्रन्थमें मिलते हैं। भारते वास्ये ' (प्रा॰ भारहे वासे=भारतवर्षे), वाणारसी आदि प्रयोग भी ऐसे ही है। एक ही राजाका नाम विद्युद्ष्र् और विद्युद्द् दिया गया है। प्राकृत नाम ' विज्जुदाढ ' है। पंपा, विकुर्व्वणा, इत्यादि कितने ही शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत ग्रंथोंमें तो दुर्मिल हैं किंन्तु प्राकृत ग्रंथोंमें खूब प्रचालित हैं। 'आराधनोद्भृत 'का अर्थ आराधना नामक प्राकृत ग्रन्थसे उद्भृत किया हुआ या लिया हुआ भी हो सकता है।

इसके कर्त्ता आचार्य हरिषेण अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार बतलाते हैं—मौनि भट्टारकके शिष्य श्रीहरिषेण, श्रीहरिषेणके भरतसेन और भरतसेनके हरिषेण (ग्रन्थकर्त्ता)। अपने गुरु भरतसेनको उन्होंने छन्द-अलंकार-काव्य-नाटक-शास्त्रोंका ज्ञाता, काव्यका कर्त्ता, व्याकरणज्ञ, तर्कनिपुण और तत्त्वार्थवेदी बतलाया है। कमसे कम 'काव्यस्य कर्त्ता' विशेषण स्पष्ट ही उनके किसी काव्य-ग्रन्थका संकेत करता है।

हिरषेण उसी पुन्नाट संघके आचार्य हैं जिसमें हिरवंशपुराणके कर्ता जिनसेन हुए हैं और जिसकी चर्चा पिछले लेखमें विस्तारसे की जा चुकी है। जिस वर्द्धमानपुरमें हिरवंशकी रचना हुई थी उसीमें यह कथाकोश भी रचा गया है और ऐसा जान पड़ता है कि हिरषेणके दादा गुरुके गुरु मौनि मट्टारक जिनसेनकी उत्तरवर्ती दूसरी तीसरी पीढ़ीमें ही होंगे। यदि बीचकी दो-तीन पीढ़ियोंका पता लग जाय तो लोहार्यके बादसे हिरषेण तककी अविच्छिन्न गुरुपरम्परा तैयार हो सकती है।

हरिषेणने वर्द्धमानपुरके विषयमें लिखा है कि वह बड़ा समृद्ध नगर था, जिनके पास बहुत सोना था ऐसे लोगोंसे आबाद था, वहाँ जैन मन्दिरोंका समूह था और सुन्दर महल बने हुए थे।

कथाकोशकी रचना वर्द्धमानपुरमें उस समय की गई है जब कि वहाँपर विनायक-पाल नामक राजा राज्य करता था और उसका राज्य शक या इन्द्रके जैसा विशाल था।

यह विनायकपाल प्रतिहार वंशका राजा जान पड़ता है जिसके साम्राज्यकी राजधानी कन्नोज थी। उस समय प्रतिहारोंके अधिकारमें केवल राजपूतानेका ही अधिकांश भाग नहीं, गुजरात, काठियावाड़, मध्यभारत और उत्तरमें सतलजसे लेकर विहार तकका प्रदेश था। यह महाराजाधिराज महेन्द्रपालका पुत्र था और अपने भाइयों महीपाल और भोज (द्वितीय) के बाद गद्दीपर बैठा था। कथाकोशकी रचनाके लगभग एक ही वर्ष पहलेका, वि० सं० ९५५ का इसका

एक दौन-पत्र भी मिला है ।

काठियावाइके हड्डाला गाँवमें विनायकपालके बड़े भाई महीपालके समयका भी शिल सं० ८३६ (वि० सं० ९७१) का एक दानपत्र मिला है जिससे मालूम होता है कि उस समय वर्द्धमानपुर या बढ़वाणमें उसके सामन्त चापवंशी घरणी-वराहका अधिकार था। इसके सिर्फ १७ वर्ष बाद ही बढ़वाणमें कथाकोशकी रचना हुई है, अतएव उस समय भी बढ़वाणमें प्रतिहारोंके किसी सामन्तका अधिकार होनेकी संभावना है। परन्तु जान पड़ता है हरिषेणने मुख्य महाराजाधिराजका ही नाम दिया है, और उसके राज्यको शक्त (इन्द्र) के राज्यके समान बतलाया है, उसके सामन्तका नाम देनेकी जरूरत नहीं समझी है। प्रतिहारवंशके महाराजाओंने कबसे कब तक राज्य किया, इसके ठीक ठीक जाननेके पूरे साधन अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। विनायकपालके बाद ही प्रतिहार वंश निर्बल होने लगा था, और उसके सामन्त स्वतंत्र बनने लगे थे।

हरिषेणके बाद पुन्नाटसंघके मुनियोंका काठियावाड़में और कब तक अस्तित्व रहा, इसका कोई पता नहीं चलता।

अन्तमें हरिषेणके कथाकोशके प्रारंभका मंगलाचरण और अन्तकी प्रशस्ति देकर हम इस लेखको समाप्त करते हैं:—

> श्रियं परां प्राप्तमनन्तनोधं मुनीन्द्रदेवेन्द्रनरेन्द्रवन्द्यम् । निरस्तकन्दर्पगजेन्द्रदर्पं नमाम्यहं वीरिजनं पिवत्रम् ॥ १ ॥ विन्नो न जायते नृनं न क्षुद्रामरलंघनम् । न भयं भन्यसत्त्वानां जिनमंगलकारिणाम् ॥ २ ॥ जि (ज) नस्य सर्वस्य कृतानुरागं विपश्चितां कर्णरसायनं च । समासतः साधुमनोभिरामं परं कथाकोशमहं प्रवक्ष्ये ॥ ३ ॥

\* \* \* \*

१ इण्डियन एण्टिक्वेरी जिल्द, १५ ए० १४०-४१। दानपत्रमें पहले सं० १८८ पढ़ा गया था और उसे हर्ष संवत् मान लिया था परन्तु म० म० ओझाजीने उसका शुद्ध पाठ सं० ९८८ पढ़ा है। २ देखों ओझाजीका राजपूतानेका इतिहास जिल्द १,

यो बोधको भव्यकुमुद्रतीनां निःशेषराद्धान्तवचोमयूखैः ।
पुन्नाटसंघांबरसिन्नवासी श्रीमौनिभद्दारकपूर्णचन्द्रः ॥ ३
जैनालयत्रातिवराजितान्ते चन्द्रावदातद्युतिसौधजाले ।
कार्तस्वरापूर्णजनाधिवासे श्रीवर्धमानाख्यपुरे वसन्सः ॥ ४
सारागमाहितमतिर्विदुषां प्रपूज्यो नानातपोविधिविधानकरो विनेयः ।
तस्याभवद्गुणनिधिर्जनताभिवंद्यः श्रीशब्दपूर्वपदको हारिषेणसंज्ञः ॥ ५

छन्दोलंकृतिकाव्यनाटकचणः काव्यस्य कर्ता सतो, वेत्ता व्याकरणस्य तर्कनिपुणस्तत्त्वार्थवेदी परं । नानाशास्त्रविचक्षणो बुधगणैः सेव्यो विशुद्धाशयः, सेनान्तो भरतादिरत्र परमः शिष्यः बभूव क्षितौ ॥ ६

लक्ष्यलक्षणविधानविहीनरछन्दसापि रहितः प्रमया च । तस्य ग्रुभ्रयशसो हि विनेयः संबभूव विनयी हरिषेणः ॥ ७ आराधनोद्धतः पथ्यो भव्यानां भावितात्मनाम्। हरिषेणकृतो भाति कथाकोशो महीतले ॥ ८ हीनाधिकं चारुकथाप्रवन्धं ख्यातं यदस्माभिरतिप्रमुग्धैः । मात्सर्यहीनाः कवये। धरायां तच्छोधयन्तु स्फुटमादरेण ॥ ९ भद्रं भूयाजिनानां निरूपमयशसां शासनाय प्रकामं, जैनो धर्मीपि जीयाज्जगति हिततमो देहभाजां समस्तम् । राजानोऽवन्तु लेकं सकलमतितरां चार्रवातोऽनुकूलः, सर्वे शाम्यन्तु सत्त्वाः जिनवरवृष्भाः सन्तु मोक्षप्रदा नः ॥ १० नवाष्टनवकेष्वेषु स्थानेषु त्रिषु जायतः। विक्रमादित्यकालस्य परिमाणमिदं स्फुटम् ॥ ११ रातैष्वष्टसु विस्पष्टं पंचारात् ज्याधिकेषु च । शककालस्य सत्यस्य परिमाणिमदं भवेत् ॥ १२ संवत्सरे चतुर्विशे वर्तमाने खराभिधे । विनयादिकपालस्य राज्ये दाक्रोपमानके ॥ १३ एवं यथाक्रमोक्तेषु कालराज्येषु सत्सु कौ।

कथाकोशोऽयमीदक्षो भन्यानां मलनाशनः । पठतां श्रण्वतां नित्यं न्याख्यातृणां च सर्वदा ॥ १५ सहस्रेद्वादशैर्बद्धो नूनं पंचशतान्वितैः । जिनधर्मश्रुते।युक्तैरस्माभिर्मतिवर्जितैः ॥ १६

संवत् १८६८ का मासोत्तममासे जेठमास शुक्कपश्च चतुथ्यों तिथा सूर्यवारे श्रीमूलसंघे नन्द्राम्नाये बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भद्टारकजी श्रीमहेन्द्रकीर्तिजी तत्पट्टे भट्टारकजी श्रीक्षेमेन्द्रकीर्तिजी तत्पट्टे भट्टारकजी श्रीसुरेन्द्र-कीर्तिजी तत्पट्टे भट्टारकजी श्रीसुरेन्द्र-कीर्तिजी तत्पट्टे भट्टारकारियोमणी भट्टारकजी श्रीसुलेन्द्रकीर्तिजी तदाम्नाये सर्वाई जयनगरे श्रीमन्नेमिनाथचैत्यालये गोधाख्यमन्दिरे पंडितोत्तमपंडितजी श्रीसंतोष-रामजी तत्सिख्य पंडित वषतरामजी तच्छिष्य हरिवंशदासजी तत्सिख्य कृष्णचन्द्रः तेषां मध्ये वषतरामकृष्णचंद्राभ्यां ज्ञानावरणीकर्मक्षयार्थे बृहदाराधनाकथाकोशाख्यं ग्रन्थ स्वाशयेन लिपितं श्रोतृवक्तृजनानामिदं शास्त्रं मंगलं भवतु ।

# आचार्य शुभचन्द्र और उनका समय

आचार्य शुभचन्द्रका ' ज्ञानार्णव ' या 'योगप्रदीप' दिगम्बर सम्प्रदायका प्रासिद्ध प्रन्थ है। परन्तु ये शुभचन्द्र किस संघ या गण गच्छके थे और उनके गुरुका क्या नाम था, इसका अभी तक कोई पता नहीं चला। निदान प्रन्थकी उपलब्ध प्रतियोंमें तो इसका कोई संकेत नहीं भिलता। शुभचन्द्र नामके और भी कई आचार्य हो गये हैं', परन्तु वे सब इनसे भिन्न माल्स्म होते हैं।

विश्वभूषण भट्टारकके 'भक्तामर-चरित ' नामक संस्कृत ग्रन्थकी उत्थानिकामें ग्रुभचन्द्र और भर्तृहरिकी एक लम्बी कथा दी है जिसके अनुसार ग्रुभचन्द्र तथा भर्तृहरि उज्जायनीके राजा सिन्धुलके पुत्र थे और सिन्धुलके पैदा होनेके पहले उनके पिताने मंजको एक मूँजके खेतमें पड़ा हुआ पाकर पाल लिया था। एक दिन ग्रुभचन्द्र और भर्तृहरिके असीम बलको देखकर मंजने उन्हें मरवा डालनेका विचार किया और इसका पता लग जानेपर उन दोनोंको संसारसे विरक्ति हो गई। तब ग्रुभचन्द्रने तो जैनधर्मकी दीक्षा ले ली और भतृहरिने कौल या तांत्रिक मतकी। भतृहरिने बारह वर्षमें जो अनक सिद्धियाँ प्राप्त की उनमें एक ऐसे रसकी सिद्धिमी थी जिसके संयोगसे ताँबा सोना हो जाता था। यह रस उन्होंने अपने माईको दिया, परन्तु भाई ग्रुभचन्द्रने उसे तुच्छ समझकर फेंक दिया और अपने पैरोंके नीचेकी धूल डालकर एक पूरीकी पूरी शिला सोनेकी बना दी! भतृहरिको अपनी तुच्छताका भान हुआ और अन्तमें उन्होंने भी जिन-दीक्षा ले ली। फिर उन्हें मुनि-मार्गमें हढ करने और सच्चे योगका ज्ञान करानेके लिए ग्रुभचन्द्रने इस

१ एक शुभचन्द्रका जिक्र श्रवणबेलगोलके ४३ वें नम्बरके शिलालेखमें है जो गण्डितमुक्त मलधारिदेवके शिष्य थे और जिनका स्वर्गवास वि० सं० ११८० में हुआ था, दूसरे शुभचन्द्र उन देवकीर्तिके शिष्य थे जिनका स्वर्गवास वि० सं० १२२० में हुआ था और जिनका ३९ वें शिलालेखमें वर्णन है।

२ यह कथा रायचन्द्र-शास्त्रमालाद्वारा प्रकाशित 'ज्ञानार्णव'के प्रारम्भमें प्रकाशित हुई है।

योगप्रदीप या ज्ञानार्णवकी रचना की ।

आगे इतना और कहा गया है कि मुंजने सिंहलकी आँखें फुड़वा दीं और उनके जो भोज नामका पुत्र हुआ उसको भी मरवा डालनेका प्रयत्न किया।

कथाके उत्तरार्धमें कालिदास, वररुचि, धनंजय और मानतुंगस्रिको भोजका समकालीन बतलाया है और भक्तामरस्तोत्रके प्रभावसे मानतुंगका ४८ बेड़ियाँ तोड़कर बन्दीगृहसे बाहर निकल आनेकी घटनाका भी वर्णन किया है।

यह कथा केवल जैनधर्मका महत्त्व प्रकट करनेके लिए गड़ी गई है, इतिहासका इसमें सर्वथा अभाव है। भर्तृहरि, ग्रुभचन्द्र और सिन्धुल तथा मुंजको समसामयिक बतलाना दुस्साहस ही है। कहाँ विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके मुंज और सिन्धुल और कहाँ सातवीं आठवीं शताब्दिके भर्तृहेरि ? इसी तरह कहाँ कालिदास जो विक्रमादित्यकी सभाके रत्न समझे जाते हैं , कहाँ महाकवि धनंजय जिनकी नाममालाका एक क्षेत्रक धवला टीकामें वीरसेनंस्वामीने उद्भृत किया है , कहाँ नन्दवंशके समयके वर्रहाचि, कहाँ हर्षन्वर्द्धनके समकालीन मानतुंगसूरि और कहाँ विक्रमकी बारहवीं सदीके भोर्जंदेव।

१ कथाका यह उत्तरार्ध मेरे भाषापद्यानुवादसहित आदिनाथ-रतोत्रकी प्रारम्भिक आवृत्ति-योंमें प्रकाशित हुआ है।

२ चीनी यात्री हुएनसांगने जो वि० सं० ६८६ से ७०२ तक भारतवर्षमें रहा था भर्तृहरिके विषयमें लिखा है कि वे इस समय बहुत प्रख्यात पंडित हैं।

३ सर विलियम जौन्स, डा० पिटर्सन, पं० नन्दर्गीकर आदि विद्वान् कालिदासको विक्रमादित्यका समकालीन अर्थात् ई० स० से ५७ वर्ष पहलेका अनुमान करते हैं और कुछ विद्वान् गुप्तकालका—चन्द्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त और समुद्रगुप्तका—समकालीन बतलाते हैं। वि० सं० ६९१ के जैन कवि रविकीर्तिने अपनेको कालिदास और भारविकी कोटिका कवि बतलाया है। इसलिए कमसे कम इसके बाद तो कालिदास हो ही नहीं सकते।

४ देखो धवला टीकाकी भूमिका ए० ६२ । धवला टीका रा० सं० ७३८ (वि० सं० ८७३) में भोजदेवसे कोई दो राताब्दि पहले समाप्त हुई थी ।

५ वररुचिका दूसरा नाम कात्यायन है। ये प्रसिद्ध वैयाकरण हैं। इनका काल ई० स० से ३५० वर्ष पहले अनुमान किया जाता है।

६ भोजदेवका अस्तित्वकाल वि० सं० १०७६ से १०९९ तक है

बल्लाल कविके भोजप्रबन्धके समान इस कथामें भी चाहे जिस पुराने कविको भोजदेवकी सभामें लाकर खड़ा कर दिया गया है। अतएव इस तरहकी कथाओं में सच्चे इतिहासकी खोज करना ही ग़लत है। हमें इन कथाओं को छोड़कर स्वतंत्र रूपसे ही आचार्य शुभचन्द्रके और उनके ज्ञानार्णवके समयपर विचार करना चाहिए।

श्रानार्णवके प्रारम्भमें समन्तभद्र, देवनन्दि, भट्टाकलंक और जिनसेनका स्मरण किया गया है और इनमें सबसे पिछले जिनसेनस्वामी हैं जिन्होंने जयधवला टीकाका श्रेषभाग वि० सं० ८९४ में समाप्त किया था । इससे निश्चित हो गया कि श्रानार्णवकी रचना वि० सं० ८९४ के बाद किसी समय हुई है ।

अब यह देखना चाहिए कि वि० ८९४ के कितने बाद हुई। ज्ञानार्णवके 'गुणदोषविचार' नामक प्रकरण (ए० ७५) में नीचे लिखे तीन श्लोक 'उक्तं च ग्रन्थान्तरे' कहकर उद्भृत किये गये हैं—

> ज्ञानहीने किया पुंसि परं नारभते फलम् । तरोश्छायेव किं लभ्या फलश्रीनेष्टदिष्टिभिः ॥ १ ज्ञानं पङ्गो किया चान्धे निःश्रद्धे नार्थकृद्द्वयम् । ततो ज्ञानं किया श्रद्धा त्रयं तत्पदकारणम् ॥ २ हतं ज्ञानं कियाश्रुत्यं हता चाज्ञानिनः किया । धावन्नप्यन्थको नष्टः पश्यन्नपि च पंगुकः ॥ ३

ये तीनों श्लोक यशस्तिलक चम्पूके छठे आश्वास (पृ० २७१) में ज्योंके त्यों इसी क्रमसे दिये हुए हैं। इनमेंसे पहले दोनों स्वयं यशस्तिलककर्ता सोम-देवके हैं और तीसरा यशस्तिलकमें 'उक्तं च' कहकर किसी अन्य प्रन्थसे उद्भृत किया गया है। अकलंकदेवके राजवार्तिकमें भी यह श्लोक किंचित् पाठ-भेदके साथ 'उक्तं च' रूपसे उद्भृत पाया जाता है और इससे यह श्लोक किसी अन्य प्राचीन प्रन्थका जान पड़ता है। ज्ञानार्णवके कर्त्ताके लिए ये तीनों ही अन्यकृत थ, इस लिए उन्होंने तीनोंको 'उक्तं च प्रन्थान्तरे' कहकर उद्भृत कर दिया। यशस्तिलककी रचना वि० सं० १०१६ में हुई है, इस लिए सिद्ध हुआ कि ज्ञानार्णव इसके भी बादका प्रन्थ है।

ज्ञानार्णव ( १० १७७ ) में एक श्लोक पुरुषार्थसिद्धयुपायका भी ( 'मिथ्या- त्ववेदरागा 'आदि ) उद्धृत किया गया है, परन्तु उसके कर्त्ता अमृतचन्द्राचार्यका

समय भी अभी तक अनिर्णीत है, इसलिए वह एक तरहसे निरुपयोगी ही है इतना ही कहा जा सकता है कि शुभचन्द्र अमृतचन्द्रके परवर्ती हैं।

#### एक प्राचीन प्रति

पाटण ( गुजरात ) के खेतरवसी नामक क्वेताम्बर जैन-भण्डारमें ( नं० १३) श्रीशुभचन्द्राकार्यकृत ज्ञानार्णवकी वैशाख सुदी १० शुक्रवार संवत् १२९४ की लिखी हुई एक प्राचीन प्रति है, जिसमें १५×२ साइजके २०७ पत्र हैं । उससे ज्ञानार्णवके समयकी उत्तरसीमा निश्चित हो जाती है । उक्त प्रतिके अन्तमें जो कर्ताओं की लिपि-प्रशस्तियाँ हैं वे अनेक दृष्टियोंसे बड़े महत्वकी हैं, इस लिए उन्हें यहाँ प्रकाशित किया जाता है—

"इति ज्ञानाणिवे योगप्रदीपाधिकारे पंडिताचार्यश्रीश्चभचन्द्रविराचिते मोक्षप्रकरणम्। अस्यां श्रीमन्तृपुर्यो श्रीमद्हेद्देवचरणकमलचंचरीकः सुजनजनहृदयपरमानन्दकन्दलीकन्दः श्रीमाथुरान्वयसमुद्रचन्द्रायमानो भव्यात्मा परमश्रावकः श्रीनेमिचन्द्रो नामाभूत । तस्याखिल-विज्ञानकलाकौशल-शालिनी सती पतित्रतादिगुणगुणालंकार भूषित शरीरा निजमनोत्रिचिव्यभिचारिणी स्वर्णानाम धर्मपत्नी संजाता । अथ तयोः समासादितधर्मार्थकामफलयोः स्वकुलकुमुद्दवनचन्द्रलेखा निजवंश वैजयन्ती सर्वलक्षणालंकृतशरीरा जाहिणि-नाम-पुत्रिका समुत्यन्ना। छ ।

ततो गोकर्ण-श्रीचद्रौ सुतौ जातौ मनोरमौ ।
गुणरत्नाकरौ भव्यौ रामलक्ष्मणसिन्नभौ ॥
सा पुत्री नेमिचन्द्रस्य जिनशासनवत्सला ।
विवेकविनयोपेता सम्यग्दर्शनलांछिता ॥
ज्ञात्वा संसारवैचित्र्यं फल्गुतां च नृजन्मनः ।
तपसे निरगाद्गेहात् शान्तिचत्ता सुसंयता ॥
बान्धवैर्वार्यमाणापि प्रण (य) तैः शास्त्रलोचनैः ।
मनागिप मनो यस्या न प्रमणा कश्मलीकृतं ।
गृहीतं मुनिपादांते तया संयतिकात्रतं ।
स्वीकृतं च मनःशुद्धया रत्नत्रयमखंडितम् ॥
तया विरक्तयात्यंतं नवे वयसि यौवने ।
आरब्धं तत्तपः कर्त्तुं यत्सतां साध्विति स्तुतं ॥

यमव्रततिषायोगैः स्वाध्यायध्यानसंयमैः ।
कायक्रेशायनुष्ठानैर्गृहीतं जन्मनः फलम् ॥
तपोभिर्दुष्करैनित्यं बाह्यान्तभेंदलक्षणैः ।
कषायिरपुभिः सार्घे निःशेषं शोषितं वपुः ॥
विनयाचारसम्पत्या संघः सर्वोष्युपासितः ।
वैयावृत्योद्यमात्शश्वत्कीर्तिनीता दिगंतरे ॥
किमियं भारती देवी किमियं शासनदेवता ।
दृष्ट्रपूर्वेरि प्रायः पौरैरिति वितर्भयते ॥
तया कर्मक्षयस्यार्थे ध्यानाध्ययनशालिने ।
तपः श्रुतनिधानाय तत्त्वज्ञाय महात्मने ॥
रागादिरिपुमल्लाय शुभचन्द्राय योगिने ।
लिखाप्य पुस्तकं दत्तिमदं ज्ञानार्णवाभिधम् ॥

संवत् १२८४ वर्षे वैशाखसुदि १० शुक्रे गोमंडले दिगम्बरराजकुल-सहस्र-कीर्ति (र्त) स्यार्थे पं० केशरिसुतवीसलेन लिखितमिति । ''

भावार्थ—इस नृपुरीभें अरहंत भगवान्के चरण-कमलेंका भ्रमर, सजनोंके हृदयको परमानन्द देनेवाला, माथुरसंघरूप समुद्रको उल्लिस करनेवाला, भव्यात्मा श्रीनेभिचन्द्र नामका परम श्रावक हुआ, जिसकी धर्मपत्नीका नाम स्वर्णा था जो कि अखिल विज्ञानकलाओं में कुशल, सती, पातिव्रत्यादि-गुणों से भूषित और अपनी मनोवृत्तिके ही समान अव्यभिचारिणी थी। धर्म, अर्थ और कामको सेवन करनेवाले इन दोनों के जाहिणी नामकी पुत्री हुई, जो अपने कुलरूप कुमुदवनकी चन्द्रलेखा, निजवंशकी वैजयन्ती (ध्वजा) और सर्वलक्षणों से शोभित थी।

इसके बाद इस दम्पतिके राम और लक्ष्मणके समान गोकर्ण और श्रीचन्द्र नामके दो सुन्दर, गुणी और भव्य पुत्र उत्पन्न हुए।

फिर नेमिचन्द्रकी वह जिनशासनवत्सला, विवेक-विनयशीला और सम्यग्दर्शन-वती पुत्री (जाहिणी) संसारकी विचित्रता तथा नरजन्मकी निष्फलताको जानकर तपके लिए घरसे चल दी। वह शान्तचित्त और अतिशय संयत थी। शास्त्रज्ञ बन्धुजनोंके प्रयत्न-पूर्वक रोकनेपर भी उसके मनको प्रेम या मोहने जरा भी मैला न होने दिया।

आखिर उसने मुनियोंके चरणोंके निकट आर्थिकाके व्रत ले लिये और मनकी

शुद्धिसे अखंडित रत्नत्रयको स्वीकार किया।

उस विरक्ताने नवयौवनकी उम्रमें ऐसा कठिन तप करना आरम्भ किया कि सज्जनोंने उसकी 'साधु साधु 'कहकर स्तुति की ।

उसने यम, व्रत और तपके उद्योगसे, स्वाध्याय ध्यान और संयमसे तथा कायक्केशादि अनुष्ठानोंसे अपने जन्मको सफल किया।

उसने निरन्तर बाह्य और अन्तरंग दुष्कर तप तपकर कषाय-रिपुओंके साथ साथ अपने सारे शरीरको भी सुखा डाला।

उसने अपनी विनयाचार-सम्पत्तिसे सारे संघकी उपासना की और वैयावृत्ति करके अपनी कीर्तिका दिगन्तरोंतक पहुँचा दिया।

जिन पौरजनोंने उसे पहले देखा था वे भी इस तरहका वितर्क करने लगे कि न जाने यह साक्षात् भारती ( सरस्वती ) देवी है या शासनदेवता है।

उस जाहिणी आर्थिकाने कमोंके क्षयके लिए यह ज्ञानार्णव नामकी पुस्तक ध्यान-अध्ययनशाली, तप और शास्त्रके निधान, तत्त्वोंके ज्ञाता और रागादि-रिपुओंको पराजित करनेवाले महा जैसे शुभचन्द्र योगीको लिखाकर दी।

वैशाख सुदी १०, शुक्रवार, वि० सं० १२८४ को गोमंडल (गोंडल-काठियावाड़ ) में दिगम्बर राजकुल (भट्टारक ?) सहस्रकीर्तिके लिए पं० केशरीके पुत्र वीसलने लिखी।

ऐसा मालूम होता है कि इस पुस्तकमें लिपि-कर्त्ताओंकी दो प्रशस्तियाँ हैं। पहली प्रशस्तिमें तो लिपिकर्त्ताका नाम और लिपि करनेका समय नहीं दिया है, सिर्फ लिपि करानेवाली जाहिणीका परिचय और जिन्हें प्रति भेंट की गई है उनका नाम दिया है।

हमारी समझमें आर्यिका जाहिणीने जिस लेखकसे उक्त प्रति लिखाई होगी, उसका नाम और समय भी अन्तमें अवस्य दिया होगा; परन्तु दूसरे लेखकने उक्त पहली प्रतिका वह अंश अनावस्यक समझकर छोड़ दिया होगा और अपना नाम और समय अन्तमें लिख दिया होगा। इस दूसरी प्रतिके लेखक पं० केशरीके पुत्र वीसल हैं और उन्होंने गोंडलमें श्रीसहस्रकीर्तिके लिए इसे लिखा था जब कि पहली प्रति नृपुरीमें श्रीशुभचन्द्र योगीके लिए लिखाकर दी गई थी।

जब दूसरी प्रीत वि॰ सं॰ १२८४ की लिखी हुई है, तब पहली प्रीत अवश्य ही उससे काफी पहले लिखी गई होगी। नृपुरी स्थान कहाँ है, ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। संभव है, यह ग्वालियर राज्यका नरवर हो। नरपुर और नृपुर (स्त्रीलिंग नृपुरी) एक हो सकते हैं। नरपुरसे नरउर और फिर नरवर रूप सहज ही बन जाते हैं।

गोमंडल और गोंडल एक ही हैं। गोमंडलका ही अपभ्रंशरूप गोंडल है। अभी कुछ समय पहले डा० हँसमुखलाल साँकलियाने गोंडल राज्यके ढांक नामक स्थानकी प्राचीन जैन गुफाओंके विषयमें एक लेख प्रकाशित किया था, जहाँसे कि बहुत-सी दिगम्बर प्रतिमायें प्राप्त हुई हैं। यह स्थान जूनागढ़से ३० मील उत्तर-पिक्चिमकी तरफ गोंडल राज्यके अन्तर्गत है। चूँ कि इस समय गोंडल और उसके आसपास दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुयायियोंका प्रायः अभाव है, इसलिए डा० साहबने अनुमान किया था कि उक्त प्रतिमायें उस समयकी होंगीं जब दिगम्बर-देवताम्बर भेद हुए अधिक समय न बीता था और दोनोंमें आजकलके समान वैमनस्य न था। उक्त लेख जैनप्रकाश (भाग ४ अंक १-२) में प्रकाशित हुआ है और उसपर सम्पादक महाशयने अपना यह नोट दिया है कि पहले देवताम्बर भी निर्वस्त्र या दिगम्बर मूर्तियोंकी पूजा करते थे।

यह बात सही है कि पहले स्वेताम्बर भाई भी निर्वस्न मूर्तियोंकी पूजा करते थे, लंगोट आदि चिह्नोंवाली प्रतिमायें प्रतिष्ठित करनेकी पद्धित बहुत पीछे शुरू हुई है और यह भी संभव है कि ढांककी गुफाओंकी मूर्तियाँ मथुराके कंकाली टीलकी मूर्तियोंके समान बहुत प्राचीन कालकी हों; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय गोंडलराज्यमें दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुयायी नहीं है, इसलिए पहले भी न रहे होंगे । ज्ञानाणवकी वीसलकी लिखी हुई उक्त प्रतिसे मालूम होता है कि विक्रमकी तेरहवीं शताब्दिमें गोंडलमें दिगम्बर सम्प्रदाय था और उसके सहस्रकीर्ति नामक साधुके लिए वह लिखी गई थी । सहस्रकीर्ति दिगम्बर सम्प्रदायके महारक थे, और इसलिए वहाँ उनके अनुयायी भी काफी रहे होंगे ।

काठियावाड़ के ही वर्द्धमानपुरमें जो इस समय बढ़वाण के नामसे प्रसिद्ध है आचार्य जिनसेनने अपना हरिवंशपुराण श० सं० ७०५ में और हरिषेणने अपना कथाकोश श० सं० ८५३ में समाप्त किया था। अतएव काठियावाड़ में दिगम्बरसम्प्रदाय काफी प्राचीन कालसे रहा है।

पहली प्रशस्तिमं एक विलक्षण बात यह है कि आर्थिका जाहिणीने वह प्रति ध्यानाध्ययनशाली, तपःश्रुतनिधान, तत्त्वज्ञ, रागादिरिपुमल और योगी शुभचन्द्रको भेंट की है और ज्ञानार्णव या योगप्रदीपके कर्त्ता भी शुभचन्द्राचार्य ही माने जाते हैं । उक्त विशेषण भी उनके लिए सर्वथा उपयुक्त मालूम होते हैं । ऐसी हालतमें प्रश्न होता है कि क्या जाहिणीने स्वयं प्रत्थकर्त्ताको ही उनका प्रत्थ लिखकर भेंट किया गया होगा? असंभव न होनेपर भी यह बात कुछ विचित्र-सी जरूर मालूम होती है । यदि ऐसा होता तो प्रशस्तिमें आर्थिकाकी ओग्से इस बातका भी संकेत किया जाता कि शुभचन्द्र योगीको उन्हींकी रचना लिखकर भेंट की जाती है । इसिलए यही अनुमान करना पड़ता है कि प्रन्थकर्ताके अतिरिक्त उन्हींके नामके कोई दूसरे शुभचन्द्र योगी थे जिन्हें इस प्रतिका दान किया गया है । अक्सर आचार्य-परम्पराओंमें जो नाम एक आचार्यका होता था वही उसके प्रशिष्यका भी मिलता है, जिस तरह धर्मपरीक्षाके कर्त्ता अमितगतिक परदादा गुरुका भी नाम अमितगति था । बहुत संभव है कि जिन शुभचन्द्र योगीको उक्त प्रति दान की गई है, प्रत्थकर्त्ता उनके ही प्रगुरु (दादा गुरु) या प्रगुरुके भी गुरु हों । इसके सिवाय शुभचन्द्र नाम कुछ ऐसा लोकप्रिय रहा है कि इस नामके बीसों आचार्य हो गये हैं ।

पाटणकी उक्त प्रति वि॰ सं॰ १२८४ की लिखी हुई है और आर्थिका जाहिणीवाली प्रति यदि उससे अधिक नहीं पचीस-तास वर्ष पहलेकी भी समझ ली जाय और ग्रन्थ उस प्रतिसे केवल तीस चालीस वर्ष पहले ही रचा गया हो, तो विक्रमकी बारहवीं दाताब्दिके अन्तिम पादसे भी पहले ज्ञानार्णवकी रचनाका समय जा पहुँचता है।

#### योगशास्त्र और ज्ञानार्णव

प्रसिद्ध श्वेताम्बराचार्य हेमचन्द्रके योगशास्त्र और ज्ञानार्णवमें बहुत अधिक समानता है। योगशास्त्रके पाँचवें प्रकाशसे लेकर ग्यारहवें प्रकाश तकका प्राणायाम और ध्यानवाला भाग ज्ञानार्णवके उन्तीसवेसे लेकर ब्यालीसवें तकके सगेंकि। एक तरहसे नकल ही मालूम हेता है। छन्द-परिवर्तनके कारण जो थोड़े बहुत शब्द बदलने पड़े हैं उनके सिवाय सम्पूर्ण विषय दोनों ग्रन्थोंमें प्रायः एक-सा है। इसी तरह चौथे प्रकाशमें कषायजयका उपाय हिन्द्रयजय, इन्द्रियजयका उपाय मनः शुद्धि, उसका उपाय रागद्वेषका जय, उसका उपाय समत्व और समत्वकी प्राप्ति ही ध्यानकी मुख्य योग्यता है, ऐसा जो कोटि-क्रम दिया है, वह भी

१ पहली प्रति नरवर (मालवा) में लिखी गई थी और दूसरी गोंडल (काठियावाड़) में। मालवेसे गोंडल उस समयकी दृष्टिसे काफी दूर है।

ज्ञानार्णवके २१ से २७ तकके सगों में शब्दशः और अर्थशः एक जैसा है। अनि-त्यादि भावनाओं का और अहिंसादि महाव्रतों का वर्णन भी कमसे कम शैलीकी दृष्टिसे समान है। शब्द-साम्य भी जगह जगह दिखाई देता है। कुछ नमूने देखिए—

किम्पाकफलसंभोगसन्निमं तद्धि मैथुनम् । आपातमात्ररम्यं स्याद्विपाकेऽत्यन्तभीतिदम् !

—ज्ञानार्णव पृ० १३४

रम्यमापातमात्रे यत्परिणामेऽतिदारुणम् । किम्पाकफल-संकाशं तत्कः सेवेत मैथुनम् ॥ ७८॥

—योगशास्त्र द्वि० प्र०

विरज्य कामभोगेषु विमुच्य वपुषि स्पृहाम् । यस्य चित्तं स्थिरीभूतं स हि ध्याता प्रशस्यते ॥ ३ स्वर्णाचल इवाकम्पा ज्योतिः पथ इवामलाः । समीर इव निःसङ्गा निर्ममत्वं समाश्रिताः ॥ १५

- ज्ञानार्णव पृ० ८४-८६

विरतः कामभोगेभ्यः स्वशरीरेऽपि निःस्पृहः । संवेगहृत्रिर्मग्नः सर्वत्र समताश्रयन् ॥ ५ सुमेरुरिव निष्कम्पः शशीवानन्ददायकः । समीर इव निस्संगः सुधीर्ध्याता प्रशस्यते ॥ १६

योगशास्त्र सप्तम् प्र०

आचार्य हेमचन्द्रका स्वर्गवास वि॰ सं॰ १२२९ में हुआ है। विविध विषयोंपर उन्होंने सैकड़ों प्रन्थोंकी रचना की है। योगशास्त्र महाराजा कुमारपालके कहनेसे रचा गया था और उनका कुमारपालसे अधिक निकटका परिचय वि॰ सं० १२०७ के बाद हुआ था। अतएव योगशास्त्र वि० सं० १२०७ से लेकर १२२९ तकके बीचके किसी समयमें रचा गया है।

यह तो निश्चित है कि शुभचन्द्र और हेमचन्द्र दोमेंसे किसी एकके सामने दूसरेका ग्रन्थ मौजूद था। परन्तु जबतक शुभचन्द्रका ठीक समय निश्चित् नहीं हो जाता, तब तक ज़ोर देकर यह नहीं कहा जा सकता कि किसने किसका अनुकरण और अनुवाद किया है।

' उक्तं च ' क्लोकोंकी खोज करते हुए हमें मुद्रित ज्ञानार्णवके २८६ पृ०

#### आचार्य शुभचन्द्र और उनका समय

( सर्ग २९ ) में नीचे लिखे दो श्लोक इस प्रकार मिले— उक्तं च श्लोकद्वयं—

> समाकृष्य यदा प्राणधारणं स तु पूरकः । नाभिमध्ये स्थिरीकृत्य रोधनं स तु कुंभकः ॥ यत्कोष्ठादितयत्नेन नासा ब्रह्मपुरातनैः । बहिःप्रक्षेपणं वायोः स रेचक इति स्मृतः ॥

और यही क्लोक हेमचन्द्रके योगशास्त्रके पाँचवें प्रकाशमें नं० ६ और ७ पर मौजूद हैं। सिर्फ इतना अन्तर है कि योगशास्त्रमें 'नाभिमध्ये 'की जगह 'नाभिपद्मे 'और 'पुरातनैः 'की जगह 'पुराननैः 'पाठ है।

इससे यह अनुमान होता है कि ज्ञानार्णव योगशास्त्रके बादकी रचना है और उसके कर्त्ताने इन क्लोकोंको योगशास्त्र परसे ही उठाया है। परन्तु हमें इस विषयमें मुद्रित प्रतिपर विश्वास न हुआ और हमने ज्ञानार्णवकी हस्तिलिखित प्रतियोंकी खोज की।

बम्बईके तेरहपन्थी जैनमन्दिरके भण्डारमें ज्ञानाणवकी एक १७४७ साईजकी हस्तिलिखित प्राचीन प्रति है, जिसके प्रारम्भके ३४ पत्र (स्त्रीस्वरूपप्रातिपादक प्रकरणके ४६ वें पद्य तक) तो संस्कृत टीकासहित हैं और आगेके पत्र बिना टीकाके हैं। परन्तु उनके नीचे टीकाके लिए जगह छोड़ी हुई है। टीकाकर्त्ता कौन हैं, सो मालूम नहीं होता। वे मंगलाचरण आदि कुछ न करके इस तरह टीका शुरू कर देते हैं—

ओं नमः सिद्धेभ्यः । अहं श्रीशुभचन्द्राचार्यः परमात्मानमन्ययं नौमि नमामि कि भूतं परमात्मानं अजं जन्मरिहतं पुनः कि भूतं परमात्मानं अन्ययं विनाशरिहतं पुनः कि भूतं परमात्मानं निष्ठितार्थं निष्णन्नार्थं पुनः कि भूतं परमात्मानं ज्ञानल- क्ष्मीघनाश्चेषप्रभवानन्दनन्दितं ज्ञानमेव लक्ष्मीस्तस्या योऽसौ घनाश्चेषं निविद्याश्चेष्ठेष्ठितस्मात् प्रभव उत्पन्नो योऽसौ आनन्दस्तेन नन्दितम् । "

इस प्रतिके शुरूके पत्रोंके ऊपरका हिस्सा कुछ जल सा गया है और कहीं कहीं कुछ अंश झड़ गये हैं। प्रारंभके पत्रकी पीठपर कागज चिपकाकर बड़ी सावधानीसे मरम्मत की गई है। पूरी प्रति एक ही लेखककी लिखी हुई माल्म होती है। यद्यपि प्रन्थान्तमें लिपिकर्त्ताका नाम तिथि, संवत् आदि कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारे अनुमानसे वह डेढ़-दो सौ वर्षसे इधरकी लिखी हुई नहीं है।

इस प्रतिमें हमने देखा कि प्राणायाम-सम्बन्धी वे दो ' उक्तं च 'पद्य हैं ही नहीं, जो छपी हुई प्रतिमें दिये हैं और जो आचार्य हेमचन्द्रके योगशास्त्रके हैं। तब ये छपी प्रतिमें कहाँसे आये ?

स्व॰ पं॰ पन्नालालजी वाकलीवालने पं॰ जयचन्द्रजीकी भाषा वचिनकाको ही खड़ी बालीमें परिवर्तित करके ज्ञानार्णव छपाया था। इसलिए हमने पं॰ जयचन्द्र-जीकी वचिनकावाली प्रति भी तेरहपन्थी मन्दिरके भंडारसे निकलवाकर देखी। माल्म हुआ कि उन्होंने इन श्लोकोंको उद्धृत करते हुए लिखा है—" इहाँ उक्तं च दोय श्लोक हैं—"

पं० जयचन्द्रजीने अपनी उक्त वचिनका माघ सुदी पंचमी भृगुवार संवत् १८०८ को समाप्त की थी। या तो इन क्षोकोंको प्रकरणोपयोगी समझ कर स्वयं पं० जयचन्द्रजीने ही योगशास्त्र परसे 'उक्तं च'रूपमें उठा लिया होगा या फिर उनके पास जो मूल प्रति रही होगी उसमें ही किसीने उद्भृत कर दिया होगा। परन्तु मूलकी सभी प्रतियों में ये क्षोक न होंगे। निदान दो सौ वर्षसे पुरानी प्रतियों में तो नहीं ही होंगे। पाठकोंको चाहिए कि वे प्राचीन प्रतियोंको इसके लिए देखें।

लिपिकर्त्ताओंकी कृपांसे 'उक्तं च 'पद्योंके विषयमें इस तरहकी गड़बड़ अक्सर हुआ करती है और यह गड़बड़ समय-निर्णय करते समय बड़ी झंझटें खड़ी कर दिया करती है ।

ज्ञानार्णवकी छपी हुई प्रतिको ही देखिए। इसके पृष्ठ ४३१ (प्रकरण ४२) के 'शुचिगुणयोगाद्' आदि पद्यको 'उक्तं च'नहीं लिखा है परन्तु तेरहपन्थी मंदिरकी उक्त संस्कृतटीकावाली प्रतिमें यह 'उक्तं च'है। पं० जयचंद्रजीकी वचिनकामें भी इसे 'उक्तं च आर्या करके लिखा है, परन्तु छपानेवालोंने 'उक्तं च 'छोड़ दिया है! इसी तरह अड़तीसवें प्रकरणमें संस्कृतटीकावाली प्रतिमें और वचिनकामें भी 'शंखेन्दुकुन्दधवला ध्यानाद्देवास्त्रयो विधानेन ' आदि

१ पं० जुगलिकशोरजी मुख्तारने भी एक क्लोकिक सम्बन्धमें लिखा था कि वह 'ज्ञानाणंव' का नहीं है किन्तु 'इष्टोपदेश' से या किसी पुराने ग्रन्थसे उद्धृत किया गया है, जब कि ज्ञानाणंवकी छपी प्रतिमें 'उक्तं च'न लिखकर उसे मूलका बना दिया गया है —देखो जैनहितैपी भाग, १५, ए० १९७—९८ में 'ज्ञानाणंवके एक पद्यकी जाँच।'

पद्य ' उक्तं च ' करके दिया है परन्तु छपी हुई प्रतिमें यह मूलेंम ही शामिल कर लिया गया है।

'ध्येयं स्याद्वीतरागस्य' आदि पद्य छपी प्रतिके ४०७ पृष्ठमें 'उक्तं च 'है परन्तु पूर्वोक्त सटीक प्रतिमें इसे 'उक्तं च'न लिखकर इसके आगेक 'वीतरागो भवेद्योगी' पद्यको 'उक्तं च' लिखा है और छपीमें तथा वचनिकामें भी, दोनोंको ही 'उक्तं च'।

' उक्तं च ' पद्योंके सम्बन्धमें छपी और सटीक तथा वचिनकावाली प्रितयोंमें इसी तरह और भी कई जगह फ़र्क है, जो स्थानाभावसे नहीं बतलाया जा सका। अभिप्राय यह है कि ज्ञानार्णवकी छपी प्रितमें हेमचन्द्रके योगशास्त्रके उक्त दो पद्योंके रहनेसे यह सिद्ध नहीं होता कि शुभचन्द्राचार्यने स्वयं ही उन्हें उद्भृत किया है और इस कारण वे हेमचन्द्रके पीछेके हैं। इसके लिए कुछ और पुष्ट प्रमाण चाहिए।

पाटणके मंडारकी उक्त प्राचीन प्रति तो बहुत कुछ इसी ओर संकेत करती है कि ज्ञानार्णव योगशास्त्रसे पीछेका नहीं है।

नोट—अबसे कोई चौंतीस वर्ष पहले ( जुलाई सन १९०७ में ) मैने ज्ञानार्ण-वकी भूमिकामें ' ग्रुभचन्द्राचायका समय-निर्णय' लिखा था और विश्वभूषण भट्टा-रकके ' भक्तामरचरित को प्रमाणभूत मानकर घाराधीशभाज, कालिदास, वरहचि, घनंजय, मानतुंग, भर्तृहरि आदि भिन्न भिन्न समयवर्त्ता विद्वानोंको समकालीन बतलानेका प्रयत्न किया था। परन्तु जब पिछले भट्टारकोंद्वारा निर्मित अधिकांश कथा-साहित्यकी ऐतिहासिकतापर सन्देह होने लगा, तब उक्त भूमिका लिखनेके कोई आठ नौ वर्ष बाद दिगम्बर जैनके विशेषाङ्क ( श्रावण संवत् १९७३ ) में ' ग्रुभचन्द्राचार्य ' शीर्षक लेख लिखकर मैंने पूर्वोक्त बातोंका प्रतिवाद कर दिया, परन्तु ज्ञानार्णवकी उक्त भूमिका अब भी ज्योंकी त्यों पाठकोंके हाथोंमें जाती है। मुझे दुःख है कि प्रकाशकोंसे निवेदन कर देने पर भी वह निकाली नहीं गई और इस तीसरी आवृत्तिमें भी बदस्तूर कायम है। विद्वान् पाठकोंसे निवेदन है कि ' भक्तामरचरित' की कथाका खयाल न करके ही वे श्रीग्रुभचन्द्राचार्यका ठीक समय निर्णय करनेका प्रयत्न करें।

# आचार्य अनन्तकीर्ति

आचार्य अनन्तकीर्ति बहुत बड़े यशस्वी तार्किक हो गये हैं। धर्मज्ञसिद्धि या सर्वज्ञासिद्धिक अन्तमें उन्होंने लिखा है—

समस्तभुवनन्यापियशसानन्तकीर्तिना । कृतेयमुज्ज्वला सिद्धिर्धमैज्ञस्य निरर्गला ॥

उनके बनाये हुए सर्वज्ञासिद्धि और बृहत्सर्वज्ञीसिद्धि नामके दो ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं, परन्तु उनमें कोई प्रशस्ति आदि नहीं है जिससे उनकी गुरुपरम्परा आदिका कुछ पता लग सके। वादिराजसूरिने अपने पार्श्वनाथचरितमें उनका स्मरण इस प्रकार किया है—

> आत्मनैवाद्वितीयेन जीवसिद्धिं निबध्नता । अनन्तकीर्तिना मुक्तिरात्रिमार्गेव लक्ष्यते ॥ २४

'जीवसिद्धिं निविष्ठता ' पदसे ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने जीवसिद्धिं ग्रन्थपर कोई निबन्ध या टीका लिखी थी, और यह उसी 'जीवसिद्धि 'नामक ग्रन्थकी टीका होगी, जिसका कि उल्लेख आचार्य जिनसेनने अपने हरिवंशपुराणमें इस प्रकार किया है—

जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्त्यनुशासनम् । वचः समन्तभद्रस्य वीरस्येव विज्रम्भते ॥

वादिराजने आचार्य जिनसेनके बाद अनन्तकीर्तिका स्मरण किया है और ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने पूर्व कवियोंका स्मरण प्रायः समयक्रमसे किया है। इससे अनन्तकीर्तिका समय जिनसेनके बाद और वादिराजसूरिसे पहले अर्थात् वि० सं० ८४० और १०८२ के बीच मानना चाहिए।

न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजीने लिखा है कि सिद्धिविनिश्चय टीकामें आचार्य अनन्तवीर्यने भी एक अनन्तकीर्तिका उल्लेख किया है और वे बहुत करके यही होंगे। इनके वृहत्सर्वज्ञसिद्धि ग्रन्थका न्यायकुमुदचन्द्रपर प्रभाव पड़ा है, अतएव ये प्रभाचन्द्रसे पहलेके होना चाहिए और प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुदकी रचना परमार राजा जयसिंहदेवके राज्यमें वि० सं० १११२ के लगभग की है।

### पद्मप्रभ मलधारिदेव

भगवान् कुन्दकुन्दके 'नियमसार 'की 'तात्पर्यवृत्ति 'नामक टीकाके कर्त्ता पद्मप्रभ मलधारिदेव हैं जो अपनेको सुकविजनपयोजिमित्र, पंचेन्द्रियप्रसरवर्जित, और गात्रमात्रपरिग्रह लिखते हैं। 'मलधारि 'विशेषण दिगम्बर और खेताम्बर दोनों सन्प्रदायके अनेक मुनियोंके नामके साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है । हमारी समझमें यह शरीरकी स्वच्छता आदिकी ओरसे सर्वथा लापरवाह होनेको सूचित करता है।

पद्मप्रभने अपनी कोई गुरुपरभ्परा या संघ गण गच्छ आदिकी सूचना नहीं दी और न ग्रन्थ रचनेका कोई समय ही दिया है। फिर भी हम उन्हें विक्रमकी बारहवीं सदीका अन्त और तेरहवीं सदीके प्रारंभका ग्रन्थकर्ता मानते हैं और इस विषयमें हमें उनके अन्य ग्रन्थेंसि लिये हुए उद्धरण और उल्लेख सहायता देते हैं।

- १— मुद्रित तात्पर्यवृत्तिके पृ० ५३-७३ और ९९ में 'तथा चोक्तं गुण-भद्रस्वामिभिः' कहकर गुणभद्राचार्यके ग्रन्थोंके उद्धरण दिये गये हैं और गुणभद्र स्वाभिने अपना उत्तरपुराण श० सं० ८२० (वि० सं० ९५५) में समाप्त किया था।
- २—ए० ८३ में 'उक्तं च सोमदेवपण्डितदेवैः' लिखकर यशस्तिलकका एक पद्य उद्भृत किया है जो श॰ सं॰ ८८१ (वि॰ सं॰ १०१६) में समाप्त हुआ था।
- ३— पृ० ६० में 'तथाचोक्तं वादिराजदेवैः' लिखकर वादिराजका एक पद्य दिया है और वादिराजका 'पार्श्वनाथचरित' श० सं० ९४७ (वि० सं० १०८२) में समाप्त हुआ था।

१ जैसे मलधारि गण्डविमुक्तदेव, मलधारि माधवचन्द्र, मलधारि बालचन्द्र, मलधारि मिल्रिपेण आदि दिगम्बर और मलधारि हेमचन्द्र, अभयदेव, जिनभद्र आदि स्वेताम्बर।

४—ए० ६१ में चन्द्रकीर्ति मुनिके मनकी बन्दना की गई हैं और ए० १४२ में उन्हींके श्रुतबिन्दु नामक ग्रंथका 'तथा चोक्तं श्रुतबिन्दौ ' कहकर एक पद्म उद्भृत किया है। श्रवणबेल्गोलकी मिल्लिंग-प्रशस्ति (शिलालेख नं० ५४) में इन्हीं चन्द्रकीर्ति मुनिका स्मरण किया गया है और उन्हें श्रुतबिन्दुका कक्ती भी बतलाया है ।

यह शिलालेख फागुन वदी ३ श० सं० १०५० (वि० सं० ११८५) का लिखा हुआ है जिस दिन मिल्लिषणमुनिने आराधनापूर्वक शरीर त्याग किया था। इसमें गोतम गणधरसे लेकर उस समय तकके बीसों आचार्यों और प्रंथकर्ताओंकी प्रशास्तियाँ लिखी हैं। दुर्भाग्यसे यद्यिप आचार्योंका पूर्वापरसम्बन्ध और क्रमागत गुरु-शिष्यसम्बन्ध नहीं बतलाया है फिर भी लेख बड़े महस्वका है और उससे हमें अनेक आचार्योंके विषयमें काफी सूचनार्ये मिलती हैं। इसमें श्रुतबिन्दुके कर्ता चन्द्रकीर्तिके बाद कम्प्रकृति भद्यारक, श्रीपालदेव, उनके शिष्य मितसागर, प्रशिष्य वादिराजसूरि (पार्श्वचीरतिके कर्ता), हेमसेन, दयापाल (वादिराजके गुरुभाई), श्रीविजय, कमलभद्र, दयापाल, शान्तिदेव, गुणसेन, अजितसेन और उनके शिष्य मिल्लिणका उल्लेख हैं जिनकी स्मृतिमें उक्त लेख उत्कीर्ण किया गया है। माना कि ये सब नाम समयक्रमसे नहीं दिये गये हैं, इनमेंके बहुतसे विद्वान् शायद समकालीन भी हों, फिर भी चन्द्रकीर्तिको मिल्लिपणकी मृत्युसे पचीस वर्ष पहले, अर्थात् वि० सं० ११६० के लगभगका मानना हमारी समझमें कुछ अयुक्त न होगा। अतएव पद्मप्रभदेवन वि० स० ११६० के बाद अपने टीका-ग्रन्थकी रचना की होगी।

- १ सकलकरणग्रामालम्बाद्रिमुक्तमनाकुलं
   स्विहतिनरतं गुद्धं निर्वाणकरणकारणम् ।
   शमयममाबालं मैत्रीदयादममन्दिरं
   निरुपमामिदं वन्द्यं श्रीचन्द्रकीर्तिमुनेर्मनः ॥
- विश्वं यश्श्रुतिबन्दुनावरुष्वे भावं कुशाग्रीयया,
   बुध्येवाति महीयसा प्रवचसा बद्धं गणाधीश्वरैः,
   शिष्यानप्रत्यनुकम्पय । कुशमतीनैदं युगीनात्सुगी स्तं वाचार्चतचन्द्रकीर्तिगणिनं चन्द्राभकीर्ति बुधाः ॥ ३२

नियमसारकी तात्पर्यवृत्तिक प्रारंभमें और पाँचवें अध्यायके अन्तमें वीरनिद मुनिकी बन्दना की गई है और इस रूपमें की गई है, जैसे वे उनके गुरु हों।

मद्रास प्रान्तके पटिशवपुरम् ग्राममें एक स्तंभपर पिश्चमी चालुक्य राजा त्रिभुवनमल सोमेश्वर देवके समयका श० स० ११०७का एक लेख (नं० २८) है जब कि उसके माण्डलिक त्रिभुवनमल भोगदेव चोल होजिरा नगरपर राज्य कर रहे थे। उसमें लिखा है कि जब यह जैन-मन्दिर बनवाया गया तब श्री पद्मप्रभ मलधारिदेव और उनके गुरु वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ती विद्यमान् थे ।

इससे यह निश्चय हो जाता है कि उक्त लेखमें जिनका जिक्र है वे पद्मप्रभ-मलधारि यही हैं और उनके गुरु भी वही वीरनन्दि हैं जिनकी तात्पर्यवृत्तिमें बन्दना की गई है। अर्थात् श० सं० ११०७ या वि० सं० १२४२ में पद्मप्रभ और उनके गुरु वीरनन्दि विद्यमान् थे।

पद्मनिन्द-पंचिवंशितकाके कर्ता पद्मनिन्द नामके आचार्य भी अपने गुरुका नाम वीरनिन्द बतलाते हैं । क्या आश्चर्य जो वे यही वीरनिन्द हों और इस तरह पद्मप्रभ और वीरनिन्द एक ही गुरुके शिष्य या गुरु हों । पद्मनिन्द पंचिवंशितकाका ही एक प्रकरण 'एकत्व-सप्तति 'हैं जो पृथक् ग्रन्थरूपमें भी मिलता हैं । इस 'एकत्व-सप्तति 'के अनेक पद्म नियमसार टीकामें उद्धत किये गये हैं । इससे भी उक्त अनुमानको पृष्टि मिलती हैं।

वीरनिन्द नामके अनेक आचार्य हुए हैं। एक वीरनिन्द आचारसारके कर्त्ता हैं जिन्होंने अपने इस आचारसारपर स्वोपज्ञा कनड़ी टीका श० १०७६ (वि०

१ तद्विद्यादयं वीरनन्दिवतीन्द्रम् ।

२ निर्यापकाचार्यनिरुक्तियुक्तामुक्तिं सदाकर्ण्यं च यस्य चित्तम् । समस्तचारित्रनिकेतनं स्यात् तस्मै नमः संयमधारिणेऽस्मै ॥ यस्य प्रतिक्रमणमेव सदा मुमुक्षोर्नास्त्यप्रतिक्रमणमप्यणुमात्रमुचैः । तस्मै नमः सकलसंयमभूषणाय श्रीवीरनिन्दमुनिनामधराय नित्यम् ॥

३ देखो ब्रह्मचारी श्रीशीतलप्रसादद्वारा सम्पादित 'मद्रास मैसूर प्रान्तके प्राचीन नैन स्मारक ।' और एपियाफिआ इंडिका सन् १९१६–१७।

४ देखो नियमसारकी तात्पर्यवृत्ति ए० ४२, ४६।

सं॰ १२११) में समाप्त की थीं और जो उन मेघचन्द्र त्रैविद्यदेवके शिष्य थे जिनका स्वर्गवास वि॰ ११७२ में हुआ था। यद्यपि इनका समय लगभग समीपका ही है, फिर भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि दोनों एक ही हैं जब तक कि पद्मनिदके गुरु वीरनिदके गुरु कौन थे, इसका पता न लग जाय।

इस तरह पद्मप्रभ मलधारिदेवको विक्रमकी तेरहवीं सदीके प्रारंभका विद्वान् मानना चाहिए।

पद्मप्रभदेवने अमृतचन्द्रसूरिके अनेक पद्योंको इस टीकामें उद्भृत किया है, इतना ही नहीं उनकी टीकापर अमृतचन्द्रकी टीकाओंका खूब प्रभाव भी है। जिस तरह अमृतचन्द्र अपनी टीकाओंमें जगह जगह मूलका अभिप्राय व्यक्त करनेके बाद उपसंहार रूपमें अपनी ओरसे कलश्रूपमें नये पद्य बनाकर उपस्थित करते हैं ठीक उसी तरह पद्मप्रभदेव भी। इससे अमृतचन्द्र उनसे पहलेके हैं।

पद्मप्रभदेवने पृष्ठ ७२ में एक पद्य 'उक्तं च 'रूपमें शुभचन्द्राचार्यके ज्ञाना-र्णवका उद्भृत किया है और चूँकि ज्ञानार्णवमें अमृतचन्द्रके पुरुषार्थसिद्धगु-पायका एक श्लोक 'उक्तं च 'रूपमें उद्भृत है, अतएव शुभचन्द्र पद्मप्रभसे पहलके और अमृतचन्द्र शुभचन्द्रसे भी पहलेके हैं।

पद्मप्रभदेवका पार्श्वनाथ-स्तोत्र या लक्ष्मीस्तोत्र नामका एक छोटा-सा स्तोत्र भी मिलता है जो माणिकचन्द्रजैन-प्रन्थमालाके सिद्धान्तसारादिसंप्रहमें प्रकाशित हो चुका है। संभव है, उसके कर्त्ता यही पद्मप्रभ मलधारिदेव हों।

१ स्वित्तिश्रीमन्मेवचन्दत्रैविद्यदेवर श्रीपादप्रसादासादितात्मप्रभावसमस्तिवद्याप्रभावसकल-दिग्वितिकीर्ति श्रीमद्वीरनिन्दिसैद्धान्तिकचक्रवितग्छ शक वर्ष १०७६ श्रीमुखनामसंवत्सरे ज्येष्ठशुक्त १ सोमवारदंदु ताबु माडिदाचारसारके कर्णाटवृत्तिय माडिदपर ।

२—देखो ए० ७, १९, २२, ३४, ३७, ४०, ४४, ६६, ६८, ७५, ७८, ८१, ८५, ९०, १२०, १२९, १३७, १३९, १५२।

३--देखो ए० ७२ -- तथा चोक्तं --

निष्कियं करणातीतं ध्यानध्येयविवर्जितम् ।

अन्तर्मुखं च यद्धचानं तच्छुक्लं योगिनं विदुः ॥—ज्ञानार्णव पृ० ४३१

### आचार्य अमृतचन्द्र

आध्यात्मिक विद्वानों में भगवकुन्दकुन्दके बाद यदि किसीका नाम लिया जा सकता है तो वे आचार्य अमृतचन्द्र हैं। दुः खकी बात है कि इतने महान् आचार्यके विषयमें इसके सिवाय हम कुछ भी नहीं जानते कि उनके बनाये हुए अमुक अमुक ग्रन्थ हैं। उनकी गुरु-शिष्यपरम्परासे और समयादिसे हम सर्वथा अनिम्न हैं। अपने दो ग्रन्थों के अन्तमें वे कहते हैं कि तरह तरहके वणों से पद बन गये, पदों से वाक्य बन गये और वाक्यों से यह पवित्र शास्त्र बन गया। भैंने कुछ भी नहीं किया। अन्य ग्रन्थों में भी उन्होंने अपना यही निर्लित भाव प्रकट किया है। इससे अधिक परिचय देनेकी उन्होंने आवश्यकता ही नहीं समझी।

उनके बनाये हुए पाँच ग्रन्थ उपलब्ध हैं और वे पाँचों ही संस्कृतमें हैं— १ पुरुषार्थसिद्धग्रुपाय, २ तत्त्वार्थसार, ३ समयसार-टीका, ४ प्रवचनसार टीका और ५ पंचास्तिकाय-टीका। पहला श्रावकाचार है जो उपलब्ध तमाम श्रावकाचारोंसे निराला और अपने ढँगका अद्वितीय है। दूसरा उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रका अतिशय स्पष्ट, सुसम्बद्ध और कुछ पछावित पद्यानुवाद है। शेष तीन भगवत्कुन्द-कुन्दके प्रसिद्ध प्राकृत ग्रन्थोंकी संस्कृत टीकायें हैं जिनकी रचनाशैली बहुत ही ग्रीह और मर्भस्पर्शिनी है।

पं० आशाधरने अपने अनगारधर्मामृतकी भव्यकुमुदचिन्द्रकाटीकामें अमृत-चन्द्रको दो स्थानोंमें 'ठक्कुर 'नामसे अभिहित किया है—

१ एतदनुसारेणैव ठक्कुरोपीदमपाठीत्—लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे आदि ।—ए० १६०

२ एतच विस्तरेण ठक्कुरामृतचन्द्रसूरि।विरचितसमयसारटीकायां दृष्ट्यम् । —-पृ० ५८८

१ वर्णेः कृतानि चित्रैः पदानि तु पदैः कृतानि वाक्यानि । वाक्यैः कृतं पवित्रं शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः ॥—पु० सि० ठक्कुर और ठाकुर एकार्थवाची हैं। अक्सर राजघरानेके लोग इस पदका व्यवहार करते थे। सो यह उनकी गृहस्थावस्थाके कुलका उपपद जान पड़ता है।

अनगारधर्मामृत टीका वि० सं० १३०० में समाप्त हुई थी। अतएव उक्त समयसे पहलेके तो वे निश्चयसे हैं और प्रवचनसारकी तत्त्वदीपिका टीकामें 'जाविदया वयणवहा'और 'परसमयाणं वयणं' आदि दो गाथायें गोम्मटसार (कर्मकाण्ड ८९४-९५) से उद्घृत की गई जान पड़ती हैं। चूँ कि गोम्मट-सारके कर्त्ता नेमिचन्द्र सि॰ च० का समय विक्रमकी ग्यारहवीं सदीका पूर्वार्घ हैं इस लिए अमृतचन्द्र उनसे बादके हैं। अर्थात् वे वि० १३०० से पहले और ग्यारहवीं सदीके पूर्वार्घके बाद किसी समय हुए हैं।

आचार्य शुभचन्द्रने अपने ज्ञानार्णव ( पृ॰ १७७ ) में अमृतचन्द्रके पुरुषार्थ-सिद्धग्रुपायका 'मिथ्यात्ववेदरागा' आदि पद्य 'उक्तं च' रूपसे उद्धृत किया है, इस-लिए अमृतचन्द्र शुभचन्द्रसे भी पहलेके हैं और पद्मप्रभ मलधारिदेवने शुभचन्द्रके ज्ञानार्णवका एक श्लोक उद्भृत किया है इस लिए शुभचन्द्र पद्मप्रभसे पहलेके हैं।

लेखान्तरमें हमने पद्मप्रमका समय विक्रमकी बारहवीं सदीका अन्त और तेरहवीं सदीका प्रारंभ बतलाया है, इसलिए अमृतचन्द्रका समय विक्रमकी बारहवीं सदीके बाद नहीं माना जा सकता।

डा० ए० एन० उपाध्येन प्रवचनसारकी प्रस्तावनामें तात्पर्यवृत्तिक कर्ता जयसेनका समय इसाकी बारहवीं सदीका उत्तरार्ध, अर्थात् विक्रमकी तेरहवीं सदीका प्रारंभ, अनुमान किया है और जयसेन अमृतचन्द्रकी तत्त्वदीपिकासे यथेष्ट परिचित जान पड़ते हैं। इससे भी अमृतचन्द्रका समय उनसे पहले, विक्रमकी बारहवीं सदी, ठीक जान पड़ता है।

### क्या अमृतचन्द्रका कोई पाकृत ग्रन्थ है ?

प्रवचनसारकी तात्पर्यत्रित्तमें जयसेनाचार्यने नीचे लिखी दो गाथाओंकी टीका की है, परन्तु अमृतचन्द्रसूरिने अपनी वृत्तिमें नहीं की। इससे मालूम होता है कि वे इन्हें मूलग्रन्थकी नहीं मानते थे।

> पकेसु अ आमेसु अ विपचमाणासु मंसपेसीसु । संतत्तियमुववादो तज्जादीणं णिगोदाणं ॥

१ देखो नियमसारटीकाका ए० ७२ और ज्ञानार्णवका पृ० ४३१।

जो पक्कमपकं वा पेसीं मंसस्स खादि फासदि वा। सो किल णिहणदि पिंडं जीवाणमणेगकोडीणं।।

राजवार्तिकमें सूत्र २२ की टीका ( ए॰ २८४ ) में नीचे लिखी गाथा ' उक्तं च ' रूपेंम दी गई है—

रागादीणमणुष्पा अहिंसकत्तेति देसिदं समय । तेसिं चेदुष्पत्ती हिंसेति जिणे हि णिदिहा ॥

इसी तरह अनगारधर्मामृत टीका (पृ॰ ५४२) में नीचे लिखी गाथा 'उक्तं चैं रूप दी हुई है—

> अप्पा कुणदि सहावं तत्थ गदा पुग्गला सहावेहिं। गच्छंति कम्मभावं अण्णुण्णागाढमोगाढा।।

हम देखते हैं कि पुरुषार्थिसद्धयुपायमें इन चारों गाथाओंका प्रायः शब्दशः अनुवाद इस प्रकार मौजूद है—

आमास्विप पक्वास्विप विपच्यमानासु मांसपेशीपु । सातत्येनोत्पादस्तजातीनां निगोतानाम् ॥ ६६ आमां वा पक्वां वा खादीत यः स्पृशित वा पिशितपेशीम् । स निहन्ति सततिनिचतं पिण्डं बहुजीवकोटीनाम् ॥ ६७ ॥ अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यिहंसेति । तेषामेवोत्पात्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥ ४४ ॥ जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये । स्वयंमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ॥ १२

इन अनुवादित पद्योंको देखकर पहले हमने यह अनुमान किया था कि अमृतचन्द्रका पुरुषार्थिसिद्धग्रुपाय जैसा ही कोई प्राकृत ग्रन्थ भी होगा और अपने ही ग्रन्थका उन्होंने संस्कृत अनुवाद कर लिया होगा । परन्तु अब ऐसा माल्म होता है कि उक्त प्राकृत पद्य किसी प्राचीन ग्रन्थके हैं और उनकी ही छाया पुरुषार्थ-सिद्धग्रुपायमें ले ली गई है। क्योंकि राजवार्तिकमें उद्भृत पूर्वोक्त पद्यको अमृतचन्द्रका माननेसे वे अकलंकदेवके भी पूर्ववर्ती सिद्ध होंगे; और उनको इतना प्राचीन माननेसे लिए और कोई प्रमाण नहीं हैं। तत्त्वार्थसारके 'मोक्षतत्त्व' अध्यायका 'दग्धे बीजे यथात्यन्तं ' आदि सातवाँ श्रांक और २० से लेकर ५४ तकके श्रोंक अकलंकदेवके राजवार्तिकसे लिये गये जान पड़ते हैं। इसके सिवाय ये सब श्रोंक तत्त्वार्थाधिगम भाष्यमें भी दो-चार शब्दोंके हर फेरके साथ मिलते हैं। अतएक कमसे कम ये स्वयं अमृतचन्द्रके तो नहीं जान पड़ते।

स्वेताम्बराचार्य मेघविजयजीने अपने युक्तिप्रबोधमें अमृतचन्द्रके नामसे कई पद्य उद्भृत किये हैं। उनमें भी नीचे लिखे दो पद्य प्राकृतके हैं। अतएव इनसे भी इमने अनुमान किया था कि अमृतचन्द्रका कोई प्राकृत ग्रन्थ होगा—

१—'' यदुवाच अमृतचन्द्रः— सन्वे भावा जम्हा पच्चक्वाई परित्ति नाऊण । तम्हा पच्चक्खाणं णाणं णियमा मुणेयन्वं ॥ ''

--सातवीं गाथाकी टीका

२—'' श्रावकाचारे अमृतचन्द्रोप्याह— संघो कोवि न तारइ कट्टो मूलो तहेव निष्पिच्छो । अप्पा तारइ अप्पा तम्हा अप्पा दु झायव्वो ॥ ''

इनमेंसे पिछली गाथा तो 'ढाढसी गाथा' नामक ग्रन्थकी है, अमृतचन्द्रकी नहीं। इसी तरह पहली गाथा भी अमृतचन्द्रके किसी ग्रन्थमें नहीं भिलती, यह भी किसी प्राचीन ग्रन्थकी जान पड़ती है और इसे भी अमृतचन्द्रकी बतलानेमें मेघिवजयजीका कुछ प्रमाद हुआ है।

'ढाढसी गाथा '३८ गाथाओंका एक छोटा-सा प्रकरण है। बम्बईकी रायल एशियाटिक सोसाइटीकी लाइब्रेरीमें जो हस्तिलिखित प्रन्थोंका संग्रह है उसमें इसकी एक संस्कृतटीकासिहत प्रति (नं०१६१०) भी है। अभी हाल ही हमने बड़ी उत्सुकतासे इस प्रतिको देखा। सोचा कि टीकासे शायद इसके कत्ती आदिके विषयमें कोई नई बात मालूम हो। परन्तु निराश होना पड़ा। उसमें न तो टीका-कर्त्ताने अपना नाम ही दिया है और न मूलके विषयमें ही कुछ लिखा है। अन्तमें इतना ही लिखा है—'' इति ढाढसीमुनीनां विरचिता गाथा सम्पूर्ण।' मालूम नहीं, ये ढाढसी मुनि कौन हैं और कब हुए हैं। ढाढसी नाम भी बड़ा अद्भुत-सा है।

इस ग्रन्थमें काष्टासंघ, मूलसंघ और निःपिच्छिक (माथुर) संघोंका उल्लेख है और इनमेंसे अन्तिम माथुर संघकी उत्पत्ति देवसेनस्रिके दर्शनसारमें वि० सं० ९५३ के लगभग बतलाई गई है। यदि वह सही है तो यह ग्रन्थ विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके पहलेका नहीं हो सकता। परन्तु इससे अमृतचन्द्रके समय-निर्णयमें कोई सहायता नहीं भिल सकती। हाँ, यदि अमृतचन्द्रने अपने किसी ग्रन्थमें उक्त 'संघो कोवि ' आदि गाथा उद्भृत की हो और उस उद्भृत गाथाको ही मेघ-विजयजीने उनकी समझ लिया हो, तो फिर इससे भी ढाढसी गाथाके बाद १२ वीं शताब्दिका अमृतचन्द्रको मान सकते हैं।

# जिनशतकके टीकाकर्ता कौन हैं?

स्वामी समन्तमद्रका 'जिनशतक 'जिसका दूसरा नाम 'स्तुति-विद्या' है, अबसे कोई तीस वर्ष पहले स्वर्गीय गुरुजी पं० पन्नालालजी वाकलीवालने संस्कृतटीका और पं० लालारामजी शास्त्रीकृत भाषानुवादसिंहत प्रकाशित किया था। उसके टाइटिल पेजपर संस्कृत टीकाको 'भव्योत्तमनरसिंहभट्टकृतव्याख्या' लिखा है। परन्तु ग्रन्थके प्रारंभमें टीकाकर्त्ताकी जो उत्थानिका है, उससे तो यह मालूम होता है कि उक्त टीका नरसिंह भट्टकी नहीं किन्तु वसुनन्दिकी बनाई हुई है। देखिए—

नमा वृषभनाथाय लोकालोकावलोकिने ।
मोहपंकविशोषाय भासिने जिनभानवे ॥ १ ॥
समन्तभद्रं सद्वोधं स्तुवे वरगुणालयम् ।
।निर्मलं यद्यशष्कान्तं बभूव भुवनत्रयम् ॥ २ ॥
यस्य च सद्गुणाधारा कृतिरेषा सुपिन्ननी ।
जिनशतकनामेति योगिनामिप दुष्करा ॥ ३ ॥
तस्याः प्रबोधकः कश्चित्रास्तीति विदुषां मितः ।
यावत्तावद्वभूवैको नरिसंहो विभाकरः ॥ ४ ॥
दुर्गमं दुर्गमं काव्यं श्रूयते महतां वचः ।
नरिसंहं पुनः प्राप्य सुगमं सुगमं भवेत् ॥ ५ ॥
स्तुतिविद्यां समाश्रित्य कस्य न क्रमते मितः ।
तद्वृत्तं येन जाङ्ये तु कुक्ते वसुनन्द्यपि ॥ ६ ॥
आश्रयाजायते लोके निःप्रभोऽपि महाद्यतिः ।
गिरिराजं श्रितः काको धत्ते हि कनकच्छविम् ॥ ७ ॥

पहले पद्यमें भगवान् ऋषभदेवको नमस्कार किया गया है और दूसरेमें समन्त-भद्रस्वामीके सद्वोधकी स्तुति की गई है और फिर कहा गया है कि उन्हीं समन्त भद्रकी सद्वुणोंकी आधारभूत यह जिनशतक नामकी रचना योगियोंके लिए भी दुष्कर या कठिन है। जिस समय विद्वानोंका यह खयाल हो रहा था कि इस पिन्निनी या कमिलनी जैसी कृतिका प्रबोधक या खोल देनेवाला कोई नहीं है, उसी समय एक नरिसंह नामक सूर्य उदित हुआ और बड़े बड़े लोगोंसे उसके विषयमें सुना गया कि अतिशय दुर्गम काव्य भी नरिसंहको पाकर बिल्कुल सुगम हो जाता है और फिर स्तुतिविद्याके आश्रयसे किसकी बुद्धि नहीं चलने लगती या चंचल नहीं हो जाती ? इसीलिए उसकी (स्तुतिविद्या या जिनशतककी) टीका जड़बुद्धि वसुनिद भी कर रहा है। सो ठीक ही है। संसारमें आश्रयसे तो प्रभाहीन भी महान् प्रभावाला हो जाता है। देखो न गिरिराज हिमालयके सहारे कौआ भी सोने जैसी छिवको धारण कर लेता है।

मेरी समझमें ऊपरके श्लोकोंका यही अभिप्राय है और इससे इस टीकाके कर्ता 'नरिसंह' नहीं किन्तु 'वसुनिद' जान पड़ते हैं। नरिसंह कोई बड़े भारी विद्वान् आचार्य थे जो कठिनसे कठिन काव्योंको सुगमतासे समझा सकते थे। सो एक तो उनकी सहायतासे और दूसरे स्वयं स्तुतिविद्याके प्रभावसे वसुनिद इस टीकाको बनानेमें समर्थ हुए। वृत्तिकारने आलंकारिक ढंगसे यही बात स्पष्ट की है।

मालूम नहीं, नरसिंहके साथ 'मट्ट 'विशेषण कहाँसे लगा दिया गया है और यदि नरसिंहको ही वृत्तिकर्त्ता माना जाय, तो फिर 'कुरुते वसुनन्द्यपि ' वाक्यका क्या होगा ? उसकी तो फिर कोई संगति ही नहीं बैठती।

जान पड़ता है कि इन पद्योंका ठीक ठीक अभिप्राय समझमें न आनेके कारण ही भाषाटीकाकारने इस वृत्तिको अपनी कल्पनासे 'भव्योत्तमनरसिंहभद्रकृत ' छपा दिया है। ग्रन्थकी मूल प्रतिमें यह लिखा होनेकी संभावना नहीं है। 'समझमें न आनेके कारण ' मैं जान बूझकर कर लिख रहा हूँ और यह इसलिए कि भाषाकारने मूल ग्रन्थके अन्य सब क्षोंकोंका भावार्थ तो लिख दिया है परन्तु इन पद्योंको विल्कुल ही छोड़ दिया है।

ग्रन्थके प्रारंभमें जो सूचना प्रकाशककी ओरसे दी गई है, उसमें लिखा है कि '' जयपुरसे प्राप्त एक ही प्रतिसे इसका सम्पादन हुआ है, दूसरी प्रति नहीं मिली,'' परन्तु उसके ठीक आगेके ही पृष्ठमें 'इति पुस्तकान्तरे पाठः 'टिप्पणी दी हुई है! अर्थात् कोई दूसरी प्रति भी सम्पादकके समक्ष थी। गरज यह कि पुस्तकका प्रकाशन बहुत असावधानीसे हुआ है और इसलिए यह अनुमान होता है कि भाषाकारकी कृपासे ही वसुनन्दिकी यह टीका भन्योत्तम नरसिंहभट्टकृत बन गई है।

वसुनिद नामके अनेक आचार्य हो गये हैं परन्तु ये वसुनिद हमें वही मालूम होते हैं जिन्होंने स्वामी समन्तभद्रकी एक दूसरी कृति देवागमकी वृत्ति भी लिखी है। क्योंकि एक तो दोनोंकी रचनाशैली एक-सी है और दूसर जिस तरह जिनशतक वृत्तिके कर्त्ताने अपनी जड़ता प्रारंभके छट्टे क्षोंकमें प्रकट की है, उसी तरह देवागमवृत्तिके अन्तमें भी उन्होंने लिखा है—" श्रीमत्समन्तभद्राचार्यस्य... देवागमाख्यायाः कृतेः संक्षेपभूतं विवरणं कृतं श्रुतविस्मरणशीलेन वसुनिदना जडमितनाऽत्मोपकाराय।" अर्थात् देवागमका यह संक्षिप्त विवरणं जडमित और श्रुतविस्मरणशील वसुनिदने अपने उपकारके लिए बनाया। इसके सिवाय जिनशतकवृत्तिमें जिस तरह समन्तभद्रके सद्बोधकी बन्दना की गई है उसी तरह दंवागमवृत्तिमें समन्तभद्रके मतकी।—" वन्दे तद्धतकालदोषममलं सामन्तभद्रं मतम्।" यहाँ सब्दोध और मत प्रायः एकार्थवाची हैं।

प्रतिष्ठासारसंग्रह, उपासकाचार, और मूलाचारकी आचारवृत्ति ये तीन ग्रन्थ और भी वसुनन्दिकृत उपलब्ध हैं। मालूम नहीं, इनके कर्त्ता भी ये ही हैं अथवा इनसे भिन्न कोई दूसरे। पं॰ जुगलिकशोरजी मुख्तारने इनका समय आचार्य अमितगतिके बाद और पं॰ आशाधरसे पहले विक्रमकी बारहवीं सदी निश्चित किया हैं। क्योंकि आशाधरने पहले दो ग्रन्थोंके उद्धरण अपने सागारधर्मामृत और जिनयज्ञकल्पमें दिये हैं और वसुनन्दिने अपनी आचारवृत्तिमें अमितगतिके उपासकाचारके पाँच श्लोक ' उक्तं च 'रूपसे दिये हैं।

परन्तु अमितगतिने भी भगवती आराधनाके अन्तमें आराधनाकी स्तुति करते हुए एक वसुनन्दियोगीका उल्लेख किया है—

या निःशेषपरिप्रहेभदलने दुर्वारसिंहायते, या कुज्ञानतमोघटाविघटने चंद्राशुरोचीयते। या चिन्तामणिरेव चिन्तितफलैः संयोजयंती जनान्, सा वः श्रीवसुनन्दियोगिमहिता पायात्सदाराधना॥

या तो ये वसुनिद योगी इन वसुनिदसे पूर्ववर्ती कोई दूसरे ही हैं और या फिर अभितर्गात और वसुनिद समकालीन हैं, जिससे वे एक दूसरेका उल्लेख कर सके हैं। यदि समकालीन हैं, तो फिर वसुनिदको विक्रमकी बारहवीं नहीं किन्तु स्थारहवीं शताब्दिका मानना चाहिए।

१ देखो, जैनहितैषी भाग १२ पृ० १९२-९३

## महाकवि धनंजय

#### ग्रन्थ-रचना

महाकवि धनंजयके नीचे लिखे हुए सिर्फ तीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं—

१ द्विसन्धान या राघवपाण्डवीय महाकाव्य । अष्टादशसर्गात्मक इस 
हाव्यमें राघव और पाण्डवोंकी अर्थात् रामायण और महाभारतकी कथा इस 
हशलतासे प्रथित की गई है कि उसके एक अर्थमें तो राम-चरित्र निकलता है और 
स्मेरेमें कृष्णचिरत्र । इस पद्धितका यह सर्वश्रेष्ठ और शायद सबसे पहला काव्य है । 
ति अनेक कावियोंने इसींके अनुकरणपर अनेक काव्योंकी रचना की है । उपलब्ध 
तेन काव्योंके किसी न किसी एक सर्गमें जैनधर्मका स्वरूप रहता है; परन्तु इसमें यह 
ति नहीं है । इसी तरह प्रायः सभी जैन काव्य मुख्य नायकके निर्वाण-गमनपर समाप्त 
ति हैं; परन्तु यह निष्कण्टक राज्यप्राप्तिपर ही समाप्त हो गया है । इसकी ये दो 
वेशेषतायें खास तौरपर विचारणीय हैं । किवने इसमें न तो अपने किसी पूर्ववर्ती 
किव या आचार्यका उल्लेख किया है और न अपना ही कोई परिचय दिया । 
अन्तिम पद्यसे सिर्फ इतना ही माल्म होता है जैसा कि टीकाकारने स्पष्ट किया 
है कि उनकी माताका नाम श्रीदेवी, पिताका वसुदेव और गुरुका दशरथ था ।

इस ग्रन्थपर दो टीकार्ये उपलब्ध हैं, एक तो 'पदकौमुदी' जिसके कर्ता विनयचन्द्रके शेष्य और पद्मनिन्दिके प्रशिष्य नेमिचन्द्र हैं और दूसरी 'राघव-पाण्डवीय-प्रकाशिका' जेसके कर्त्ता परवादिघरट रामभट्टके पुत्र किव देवर। इनकी रचनाका समय मालूम ाहीं हो सका; परन्तु आराके जैनसिद्धान्त-भवनमें ये दोनों टीकार्ये मौजूद हैं।

तीसरी संस्कृतटीका जयपुरकी पाठशालाके अध्यापक पं॰ बदरीनाथने पहली गिकाको संक्षिप्त करके तैयार की है और इसी टीकाके सहित यह ग्रन्थ निर्णय-ग्रागर प्रेससे प्रकाशित हुआ है।

१ इन टीकाओंका परिचय पं० जुगलिक्शोरजी मुख्तारने जैनहितेषी भाग १५, अंक ५ १० १५२-५४ में दिया है।

२ धनंजय-निघण्टु या नाममाला और अनेकार्थ-नाममाला— नाममाला एक छोटा-सा दो सौ पद्योंका परन्तु बहुत ही महत्त्वपूर्ण शब्दकोश है। इसके साथ ४६ रलोकोंकी एक अनेकार्थनाममाला भी जुड़ी हुई है। संस्कृत विद्यार्थियोंको कण्टस्थ करनेके लिए यह बहुत ही उपयोगी रचना है।

३ विषापहारस्तोत्र—यह ३९ इन्द्रवज्रा वृत्तोंका स्तुतिपरक काव्य है और अपनी प्रौढता, गंभीरता और अनूठी उक्तियोंके लिए प्रसिद्ध है। इसपर अनेक संस्कृत-टीकार्ये मिलती हैं जिनमेंसे एक पार्कनाथके पुत्र नागचन्द्रकी है जिनका समय विक्रमकी सोलहवी शताबिद हैं।

#### कविकी प्रशंसा

प्रमाणमकलकस्य पृज्यपादस्य लक्षणं। धनंजयकवेः काव्यं रत्नत्रयमश्चिमम्॥

अर्थात् अकलंकदेवका प्रमाणशास्त्र, पूज्यपाद या देवनन्दिका लक्षणशास्त्र या व्याकरण और धनंजयकविका काव्य (द्विसन्धान) ये तीन अपिश्वम या बेजोड़ रत्न हैं।

यह श्लोक नाममालाके अन्तमें लिखा मिलता है। मले ही यह स्वयं धनंजयका न हो परन्तु इसमें जो बात कही गई है, वह बिल्कुल ठीक है।

> द्विसन्धाने निपुणतां स तां चक्रे धनंजयः । यया जातं फलं तस्य सतां चक्रे धनं जयः॥

अर्थात् धनंजयने (कविने और अर्जुनने) द्विसन्धानमें (इस नामके काव्यमें और दोहरे निशाने लगानेमें) जो निपुणता प्राप्त की, उससे उन्हें (कविको और अर्जुनको) सज्जनोंके समूहमें धन और जयरूप फल प्राप्त हुआ।

यह पद्म काव्यमीमांसा आदि ग्रन्थोंके कर्त्ता महाकवि राजशेखरका कहा हुआ है ।

अनेकभेदसंघानाः खनंते। हृदये मुहुः । वाणा धनंजयोत्मुक्ताः कर्णस्येव प्रियाः कथम् ॥

१ कवेर्धनंजयस्थेयं सत्कवीनां शिरोमणिः ।
 प्रमाणं नाममालेति श्लोकानां च शतद्वयम् ॥

२ देखो, जैनहितैधी भाग १२, अंक १, ५० ८७-९०

३ राजशेखरने प्राचीन कवियोंकी प्रशंसामें जो पद्य लिखे थे, वे स्कितमुक्तावली और सुभाषितहारावलीमें संगृहीत हैं। उनमेंसे यह एक हैं। अर्थात् अनेक (दो) प्रकारके सन्धान (निशाना और अर्थ) वाले और हृदयमें बारंबार चुभनेवाले धनंजय (अर्जुन और धनंजय किव)के वाण (और शब्द) कर्णको (कुन्तीपुत्र कर्णको और कानोंको) प्रिय कैसे होंगे ?

यह पद्य वादिराजसूरिने अपने पार्श्वनाथचरित काव्यके प्रारंभमें लिखा है ।

#### कविका समय

महाकवि धनंजयने स्वयं अपने समयका कोई निर्देश नहीं किया है; परन्तु नीचे लिखे प्रमाणोंसे उनके समयपर प्रकाश पड़ता है।

१ जपर जिन किवयोंके प्रशंसापरक पद्य उद्भृत किये गये हैं उनमेंसे वादिराजने अपना पार्श्वचिरत वि० सं० १०८२ में समाप्त किया था और महाकवि राजशेखर प्रतीहारराजा महेन्द्रपालदेवके उपाध्याय थे। महेन्द्रपालका समय वि० सं० ९६० के लगभग है अतएव वे इनसे भी पहले हुए हैं।

२ अभी अभी एक नया प्रमाण मिला है और वह यह कि भगविजनसेनके गुरु वीरसेन स्वामीने अपनी धवला टीका (पृ॰ ३८७) में जो वि॰ सं॰ ८७३ में समाप्त हुई थी धनंजयकी अनेकार्थनाममालाका नीचे लिखा स्रोक प्रमाणस्वरूप उद्भत किया है—

हेतावेवं प्रकाराद्यैः व्यवच्छेदे विपर्ययः । प्रादुर्भावे समाप्ते च इति शब्दं विदुर्बुधौः ॥

इससे यह विश्वासके साथ कहा जा सकता है कि धनंजय विक्रमकी नौवीं शताब्दिके पूर्वार्धके बादके तो नहीं हैं और यीद नाममालाका 'प्रमाणमकलंकस्य' आदि पद्य स्वयं उनका लिखा हुआ है तो वे अकलंकसे कुछ बादके हैं। पं॰ महेन्द्रकुमारजी शास्त्रीने अकलंकका काल वि॰ सं॰ ७९७ से ८३७ तक निश्चित किया है। अर्थात् विक्रमकी आठवीं शताब्दिके अन्तिम चरणसे नवीं शताब्दिके पूर्वार्ध तक उनका समय समझना चाहिए।

आचार्य जिनसेन प्रथम और द्वितीय दोनोंने अपने आदिपुराण और हरिवंशोंने पुरा कियोंकी स्तुतिके प्रसंगमें इस महाकित्रका उल्लेख नहीं किया, इसका कारण शायद यही हो सकता है कि धनंजय गृहस्थ थे मुनि नहीं। अन्यथा उनसे पूर्ववर्ती तो ये थे ही।

१ आचार्यं प्रभाचन्द्रने भी अपने प्रमेयकमलमार्तण्डमें दिसन्धान काव्यका उद्घेख किया है

२ देखो, षट्खण्डागमकी प्रस्तावना पृ० ६२

## धनपाल नामके तीन कवि

१ धक्क इंग्रो धनपाल इस किन बहुत ही कम लोग जानते हैं। अपभ्रंश भाषाका यह बहुत प्राचीन किन है। इसका सिर्फ एक ही प्रन्थ भिन स्यक्त कहा (भिन स्वरंप कहा प्राप्त कहा (भिन स्वरंप कहा ) या पंचमी-कहा उपलब्ध है जिसे सबसे पहले जर्मनीके सुप्रसिद्ध विद्वान् डॉ॰ जैकोबीने रोमन लिपिमें प्रकाशित किया था और उसके बाद स्व॰ सी॰ डी॰ दलाल और डॉ॰ पी॰ डी॰ गुणेने गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीजमें नागरी लिपिमें। डा॰ जैकोबीकी राय है कि इसकी अपभ्रंश उस समयकी है, जब कि वह बोलचालकी भी भाषा थी, केवल साहित्यकी भाषा नहीं। इसके सिनाय वह नवीं शताब्दिके हिर्मद्रसूरिके 'नेमिनाथचरिउ'की भाषासे बहुत कुछ समानता रखती है और उनसे कुछ पीछे की है। डॉ॰ गुणे भी उसे आचार्य हेमचन्द्रने जिस अपभ्रंशका व्याकरण लिखा है उससे लगभग दो शताब्दिक किन मानते हैं और इस तरह इन दोनोंके मतसे धनपाल ईसाकी दसनीं शताबिदके किन जान पड़ते हैं।

धनपालने अपने ग्रन्थमें सिर्फ इतना ही परिचय दिया है कि वे धक्कड़ नामक विणक वंशके माएसर पिता और धनश्री देवी माताके पुत्र थे । इसके सिवाय और कुछ भी नहीं लिखा। अपने गुरु या सम्प्रदाय आदिका भी कुछ उल्लेख नहीं किया; परन्तु डा० जैकोबीने बतलाया है कि वे दिगम्बर सम्प्रदायके थे। क्योंकि पंचमी-कहामें सोलहवें अच्युत स्वर्गका उल्लेख है जो कि दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार है।

१ सन् १९१८ में प्रकाशित हुआ। २ सन् १९२३ में प्रकाशित।

३ डा० जेकोबीने उस समय हरिभद्रको ईसाकी नवीं सदीका माना था, परन्तु पीछे मुनिश्रीजिनविजयजीने अपने 'हरिभद्रस्रिका समय-निर्णय ' शीर्षक लेखमें अनेक पुष्ट प्रमाणोंसे उनको ७०५ से ७७५ ई० स० के बीचका सिद्ध किया है।

४ धक्कड्वणिवंसि माएसरहो समुब्भविण । धणसिरिदेविसुएण विरइउ सरसइसंभाविण ॥ ९

रवेताम्बर संप्रदायके अनुसार स्वर्ग बारह ही हैं। इसके सिवाय इस प्रंथके पाँचवीं सिन्धिके २० वें कड़वकमें जो 'मंजिवि जेण दियंबरि लायउ 'पद है उससे भी वे दिगम्बर ही मालूम होते हैं, परन्तु यह आरचर्य है कि इस कविका पीछेके किसी दिगम्बर-जैनग्रन्थकारने कही कोई उल्लेख नहीं किया। इसकी जिन दो हस्तालेखित प्रतियोंके आधारसे पूर्वोक्त एडीशन प्रकाशित हुए हैं, वे भी खेताम्बर मंडारोंमें ही प्राप्त हुई हैं, दिगम्बर मंडारोंमें अभी तक इसकी कोई प्रतिलिपि नहीं देखी सुनी गई।

धनकड़, धर्कट या धनकड़वाल वैश्योंकी ही एक जाति है। अपभ्रंश भाषाकी धम्मपरिक्खाके कर्ता हरिषेण भी इसी धनकड़वंशके हैं जिनका समय वि० सं० १०४४ है। देलवाड़ामें वि० सं० १२८७ का जो तेजपालका शिलालेख है, उसमें भी धर्कट या धकड़ ज्ञातिका उल्लेख हैं। आबूके दो अन्य शिलालेखोंमें भी इस जातिके लोगोंका जिक हैं। यह धकड़वाल जाति अब भी मौजूद है। दिगम्बर जैन डिरैक्टरीके अनुसार सन् १९१४ में इसकी जनसंख्या १२७२ थी। इस जातिके लोग दिगम्बर-जैनधर्मका पालन करते हैं और अधिकांशमें बरारके आकोला और यवतमाल जिलोंमें आबाद हैं। कुछ लोग निजाम राज्यके परभणी जिलेमें भी हैं। मूलमें यह राजपृतानेकी ही जाति है और बवेरवालोंकी तरह यह भी बरारकी ओर चली आई है। हरिषेणने 'सिरिउजपुरिणगय-धकड़कुल' लिखा है, अर्थात् सिरिउजपुरसे निकला हुआ धकड़ कुल। इस सिरिउजपुरका ठीक ठीक पता तो नहीं चला; परन्तु शायद टोंक राज्यके सिरोंजका ही यह पुराना नाम हो। मेवाड़की पूर्व सीमापर टोंक राज्य है और सिरोंज पहले मेवाड़में ही शामिल था। हरिषेणने अपनेको मेवाड़ देशका कहा भी है।

२ महाकिव धनपाल — ये फर्म्लाबाद जिलेके सांकाश्य नामक स्थानमें जन्म लेनेवाले काश्यपगोत्री ब्राह्मण देविर्धिक पात्र और सर्वदेवके पुत्र थे। पहले ये जैनधर्मके विरोधी थे परन्तु पीछे अपने छोटे माई शोभनके जिनदीक्षा ले लेनेके बाद स्वयं भी जैनधर्मके उपासक बन गये थे। परमारवंशी राजा सीयकसे लेकर महाराजा भोजके समय तक ये जीवित रहे। वाक्पातिराज मुंजकी राजसभाके ये प्रमुख रन्न थे और मुंजने इन्हें 'सरस्वती 'की उपाधिसे विभूषित किया थीं।

१-२ देखो मुनिजिनविजयजी सम्पादित प्राचीन जैन-लेख-संग्रह, पृ० ८६, ९५, १२२

३ इस समय यह संकिसा नामसे प्रसिद्ध है।

४ श्रीमुंजेन सरस्वतीति सदिस क्षोणीभृताच्याहृत:। —ति० मं०

संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओंपर इनका असाधारण अधिकार था । सीयक-देवने जिस समय (वि॰ स॰ १०२९ में) राष्ट्रकूटोंकी राजधानी मान्यखेटको छ्रटा था, उस समय इन्होंने अपनी छोटी बहिन सुन्दरीके लिए 'पाइअलच्छी नाममाला ' (प्राकृत-लक्ष्मीनाममाला) नामक कोशकी रचना की थी। उसके बाद राजा भोजके जिनागमोक्त कथा सुननेके कुत्हलको मिटानेके लिए 'तिलक-मंजरी' नामक गद्यकाव्य लिखा, जो न केवल जैनसाहित्यमें बिलक समग्र संस्कृत-साहित्यमें एक वेजोइ रचना है। अपने छोटे भाई शोभनमुनिकृत संस्कृत स्तोत्रपर एक संस्कृतटीका भी इन्होंने लिखी है जिसके अन्तमें लिखा है — तस्यैव ज्येष्टभ्रातुः पण्डितधनपालस्य। दसके सिवाय ऋषमें-पंचासिका (प्राकृत), महावीरस्तुति और सत्यपुरीय-महावीर-उत्साह (अपभ्रंश भाषा) नामकी कुछ फुटकर रचनायें भी इनकी मिलती हैं।

महाकिव धनपाल श्वेताम्बरसम्प्रदायके अनुयायी थे और उनके भाईने भी इसी सम्प्रदायकी दीक्षा ली थी। प्रभावकचरित आदि ग्रन्थोंमें धनपालके जैन होनेकी विस्तृत कथा भिलती है।

३ पहिताल धनपाल — धनपाल नामके एक और कविका पता लगा है जिन्होंने महाकवि धनपालके प्रसिद्ध गद्य-काव्य 'तिलकमंजरी' के आधारसे 'तिलकमंजरी-कथा-सार' नामका प्रन्थ लिखा है। उसके प्रारंभमें आदिनाथ भगवान् और भारतीकी स्तुति करके महाकवि धनपालको नमस्कार किया गया है और फिर कहा है कि उनकी विज्ञानगुभित और कर्णस्थित तिलकमंजरी किसको अलंकृत नहीं करती १ भ्रमरके समान मैं उसीका रस लेकर संक्षेपमें कुछ मधु उद्गिरण करूँगा। इसमें कथानक वही है, अर्थ भी प्रायः वही है, परन्तु रसौचित्यके खयालसे किया हुआ कुछ नवीन वर्णन भी हैं ।

१ देखो, पृ० ३२७ की टिप्पणीमें उद्धत गाथा।

२-३ ये दोनों रचनायें जैनसाहित्यसंशोधक वर्ष ३ अंक ३ में प्रकाशित हो चुकी हैं।

४ — श्रीनाभेयः श्रियं दिश्याद्यस्यांशतटयोर्जटा । भेजुर्मुखाम्बुजोपान्तभ्रान्तभृङ्गावालिभ्रमम् ॥ १ ॥

ग्रन्थान्तमें किवने अपना परिचय इस प्रकार दिया है'—अणिहल्लपुरके पल्लीन्वाल कुलमें अशेष शास्त्रोंके ज्ञाता आमन नामके किव हुए, जिन्होंने नेमिचरित नामक महाकाव्यकी रचना की । उनके चार पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े अनन्तपाल थे जिन्होंने पाटी-गणितकी रचना की । दूसरे धनपाल, तीसरे रत्नपाल और चौथे गुणपाल । धनपाल अल्पज्ञ है, तो भी उसने अपने पिताकी अश्रान्त शिक्षाके प्रसादसे यह तिलकमंजरी कथाका सार लिखा। कार्तिक सुदी

जडोऽपि यत्प्रभावेन भवेन्मान्यो मनीषिणाम् ।
सदा सेव्यपदा मह्यं सा प्रसीदतु भारती ॥ २ ॥
नमः श्रीधनपालाय येन विज्ञानगुम्फिता ।
कं नालंकुरुते कर्णस्थिता तिलकमंजरी ॥ ३ ॥
तस्या रहस्यमादाय मधुवत इवादरात् ।
मन्दवागपि संक्षेपादुद्गिरामि किमप्यहम् ॥ ४ ॥
कथागुम्फः स एवात्र प्रायेणार्थास्त एव हि ।
किञ्चित्रवीनमप्यस्ति रसौचित्येन वर्णनम् ॥ ५ ॥
१—अणहिल्लपुरख्यातः प्रह्णीपालकुलोद्भवः ।

१—अणाहेलपुरख्यातः पर्लापालकुलोद्भवः ।
जयत्यशेषशास्त्रज्ञः श्रीमान् सुकविरामनः ॥ १
सुन्तिष्ठष्टशब्दसन्दर्भमद्भुतार्थं रसोर्मि यत् ।
येन श्रीनेमिचरितं महाकाव्यं विनिर्ममे ॥ २
चत्वारः सूनवस्तस्य ज्येष्ठस्तेषु विशेषवित् ।
अनन्तपालश्चके स्पष्टां गणितपाटिकाम् ॥ ३
धनपालस्ततो नव्यकाव्यशिक्षापरायणः ।
रत्नपालः स्फुरत्प्रज्ञो गुणपालश्च विश्वतः ॥ ४
धनपाले।ऽल्पज्ञश्चापि पितुरश्नान्तशिक्षया ।
सारं तिलकमंजर्याः कथायाः किञ्चद्रग्रथत् ॥ ५
इन्दु-र्दर्शन-सूर्योङ्किवासरे मासि कार्तिके ।
गुक्काष्टम्यां गुरावेषः कथासारः समर्थितः ॥ ६
ग्रन्थः किञ्चद्रभ्यधिकः शतानि द्वादशान्यसौ ।
वाच्यमानः सदासद्भियावदके च नन्दतात् ॥ ७

८ गुरुवार वि॰ सं॰ १२६१ को यह समाप्त हुआ । इसमें १२०० से कुछ अधिक श्लोक हैं।

मुनि श्रीजिनविजयजी इस कविको दिगम्बर सम्प्रदायका बतलाते हैं। अपना लेख लिखते समय उनके समक्ष इस ग्रन्थकी पूरी प्रति मौजूद थी। उनके दिये हुए उद्धरणोंमें यद्यपि कविके सम्प्रदायका कोई उल्लेख नहीं है परन्तु ग्रन्थके भीतर ऐसी कोई बात अवश्य होगी जिससे वे इस निर्णयपर पहुँचे हैं। पल्लीवाल जाति दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंकी अनुयायी रही है।

मूल तिलकमंजरीके कर्त्ता यद्यपि श्वेताम्बरसम्प्रदायके अनुयायी थे परन्तु उनका सार इस दिगम्बरसम्प्रदायके विद्वानने लिखा, और मूलप्रन्थकारको नमस्कार भी किया, इससे उस समयके साहित्यिक विद्वानोंकी उदार बुद्धि और मतसहिष्णुतापर प्रकाश पड़ता है। वाग्भटालंकारपर भी जो एक श्वेताम्बर कविकी रचना है खण्डेलवाल वंशके पं० वादिराजने—जो दिगम्बर सम्प्रदायके थे—अपनी संस्कृत टीका लिखी है।

देखो, जैन श्वि का० हेरल्ड वर्ष ११, अंक ७-८-९-१० में 'तिलकमंजरी' शिर्षक गुजराती लेख।

## महाकवि हरिचन्द्र

इस महाकविकी केवल एक ही रचना उपलब्ध है और वह है धर्मशर्माभ्युदय महाकाव्य । काव्यमाला सम्पादक स्व० महामहोपाध्याय पं० दुर्गाप्रसादजीने इसकी भूमिकामें लिखा है कि यह कवि अपने कविताकी प्रोइतासे मावादि प्राचीन महाकवियोंकी कक्षामें आता है । परन्तु दुर्भाग्यसे इस कविके विपयमें हमारा ज्ञान बहुत ही थोड़ा है । न ते। इनका इनसे पीछेके किसी प्रन्थकर्त्ताने कहीं उछेख किया और न इन्होंने ही किसी पूर्ववर्ती किव या प्रन्थकर्त्ताका स्मरण किया है जिससे यह निर्णय किया जा सके कि ये किस समयमें हुए हैं।

धर्मशर्माम्युदयके अन्तमें किन अपना सिर्फ इतना ही परिचय दिया है कि वड़ी भारी मिहमावाले और सारे जगतके अवतंसरूप नोमकों के वंशमें और कायस्थ कुलमें आदेदेव नामके पुरुपरत्न हुए जिनकी पत्नीका नाम रथ्या था तथा उनसे हिस्चन्द्र नामका पुत्र हुआ जो अरहंत भगवानके चरणकमलोंका भ्रमर था और जिसकी वाणी सारस्वत स्रोतमें निर्मल हो गई थी। हिरचन्द्र अपने भाई लक्ष्मणकी

२ श्रीमानमेयमिहमास्ति स नोमकानां वंशः समस्तजगतीवलयावतंसः । हस्तावलम्बनमवाप्य समुल्लसन्ती वृद्धापि न स्खलति दुर्गपथेषु लक्ष्मीः ॥ मुक्तफलस्थितिरलंकृतिषु प्रसिद्धस्तत्रार्द्रदेव इति निर्मलमूर्तिरासीत् । कायस्थ एव निरवद्यगुणग्रहः सन्नेकोऽपि यः कुलमशेषमलंचकार ॥ २ लावण्याम्बुनिधिः कलाकुलगृहं सौभाग्यसद्भाग्ययोः । क्रीडावेश्म विलासवासवलभीभूपास्पदं संपदाम् ।

१ जीवंधरचम्पु नामका एक और अन्थ महाकवि हरिचन्द्रके नामसे प्रकाशित हुआ है; परन्तु कहा जाता है कि यह हरिचन्द्रके ही अनुकरणपर किसी अशातनामा विद्वान्की रचना है। यद्यपि जीवंधरचम्पुमें धर्मशर्माभ्युद्यके भावां और शब्दों तकमें बहुत कुछ समानता है, इससे दोनोंको एक ही कर्त्ताकी कृति कहा जा सकता है; परन्तु साथ ही यह भी तो कह सकते हैं कि किसी अन्यने ही धर्मशर्माभ्युद्यसे वे भावादि ले लिये हों। इस विषयमें अभी अधिक विचार करनेकी जरूरत है।

भक्ति और शक्तिसे हरिचन्द्र उसी तरह निर्व्याकुल होकर शास्त्र-समुद्रके पार हो गये जिस तरह राम लक्ष्मणके द्वारा सेतु पार हुए थे।

इस प्रशस्तिसे यह नहीं मालूम होता कि हरिचन्द्र कहाँ के रहनेवाले थे। यह नोमकोंका वंश कौन-सा था, सो भी समझमें नहीं आया। संभव है, पाठ कुछ अशुद्ध हो। वंश और कुलके विशेषणोंसे जान पड़ता है कि हरिचन्द्र किसी राजमान्य कुलके थे और यह राजमान्यता उनके यहाँ पीढ़ियोंसे चली आ रही थी।

कायस्थों में जैनधर्मकी उपासनाके बहुत ही कम उदाहरण मिलते हैं और हरिचन्द्रका उदाहरण उनमें मुख्य है। कविने यह तो लिखा है कि गुरुके

शौचाचारविवेकविस्मयमही प्राणिप्रया शूलिनः द्यार्वाणीव पतित्रता प्रणयिनी रथ्येति तस्याभवत् ॥ ३ अईत्पदाम्भारुहचञ्चरीकस्तयोः सुतः श्रीहरिचन्द्र आसीत् । गुरुप्रसादादमला बभूबुः सारस्वते स्रोतिस यस्य वाचः ॥ ४ भक्तेन शक्तेन च लक्ष्मणेन निर्धाकुलो राम इवानुजेन। यः पारमासादित बुद्धिसेतुः शास्त्राम्बुराशेः परमाससाद ॥ ५ पदार्थवैचिन्यरहस्यसंपत्सर्वस्वानिर्वेशमयात्प्रसादात् । वाग्देवतायाः समवेदि सभ्यैर्यः पश्चिमोऽपि प्रथमस्तनूजः ॥ ६ स कर्णपीयूषरसप्रवाहं रसध्वनेरध्वाने सार्थवाहः श्रीधर्भशर्माम्युदयाभिधानं महाकविः काव्यमिदं व्यधत्त ॥ ७ एष्यत्यसारमाप काव्यमिदं मदीयमादेयतां जिनपतेरनघैश्चरित्रै: । पिण्डं मृदः स्वयमुदस्य नरा नरेन्द्रमुद्राङ्कितं किमु न मूर्घनि धारयन्ति ॥ ८ दक्षैः साधुपरीक्षितं नवनवोल्लेखार्पणेनादराद् यचेतःकषपार्टकासु शतशः प्राप्तप्रकर्षोदयम् । नानाभिङ्गिविचित्रभावघटनासौभाग्यशोभास्पदं तन्नः कान्यसुवर्णमस्तु कृतिनां कर्णद्वयीभूषणम् ॥ ८ जीयाजैनामेदं मतं शमयतु क्रूरानपीयं कृपा भारत्या सह शीलयत्वविरतं श्रीसाहचर्यव्रतम्। मात्सर्ये गुणिषु त्यजन्तु पिशुनाः संतोषलीलाजुषः सन्तः सन्तु भवन्तु च श्रमविदः सर्वे कवीनां जनाः ॥ १०

प्रसादसे उनकी वाणी निर्मेल हो गई थी, परन्तु गुरुका नाम नहीं दिया । वे दिगम्बर सम्प्रदायके अनुयायी थे।

कर्पूरमंजरी नाटिकामें महाकवि राजशेखरने प्रथम जवनिकाके अनन्तर एक जगह विदूषकके द्वारा हरिचन्द्र कविका जिक्र किया है । यदि ये हरिचन्द्र धर्मशर्माम्युदयके ही कर्त्ता हों, तो इन्हें राजशेखरसे पहलेका वि० सं० ९६० से पहलेका मानना चाहिए ।

धर्मशर्माभ्युदयकी एक संस्कृतटीका मण्डलाचार्य लिलतकीर्तिके शिष्य यशः-कार्तिकृत मिलती है, जिसका नाम 'सन्देहध्वान्तदीपिका 'है। बहुत ही मामूली टीका है। इस महाकाव्यपर तो एक दो अच्छी टीकायें होनी थीं।

#### दो पाचीन पातियाँ

पाटण (गुजरात) के संघवी पाड़ाके पुस्तक-भाण्डारमें धर्मशर्माभ्युदयकी जो हस्तिलिखित प्रति है वह वि० १२८७ की लिखी हुई है और इसलिए उससे यह निश्चय हो जाता है कि महाकिव हरिचन्द्र उक्त संवत्से बादके तो किसी तरह हो ही नहीं सकते, पूर्वके ही हैं। कितने पूर्वके हैं, यह दूसरे प्रमाणोंकी अपेक्षा रखता हैं। इस ग्रन्थ-प्रतिका नं० ३६ है और इसकी पुष्पिकामें लिखा है—'' संवत् १२८७ वर्षे हरिचंद्रकविविरचितधर्मशर्माभ्युदयकाव्यपुस्तिका श्रीरत्नाकरसूरि आदेशोन कीर्तिचंद्रगणिना लिखितमिति भद्रम्॥''

इस प्रतिमें १२॥×११ साइजके १९५ पत्र हैं।

उक्त संघवी पाइके ही भाण्डारमें इस ग्रन्थकी १७६ नम्बरकी एक प्रति और भी है<sup>8</sup> जिसमें २०×२ साइजके १४८ पत्र हैं। इस प्रतिमें लिखनेका समय तो नहीं दिया है; परन्तु प्रति लिखाकर वितरण करनेवालेकी एक विस्तृत

१ विदूषकः ( सक्रोधं ) — उज्जुअं एव्व ता किं ण भणइ, अम्हाणं चेडिआ हरिअन्द-णदिअंदको द्विसहालप्पहुदीणं पि पुरदो सुकइत्ति। ( ऋज्वेव तिकं न भण्यते, अस्माकं चेटिका हरिचन्द्र-निद्चन्द्र-कोटिश-हालप्रभृतीनामपि पुरतः सुकविरिति।

२ इस टीकाकी एक प्रति बम्बईके ए० प० सरस्वतीभवन (१३८ क) में है जो वि० स० १६५२ की लिखी हुई है। कत्तींका समय मालूम नहीं हुअ।।)

३-४ देखो गायकवाड ओरियण्टल सीरीज़में प्रकाशित पाटणके जैन भाण्डारोंकी सूची।

प्रशस्ति दी है, जिसका भावार्थ यह है कि—

धर्मचिक्तयों (तीर्थेङ्करों) के तीर्थों और धनी मनुष्योंके कारण जो तीन भुवनमें विख्यात है, उस गुर्जर (गुजरात) देशमें विद्या और वैभवसे सम्पन्न विद्यापुर (बीजापुर) नामका नगर है। वहाँ हूँ बड़ कुलमें एक पद्म नामक गृहस्थ विख्यात हुए जिनकी पत्नीका नाम शर्करा था। उसी वंशमें दाद हुए जिनके भाईका नाम निर्मल था। जिसने सर्वज्ञोंको भी प्रतिष्ठा दी अर्थात् जैन मंदिरोंकी प्रतिष्ठा कराई, उस दाताकी भला कौन प्रशंसा कर सकता है १ दादकी

४-अथास्ति गुर्जरो देशो विख्यातो भुवनत्रथे । धर्मचक्रभृतां तीर्थैर्धनाद्यैर्मानवैरिप ॥ १ ॥ विद्यापुरं पुरं तत्र विद्याविभवसंभवं । पद्मः शर्करया ख्यातः कुले हुंबड़संज्ञके ॥ २ ॥ तिस्मन्वंशे दादनामा प्रसिद्धो भ्राता जातो निर्मलाख्यस्तदीयः । सर्वज्ञभ्यो यो ददौ सुप्रतिष्ठां तं दातारं को भवेत्स्तोतुमीशः ॥ ३ ॥ दादस्य पत्नी भुवि मोषलाख्या शीलांबुराशेः शुचिचंद्ररेखा । तन्नन्दनश्चाहणिदेविभक्ती देपालनामा महिमैकधाम ॥ ४ ॥ ताभ्यां प्रसतो नयनाभिरामो इंडाकनामा तनयो विनीतः । श्रीजैनधर्मेण पवित्रदेहो दानेन लक्ष्मी सफलां करोति ॥ ५ ॥ हानू-जासलसंज्ञकेऽस्य शुभगे भार्ये भवेतां द्वये, मिथ्यात्वद्रमदाहपावकशिखे सद्धर्ममार्गे रते । सागारवतरक्षणैकनिपुणे रत्नत्रयोद्धासिके, रुद्रस्येव नभोनदीगिरिसुते लावण्यलीलायुते ॥ ६ ॥ श्रीकुंदकुंदस्य बभूव वंशे श्रीरामचंद्रः प्रथितप्रभावः । शिष्यस्तदीयः शुभकीर्तिनामा तपोंगनावक्षांस हारभूतः ॥ ७ ॥ प्रद्योतते संप्रति तस्य पट्टं विद्याप्रभावेण विशालकीर्तिः । शिष्यैरनेकैरपसेव्यमान एकांतवादादिविनाशवज्रम् ॥ ८ ॥ जयति विजयसिंहः श्रीविशालस्य शिष्यो जिनगुणमणिमाला यस्य कंठे सदैव । अमितमहिमराशेर्धमेनाथस्य काव्यं निजसुकृतनिमित्तं तेन तस्मै वितीर्णम् ॥ ९ ॥

पत्नीका नाम मोषला था जो शीलवती और चन्द्ररेखांके समान पवित्र थी। उसके पुत्रका नाम माहिमाधाम देपाल (देवपाल) था जिसकी चाहाण देवी नामक भार्यासे सुन्दर विनयशील रंडाक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो दान कर करके अपनी लक्ष्मीको सफल करता है। उसकी हानू और जासल नामकी दो भार्यायें महादेवकी गंगा और पार्वतीके सदृश थीं, जो सद्धर्ममार्गमें रत, सागारव्रतोंकी रक्षा करनेवाली और रत्नत्रयको प्रकाशित करनेवाली थीं।

श्रीकुन्दकुन्दके वंशमें प्रभावशाली रामचन्द्रके शिष्य ग्रुमकीर्ति हुए जो बड़े तपस्वी थे। इस समय उनके पदको अपनी विद्याके प्रभावसे विशालकीर्ति शोभित कर रहे हैं, जिनके अनेक शिष्य हैं और जो एकान्तवादियोंको पराजित करनेवाले हैं।

विशालकीर्तिके शिष्य विजयसिंह हैं, जिनके कंटमें जिनगुणींकी मिणमाला सदैव शोभा देती है।

उसने ( हंडाकने ? ) यह भगवान् धर्मनाथका काव्य ( धर्मशर्माम्युदय ) पुण्यतृद्धिके निमित्त विजयसिंहको वितरण किया ।

इस १७६ नम्बरवाली प्रतिमें प्रति लिखनेका समय नहीं दिया है; परन्तु रामचन्द्र, शुभकीर्ति या विशालकीर्तिके समयका पता यदि अन्य साधनोंसे लगाया जा सके तो वह माल्म हो सकता है। विद्यापुर गुजरातका बीजापुर ही माल्म होता है। वहाँ हूँबड़ जातिके जैनेंकी बस्ती अब भी है।

साहित्याचार्य पं० राजकुमार शास्त्री अपने ता० २२-११-४१ के पत्रमें लिखते हैं कि वाग्मटके नेमिनिर्वाण काव्य और धर्मशर्माभ्युदयका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे ऐसा माल्म होता है कि वाग्मटने धर्मशर्माभ्युदयका अच्छी तरह परिशिलन किया था। कई पद्योंको थोड़ेसे ही हेरफेरके साथ उन्होंने अपना बना लिया है। उदाहरणके लिए दोनोंका प्रथम पद्य देखिए। इसी तरह धर्मशर्माभ्युदयके पंचम सर्गका और नेमिनिर्वाणके द्वितीय सर्गका प्रारंभिक अंश भी मिलता जुलता है जिसमें कि एक सुरांगना आकाशसे उतरती हुई राजाको दिखलाई देती है और इससे धर्मशर्माभ्युदय नेमिनिर्वाणसे पहलेका जान पड़ता है। अन्यत्र बतलाया गया है कि नेमिनिर्वाण विक्रमकी बारहवीं शताब्दिक प्रारम्भसे पहलेकी रचना है। अतएव हरिचन्द्रका समय ग्यारहवीं शताब्दितक तो पहुँच ही जाता है।

## महाकवि वादीभसिंह

वादीभिसिंह के दो काव्य ग्रन्थ उपलब्ध हैं, गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचूड़ामणि। पहला गद्य-काव्य है और दूसरा अनुष्टुए श्लोकबद्ध पद्य-काव्य। पहला महाकवि वाणकी कादम्बरी और धनपालकी तिलकमंजरीके ढंगका है और जैनोंके काव्य-साहित्यमें बहुत ही महत्त्वकी रचना है। दूसरेकी विशेषता यह है कि कथाके साथ साथ उसमें नीति और उपदेश भी चलता है। कवि श्लोकके पूर्वार्धमें तो अपनी कथाको कहता चलता है और साथ साथ उत्तरार्धमें आर्थान्तरन्यासके द्वारा कोई न कोई नीति या शिक्षाकी सुन्दर सूक्ति देता जाता है। दोनों काव्योंके कथानक विल्कुल एक हैं, क्षत्र या क्षत्रियोंमें चूड़ामणिके तुल्य जीवंधर नामक पुराण पुरुषका चिरत दोनोंमें निबद्ध है। पहला श्रंगारादि रसोंसे पिरण्छत है, अत्र एव ग्रीढ़ लोगोंके लिए है और दूसरा शायद सुकुमारमित कुमारोंके लिए लिखा गया है, इसलिए उसमें शिक्षाकी प्रधानता है।

कविने गद्यचिन्तामणिके प्रारंभमें अपने गुरुका नाम आचार्य पुष्पसेन बतलाया है और कहा है कि उन्हींके प्रसादसे उन्हें वादीभिसंहता और मुनिपुंगवता (आचार्यता) प्राप्त हुई और अन्तके दो स्रोकोंमें बतलाया है कि उनका वास्तव नाम ओडयदेव था।

१—श्रीपुष्पसेनमुनिनाथ इति प्रतीतो, दिव्यो मनुर्हृदि सदा मम संनिदध्यात्। यच्छक्तितः प्रकृतिमूढमतिर्जनोऽपि, वादीभसिंहमुनिपुंगवतामुपैति॥ ६

२—श्रीमद्वादीभसिंहेन गद्याचिन्तामणिः कृतः, स्थेयादोडयदेवेन चिरायास्थानभूषणः ॥ स्थेयादोडयदेवेन वादीभहरिणा कृतः, गद्यचिन्तामणिलोंके चिन्तामणिरिवापरः॥

वादीभिसंहका अर्थ है वादिरूपी हाथियोंके लिए सिंहके तुल्य। स्पष्ट ही यह एक विशेषण है जो उनके वादिविजेता होनेको प्रकट करता है। यह उनका नाम नहीं, विशेषण या पदवी है जो आगे चलकर नाम ही बन गई है।

और भी अनेक आचार्योंको यह पदवी प्राप्त थी और उसका उपयोग कहीं कहीं उनके नामोंके साथ और कहीं कहीं बिना नामके भी किया जाता था। मिलिषण-प्रशस्तिमें आचार्य अजितसेनका उनके वादीभिसंह पदके साथ उल्लेख किया गया है और श्रवणबेल्गोलके ४९३ वें शिलालेखमें अरुंगलान्वयके श्रीपाल त्रैविद्यदेवको भी वादीभिसंह लिखा है ।

भगविजनसेनने आदिपुराणके प्रारंभमें अपने पूर्ववर्ती विद्वानोंकी स्तृति करते हुए एकका उल्लेख 'वादिसिंह 'नामसे किया है जो कि निश्चयसे किसीकी पदवी है और वह पदवी उस समय इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके साथ वास्तविक नाम देनेकी उन्हें आवश्यकता ही प्रतीत न हुई। लघुसमन्तमद्रने भी अपने अष्टसहस्री-टिप्पणमें 'आप्तमीमांसा 'को 'वादीभिसिंहोपलालित ' विशेषण दिया है, जो पदवी ही है, नाम नहीं। इस पदवीपरसे इम तब तक पदवीधरके नामका ठीक ठीक अनुमान नहीं कर सकते जब तक कि उसके लिए कोई दूसरे सबल प्रमाण न हों।

# अजितसेन और ओडयदेव

सबसे पहले सन् १९१६ में स्व० पं० टी० एस० कुण्यूस्वामी शास्त्रीने गद्यचिन्तामणिकी भूमिकामें लिखा था कि मिलिषण-प्रशस्तिके अजितसेन और गद्यचिन्तामणिके कर्त्ता वादीभिसंह एक ही जान पड़ते हैं। परन्तु इसके लिए उन्होंने कोई विशेष प्रमाण उपस्थित नहीं किये थे। उसके बाद पं० के० भुजबिल शास्त्रीने उक्त धारणाको पृष्ट करनेके लिए हाल ही दो विस्तृत लेख

१ — सकलभुवनपालानम्रमूर्द्वावबद्धस्फ्रारितमुकुटचूडालीढपादारविन्दः । मदवदाखिलवादीभेन्द्रकुम्भप्रभेदी गणभृदिजितसेनो भाति वादीभिसंहः ॥ ५७ २ इन्तु निरवद्यस्याद्वादभूषणरुं गणपोषणसमेतरुमागि वादीभिसंह वादिकोलाहल ... श्रीपाल श्रैविद्यदेवग्गे ।

र कवित्वस्य परा सीमा वाग्मित्वस्य परं पदम् । गमकत्वस्य पर्यन्तो वादिसिंहोऽर्च्यते न कैः ॥ ५४

प्रकाशित किये हैं<sup>1</sup>, परन्तु उनमें वे एक भी प्रमाण ऐसा नहीं दे सके हैं जो निःसंशयरूपसे अजितसेनको गद्यचिन्तामणिका कर्त्ता सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त हो।

एक तो अजितसेनके गुरुका नाम पुष्पसेन नहीं है, और लगभग उसी समयके जिन एक पुष्पसेन मुनिको अजितसेनका गुरु माननेके लिए शास्त्रीजीने आविष्कृत किया है, उनका अजितसेन नामका कोई शिष्य ही नहीं है, बिल्क उनके शिष्यका नाम वासुपूज्य सिद्धान्तदेव है, साथ ही पुष्पसेन और अजितसेनका स्थितिकाल भी दोनोंके गुरु-शिष्य होनेमें बहुत कुछ बाधक है। दूसरे अजितसेन राजमान्य विद्वान् थे, अनेक राजा उनके चरणोंमें सिर झुकाते थे, परन्तु ओडयदेव या वादीभिसंहके विषयमें ऐसा कोई उछेख नहीं है जिसमें उन्हें राजमान्य कहा गया हो । तीसरे अजितसेनके सम्बन्धमें जितने उद्धरण शास्त्रीजीने दिये हैं उनमेंसे किसीमें भी उन्हें महाकवि या काव्य-ग्रन्थोंका कर्त्ता नहीं बतलाया है। यदि वे गद्यचिन्तामणि जैसे श्रेष्ठ काव्यके कर्त्ता होते, तो कमसे कम मिल्लिपण-प्रशस्तिमें उनकी इस विशेषताका संकेत अवश्य होता । इस प्रशस्तिमें उनकी प्रशंसामें एक दो नहीं ५० पंक्तियाँ खर्च की गई हैं । उक्त प्रशस्ति और दूसरे उल्लेखोंसे तो वे बड़े भारी वादिविजेता और तार्किक ही मालूम होते हैं, नहीं । इन सब बातोंसे ओडयदेव और अजितसेन एक नहीं हो सकते । दोनोंमें सिर्फ एक ही समता है और वह यह कि दोनों 'वादीभसिंह ' पदको धारण करनेवाले थे।

### अकलंकदेवके समकालीन ओडयदेव

पं० कैलासचन्द्रजी शास्त्रीने न्यायकुमुदचन्द्र (प्रथम खंड) की भूमिकामें लिखा है कि मिलिषेण-प्रशस्तिमें जिन पुष्पसेन मुनिको अकलंकदेवका सधर्मी या गुरुभाई बतलाया है, वादीभिसंह उन्हींके शिष्य प्रतीत होते हैं और लघुसमन्तभद्रके अष्टसहस्री-टिप्पणमें जिन वादीभिसहका उल्लेख है वे भी शायद यही हों।

१ देखो जैनसिद्धान्त भास्कर भाग ६, अंक २ पृ० ७८-८७ और भाग ७ अंक १ पृ० १-८ २ शास्त्रीजीने गद्यचिन्तामणिकी प्रशस्तिके 'चिरायास्थान-भूषणः' पदसे शायद यह समझ लिया है कि वे राजमान्य थे। ' आस्थान-भूषण ' का अर्थ है सभाका भूषण या शोभा और यह विशेषण गद्यचिन्तामणिके लिए दिया गया है, कविके लिए नहीं। कविका सिर्फ इतना ही अभिप्राय है कि यह ग्रन्थ चिरकालके लिए सभाओंका भूषणरूप होकर रहे।

इसके सिवाय उन्हेंनि भगविजनसेन और वादिराजैद्रारा स्मृत वादिसिंहको भी वादीभसिंह ही होनेकी संभावना प्रकट की है।

पहले मेरा भी यही खयाल था; परन्तु अब मैं ओडयदेव या वादीमसिंहको इतना प्राचीन नहीं समझता । मेरी समझमें एक वादिसिंह या वादीमसिंह भगविजनसेनसे पहले हुए जरूर हैं जिनका वास्तविक नाम माल्म नहीं है और आप्तमीमांसापर भी शायद उन्हींकी कोई टीका थी परन्तु गद्यचिन्तामणिकारसे वे पृथक् हैं, यद्यपि वे भी किव, वादी और तार्किक थे। इसके सिवाय अकलंकदेवके सधर्मी पुष्पसेनके ही वे शिष्य थे, यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

### सोमदेवका शिष्यत्व

श्रुतसागरसूरिने यशस्तिलककी टीका (आश्वास २) में वादिराज महाकविका एक पद्म उद्भृत करके लिखा है कि ये वादिराज भी सोमदेवके शिष्य हैं । क्योंकि सोमदेव कहते हैं कि 'वादीभिसेंह भी मेरे शिष्य हैं और वादिराज भी । 'परन्तु श्रुतसागरके इस कथनपर विश्वास नहीं किया जा सकता । क्योंकि एक तो उन्होंने यह बतलोनकी कृपा नहीं की कि सोमदेवने उक्त वचन किस ग्रन्थमें किस प्रसंगपर कहा है और दूसरे सोमदेवने अपने यशस्तिलकको शक संवत् ८८१ (वि० सं० १०१६) में पूरा किया है और वादिराजने अपना पार्श्वनाथचरित श० सं० ९४७ (वि० सं० १०८२) में उनसे ६६ वर्ष बाद । इसके सिवाय वादिराज स्वयं अपने गुरुका नाम मितसागर बतलाते हैं और वादीभिसेंह अपने गुरुका नाम पुष्पसेन । अतएव कमसे कम गद्यचिन्तामणिके कर्त्ता वादीभिसेंहको तो सोमदेवका शिष्य किसी तरह नहीं माना जा सकता ।

१-स्याद्वादगिरिमाश्रित्य वादिसिंहस्य गर्जिते । दिङ्नागस्य मदध्वंसे कीर्तिभंगो न दुर्घटः ॥—पा० च०

२-" उक्तं च वादिराजमहाकविना— कर्मणा कवलिता जनिता जातः पुरान्तरजनंगमवाटे । कर्मकोद्रवरसेन हि मत्तः किं किमत्येशुभधाम न जीवः ।

स वादिराजोऽिप श्रीसोमदेवाचार्यस्य शिष्यः। 'वादीमिसिहोऽिप मदीयशिष्यः श्रीवादी-राजोऽिप मदीयशिष्यः ' इत्युक्तत्वाच । " 'कर्मणाकविलता ' पद्य वादिराजके किस अन्थका है, यह भी मालूम नहीं हो सका। पार्श्वचिरतमें तो यह है नहीं।

### कविका स्थान

किंव ओडियदेव नामसे पं० के० भुजबिल शास्त्रीने उन्हें तिमल या द्राविइ-प्रान्तका निवासी बतलाया है और बी० शेषिगिर राव एम० ए० ने किलंग (तेलुगु) के गंजाम जिलेके आसपासका। गंजाम जिला मद्रासक एकदम उत्तरभें है और अब उड़ीसामें जोड़ दिया गया है। वहाँ राज्येक सर्दारोंकी ओडेय और गोडेयनामकी दो जातियाँ है जिनमें पारस्परिक सम्बन्ध भी है। अतएव उनकी समझमें वादीभिसंह जन्मतः ओडेय या उड़िया सदार होंगे।

### ओडयदेवका समय

गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचूड़ामणिका जो कथानक है, वह गुणभद्राचार्यके जीवंघरचरित्र ( उत्तरपुराणान्तर्गत ) से लिया गया है और दोनोंमें बहुत अधिक समानता है। इसका संकेत भी गद्यचिन्तामणिके निम्नलिखित पद्यमें मिलता है—

निःसारभूतमपि बन्धनतन्तुजातं मूर्घा जनो वहति हि प्रसवानुसंगात्। जीवंधरप्रभवपुण्यपुराणयोगाद्वाक्यं ममाप्युभयलोकहितप्रदायि॥ ९॥

यह जीवंधरचरित्रका उत्पादक पुण्यपुराण उत्तरपुराण ही जान पड़ता है जो श॰ सं॰ ७०५ (वि॰ सं॰ ८४०) की रचना है, अतएव वादीमसिंह इससे पीछेके हैं।

सुप्रसिद्ध धाराधीश राजा भोजके विषयमें एक श्लोक प्रायः सभी विद्वानोंके लिए परिचित है जो कि उनके सभाकवि कालिदास (अभिनव कालिदास या परिमल) ने उनकी मृत्युका झूटा समाचार सुनकर कहा था—

अद्य धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती । पण्डिताः खण्डिताः सर्वे भोजराजे दिवं गते ॥

और इसी श्लोकक पूर्वार्धकी छाया सत्यंघर महाराजके शोकके प्रसंगमें कही हुई गद्यचिन्तामणिकी इस उक्तिमें मिलती है—'' अद्य निराधारा घरा निरालम्बा सरस्वती।'' स्व० कुप्पूस्वामी शास्त्रीने इससे अनुमान किया था कि गद्यचिन्तामणि भोजराजके बादकी रचना है। भोजदेवका राज्य-काल वि० सं० १०७६ से वि० १११२ तक माना जाता है।

१ देखां, जैनसिद्धान्तभास्तर वर्ष ८, अंत २ पृ० ११७

२ भोजदेवके उत्तराधिकारी जयसिंहका वि० सं० १११२ का एक दानपत्र मिला हैं अतएव इससे कुछ पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ होगा।

तामिल भाषामें 'जीवक-चिन्तामणि 'नामका एक प्रसिद्ध काव्य है जिसके कर्ता तिरुत्तकदेव नामके किव हैं। तामिल साहित्यके विशेषज्ञ पं॰ स्वामिनाथ-य्याका मत है कि इस ग्रन्थकी रचना क्षत्र-चूड़ामणि और गद्य-चिन्तामणिकी छाया लेकर की गई है और श्री कुप्पूस्वामी शास्त्रीने अपने सम्पादित किये हुए क्षत्रचूड़ामणिमें इस तरहके छायामूलक बीसों पद्य टिप्पणके रूपमें उद्भृत करके इस बातकी पृष्टि भी की है।

जीवक-चिन्तामणिके बननेका ठीक समय तो माद्रम नहीं है परन्तु 'पेरिय-पुराण 'नामक तामिलग्रन्थमें उसका पहले पहल उल्लेख किया गया है जो कि चोल-नरेश कुलोत्तुंगकी प्रार्थनासे शेकिलार नामक पंडितने बनाया था। कुलोत्तुं-गका राज्य-काल वि० सं० ११३७ से ११७५ है, अतएव इससे पहले विक्रमकी बारहवीं सदीके पूर्वार्धमें जीवक-चिन्तामाण और प्रथम पादमें गद्य-चिन्तामणि रचे गये होंगे। उस समय भोजदेवसम्बन्धी पूर्वोक्त पद्यका अनुकरण भी किया जा सकता है।

अतएव जब तक प्राचीनताके और कोई प्रमाण न मिलें तब तक ओडयदेवको विक्रमकी बारहवीं सदीके प्रारंभका किव मानना चाहिए और यह भी कि वे किसी ऐसी गुरुपरम्परामें हुए हैं जिसका हमें पता नहीं। अपने संघ या गणका उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया।

# चार वाग्भट

वाग्भट नामके अनेक ग्रन्थकर्त्ता हो गये हैं, उनमेंसे कुछ ये हैं—

१ 'अप्राङ्गहृद्यके कर्ता वाग्भट—इस सुप्रसिद्ध वैद्यक ग्रन्थके कर्ता वाग्भट सिन्धुदेशके रहनेवाले थे और इनके पिताका नाम सिंहगुप्त था । ये बहुत प्राचीन हैं और अधिकांश विद्वानोंके मतसे बौद्धधर्मके अनुयायी थे। पण्डितप्रवर आशाधरने इस ग्रन्थपर एक टीका लिखी थी, जो अभी तक अप्राप्य है। इसी कारण कुछ लोगोंका खयाल है कि ये जैन थे, परन्तु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है।

२ नेमिनिर्वाण महाकाव्यके कर्ता वाग्मट। काव्यमालामें प्रकाशित नेमिनिर्वाणमें किवकी कोई प्रशस्ति नहीं है; परन्तु आराके जैनसिद्धान्तभवनमें संवत् १७२७ पेष कृष्ण अष्टभी शुक्रवारकी लिखी हुई जो प्रति है, उसके अन्तमें निम्नलिखित परिचय-पद्य दिया हुआ है और उससे किवका थोड़ा-सा परिचय मिल जाता है—

> अहिच्छत्रपुरात्पन्न प्राग्वाटकुलशालिनः । छाहडस्य मुतश्चके प्रबन्धं वाग्भटः कविः ॥ ८७

अवणबेल्गोलके स्व० पं० दौर्बलि जिनदास शास्त्रीके पुस्तकालयमें निमिनिर्वाणकी जो प्रति है उसमें भी यह पद्य लिखा हुआ है<sup>3</sup> । इससे माल्म होता है कि

१ मैसूरके पंडित पद्मराजके पुस्तकालयमें अष्टाङ्गहृदयकी जो प्रति कनड़ी लिपिमें लिखी-हुई है उसके अन्तमें नीचे लिखे दो पद्य हैं—

यजन्मनः सुकृतिनः खलु सिन्धुदेशे यः पुत्रवन्तमकरोद्भवि सिंहगुप्तम् । तेनोक्तमेतदुभयज्ञभिषग्वरेण स्थानं समाप्तमिति.....।। १ नमा वाडव (वाग्भट ?) तीर्थाय विदुषे लोकबन्धवे । येनेदं वैद्यवृद्धानां शास्त्रं संगृह्य निर्मितम् ॥ २

२ देखो, जैनिहतैषी भाग १५, अंक ३-४ ५० ७९ में पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारका नोट। ३ देखो, जैनिहतैषी भाग ११, अंक ७-८ ५० ४८२ नेमिनिर्वाणके कर्ता वाग्मट (बाहड़) छाहड़के पुत्र थे जो प्राग्वाट या पोरवाड़कुलके थे और अहिच्छत्रपुरमें उत्पन्न हुए थे। इन्होंने न तो अपने किसी गुरु
आदिका नाम लिखा है और न और कोई परिचय ही दिया है। अपने किसी पूर्ववर्ती किव या आचार्यका भी कहीं स्मरण नहीं किया है, जिससे इनके समयपर कुछ
प्रकाश डाला जा सके। परन्तु इतना निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ये
वाग्मटालंकारके कर्त्ती वाग्मटसे पहलेके हैं। क्योंकि वाग्मटालंकारमें नेमिनिर्वाणके
अनेक पद्योंको उदाहरणस्वरूप उद्घृत किया गया है और जैसा कि आगे बतलाया
गया है वाग्मटालंकारके कर्त्ती वाग्मटका समय वि० सं० ११७९ के लगभग
है। अतएव नेमिनिर्वाणकी रचना बारहवीं सदीके प्रारंभके बादकी नहीं हो सकती।

नेमिनिर्वाण काव्यपर महारक ज्ञानभूपणकी एक पंजिका टीका उपलब्ध है। और कोई टीका अभी तक प्राप्त नहीं हुई। जहाँ तक हम जानते हैं ये वाग्मट दिगम्बरसम्प्रदायके अनुयायी थे। नेमिनिर्वाणके प्रथम सर्गके १९ वें पद्यमें कहा है कि वे मिल जिन तुम्हारा कल्याण करें, जिन्हें तपके कुटारसे कमबलीको काट डाला है और जो कुरु (कुरुवंशी या इक्ष्वाकुवंशी) के सुत होनेपर भी दुःशासन (कुरुपुत्र दुःशासन राजा और दूसरे पक्षमें दुष्टतासे शासन करनेवाले) नहीं हुए । इससे माल्य होता है कि वे माल जिनको स्वेताम्बर सम्प्रदायके समान इक्ष्वाकुवंशी राजाकी सुता (लड़की) नहीं किन्तु सुत (लड़का) मानते थे।

र वाग्मटालंकारके कत्ती वाग्मट--इनके पिताका नाम सोमश्रेष्ठी थाँ।

१ म० म० आंझाजीके अनुसार 'नागौर 'का पुराना नाम अहिच्छत्रपुर है। देखी ना० प्र० पत्रिका भाग २, पृ० ३२९।

२ नेमिनिर्वाणंक छठे सर्गके 'कान्तारभूमों ' 'जहुर्वसन्ते ' और 'नेमिर्विशाल नयनो ' आदि ४६, ४७ और ५१ नम्बरके पद्य वाग्मटालंकारके चौथे परिच्छेदके ३५, ३९ और ३२ न० के पद्य हैं और सातवें सर्गका 'वरणा प्रसूननिकरा ' आदि २६ वें न० का पद्य चौथे परिच्छेदका ४० नं० का पद्य है।

३ तपःकुठारक्षतकर्मविह्यिमीहार्जिनो वः श्रियमातनोतु । कुरोः सुतस्यापि न यस्य जातं दुःशासनत्वं भुवनेश्वरस्य ॥ १९

४ बंभंडसुत्तिसंपुडमुत्तिअमणिणो पहासमूहव्व । सिरिबाहडत्ति तनओ आसि बुहो तस्स सोमस्स ॥

सिंहदेवगणिके कथनानुसार वे महाकवि और एक राज्यके महामात्ये थे। कवि-चान्द्रिका टीकाके कर्त्ता वादिराजने भी उन्हें ' महामात्यपदभृत् ' लिखा है।

संकरालंकारके उदाहरणमें किवने कहा है कि संसारमें तीन ही रत्न हैं, एक अणिहल्लपाटण नगर, दूसरा कर्णदेवके पुत्र राजा जयासिंहदेव और तीसरा श्रीकलश नामका उनका होंथी। इससे स्पष्ट होता है कि ये वाग्मट गुजरातके सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंहके समकालीन और उनके मंत्री थे।

जयसिंहका राज्य-काल वि० सं० ११५० से ११९९ तक निश्चित हुआ है । श्वेताम्बराचार्य प्रभाचन्द्रने अपने प्रभावकचिरतमें लिखा है । कि बाहड़ नामके धन्नी धर्मात्माने गुरुचरणों में प्रणाम करके पूछा कि कोई ऐसा प्रशंसनीय कार्य बतलाइए कि जिसमें धन व्यय किया जाय १ तब गुरुने भगवानका मन्दिर बनाने में धनकी सफलता बतलाई और तब वाग्मटने हिमालयके समान धवल और ऊँचा मन्दिर बनवाया और उसमें विराजमान करने के लिए वर्द्धमान जिनकी प्रतिमा भी। वि० सं० ११७८ में मुनिचन्द्रस्रिका समाधिमरण हुआ और उसके एक वर्ष बाद वाग्मटने देवस्रिके द्वारा उक्त मूर्तिकी प्रतिष्ठा कराई। इससे पता लगता

१ इदानीं यन्थकार इदमलंकारकर्तृत्वख्यापनाय वाग्भटाभिधस्य महाकवे: महामात्यस्य तन्नाम गाथयैकया निदर्शयति ।

२-अणहिल्लपाटकपुरमवनिपतिः कर्णदेवनृपस्नुः । श्रीकलशनामधेयः करी च रत्नानि जगतीह ॥

३ देखो श्री दुर्गाशंकर शास्त्रीका 'गुजरातनो मध्यकालीन राजपूत इतिहास ।' ए० २२५

४-अथास्ति बाहडो नाम धनवान्धार्मिकाग्रणीः ।
गुरुपादान्प्रणम्याथ चक्रे विज्ञापनामसौ ॥
आदिश्यतामतिश्ठाध्यं कृत्यं यत्र धनं व्ययं ।
प्रभुराहालये जैने द्रव्यस्य सफलो व्ययः ॥
ओदेशानन्तरं तेनाकार्यत श्रीजिनालयः ।
हेमाद्रिधवलस्तुंगो दीष्यकुम्भमहामणिः ॥
श्रीमंता वर्धमानस्यात्रीभरद्विष्वमुत्तमम् ।
यत्तेजसा जिताश्चन्द्र....कान्तमणिश्रमाः ॥

है कि वि० सं० ११७९ में वाग्भट थे और यह सिद्धराज जयसिंहका ही राज्य-काल है।

आचार्य हेमचन्द्रने भी अपने द्याश्रय काव्य (सर्ग २० श्लोक ९१-९२) में वाग्भटको जयसिंहका अमात्य बतलाया है।

वाग्भटालंकारपर जिनवर्द्धनसूरि, सिंहदेवगणि, क्षेमहंस गणि, और राजहंस उपाध्याय इन चार श्वेताम्बर विद्वानोंकी टीकायें उपलब्ध हैं। इनके सिवास पामराजके पुत्र वादिराज नामक दिगम्बर विद्वानकी और अनन्तभट-सुत गणेश नामक अजैन विद्वानकी भी टीका है।

ये वाग्भट क्वेताम्बर सम्प्रदायके आनुयायी थे।

यह एक आश्चर्यकी बात है कि अपने ग्रन्थमें नेमिनिर्वाणके अनेक पद्योंका उदाहरणस्वरूप उपयोग करके भी इन्होंने उसके कर्त्ताका कहीं भूलकर भी स्मरण नहीं किया।

४ काव्यानुशासनके कत्तां वाग्भट—ये नेमिकुमारके पुत्र थे। अपने पिताको इन्होंने कौन्तेयकुलदिवाकर, महान् विद्वान्, धर्मात्मा और यशस्वी लिखा है। उन्होंने मेदपाट (मवाड़) में प्रतिष्ठित पार्श्वनाथ जिनका यात्रा-महोत्सव किया था जिससे उनका यश भुवनव्यापी हो गया था, राहड्र पुरमें नेमि भगवानका और नलोटकपुरमें ऋषभ जिनका बाईस देवकुलिकाओंसहित विशाल मन्दिर निर्माण कराया था। नेमिकुमार अपने बड़े भाई राहड्के परम भक्त थे।

शतैकादशके साष्ट्रसप्ततौ विक्रमार्कतः । वत्सराणां व्यतिकान्ते श्रीमुनिचन्द्रसूरयः ॥ आराधनाविधिश्रेष्ठं कृत्वा प्रायोपवेशनं । शमपीयूपकछोलप्छतास्ते त्रिदिवं ययुः ॥ युग्मम् वत्सरे तत्र चैकेन पूर्णे श्रीदेवसूरिभिः । श्रीवीरस्य प्रतिष्ठां स बाहडोऽकारयन्मुदा ॥

१-वाग्भट नामके एक और जैंन अमात्य जयसिंहके उत्तराधिकारी कुमारपालके समयमें हुए हैं परन्तु वे उदयनके पुत्र थे।

२ राहड्पुर शायद नेमिकुमारके बड़े भाई राहड्का ही बसाया हुआ हो। राहड्पुर और नलोटकपुर मेवाड़में ही कहीं होंगे।

राहड़की भी कविने बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने भी अपने न्यायोपार्जित धनसे आदि जिनका मन्दिर बनवाया था। नेमिकुमारके पिताका नाम मक्कल (मोकल) और माताका महादेवी थी।

कौन्तेय कुल कौन-सा है, इम नहीं जानते। परन्तु इन वाग्भटका कुल कोई बहुत प्रतिष्ठित और राजमान्य कुल जान पड़ता है। धनके अतिरिक्त विद्यासे भी यह कुल बहुत समृद्ध था।

वाग्मट महाकवि थे। काव्यानुशासनके सिवाय इन्होंने अनेक काव्य, नाटक और छन्दोग्रन्थ लिखे थे। उनमेंसे काव्यानुशासनकी स्वोपज्ञवृत्तिमें (पृ०१५) इन्होंने अपने 'ऋषमदेवचरित ' महाकाव्यका एक पद्य उद्भृत किया है और एक जगह (पृ०२०) वाग्मट-छन्दोनुशासनकी भी चर्चा की है । परन्तु किसी नाटकका उल्लेख नहीं मिला।

वाग्भटालंकारक कर्तासे ये पीछे हुए हैं और उनसे भिन्न हैं। क्योंकि इन्होंने काव्यानुशासनके गुण-प्रकरणमें लिखा है कि दण्डि, वामन, और वाग्भटप्रणीत दश गुण हैं परन्तु में तो माधुर्य, ओज और प्रसाद ये तीन ही गुण मानता हूँ।

काव्यानुशासनसे इस बातका ठीक ठीक पता नहीं चलता कि ये वाग्भट किस सम्प्रदायके अनुयायी थे परन्तु अधिक संभावना यही है कि वे दिगम्बर होंगे। क्योंकि उन्होंने अपने इस ग्रन्थमें ऋषभदेवचरितके प्रारंभका नौचे लिखा पद्य उद्धत किया है—

यत्पुष्पदन्तमुनिसेनमुनीन्द्रमुख्यैः पूर्वैः कृतं सुकविभिस्तदहं विधित्सुः । हास्याय कस्य ननु नास्ति तथापि सन्तः श्रुष्वन्तु कंचन ममापि सुयुक्तिसूक्तम्।। इसमें भूलसे जिनसेनकी जगह मुनिसेन छप गया जान पड़ता है। इसका अभिप्राय यह है कि पूर्ववर्ती पुष्पदन्त और जिनसेनादि मुनियोंने जिसे बनाया

१ देखी काव्यानुशासन-टीकाकी उत्थानिका ।

२ विनिर्मितानेकनन्यभन्यनाटकच्छन्दोऽलंकारमहाकान्यप्रमुखमहाप्रबन्थबन्धुरोऽपारतारशास्त्र-सामारसमुत्तरणतीर्थायमानशेमुपी ... महाकवि श्रीवाग्भटो ...

३ अयं च सर्व: प्रपंच: श्रीवाग्भटाभिषस्वोपश्चछन्दोनुशासने प्रपंचित्त इति नात्रोच्यते ! मुनिश्रीजिनविजयजीके कथनानुसार इस प्रन्थकी एक ताड्पत्रपर लिखी हुई प्रति पाटणके जैन भंडारमें है ।

है, उसे बनाते हुए मैं किसके हास्यका पात्र न बन्ँगा ? और ये दोनों अर्थात् आदिपुराणके कत्तां जिनसेन और महापुराणके कर्ता पुष्पदन्त दिगम्बर सम्प्रदायके ही थे। इनके प्रन्थोंको वाग्भटने पढ़ा था।

इसके सिवाय नेभिनिर्वाण, चन्द्रप्रभैचरित और धैनंजयकी नाममालाके उद्धरण भी इसी बातको पुष्टि करते हैं। क्योंकि ये तीनों भी दिगम्बर सम्प्रदायके कवियोंकी रचनायें हैं।

कुछ स्थानों में 'राजीमती-परित्याग 'काव्यका भी उल्लेख मिलता है जो शायद पं० आशाधरका 'राजीमती-विप्रलंभ 'नामक काव्य हो । परित्याग और विप्रलंभ एकार्थवाची हैं । आशाधरका 'राजीमती-विप्रलंभ' उपलब्ध नहीं है । आश्चर्य नहीं जो 'राजीमती-परित्याग 'भी उसका नाम हो । यदि हमारा यह अनुमान ठीक हो तो इन वाग्भटको आशाधरके बाद विक्रमकी चौदहवीं शताब्दिका मानना होगा ।

काव्यानुशासनमें पचासों ग्रन्थोंके उद्धरण दिये हैं। यदि उनकी अच्छी तरह छान बीन की जाय और पता लगाया जाय कि वे किन किन ग्रन्थोंके हैं तो इससे न केवल कविके समयपर ही प्रकाश पड़ेगा अनेक अपरिचित ग्रन्थोंका भी पता लगेगा।

<sup>ु</sup> १ उद्यानजलकेलिमधुपानवर्णनं नेमिनिर्वाण-राजीमतीपरित्यागादौ । ५० १६ ।

२ तत्राशीर्यथा चन्द्रप्रभकान्ये — श्रियं क्रियाद्यस्य सुरागमे आदि, ए० १५ और चन्द्रो-दयास्तसमयवर्णनं शिशुपालवध-चन्द्रप्रभचरितादी, ए० १६

३ अभिधानकोशो नाममाला। ततो हि शब्दिनिश्चयः। ननु प्रयुक्तमेव प्रयुज्यते, अन्यथा प्रयुक्तत्वदापावकाशः, तिकं नाममालया। मैंवम् । सामान्येन प्रयुक्तादर्थावगितभेवति। यथा नीवीशब्देन जघनवस्त्रग्रन्थिरुच्यते इति कस्यचिन्निश्चयः (क्षियः पुरुषस्य वा' इति संशये । नीविराग्रन्थनं नार्यो जघनस्थस्य वाससः ? इति नाममालापदावलोकनादेव निर्णयो भवति ॥

# कवि वादिराज

इनकी अभी तक दो रचनायें उपलब्ध हुई हैं एक तो वाग्भटालंकारकी 'कविचैन्द्रिका' नामकी संस्कृत टीका और एक 'ज्ञानेलोचनस्तोत्र' नामका छोटा-सा स्तोत्र । पहले ग्रन्थकी उत्थानिका और प्रशस्तिसे मालूम होता है कि ये

- अनन्तानन्तसंसारपारगं पार्श्वमीश्वरम् । प्रमाणनयभगाब्धि भुक्तिभूषोज्झितं स्तुवे ॥ १ वाग्भटकवीन्द्रराचितालंकारस्यावचूिरारियममला । जिनवचनगुरुङ्गपातो विरच्यते वादिराजेन ॥ २ धनंजयाशाधरवाग्भटानां धत्ते पदं सम्प्रति वादिराजः । खाण्डिल्यवंशोद्भवपोमसुनुः जिनोक्तिपीयूपसुतृप्तगात्रः ॥ ३
- ...इति मत्वा रत्नत्रयालंकृतस्त्रैविद्यवित्तो विमलसोमश्रेष्ठिकुलभूयोमहामात्यपद-भृच्छ्रीमद्वाग्भटमहाकविस्तावदिष्टदेवतामभीष्टौति ।...

संवत्सरे निधिद्दगश्वराशाङ्कयुक्ते दीपोत्सवाख्यदिवसे सगुरौ सचित्रे । लग्नेऽलिनाम्नि च समाप गिरःप्रसादात् सद्वादिराजरिचता कविचिन्द्रकेयम् ॥ १ श्रीराजिसंहृत्पतिर्जयिसंहृ एव श्रीतक्षकाख्यनगरी अणहिल्लतुल्या । श्रीवादिराजिवबुधोऽपरवाग्मटोऽयं श्रीसृत्रतृत्तिरिह् नन्दतु चार्कचन्द्रम् ॥ २ श्रीमद्रीमनृपालजस्य बिलनः श्रीराजिसंहस्य मे, सेवायामवकाशमाप्य विहिता टीका शिराज्ञातं हिता । हीनािधक्यवचे। यदत्र लिखितं तद्वे बुधेः क्षम्यताम्, गार्हस्थ्याविननाथसेवनिधयः कः स्वस्थतामाप्नुयात् ॥ इति श्रीवाग्मटालंकारटीकायां पोमराजश्रेष्ठिसुतवािदराजिवरिचतायां कविचिनद्वकायां पञ्चमः परिच्छेदः ।

१ इसकी एक प्रति जयपुरके पाटोदीके मन्दिरमें है और दूसरी संघीजीके मन्दिरमें। दूसरी प्रतिके अन्तके कुछ पत्र नहीं हैं।

२ यह स्तोत्र माणिकचन्द्र-जैनग्रन्थमालाके सिद्धान्तसारादिसंग्रहमें छप चुका है :

खण्डेलवाल वंशमें उत्पन्न हुए थे और उनके पिताका नाम पोमराज (पद्मराज) श्रेष्ठी था। श्रेष्ठी शायद सेठीका संस्कृतरूप है, जो कि खण्डेलवालोंका एक गोत्र है। उन्होंने अपनेको उस समयमें धनंजय, आशाधर और वाग्मटका पद धारण करनेवाला अर्थात् उन्होंकी जोड़का विद्वान् बतलाया है। वे तक्षक नगरीके राजा राजसिंहके मंत्री थे और उनके सेवा-कार्यमें रहते हुए कुछ अवकाश निकालकर उन्होंने यह बालोपयागी टीका लिखी थी। राजसिंहको भीमनृपात्मज अर्थात् राजा भीमसिंहका पुत्र लिखा है।

वे अपनेको दूसरा वाग्भट बतलाते हुए लिखते हैं कि राजा राजसिंह दूसरे जय-सिंहदेव हैं, तक्षक नगर दूसरा अणहिलपुर है और मैं वादिराज दूसरा वाग्भट हूँ। टीकाकी उत्थानिकांमें उन्होंने वाग्भटको महामात्यपदभृत लिखा है, इससे

शायद वादिराज भी राजसिंहके अमात्य होंगे।

इस टीकाको उन्होंने वि० सं० १७२९ की दीपमालिकाको, गुरुवार, चित्रा नक्षत्र और वृश्चिक लग्नेमें समाप्त किया था।

# नेमिचरित-काव्य

### काव्य-परिचय

काव्यमालाके द्वितीय गुच्छकमें यह काव्य नेमिदूतके नामसे प्रकाशित हुआ है । पर वास्तवमें इसका नाम 'नेमिचरित ने मालूम होता है । यह 'मेघदूत 'के ढँगका काव्य है और मेघदूतके ही चरण लेकर इसकी रचना की गई है। शायद इसीलिए इसे नेमिदूत नाम मिल गया है। परन्तु यथार्थमें इसमें दूतपना कुछ भी नहीं है। न इसमें नेमिनाथ दूत बनाये गये हैं और न उनके लिए कोई दूसरा दूत बनाया गया है। राजीमतीने नेमि भगवानको संसारासक्त करनेके लिए जो जो प्रयत्न किये हैं, जो जो अनुनय विनय किये हैं और जो जो विरह-व्यथायें सुनाई हैं उन्हींका वर्णन करके यह हृदयद्रावक काव्य बनाया गया है। अन्तमें राजीमतीके सारे प्रयत्न निष्फल हुए। नेमिनाथने उसे संसारका स्वरूप समझाया; विषय-भोगोंका परिणाम दिखलाया, मानव-जन्मकी सार्थकता बतलाई और इसका फल यह हुआ कि राजीमती स्वयं देह-भोगोंसे उदास होकर साध्वी हो गई। यदि अन्तके दो श्लोकोंमें ये पिछली बातें न कही गई होतीं, तो इस काव्यका 'राजीमती-विप्रलम्भ 'या 'राजीमती-विलाप ' अथवा ऐसा ही और कोई नाम अन्वर्थक होता; परन्तु अन्तिम स्रोकोंसे इसमें नेमिनाथको प्रधानता प्राप्त हो गई है, राजीमतीके सोर विरह-विलाप उनके अटल निश्चय और उच चरित्रके पोषक हो गये हैं; इसलिए इसमें सन्देह नहीं कि इसका ' नेमिचरित ' नाम बहुत सोच समझ कर रक्खा गया है।

इस काव्यकी रचना सुन्दर और भावपूर्ण है। परन्तु जगह जगह क्रिष्टता आ

भ.....प्रवरकवितुः कालिदासस्य काव्या—
 दन्त्यं पादं सुपदरचितान्मेघदूताद्ग्रहीत्वा ।
 श्रीमन्नेमेश्चरितविश्चादं सांगणस्यांगजन्मा
 चक्रे काव्यं बुधजनमनः प्रीतये विक्रमाख्यः ॥

गई है। दूरान्वयता बहुत है। प्रयत्न करनेसे विशेष परिश्रमसे किवका हृद्रत आशय समझमें आता है। पर इसमें किवका दोप नहीं—उसे लाचार होकर ऐसा करना पड़ा है। किविकुलगुरु कालिदासके सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूतके प्रत्येक क्लोकके चौथे चरणको अपने प्रत्येक रलोकका चौथा चरण मानकर किवने इस काव्यकी रचना की है। ऐसी दशामें चौथे चरणोंके शब्दों, वाक्यों, और उनके आशयोंकी अधीनतामें पड़कर किव और करता ही क्या? अपने हृद्रत मावेंको दूसरे किवके शब्दों, वाक्यों और आशयोंके द्वारा रुद्ध हुए मार्गमेंसे प्रकट करनेके सिवा उसे कोई गित ही न थी। ऐसी परिस्थितिमें काव्यमें क्लिष्टता आना ही चाहिए। किन्तु इस पराधीन कार्यमें भी किवने जो काव्यकौशल दिखलाया है और जो मार्मिकता दिखलाई है, उससे अनुमान हो सकता है कि यदि किव अपने मावेंको स्वच्छन्दतापूर्वक प्रकट करनेका, अपनी भावधाराको विना बाधाक कहनेका मौका पाता, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह काव्य और भी सुन्दर बन जाता।

इस काव्यके बनानेमें किवको कितना परिश्रम करना पड़ा होगा इसका अनुमान पाठक तब कर सकेंगे जब भेघदूतको सामने रखकर इस काव्यको पढ़ेंगे और मेघदूतके चौथे चरणोंके मूल भावोंके साथ इसके चौथे चरणोंके भावोंका मिलान करेंगे। मेरी समझमें यह काम वैसा ही किठन है जैसा कि आमके एक पौधेको काटकर उसकी पीढ़में दूसरे पौधेकी कलमको जोड़ देना और दोनोंके शरीरको, रसको और चेतनाशक्तिको एक कर देना। पूरे काव्यका पाठ करके हम देखते हैं कि किवने इस किठन कार्यमें काफी सफलता प्राप्त की है।

### काव्यका कत्ती

इस काव्यके कर्त्ताका नाम विक्रम है। वह सांगणका पुत्र था। नेमिचरितके अन्तिम श्लोकसे काविका केवल इतना ही परिचय मिलता है। वह किस समय हुआ, किस वंशमें हुआ, किस स्थानमें उसका निवास था, उसने और किन किन ग्रंथोंकी रचना की, इत्यादि बातोंका कुछ भी पता नहीं चलता।

ऋपभदास नामके एक श्वेताम्बर सम्प्रदायके किव हो गये हैं जिनके बनाये हुए कुमारपालरास (वि॰ सं॰ १६७०), हीराविजयस्रिरास (वि॰ सं॰ १६८५) आदि गुजराती भाषाके ग्रन्थ मिलते हैं। मेरे मित्र श्री मोहनलालजी देसाईने इनका काव्य-काल वि॰ सं॰ १६५६ से १६८६ तक निश्चित किया है। इनके पिताका नाम संघवी सांगण था और ये खंभातके रहनेवाले थे। पहले हमने

अनुमानं किया था कि उक्त सांगणके ही पुत्र और ऋषभदासके भाई ये विक्रम होंगे परन्तु अभी हाल ही माल्म हुआ है कि नेमिचरितकी एक प्रति वि० सं० १६०२ की लिखी हुई बाल्रचरके गद्ध्वाबूके संग्रहमें मौजूद है, इस लिए विक्रम किव ऋषभदासके भाई नहीं हो सकते। इसके सिवाय ऋषभदासने अपने किसी ग्रन्थमें विक्रमका कोई जिक्र भी नहीं किया है।

खंभातके चिन्तामणि-पार्श्वनाथमिन्दरमें एक विस्तृत शिलालेख हैं जो वि० सं० १३५२ का है। इस लेखके २८ वें से लेकर ३१ वें नम्बर तकके पद्योंमें मालवा, सपादलक्ष और चित्रकृट (चित्तोड़) से खंभातमें आये हुए सांगण, जयता और प्रव्हादन आदि धनी श्रावकेंका उल्लेख हैं जिन्होंने उक्त मन्दिरकी निरन्तर पूजा होते रहनेके लिए व्यापारपर कुछ लाग बाँध दी थी। इनमेंस सांगण हुंकारवंश (हूँबड़) के और जयता सिंहपुरवंश (नरसिंहपुरा) के थे। संभव है कि इनमेंसे पहले श्रावक सांगणके ही पुत्र विक्रम हों और ये सांगण आदि दिगम्बर सम्प्रदायके माल्म होते हैं। क्योंकि इस लेखके चौथे पद्यमें सहस्त्रकीर्तिका और सत्ताईसवें पद्यमें यंशाकीर्ति गुरुका उल्लेख है और ये दोनों दिगम्बर साधु हैं। इसके सिवाय हूँबड़ और नरसिंहपुरा जातियोंके श्रावक इस समय भी अधिकांशमें दिगम्बर आम्नायके अनुयायी हैं।

यों काव्यके विषयसे तो कवि स्वेतांबर या दिगम्बर किस सम्प्रदायका था, इसका कुछ पता नहीं लगता क्योंकि काव्यमें जो कुछ कहा गया है वह साम्प्रदायिक मत-भेदकी सीमासे बाहर है।

१ देखां, मुनि श्रीजिनविजयजी सम्पादित ' प्राचीन-जैन-लेखसंग्रह ' का ४४९ नं० का शिलालेख । इस लेखकी बहुत-सी पंक्तियोंका कुछ अंश नष्ट हो गया है। प्राचीन मन्दिर शायद वि० स० ११६५ में बना था और १३५२ में उसका जीणोंद्वार हुआ है जब कि यह लेख उत्कीण हुआ।

२ हुंकारवंशजमहर्धमणीयमानः श्रीसाङ्गणः प्रगुणपुण्यकृतावतारः । तारेशसिन्नभयशो जिनशासनाहीं निःशेषकरमप्रविनाशनभव्यवर्णः ॥ सिंहपुरवंशजन्मा जयताख्या विजित एनसः पक्षः ।....इत्यादि । अन्नागमन्मालवदेशतोऽमी सपादलक्षादथ चित्रकृटात् ।...

३ दिनोदयं स चक्रे गुरुजगताभ्युदितः सहस्रकीर्तिः ॥

४ गुरुपदे बुधैर्वर्ण्यो यशःकीर्तिः यशोनिधिः।

### कविका क्षेत्र-ज्ञान

मेघदूतके यक्षने प्रेयसीके पास सन्देश भेजनेके लिए बादलेंको मार्ग बतलाया है कि तुम अमुक अमुक स्थानोंसे होकर जाओगे; तो उसके समीप पहुँच जाओगे। इस मार्ग-सूचनमें कालिदासने अपने भूगोल-ज्ञानका विलक्षण परिचय दिया है। विद्वानोंने निश्चय किया है कि उनके वर्णनमें देश-स्थानसंबंधी कोई भूल नहीं है। मानो कालिदासने स्वयं पर्यटन करके उक्त सब स्थान और नगरादि देखकर अपना काव्य लिखा था।

यह्म बात नेमिचरितमें भी है। इस कविकी भी इस विपयमें अच्छी जानकारी थी। यद्यपि उसका वार्णित क्षेत्र कालिदासके जितना बड़ा नहीं है; तो भी उसने उसमें पर्यटन किया है और स्वयं आँखों देखे हुए स्थानोंका वर्णन किया है; जिससे मालूम होता है कि कवि काठियावाड़का या उसके आसपासके ही किसी स्थानका रहनेवाला होगा।

नीचे उन थोड़ेसे स्थानोंके विषयमें खुलासा किया जाता है जिनका वर्णन नेमिचरितमें आया है—

- (१) रामगिरि (श्लोक १)—मेघदूतका रामगिरि अमरकंटक पर्वत है। परन्तु नेमिचरितके कर्त्ताने यह नाम गिरिनारके लिए दिया है। ऊर्जयन्तिगरि, रैवताद्रि आदि नाम तो गिरिनारके जगह जगह मिलते हैं; पर यह नाम इस काव्यके अतिरिक्त कहीं नहीं देखा गया। संभव है कि किवने मेघदूतके चतुर्थ चरणके वशवती होकर जिसमें कि 'रामगिरि' नाम पड़ा हुआ है—गिरिनारका नाम रामगिरि न होनेपर भी अगत्या मान लिया हो और हमारे देशमें 'राम ' शब्द इतना पूज्य है कि उसे किसी भी पूज्य तीर्थके लिए विशेषणरूपमें देना अनुचित भी नहीं कहा जा सकता।
- (२) द्वारिका (श्लोक १६)—गिरिनारसे द्वारिका वायव्य-कोणमें हैं। इसलिए इस श्लोकमें कहा है कि द्वारिका जानेके लिए आपको उत्तरकी ओर जाकर फिर पश्चिमको जाना पड़ेगा।
- (३) वेत्रवती (श्लोक २६)—यह द्वारिकाके प्राकारके पास है। ६४ वें श्लोककी गोमती और यह एक ही मालूम होती है। गोमती अब भी गोमती ही कहलाती है; वेत्रवती या तो इसका दूसरा नाम होगा, या उसमें बेत अधिक होंगे, इसलिए कविने उसका इस अन्वर्थक नामसे उल्लेख किया होगा। भेघदूतके

जिस चरणकी यह समस्यापूर्ति है उसमें यह शब्द पड़ा हुआ है; इसलिए किव ऐसा करनेके लिए विवश था। मेघदूतकी वेत्रवती 'मालवे 'की 'बेतवा'नदी है।

- (४) स्वर्णरेखा ( श्ठोक ३२ और ४५)—यह नदी गिरिनार पर्वतसे ही निकली है। छोटी-सी पहाड़ी नदी है। इसकी रेतमें सोनेका बहुत स्क्ष्म अंश अब भी पाया जाता है। इसे लोग ' सुवरणा ' कहते हैं। आगे चलकर यह नदी शायद किसी दूसरे नामसे प्रसिद्ध हुई है।
- (५) क्रीडापर्वत (क्ष्ठोक २७)—' तुलसीश्याम ' नाम पर्वतको लोग श्रीकृष्णका क्रीडापर्वत कहते हैं। इसपर रूठी रुक्मिणीकी मूर्ति बनी हुई है।
- (६) वामनराजाकी नगरी (क्लोक ३२)—इसको इस समय वणथली कहते हैं, जो कि 'वामनस्थली'का अपभ्रंश है। यह जूनागढ़ स्टेटका एक कस्बा है, और जूनागढ़से लगभग ५ कोसकी दूरीपर है। यहाँ वह स्थान भी बना हुआ है, जहाँ विष्णुने तीन पैरसे पृथ्वी मापी थी।
- (७) भद्रा ( क्लोक ५०)—यह नदी इस समय ' भादर ' नामसे प्रसिद्ध है। यह जसदगके पासके पर्वतसे निकली और नवीबन्दरसे आगे अरब समुद्रमें मिली है। कविने इसके संगमस्थलका ही वर्णन किया है।
- (८) पौर ( श्लोक ५१)—यह इस समय पोरबन्दरके नामसे प्रसिद्ध है। भद्रा ( भादर ) को पार करनेके बाद कविने इस नगरके भिल्नेकी बात कही है।
- (९) गन्धमादन और वेणुनपर्वत (श्लोक ५३ और ६१)— हालार और वरडो प्रान्तके बीचकी पर्वतश्रेणीको 'बरडो 'कहते हैं । संभवतः इसी श्रेणीके किन्हीं दो पर्वतोंका नाम गन्धमादन और वेणुन होगा । कविने इन दोनोंका वर्णन पोरबन्दरसे आगे चलकर किया है।

मेघदूतके मूल श्लोक ११५ हैं और १० श्लोक क्षेपक बतलाये जाते हैं। पर इस काव्यमें क्षेपकसहित सभी श्लोकोंके चरणोंकी पूर्ति की गई है और इसीलिए इसमें १२५ श्लोक हैं। इससे मालूम होता है कि कविके समयमें उक्त क्षेपक श्लोक प्रचलित थे।

यह काव्य काव्यमालामें बहुत समय पहले छप चुका है। स्व०पं० उदय-लालजी काशलीवालने इसका हिन्दी अनुवाद भी किया था, जो प्रकाशित हो चुका है।

# ज्योतिःप्रभाकल्याण नाटक

लगभग पचास वर्ष हुए 'काव्याम्बुधि 'नामका एक संस्कृत मासिक पत्र उस समयके सुप्रसिद्ध जैन विद्वान् पं॰ पद्मराजने बंगलोरसे निकालना शुरू किया था, जो निर्णयसागर प्रेसकी सुप्रसिद्ध काव्य-मालाके ढंगका था। इसमें केवल जैन काव्योंके प्रकाशित करनेकी व्ययस्था की गई थी। इसका एक अंक बिना टाइटिलका मेरे संग्रहमें हैं जिसमें पद्मनिद्की 'एकत्व-सप्ति 'के ५१ पद्य व्याख्यासिहत और श्रीब्रह्मसूरिके 'ज्योतिप्रभाकल्याण नाटक 'के दो अंक पूरे और तृतीयांकके तीन पेज और हैं। दोनों ग्रन्थोंक डिमाई साइजके चौवीस चौवीस पेज दिये गये हैं। माल्म नहीं इससे आगे और कितने अंक इस पत्रके निकले। यदि एक दो अंक ही और निकले हों तो ये दोनों ग्रन्थ उनमें पूर्ण हो गये होंगे। इनमेंसे 'एकत्व-सप्ति 'तो 'पद्मनिद-पंचविंशतिका 'के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुकी है और इस लिए सुलभ है; परन्तु 'ज्योतिःप्रभाकल्याण 'नाटक दुर्लभ है।

यह सोलहर्ने तीर्थंकर श्रीशान्तिनार्थंके पूर्वभवसम्बन्धी अमिततेज विद्याधर और ज्योतिः प्रभाके कथानकको लेकर रचा गया है और भगवद्धणभद्रका उत्तरपुराण इसका मृल है। इसके कर्त्ता ब्रह्मसूरि हैं जो नाट्याचार्य हस्तिमल्लके वंशज हैं और उनसे लगभग सौ वर्ष बाद विक्रमंकी पन्द्रहवीं शताब्दिमें हुए हैं और जिनके त्रिवर्णाचार और प्रतिष्ठातिलक प्रन्थ प्रसिद्ध हैं। नाटकके अन्तमें कविने शायद अपना परिचय दिया हो और उससे कुछ अधिक प्रकाश उसके सम्बन्धमें पड़ सके।

शान्तिनाथ भगवानके जन्म कल्याणके पूजा-महोत्सवके दिन खेलनेके लिए इस नाटककी रचना हुई थी। नाटककी रचना सुन्दर मालूम होती है।

१ प्रदोषे जायते प्रातः किं का मंगलवाचकम् । किं रूपयन्तु तचेह ब्रह्मसूरिकृतिश्च का ॥

# तीन महान् ग्रन्थकर्ता

## वीरसेन, जिनसेन और गुणभद्र

दिगम्बर-जैन-सम्प्रदायमें एकके बाद एक ये तीन महान् आचार्य ऐसे हुए हैं कि इनकी जोड़ नहीं मिलती। लगातार कई पीढ़ियों तक इन्होंने ज्ञान-ज्योतिको अखण्ड रूपसे प्रज्वलित रक्खा और जैन-साहित्य-भण्डारको विशाल ग्रन्थ-रत्नेंसि समृद्ध किया।

### पंचस्तूपान्वय और सेनान्वय

ये मूलसंघके 'पंच-स्तूप' नामके अन्वयमें हुए हैं जो आगे चलकर सेनान्वय या सेन-संघके नामसे विख्यात हुआ। स्वामी वीरसेन और जिनसेनने तो अपने वंशको पंचस्तूपान्वय ही लिखा है परन्तु गुणभद्रस्वामीने सेनान्वय लिखा है और जहाँ तक हम जानते हैं वीरसेन जिनसेनके सिवाय उनके बादके अन्य किसी भी आचार्यने किसी ग्रन्थमें पंचस्तूपान्वयका उल्लेख नहीं किया।

संघोंकी उत्पत्ति, उनका नामकरण, और उनके गण-गच्छोंका इतिहास अभी तक बहुत कुछ अन्धकारमें हैं। इस विषयमें आचार्य इन्द्रनिन्दिने अपने श्रुतावतारमें जो कुछ लिखा है वह बहुत ही संक्षिप्त और अस्पष्टसा है और ऐसा माल्म होता है कि स्वयं उनके निकट भी यह स्पष्ट न था; फिर भी उससे ऐसा जान पड़ता है कि जैन मुनि पहले बस्तियोंसे बाहर गुहाओं, स्तूपों, अशोक, पुंनाग,

२—श्रीमूलसंघवाराशौ मुनीनामिव सार्चिषाम् । महापुरुषरत्नानां स्थानं सेनान्वयोऽजनि ॥ २ — उत्तरपुराण प्र०

१—अजजणंदिसिस्सेणुज्जवकम्मस्स चंदसेणस्स ।
तह णत्तुवेण पंचत्थूहण्णयभाणुणा मुणिणा ॥ ४ — धवला
यस्तपोदीप्तिकरणैर्भव्याम्भोजानि बोधयन् ।
व्यद्योतिष्ट मुनीनेनः पंचस्तूपान्वयाम्बरे ॥ ५ — ज० ध०

शाहमिल (सेमर) आदि वृक्षोंके उपवनों या उनके मूलमें रहते थे और शायद उस समय उन्हींके संकेतसे उनके संघों या दलेंका उल्लख किया जाता था। यह पंचस्तूपान्वय या पंचस्तूप संघ उसी समयका नाम है। किसी जगह कोई पाँच प्रसिद्ध स्तूप होंगे और उन्हींके पास इनका निवास रहा होगा। श्रुतावतारके अनुसार जो पंचस्तूप निवाससे आये, उन मुनियोंमें किसीको सेन और किसीको भद्र नाम दिया गयो तथा कुछ लोगोंके मतस सेन नाम ही दिया गयो। सो यह सेनान्त और भद्रान्त नामवाले मुनियोंका समूह ही पीछे सेनान्वय या सेनसंघ कहलाने लगा होगा।

जम्बूस्वामीचिरितके कर्ता पं० राजमछने—जो कि मुगल-सम्राट् अकबरकं समकालीन हैं—लिखा है कि उस समय मथुरामें ५१५ जीर्णस्तूप मौजूद थे और उनका उद्धार टोडर नामके एक धनिक साहुने अगणित द्रव्य व्यय करके कराया थीं। इससे माळ्म होता है कि प्राचीन कालमें जैन-स्तृपोंकी परिपाटी थी और तब वहाँ मुनियोंका निवास रहता होगा।

### गुरु-शिष्य-परम्परा

इन आचार्योंकी पूर्व परम्पराका पता हमें आर्य चन्द्रसेन तक मिलता है, उनसे पूर्वका नहीं। चन्द्रसेनके शिष्य आर्य आर्यनिन्द, उनके शिष्य वीरसेन, वीरसेनके शिष्य जिनसेन, उनके शिष्य गुणभद्र और गुणभद्रके शिष्य लोकसेन।

आत्मानुशासनके टीकाकार प्रभाचन्द्रने लिखा है कि अपने बड़े धर्म-भाई विषय-

१—पंचस्तृष्यिनवासादुपागता येऽनगारिणस्तेषु । काँश्चित्सेनाभिष्यान्वाँश्चिद्भद्राभिधानकरोत् ॥ ९३ ॥

२—अन्ये जगुर्गुहाया विनिर्गता निन्दिनो महात्मानः । देवाश्चाशोकवनात्पंचस्तूप्यास्ततः सेनः ॥ ९७॥

३—वीरसेन और जिनसेनके नाममें तो सेन और गुणभद्रके नाममें भद्र है; परन्तु वीरसेनके दादागुरु आर्यनिन्द थे, इसलिए श्रुतावतारके अनुसार वे पंचस्तूपोंसे नहीं किन्तु गुहासे आये हुए होने चाहिए।

४—देखी, मा० जै० यन्थमालाद्वारा प्रकाशित जम्ब्स्वामीचरितका प्रथम सर्ग और सम्पादककी भूमिका।

न्यामुग्धबुद्धि लोकसेनको बोध देनेके लिए यह ग्रन्थ बनाया गर्यो । परन्तु उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके अनुसार लोकसेन गुणभद्रके अनेक शिष्योंमें मुख्य शिष्य थे और वे विदितसकलशास्त्र, मुनीश और अविकलवृत्त थे। अतएव टीकाकारका उक्त कथन टीक नहीं माल्म होता कि लोकसेन उनके गुरु भाई थे।

मण्डलपुरुप नामक विद्वान्का बनाया हुआ 'चूड़ामणि-निघण्टु 'नामका द्राविड़ भाषाका एक कोश है। इस कोशमें उन्होंने अपनेको गुणभद्रका शिष्य बतलाया है और लिखा है कि उनकी प्रेरणासे ही यह कोश बनाया गया। परन्तु मंडलपुरुषके गुरु एक दूसरे ही गुणभद्र थे।

२ विदितसकलशास्त्रो लोकसेनो मुनीशः कविरविकलवृत्तस्तस्य शिष्यपु मुख्यः । सततमिह पुराणे प्रार्प्य साहाय्यमुच्चै-र्गुरुविनयमनैषीन्मान्यतां स्वस्य सद्भिः ॥२८ — उत्तर-पु० प्र०

३ स्व० टी० एस०कुप्प्स्वामी शास्त्रीने जीवंधरचिरत्रकी भूमिकामें लिखा था कि चूड़ामणिनियंद्रके कर्त्ता मण्डलपुरुप दक्षिण अर्काट जिलेके तिहनरुंगुड नामक गाँवके रहनेवाले थे और ज्योतिष तथा नीतिशास्त्रके महान् पंडित गुणभद्रके शिष्य थे। उसकी रचना उन्होंने कृष्णके राज्यकालमें की थी जो कि उस राष्ट्रकूट अकालवर्षका ही दूसरा नाम है जिसके राज्यकालमें गुणभद्रका उत्तरपुराण समाप्त हुआ था। इसीके आधारसे अपने 'जिनसेन और गुणभद्राचार्यं' (विद्वद्रत्नमाला) शीर्षक लेखमें हमने भी इन मंडलपुरुपको गुणभद्रका शिष्य लिखा था। परन्तु उसके बाद तामिल विद्वानोंमें इसकी बहुत चर्चा हुई और हो रही है। उसमें कहा गया है कि चूडामणिनियंद्रमें जिस कृष्णका उल्लेख है वह विजयनगरका राजा कृष्णदेवायं है जिसका समय ई० स० १५०९ से १५३० तक है। इसके सिवाय चूडामणिनियंद्रकी भाषा भी बहुत पीछेकी है और उसमें दिवाकर और पिंगलन्दि नामके जिन कोशोंका उल्लेख है, वे भी इतने पुराने नहीं हैं। अतस्व मण्डलपुरुषके गुरु गुणभद्र कोई दूसरे ही गुणभद्र थे, उत्तरपुराणके कर्त्तां नहीं। एक नामके अनेक आचार्यं होनेसे इस तरहकी भ्रान्त धारणायें अक्सर हो जाया करती हैं।

१—बृहद्धर्मभ्रातुर्लोकसेनस्य विषयन्यामुग्धबुद्धेः संबंधिनन्याजेन सर्वसत्त्रं।पकारक-सन्मार्गमुपदर्शयितुकामो गुणभद्रदेवो निर्विव्यतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं फलमभिलषिनष्ट-देवताविशेषं नमस्कुर्वन्नाह—

लोकसेनके सिवाय गुणभद्रस्वामीके और भी अनेक शिष्य थे; परन्तु हमें उनका पता नहीं।

वीरसेन स्वामीके जिनसेनके सिवाय दशरथ गुरु नामके एक शिष्य और थे और गुणभद्रने अपनेको इन दोनोंका ही शिष्य बतलाया है।

वीरसेनके एक और शिष्य विनयसेन नामके भी थे जिनकी प्रेरणासे जिनसेनने पार्श्वाभ्युदय काव्यकी रचना की थी<sup>2</sup> और दर्शनसारके कर्त्ता देवसेनके कथनानुसार जिनके शिष्य कुमारसेनने आगे चलकर काष्टासंघकी स्थापना की<sup>3</sup> थी।

जिनसेन स्वामीने जयधवला टीकामें श्रीपाल, पद्मसेन, और देवसेन नामके तीन विद्वानोंका उल्लेख और भी किया है<sup>8</sup>। संभवतः ये भी उनके संघर्मा या गुरुभाई

- १—स श्रीमान् जिनसेनपूज्यभगवत्पादे। जगन्मंगलम् ।...८ दशरथगुरुरासीत्तस्य धीमान्सधर्मा..... शिष्यः श्रीगुणभद्रसूरिरनयोरासीजगद्विश्वतः ॥१४...उत्तरपुराण प्र०
- २---श्रीवीरसेनमुनिपादपयोजभृंगः श्रीमानभूद्विनयसेनमुनिर्गरीयान् । तच्चोदितेन जिनसेनमुनीश्वरेण काव्यं व्यधायि परिवेष्टितमेघदूतम् ॥
- ३—सिरिवीरसेणसिस्सो जिणसेणो सयलसत्थिविण्णाणी।
  सिरिपउमणंदिपच्छा चउसंघसमुद्धरणधीरो ॥ ३१॥
  तस्स य सिस्सो गुणवं गुणभद्दो दिव्वणाण-परिपुण्णो।
  पवस्वोववासमंडियमहातवो भाविलंगो य॥ ३२॥
  तेण पुणोवि य भिच्चुं णाऊण मुणिस्स विणयसेणस्स।
  सिद्धंतं घोसित्ता सयं गयं सग्गलोयस्स ॥ ३३॥
  आसी कुमारसेणो णंदियडे विणयसेणदिक्खयओ...
  सो सवणसंघवज्झो कुमारसेणो दु समयभिच्छत्तो।
  चत्तोवसमो रुद्दो कटं संघं परूवेदि॥ ३५॥
- ४—सर्वज्ञप्रतिपादितार्थगणभृत्सूत्रानुटीकामिमां येऽभ्यस्यन्ति बहुश्रुताः श्रुतगुरुं संपूज्य वीरप्रभुम् । ते नित्योज्ज्वलपद्मसेनपरमाः श्रीदेवसेनार्चिताः भासन्ते रिवचन्द्रभासिसुतपःश्रीपालसत्कीर्तयः ॥ ४४ ॥—जयधवला

थे। श्रीपालको तो उन्होंने अपनी जयधवला टीकाका संपालक या पोषक कहा है' और अपने आदिपुराणमें भी उनकी प्रशंसा की है <sup>२</sup>।

आदिपुराणकी उत्थानिकामें जिनसेनने लिखा है कि तपोलक्ष्मीके जन्मस्थान, श्रुत और प्रश्नमके निधि, विद्वानोंके अगुए जयसेन गुरु मेरी रक्षा करें। इससे मालूम होता है कि ये भी वीरसेन स्वामीके गुरु-भाई होंगे और इसलिए जिनसेनने इनका भी गुरुरूपसे स्मरण किया है।

वीरसेन स्वामीने चित्रकूटमें जाकर एलाचार्यके समीप सिद्धान्त-ग्रन्थोंका अध्ययन किया था और तब उन्होंने जयधवला टीका लिखी थी। अत एव एलाचार्य भी उनके गुरु थे। परन्तु वे किसके शिष्य थे और किस अन्वयके थे, इसका कोई उल्लेख नहीं मिला। कुन्दकुन्दाचार्यका भी एक नाम एलाचार्य बतलाया जाता है परन्तु उनसे ये भिन्न हैं।

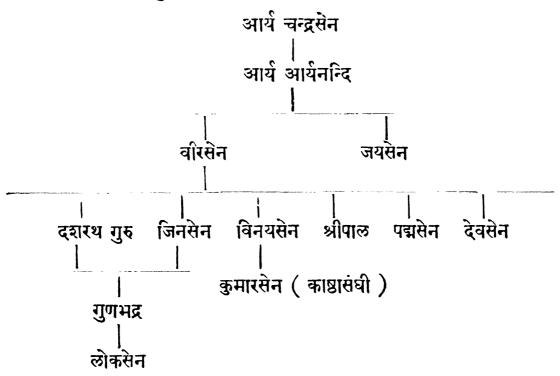

- १—टीका श्रीजयचिह्नितोऽरु धवला सूत्रार्थसंद्योतिनी । स्थेयादारविचन्द्रमुज्ज्वलतपःश्रीपालसंपालिता ॥ ४३ ॥–ज० घ०
- २—भट्टाकलंक-श्रीपाल-पात्रकेसरिणां गुणाः । विदुषां हृदयारूढा हारायन्तेति निर्मलाः ॥ ५३ ॥–आ० पु०

### वीरसेन स्वामी

वीरसेन स्वामी अपने समयके महान् आचार्य थे। उन्होंने अपनेको सिद्धान्त, छन्द, ज्योतिष, व्याकरण और प्रमाण शास्त्रोंमें निपुण कहा है । जिनसेनने उन्हें वादिमुख्य, लोकवित, वाग्मी और किवके अतिरिक्त श्रुतकेवलीतुल्य भी बतलाय। है और कहा है कि उनकी सर्वार्थगामिनी प्रज्ञाको देखकर बुद्धिमानोंको सर्वज्ञकी सत्तामें कोई शंका नहीं रही थी । सिद्धान्त-समुद्रके जलमें धोई हुई अपनी शुद्ध बुद्धिसे वे प्रत्येकबुद्धोंके साथ स्पर्धा करते थे । गुणभद्रने उन्हें तमाम वादियोंको त्रस्त करनेवीला और उनके शरीरको ज्ञान और चारित्रकी सामग्रीसे बना हुआ कहा है । जिनसेन (दितीय) ने उन्हें किवचक्रवर्ती कहा है ।

उनके बनाये हुए तीन ग्रन्थोंका उल्लेख मिलता है जिनमेंसे दो उपलब्ध हैं---

१ सिद्ध-भूपद्धति-टीका-उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें गुणभद्रस्वामीने इस

- १— सिद्धंत-छंद-जोइसु-वायरण-पमाणसत्थाण उणेण । भट्टारएण टीका लिहिएसा वीरसेणेण ॥ ५॥—धवला
- २—श्रीवीरसेन इत्याप्त-भट्टारकपृथुप्रथः । स नः पुनातु पूतात्मा वादिवृन्दारको मुनिः ॥ ५५ ॥ लोकवित्त्वं कवित्वं च स्थितं भट्टारके द्वयं ॥ वाग्मिता वाग्मिना यस्य वाचा वाचस्पतेरि ॥ ५६ ॥—आ० पु०
- ३—यं प्राहुः प्रस्फुरद्वोधदीधितप्रसरोदयं । श्रुतकेवलिनं प्राज्ञाः प्रज्ञाश्रमणसत्तमम् ॥ २२ ॥
- ४— यस्य नैसर्गिकी प्रज्ञां दृष्ट्। सर्वार्थगामिनीं। जाताः सर्वज्ञसद्भावे निरारेका मनीषिणः॥ २१॥
- ५—प्रसिद्धसिद्धान्तवार्धिवार्धेतशुद्धधीः। सार्द्धे प्रत्येकबुद्धैर्यः स्पर्धते धीद्धबुद्धिभिः॥ २३॥—ज० घ०
- ६ तत्र वित्रासिताशेषप्रवादिमदवारणः । वीरसेन!प्रणीवीरसेनभद्वारको बभौ ॥ ३
- ७—ज्ञानचारित्रसामग्रीमग्रहीदिव विग्रहम् । विराजते विधातुं यो विनेयानामनुग्रहम् ॥ ४—-उत्तरपुराण प्र०
- ८—जितात्मपरलेकस्य कवीनां चक्रवर्तिनः । वीरसेनगुरोः कीर्तिरकलंकावभःसते ॥ ३९— हरिवंश

टीकाका उल्लेख किया है और कहा है कि सिद्धभूपद्धित ग्रन्थ पद पदपर विषम या कठिन था। परन्तु इस टीकासे वह भिक्षुओंक लिए अत्यन्त सुगम हो गर्यो।

इस नामपरसे ऐसा अनुमान होता है कि यह क्षेत्रगणितसम्बन्धी ग्रन्थ होगा और विरसेनस्वामी बड़े भारी गणितज्ञ तो थे ही जैसा कि उनकी धवला टीकासे माल्म होता है। इस लिए उनके द्वारा ऐसी टीकाका लिखा जाना सर्वथा सम्भव है। परन्तु अभी तक यह ग्रन्थ कहीं प्राप्त नहीं हुआ है और न अन्यत्र कहीं इसका उल्लेख ही भिला है। यह भी न माल्म हो सका कि मूल ग्रन्थ किसका है जिसकी कि यह टीका है।

२ धवला शिका— पूर्वोंके अन्तर्गत ' महाकर्मप्रकृति ' नामका एक पाहुइ था जिसमें कृति, वेदना आदि चौवीस अधिकार थे। पुष्पदन्त और भूतबिल मुनिने आचार्य धरसेनके निकट इनका अध्ययन करके आदिके छह अधिकारों या खंडोंपर सूत्ररूपमें रचना की जिन्हें षट्खण्डागम कहते हैं। उनके नाम हैं जीवस्थान, क्षुद्रकबन्ध, बन्धस्वामित्व, वेदना, वर्गणा और महाबन्धे। धवला टीका इनमेंसे आदिके पाँच खण्डोंकी व्याख्या है। छठे महाबन्ध खण्डके विषयमें वीरसेनस्वामीने लिखा है कि स्वयं भूतबिलने महाबन्धको विस्तारके साथ लिखा है अतएव उसकी पुनहाक्ति करनेकी जरूरत नहीं मालूम होती। और फिर पूर्वके चौवीस अधिकारोंमेंसे शेषके अठारह अधिकारोंकी संक्षिप्त व्याख्या कर दी है जिनपर भूतबिलके सूत्र नहीं हैं। इस भागको उन्होंने चूलिका कहा है और इसे ही छठा खण्ड मानकर धवलाको भी षट्खण्डागम कहा जाता है। यह पूरा ग्रन्थ ७२ हजार स्ठोक प्रमाण है और संस्कृत-प्राकृतभाषा मिश्र है।

जयधवला टिका—यह आचार्य गुणधरके कषाय-प्राभृत सिद्धान्तकी टीका है और सब मिलाकर ६० हजार स्रोक प्रमाण है। इसके प्रारम्भकी बीस

टीक्यते हेलयान्येषां विषमापि पदे पदे ॥ ६ — उत्तरपुराण प्र॰

२ यह महाबन्ध भूतबिलकृत है और महाधवलके नामसे प्रसिद्ध है । इसका परिमाण ३०-४० हजार बतलाया जाता है। अभी तक यह प्रकाशमें नहीं आया है। मूडबिद्रीमें इसकी जो प्रति है उसके प्रारंभमें लगभग साढ़े तीन हजार इलोकप्रमाण 'सत्कर्मपंजिका' है जो धवलान्तर्गत वीरसेनकृत शेषके अठारह अधिकारोंमेंसे निबन्धनादि चार अधिकारोंके विषमपदोंकी व्याख्यारूप है। इसके कर्त्ताका अभीतक पता नहीं लग सका।

१---सिद्धभूपद्धतिर्यस्य टीकां संवीक्ष्य भिक्षुभिः।

इजार श्लोक प्रमाण टीका तो वीरसेन स्वामीकी है और शेष चालीस हजार जिनसेन स्वामीकी । बीस हजार टीका लिख चुकनेपर गुरुका स्वर्गवास हो गया और तब शिष्यने उसे पूरा किया ।

जयधवला टीकाको जिनसेनस्वामीने 'वीरसेनीया टीका ' भी लिखा है जो कि उनके गुरुके कर्तृत्वको प्रकट करती है। उसका एक तिहाई भाग तो गुरुकृत है ही, शेष भाग भी उन्हींके आदेश और सूचनाओंके अनुसार लिखा गया है।

उक्त दोनों टीका-ग्रन्थ राष्ट्रकूटनरेश अमोघवर्ष (प्रथम )के समयमें रचे गये थे और अमोघवर्षका एक नाम 'घवल 'या 'अतिशय घवल 'भी था, इसलिए अनुमान होता है कि इनका नामकरण उन्हींके नामको चिरस्थायी करनेके लिए किया गया होगा।

धवला और जयधवला टीकाओंक विषयमें इससे अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं मालूम होती, क्योंकि धवलाका प्रकाशन हो रहा है, चार खंड प्रकाशित भी हो चुके हैं और जयधवलांके प्रकाशनका कार्य शुरू हो गया है। लगभग हजार वर्ष तक मूडिबिद्रीके भंडारमें कैंद रहनेके बाद अब ये टीकायें सर्वसाधारणके नेत्रपर्थमें आ रही हैं।

इन तीन ग्रन्थोंके सिवाय वीरसेन स्वामीकी और किसी रचनाका पता नहीं। संभव यही है कि न होगी। क्योंकि पिछली दो टीकार्ये ही ९२ हजार श्लोक परिमित हैं और एक मनुष्यके द्वारा इतनी रचनाका होना भी कम नहीं है।

### जिनसेन खामी

ये भी अपने गुरुके ही समान् महान् विद्वान् और उनके सच्चे उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। गुणभद्र भदन्तने ठीक ही कहा है कि जिस तरह हिमालयसे गंगाका, सर्वज्ञके मुँहसे दिव्य ध्वनिका और उदयाचलसे भास्करका उदय होता है उसी तरह वीरसेनसे जिनसेनका उदय हुआ। '

जयधवलाकी प्रशस्तिमें स्वयं जिनसेन स्वामीने अपना परिचय बड़ी ही सुन्दर आलंकारिक शैलीसे दिया है—

१—अभवदिव हिमाद्रेर्देवसिन्धुप्रवाहो, ध्वनिरिव सकलज्ञात्सर्वशास्त्रैकमूर्तिः । उदयगिरितटाद्वा भास्करो भासमानो, मुनिरनु जिनसेनो वीरसेनादमुष्मात् ॥

जिनके दोनों कान अविद्ध होनेपर भी ज्ञान-शलाकासे बेधे गये थे, (इससे ऐसा माल्म होता है कि कर्णवेध-संस्कार होनेके पहले ही इन्होंने दीक्षा ले ली थी।) निकट-भव्य होनेके कारण मुक्तिरूपी लक्ष्मीने उत्सुक होकर मानों स्वयं ही वरण करनेके लिए जिनके लिए श्रुत-मालाकी योजना की थी, जिनके द्वारा बचपनसे अखंडित ब्रह्मचर्थ व्रतका आचरण किये जानेके कारण स्वयंवर-विधानमें सरस्वती चित्रलिखित-सी मूढ़ हो रही, जो न तो बहुत सुन्दर थे और न बहुत चतुर, फिर भी अनन्यशरण होकर सरस्वती देवीने जिनकी उपचर्या या सेवा की। बद्धि, शान्ति और विनय इन स्वाभाविक गुणोंसे जिन्होंने आचार्योंकी आराधना की और गुणोंसे कौन आराधित नहीं होता है जो शारीरसे कुश (दुबले) होनेपर भी तपसे कुश नहीं हुए थे। शारीरिक कुशत्व सच्चा कुशत्व नहीं है। जो गुणोंसे कुश होता है वास्तवमें वही कुश है। जिन्होंने न तो कापलिका (सांख्यशास्त्र और पक्षमें तैरनेका घड़ा) को प्रहण किया और न अधिक चिन्तन किया, फिर भी जो अध्यात्म विद्यासागरके

१ — तस्य शिष्योऽभवच्छ्रीमान् जिनसेनः सिमद्धधीः । अविद्धाविप यत्कर्णै विद्धौ ज्ञानशलाकया ॥ २७ ॥

२—यस्मिन्नासन्नभव्यत्वानमुक्तिलक्ष्मीः समुत्सुका । स्वयं वरीतिकामेव श्रौतिं मालामयूयुजत् ॥ २८॥

३ — येनानुचरिता बाल्याद्रह्मत्रतमखण्डितम् । स्वयंवरविधानेन चित्रमूढा सरस्वती ॥ २९॥

४—यो नातिसुन्दराकारो न चातिचतुरो मुनिः। तथाप्यनन्यशरणा यं सरस्वत्युपाचरत्॥ ३०॥

५—धीः शमो विनयश्चेति यस्य नैसर्गिकाः गुणाः । सूरीनाराधयन्ति स्म गुणैराराध्यते न कः ॥ ३१॥

६ — यः कृशोपि शरीरेण न कृशोऽभूत्तपोगुणैः । न कृशत्वं हि शारीरं गुणैरेव कृशः कृशः ॥ ३२॥

७—यो नागृहीत्कापिलकान्नाप्यिचन्तयदंजसा । तथाप्यध्यात्मविद्याब्धेः परंपारमिशियत् ॥ ३३ ॥

परली पार पहुँच गये। जिनका काल निरन्तर ज्ञानकी आराधनामें ही व्यतीत हुआ और इसलिए तस्वदर्शियोंने जिन्हें ज्ञानमय पिंड या ज्ञानशरीरी कहीं।

जिनसेन सिद्धान्तोंके ज्ञाता तो थे ही, किव भी उच्च के।टिके थे। जय-धवलाटीकाके शेष भागके सिवाय उनके दो ग्रन्थ और भी उपलब्ध हैं, एक पार्श्वाभ्युदय काव्य और दूसरा आदिपुराण।

१ पाइर्वाभ्युदय — यह ३६४ मन्दाकान्ता वृत्तींका एक खण्ड काव्य हैं और संस्कृत साहित्यमें अपने ढंगका अद्वितीय हैं। इसमें महाकिव कालिदासका सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत सबका सब वेष्टित है। मेघदूतमें जितने भी पद्य हैं और उनके जितने भी चरण हैं वे सब एक एक या दो दो करके इसके प्रत्येक पद्यमें प्रविष्ट कर लिये गये हैं, अर्थात् मेघदूतके प्रत्येक चरणकी समस्यापूर्तिके रूपमें यह कौतुकावह काव्य निर्भित हुआ है। मेघदूतके अन्तिम चरणोंको लेकर तो अनेक काव्य लिखे गये हैं, परन्तु सारे मेघदूतको वेष्टित कर लेनेवाला यह एक ही काव्य है और इसकी महत्ता उस समय और भी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि पार्श्वनाथचिरतकी कथामें और मेघदूतके विरही यक्षकी कथामें कोई समानता नहीं है। इन सब कठिनाइयोंके होते हुए भी यह काव्य बहुत ही सुन्दर और सरस बन पड़ा है ।

इस काव्यकी रचना जिनसेनस्वामीने अपने सधर्मा विनयसेनकी प्रेरणासे की थी और यह इनकी सबसे पहली रचना माळूम होती है।

योगिराट् पण्डिताचार्य नामके किसी विद्वान्ने इस काव्यकी एक संस्कृत टीका लिखी है जो विक्रमकी पन्द्रहवीं सदीके बादकी है । उन्होंने लिखा है कि कवि

१—ज्ञानाराधनया यस्य गतः काला निरन्तरम् । ततो ज्ञानमयं पिण्डं यमाहुस्तत्त्वदार्शिनः ॥ ३४॥

२ मैंने अपने ' जिनसेन और गुणभद्राचार्य ' शीर्षक विस्तृत लेखमें जो सन् १९१२ में प्रकाशित हुआ था, पार्श्वाभ्युदयके बहुतसे पद्य अनुवादसहित दिये हैं और इस काव्यकी विशेषताओं पर भी विस्तारके साथ लिखा है।

३ पार्श्वाभ्युदय-टीकामें जगह जगह 'रत्नमाला 'नामक कोशके प्रमाण दिये हैं और इस रत्नमालाका कर्त्ता 'इरुग्दण्डनाथ 'विजयनगरनरेश हरिहरराजके समय श० सं० १३२१ (वि० सं० १४५६) के लगभग हुआ है। अतएव पंडिताचार्य उससे पीछेके हैं।

कालिदास बंकापुरनरेश अमेाघवर्षकी सभामें आये और उन्होंने बड़े घमण्डके साथ अपना मेघदूत काव्य पढ़कर सुनाया। उस सभामें जिनसेनस्वामी मौजूद थे। उन्हें कोई भी रचना हो, एक बार पढ़नेसे, कण्ठस्थ हो जाती थी, अतएव मेघदूत भी उन्हें याद हो गया। उनके गुरुभाई विनयसेन भी वहीं थे। उन्होंने प्रेरणा की कि इस कविका अहंकार नष्ट करना चाहिए और तब जिनसेनने कहा कि पुरानी रचनामेंसे चुराया होनेके कारण ही यह काव्य इतना सुन्दर लगता है! इसपर कालिदासने कोधित होकर कहा कि यदि ऐसी कोई पुरानी कृति है तो उसे पढ़कर सुनाओ। जिनसेनने कहा कि पुरानी कृति तो यहाँसे बहुत दूर एक नगरमें है, अतएव वह वहाँसे कोई आठ दिनमें लाई जा सकेगी। आखिर जिनसेनने सात दिनके भीतर ही पार्श्वाभ्युदयकी रचना कर डाली और फिर उसे आठवें दिन राजसभामें जाकर सुना दिया। पर अन्तमें यह भी कह दिया कि वास्तवमें मेघदूत स्वतंत्र ही है, भैंने तो यह काव्य कालिदासके गर्वको चूर करनेके लिए उनके मेघदूतकी ही पूर्ति करके लिखा है। इत्यादि।

परन्तु यह कथा सर्वथा किष्पत और अविश्वसनीय है। क्येंकि एक तो मेघदूतके कर्ता कालिदास जिनसेनसे बहुत ही पहलेके हैं और दूसरे अमोघवर्षकी राजधानी जो बंकापुर बतलाई गई है सो बिल्कुल गलत है। अमोघवर्षकी राजधानी मान्यखेट थी और बंकापुर अमोघवर्षके उत्तराधिकारी अकालवर्षके सामन्त लोकादित्यकी। लोकादित्यके पिताका नाम बंकेयरस था और उसने अपने नामसे ही राजधानीका बंकापुर नाम रक्खा था। अतएव अमोघवर्षके समय तो शायद बंकापुर नामका ही अस्तित्व न होगा और सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह झूठ कहकर किकीको छकाना जिनसेन स्वामी जैसे महान् आचार्यके पदके लिए शोभास्पद नहीं, उलटा निन्दाजनक है। धर्मप्रभावना ऐसे निन्दा कार्योंसे हो भी नहीं सकती।

२ आदिपुराण—जिनसेन स्वामीने सारे त्रेसठशलाका पुरुषोंका चित्ति लिखनेकी इच्छासे महापुराणका प्रारंभ किया था परन्तु बीचमें ही शरीरान्त हो जानेसे उनकी वह इच्छा पूरी न हो सकी और महापुराण अधूरा रह गया, जिसे

१ जैनकवि रविकीर्तिने एहाँछेके मन्दिरकी प्रशस्तिमें श० सं० ५५६ (वि० सं० ६९१) में कालिदास और भारविका उल्लेख किया है—

<sup>&#</sup>x27;' स जयित कविरविकीर्तिः कविताश्रितकालिदास-भारविकीर्तिः।''

गिछे उनके शिष्य गुणभद्राचार्यने पूरा किया। महापुराणके दो भाग है—एक आदिपुराण और दूसरा उत्तरपुराण। आदिपुराणमें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेवका चिरत है और उत्तरपुराणमें शेष २३ तीर्थंकरों और अन्य शलाका पुरुषोंका। आदिपुराणमें १२ हजार क्लोक और ४७ पर्व या अध्याय हैं। इनमेंसे ४२ पर्व पूरे और ४३ वें पर्वके ३ क्लोक जिनसेनके और शेष चार खोंके १६२० क्लोक उनके शिष्यके हैं। इस तरह आदिपुराणके १०३८० क्लोकोंके कर्त्ता जिनसेन स्वामी हैं।

आदिपुराण केवल पुराण ही नहीं है, ऊँचे दर्जेका महाकाव्य भी है। गुणभद्र स्वामीने उसकी प्रशंसामें कहा है कि यह सोर छन्दों और अलंकारोंको लक्ष्यमें रखकर लिखा गया है, इसकी रचना सूक्ष्म अर्थ और गृढ़ पदोंवाली है, इसमें बड़े बड़े विस्तृत वर्णन हैं, जिनको पढ़नेसे तमाम-शास्त्रोंका साक्षात् हो जाता है, इसके सामने दूसरे काव्य नहीं ठहर सकते, यह श्रव्य है, व्युत्पन्नबुद्धिवालोंके द्वारा ग्रहण करने योग्य है, और अतिशय लिखत हैं।

आदिपुराण सुभाषितोंका भी भंडार है। जिस तरह बहुमूल्य रत्नोंका उत्पत्ति-स्थान समुद्र है, उसी तरह सूक्त-रत्नोंका भण्डार यह पुराण है। जो अन्यत्र दुर्लभ हैं, ऐसे सुभाषित इसमें सुलभ हैं और स्थान स्थानसे इच्छानुसार संग्रह किये जा सकते हैं।

- १ सकलच्छन्दोलङ्कृतिलक्ष्यं सूक्ष्मार्थगूढपदरचनम् व्यावर्णनोरु सारं साक्षात्कृतसर्वशास्त्रसद्भावम् । अपहस्तितान्यकाव्यं श्रव्यं व्युत्पन्नमतिभिरादेयम् जिनसेनभगवतोक्तं मिथ्याकविदर्पदलनमतिलालेतम् ॥...
- २—यथा महार्घरत्नानां प्रस्तिर्मकरालयात् । तथैव सूक्तरत्नानां प्रभवोऽस्मात्पुराणतः ॥ १६ ॥ सुदुर्लभं यदन्यत्र चिरादिष सुभाषितम् । सुलभं स्वैरसंग्राह्मं तदिहास्ति पदे पदे ॥ १७ ॥ —उ० पु० प्र० विद्यदत्नमालामें मैंने आदिपुराणके भी अनेक पद्य बानगीके तौर पर सानुवाद उद्धृत किये

, पृष्ठ ६७-७०

वर्द्धमानपुराण (?)—जिनसेनने अपने हरिवंशपुराणमें लिखा है— यामिताभ्यदये पार्श्वजिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । स्वामिनो जिनसेनस्य कीर्तिः संकीतयत्यसौ ॥ ४० ॥ वर्द्धमानपुराणोद्यदादित्योक्तिगभस्तयः । प्रस्करन्ति गिरीशान्तः स्कटस्फटिकभित्तिषु ॥ ४१ ॥

पहले हमने इन दोनों क्लोकोंको जिनसेन स्वामीकी प्रशंसा करनेवाला समझा था और कल्पना की थी कि उनका बनाया हुआ कोई वर्द्धमानपुराण भी होगा। परन्तु अब अधिक विचार करनेसे इस निश्चयपर आना पड़ा है कि जिनसेनकी स्तुति इसके पहलेके ४० वें श्लोकमें ही समाप्त हो गई है और इस ४१ वें श्लोकमें किन्हीं अन्य ही आचार्यके वर्द्धमानपुराणकी प्रशंसा है जिनका नाम नहीं दिया गया है। इसके पहले ३५ वें श्लोकमें भी बिना नाम दिये वे वरांगचरितकी प्रशंसा कर चुके हैं। उक्त वर्द्धमानपुराण उस समय शायद इतना प्रसिद्ध था कि उसके कर्ताका नाम देनेकी उन्होंने आवश्यकता ही नहीं समझी।

एक तो जो चौवीसों तीर्थकरोंका चिरत्र लिखने बैठा है, वह अलगसे वर्द्धमान-पुराण पहले लिख देगा, यह कुछ अद्भुत-सा लगताहै, और दूसरे यदि जिनसेनका कोई वर्द्धमानपुराण होता तो गुणभद्र स्वामी उसका उल्लेख अवश्य करते, कमसे कम अपने महावीरपुराण ( उत्तरपुराणान्तर्गत ) में तो उसकी चर्चा करना उनके लिए आवश्यक ही हो जाता। इसके सिवाय अन्य भी किसी कविने कहीं इस वर्द्धमानपुराणका उल्लेख नहीं किया है। गरज यह कि द्वि० जिनसेनद्वारा प्रशंसित वर्द्धमानपुराण किसी अन्य ही आचार्यकी रचना है।

# गुणभद्राचार्य

जिनसेन और दशरथ गुरुके शिष्य गुणभद्र स्वामी भी बहुत बड़े ग्रन्थकर्ता हुए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है इन्होंने आदिपुराणके अन्तके १६२० श्लोक रचकर उसे पूरा किया और फिर उसके बाद उत्तरपुराणकी रचना की जिसका परिमाण आठ हजार क्लोक है। जिस ढंगसे महापुराण प्रारंभ किया गया था और जितना

१ — वरांगनेव सर्वांगैर्वरांगचरितार्थवाक् ।

कस्य नोत्पादयेद्वाढमनुरागं स्वगोचरम् ॥ ३५
इस वरांगचरितके कत्ता जटा-सिंहनन्दि हैं ।

विस्तार उसके प्रथम अंश आदिपुराणका है, यदि वही ढंग आगे भी कायम रक्खा जाता तो यह प्रन्थ महाभारत जैसा विशाल होता, और भगवाजनसेनकी इच्छा भी शायद यही थी; परन्तु गुणभद्रने अतिशय विस्तारके भयसे और हीनकालके अनुरोधसे थोड़ेमें ही समाप्त करना उचित समझा और इस तरह केवल आठ हजार श्लोकोंमें ही शेष तेइस तीर्थंकरों और अन्य महापुरुषोंका चिरत लिख डाला और इस तरह उन्होंने गुरुके प्रति अपने कर्तव्यका पालन किया।

गुणभद्र बड़े ही गुरुभक्त थे। काव्य-प्रातिमा भी उनकी बढ़ी चढ़ी थी। गुरुकी अधूरी रचनामें हाथ लगाते समय उन्होंने जो थोड़ेसे पद्य लिखे हैं, वे इस गुरुभक्ति और काव्य-प्रतिभाको बहुत ही स्पष्ट रूपसे प्रकट करते हैं। वे कहते हैं—

गन्नेक समान इस ग्रन्थका पूर्वार्घ ही रसावह है, उत्तरार्घमें तो ज्यों त्यों करके ही रसकी प्राप्ति होगी। गन्नेका प्रारम्भका (नीचेका) भाग ही स्वादिष्ट होता है, ऊपरका नहीं। यदि मेरे वचन सरस या सुस्वादु हों, तो यह गुरुका ही माहातम्य समझना चाहिए। यह वृक्षोंका स्वभाव है कि उनके फल मीठे होते हैं । वचन हृदयसे निकलते हैं और हृदयमें मेरे गुरु विराजमान् हैं। तब वहाँसे वे उनका संस्कार करेंगे ही। इसमें मुझे परिश्रम न करना पड़ेगा, गुरुकृपासे मेरी रचना संस्कारकी हुई ही होगी। भगविज्ञनसेनके अनुयायी तो पुराण (पुराने) मार्गके आश्रयसे संसार-समुद्रसे पार होना चाहते हैं, फिर मेरे लिए पुराण-सागरके पार पहुँचना क्या कठिन है ? प

१—अतिविस्तरभीरुत्वादविशष्टं संग्रहीतममलिधया। गुणभद्रसूरिणेदं प्रहीणकालानुरोधेन॥ १९॥

२ — इक्षोरिवास्य पूर्वार्द्धमेवाभावि रसावहम् । यथातथास्तु निष्पत्तिरिति प्रारम्यते मया ॥ १४ ॥

२—गुरूणामेवमाहात्म्यं यदिप स्वादु मद्वचः । तरूणां हि स्वभावोऽसौ यत्फलं स्वादु जायते ॥ १७ ॥

४—निर्यान्ति हृदयाद्वाचो हृदि मे गुरुवः स्थिताः।
ते तत्र संस्कारिष्यन्ते तन्न मेऽत्र परिश्रमः॥ १८॥

५—पुराणं मार्गमासाद्य जिनसेनानुगा ध्रुवम् । भवाब्धेः पारमिच्छन्ति पुराणस्य किमुच्यते ॥ १९ ॥

उत्तरपुराण यद्यिष संक्षिप्त है, उसमें कथा भागकी अधिकता है; फिर भी उसमें कवित्वकी कमी नहीं है और वह सब तरहसे जिनसेनके शिष्यके अनुरूप है।

२ आत्मानुशासन—यह २७२ पद्योंका छोटा-सा ग्रन्थ अपने नामके अनुरूप आत्मापर शासन प्राप्त करनेके लिए बहुत ही उत्तम साधन है। इसकी रचनाशैली भर्तृहरिके वैराग्य-शतकके ढंगकी और बहुत ही प्रभावशालिनी है। इसका प्रचार भी खूब है।

३ जिनदत्तचिरित्र—यह ग्रन्थ अभीतक हमें देखनेको नहीं मिला। इसका हिन्दी अनुवाद पं० श्रीलालजी कान्यतीर्थने जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्थाद्वारा प्रकाशित किया है परन्तु न तो उक्त अनुवादमें स्रोकोके नम्बर दिये गये हैं और न कोई प्रशस्ति आदि ही दी है जिससे मूलग्रन्थके सम्बन्धमें कुछ विचार किया जा सके। अनुवाद भी भावार्थरूप है। यह नवसर्गात्मक खण्डकान्य है और साराका सारा अनुष्टुप् स्रोकोंमें है। भावार्थसे जहाँ तक अनुमान किया जा सकता है, रचना प्रौढ और सुन्दर है।

# गुरु-शिष्यका लम्बा जीवन

वीरसेन-जिनसेनने इतनी लम्बी उम्र पाई थी कि उन्हें शतजीवी कहा जा सकता है।

द्वितीय जिनसेनने अपना हरिवंशपुराण श० सं० ७०५ में समाप्त किया था और उसकी उत्थानिकामें उन्होंने वीरसेनको कविचक्रवर्ती और उनके शिष्य जिनसेनको पार्श्वाभ्युदयकी कीर्तिशालिनी रचनाका कर्त्ता कहाँ है। हरिवंशके बारह हजार श्लोकोंके बनानेमें यदि पाँच ही वर्ष लगे हों। और यदि उसकी उत्थानिका प्रन्थ प्रारम्भ करते समय ही लिखी गई हो, तो मानना होगा कि श० सं० ७०० से पहले ही पार्श्वाभ्युदयकी रचना हो चुकी थी और यदि उस समय कविकी अवस्था २५ वर्षकी ही मान ली जाय, तो वीरसेनके शिष्य जिनसेनका जन्म शं० सं० ६७५ के लगभग हुआ होगा और यदि शिष्यसे गुरुकी उम्र पन्द्रह वर्ष

१ देखो विद्रद्रत्नमाला ए० ७४-७७

२ देखो ऊपर पृ० ५०९ में उद्धत 'यामिता' आदि रलोक।

ही अधिक मान ली जाय तो वीरसेन स्वामीका जन्म-काल श० सं० ६६० के लगभग समझना चाहिए।

उन्होंने अपनी धवला टीका श० सं० ७३८ में समाप्त की है। यदि उसके बाद तत्काल ही जयधवला टीका प्रारम्भ कर दी हो, जो कि दुर्भाग्यसे पूरी न हो सकी, तो उसके २० हजार क्षोकोंकी रचनामें निदान सात आठ वर्ष जरूर लग गये होंगे और इस हिसाबसे उनका स्वर्गवास श० सं० ७४५ के लगभग ८५ वर्षकी उम्रमें हुआ होगा।

अब जिनसेन स्वामीको लीजिए। जपर उनका जन्म श० ६७५ के लगभग अनुमान किया गया है और जयधवला टीका उन्होंने श० सं० ७५९ में समाप्त की है । अर्थात् उस समय उनकी उम्र ८४ वर्षकी होगी। जयधवलाके बाद ही उन्होंने अपना आदिपुराण शुरू किया होगी जिसे कि वे पूरा न कर सके। उसके लगभग दस हजार श्लोकोंकी रचनामें उनकी वृद्धावस्थाको देखते हुए ५-६ वर्षसे कम न लगे होंगे और इस तरह श० सं० ७६५ के लगभग ९० वर्षकी उम्रमें उनका स्वर्गवास हुआ होगा।

इस तरह हम देखते हैं कि ये दोनों महान् ग्रन्थकर्ता खूब दीर्घजीवी हुए। भदन्त गुणभद्रकी उम्र यदि गुरुके स्वर्गवासके समय २५ वर्षकी मान

- १ अठतीसम्हि सतसए विक्कमरायंकिए सु-सगणामे । वासे सुतेरसीए भाणुविलग्गे धवलपक्ते ॥ ६ ॥ आदि
- २—एकान्नपष्टिसमधिकसप्तशताब्देयु शकनरेन्द्रस्य । समतीतेषु समाप्ता जयधवला प्रामृतव्याख्या ॥
- ३—आदिपुराणकी उत्थानिकामें जिनसेनने अपने गुरुको सिद्धान्त-ग्रन्थोंके उपनिबन्धोंका या टीकाओंका कर्ता लिखा है—'' सिद्धान्तोपनिबन्धानां विधातुर्मद्भुरोश्चिरम् । मन्मनः सरिस स्थेयान्मृदुपादकुरोशयम् ॥ ५७ " इससे धवला और जयधवला दोनों टीकाओंका मतलब निकलता है । अर्थात् आदिपुराणके प्रारंभ करते समय जयधवला (२० हजार श्लोक) बन चुकी थी और गुरुकी मृत्यु हो चुकी थी। इसी लिए उनके चरण-कमलोंको अपने मनमें स्थिर रखनेकी भी इच्छा प्रकट की गई है । बहुवचनान्त 'उपनिबन्धानां 'पद होनेसे एक और सिद्धान्त ग्रंथकी टीकाकी भी इससे ध्वनि निकलती है । शायद वह 'सिद्धभूपद्धति-टीका 'ही हो।

ली जाय तो वे श० सं० ७४० के लगभग जन्मे होंगे परन्तु उन्हेंनि उत्तर-पुराणकी समाप्ति कब की और वे कब तक जीते रहे इसका पता नहीं लगता।

# उत्तरपुराण कव समाप्त हुआ ?

उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके अनुसार हमने अपने पहले लेखमें उसकी समाप्तिका समय श० सं० ८२० माना थाँ और अन्य विद्वान् भी यही मानते आ रहे हैं; परन्तु इस लेखके लिखते समय यह बात बुरी तरह खटकी कि इतने महान् आचार्यका ग्रन्थ जिसके एकसे एक बढ़कर गुरुभाई और शिष्य मौजूद थं, लगभग ५० वर्ष तक अधूरा कैसे पड़ा रहा होगा। तब प्रशस्तिका बारीकीसे अध्ययन करना पड़ा और उससे माल्म हुआ कि उपलब्ध प्रशस्तिक दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा एकसे लेकर सत्ताईसवें पद्य तकें हैं और दूसरा अहाईसवेंसे ब्यालीसवें पद्य तक। पहलेंके कर्त्ता हैं गुणभद्रस्वामी और दूसरे हिस्सेके कर्त्ता उनके शिष्य लोकसेन मुनि। प्रति-लेखकोंकी कृपासे दोनों हिस्से मिलजुलकर एक हो गये हैं।

गुणभद्रस्वामीने अपनी प्रशस्तिके प्रारंभके १९ पद्योंमें अपने संघकी और गुरुओंकी महिमाका परिचय दिया है और फिर बीसवें पद्यमें लिखा है कि अति-विस्तारके भयसे और अतिशय हीनकालके अनुरोधसे अवशिष्ट महापुराणको मैंने संक्षेपमें संग्रह किया। फिर पाँच छह श्लोकोंमें ग्रन्थका महात्म्य वर्णन करके अन्तके २७ वें पद्यमें कहा है कि भन्यजनोंको इसे सुनना चाहिए, व्याख्यान करना चाहिए, चिन्तवन करना चाहिए, पूजना चाहिए और भक्तजनोंको इसकी

- १ शकनृपकालाभ्यन्तरिवंशस्यधिकाष्टशतिमताब्दान्ते ।
  मङ्गलमहार्थकारिणि पिङ्गलनामिन समस्तजनसुखदे ॥ ३५॥
  श्रीपञ्चम्यां बुधार्द्रायुजि दिवसकरे मन्त्रिवारे बुधांशे
  पूर्वायां सिंहलमे धनुषि धरणिजे वृश्चिकाकौ तुलायाम् ।
  सर्पे शुक्रे कुलीरे गवि च सुरगुरौ निष्ठितं भव्यवर्थैः
  प्राप्तेज्यं सर्वसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम् ॥ ३६॥
- २ ये पद्यसंख्यायें पं० लालारामजीशास्त्रीद्वारा प्रकाशित उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके अनुसार दी गई हैं।

प्रोतिलिपियाँ लिखना लिखाना चाहिए। क्स, यहीं गुणभद्रस्वामीका वक्तव्य समाप्त हो जाता है और वास्तवमें इसके बाद कुछ कहनेके लिए रह भी नहीं जाता।

इसके बाद २८ वें पद्यसे लोकसेनकी लिखी हुई प्रशस्ति शुरू होती है जिसमें कहा है कि उन गुणभद्रस्वामीके शिष्योंमें मुख्य लोकसेन हुआ जिसने इस पुराणमें निरन्तर गुरु-विनयरूप सहायता देकर सजनींद्वारा बहुत मान्यता प्राप्त की थी। फिर २९-३०-३१ नम्बरके पद्योंमें राष्ट्रकूट अकालवर्षकी वीरताकी प्रशंसा की है जो उस समय अखिल पृथ्वीका पालन करता था। फिर ३२ से ३६ तकके पद्योंमें कहा है कि जब अकालवर्षके सामन्त लोकादित्य बंकापुर राजधानीसे सार वनवास देशका शासन करते थे, तब श० सं० ८२० के अमुक मुहूर्तमें इस पिन्त्र और सर्वसाररूप पुराणकी श्रेष्ठ मन्यजनोंद्वारा पूजा की गई। फिर ३० वें पद्यमें यह कहकर लोकसेनने अपना वक्तव्य समाप्त किया है कि यह महापुराण चिरकालतक सजनोंकी वाणी और चिक्तमें स्थिर रहे। रे

इस तरह ये गुणभद्र और लोकसेनकी लिखी हुई दो जुदी जुदी प्रशस्तियाँ हैं, जो मिलकर एक हो गई हैं। पहली प्रशस्ति तो स्वयं प्रन्थकर्ताकी ही है और वह प्रन्थसमाप्तिक समयकी लिखी हुई है; परन्तु दूसरी प्रशस्ति उनके शिष्य लोकसेनकी है जिसे उन्होंने उस समय लिखा है जब कि उनके गुरुके इस महान् प्रन्थका विधिपूर्वक पूजामहोत्सव किया गया था। यह पूजामहोत्सव ही श० सं० ८२० की उक्त तिथि और मुहूर्तमें किया गया था, प्रन्थ-समाप्तकी तिथि वह नहीं है। प्रन्थ-समाप्तिकी तिथि गुणभद्रस्वामीने लिखी ही नहीं।

इससे अब हम इस निर्णयपर पहुँचते हैं कि गुणभद्रस्वामीने अपने गुरुके अधूरे ग्रन्थको उनके स्वर्गवास होनेके अनितकाल बाद ही लिखना शुरू कर दिया होगा, और वे उसके लगभग साढ़े नौ हजार श्लोक पाँच सात वर्षोंमे लिख सके होंगे।

बहुत संभव है कि महापुराणका उक्त पूजामहोत्सव लोकसेनने अपने गुरु गुणभद्रस्वामीके स्वर्गवास होनेपर ही किया हो। क्योंकि लोकसेनकी प्रशस्तिसे ऐसा नहीं मालूम होता कि उनके गुरु उस समय जीवित थे।

१ देखां पृ० ४९९ के पाद-टिप्पणका २८ वाँ पद्य ।

२ इसके आगे पाँच पद्य और हैं जो सब प्रतियोंमें नहीं मिलते। उदाहरणार्थ टी० एस० कुप्पू स्वामी शास्त्रीके जीवंधरचरित्रमें जो उत्तरपुराणकी प्रशस्ति उद्धृत है, उसमें ये ३८ से ४२ तकके पद्य नहीं हैं। इन पद्योंमें महापुराणकी महिमा वर्णन की गई है। संभव है, ये पद्य किसी अन्यके लिखे हुए हां और पीछेसे शामिल हो गये हों।

#### स्थान-विचार

मीटे तौरपर यह कहा जा सकता है कि ये तीनों आचार्य कर्नाटक प्रान्तकं थे, अतएव इनका भ्रमण-क्षेत्र अधिकतर इसी प्रान्तमें रहा होगा। इनके प्रन्थोंमें बंकापुर, वाट-ग्राम और चित्रकूट इन तीन ही स्थानोंका उछेख मिलता हैं। इनमेंसे वंकापुर तो उस समय वनवास प्रान्तकी राजधानी था और इस समय कर्नाटकके धारवाड़ जिलेमे है। इसे राष्ट्रकूट अकालवर्ष (कृष्ण द्वितीय) के सामन्त लोकादित्यके पिता बंकेयरसने अपने नामसे राजधानी बनाया था। वाट-ग्राम कहाँपर था और अब वह किस नामसे प्रसिद्ध है, इसका पता नहीं लगता। परन्तु वह गुर्जरार्यानुपालित था, अर्थात् अमोघवर्षके राज्यमें था और अमोघवर्षका राज्य मालवेसे लेकर दक्षिणमें कांचीपुर तक फैला हुआ था। अतएव इतने लम्बे चौड़े देशमें वह किस जगह होगा, इसका निर्णय करना कटिन है। अमोघवर्षके राज्य-कालकी श० सं० ७८८ की एक प्रश्नीस्तिसे माल्म होता है कि गोविन्दराज (तृतीय) ने जिनके उत्तराधिकारी अमोघवर्ष थे केरल, मालवा, गुर्जर और चित्रकूटको जीता था और इन सब देशोंके राजा अमोघवर्षकी सेवामें रहते थे। इनमेंका चित्रकूट ही शायद वह चित्रकूट है जहाँ एलाचार्य रहते थे और जिनके पास जाकर वीरसन स्वामीने सिद्धान्तींका अध्ययन किया था।

मैसूर राज्यके उत्तरमें चित्तलदुर्ग जिलेका सदर मुकाम है। यह पहले होय्साल राजवंशकी राजधानी रहा है। यहाँ बहुत-सी पुरानी गुफायें है और पाँच सौ वर्ष पुराने मन्दिर हैं। मुनि शीलविजयने इसका चित्रगढ़ नामसे उल्लेख किया है। गढ़ और कूट लगभग एक ही अर्थको बतलानेवाले शब्द हैं। संभव है, एलाचार्यका

१ — आगत्य चित्रकूटात्ततः स भगवान्गुरोरनुज्ञानात् । वाटग्रामे चात्रानतेन्द्रकृतजिनगृहे स्थित्वा ॥ ४७९ आदि ॥ — श्रुता॰ इति श्रीवीरसेनीया टीका सूत्रार्थदर्शिनी । वाटग्रामपुरे श्रीमद्धर्जरायीनुपालिते ॥...६ – जयधवला

२ श्रीमित लोकादित्ये प्रध्वस्तप्राथितशत्रुसंतमसे—..... वनवासदेशमाखिलं भुंजित निष्कण्टकं सुखं सुचिरम्। तित्वृतिजनामकृते ख्याते बंकापुरे पुरेष्वधिके॥ ३१॥—उ० पु०

३ एपियाफिआ इंडिका भाग ६, पृ० १०२

चित्रकृट यही हो । शीलविजयजीने अपनी तीर्थयात्रामें चित्रगढ़, वनौसी (वनवास) और बंकापुरका लगातार एक साथ वर्णन किया है और इससे इन स्थानोंके बीच बहुत ज्यादा अन्तर नहीं माल्म होता। वंकापुर वही है जहाँपर उत्तरपुराणका पूजा-महोत्सव हुआ था और वनौसी वही है जहाँपर बंकापुरसे पहले राजधानी थी। इस तरह यदि चित्रकृट चित्तलदुर्ग ही है, ता वाटग्राम वनवासी और चित्तलदुर्गके बीच कहीं पास ही होगा।

आधुनिक चित्तौड़का ( भेवाड़का ) भी प्राचीन नाम चित्रक्रूटका ही अपभ्रंश रूप चित्तौड़ है। परन्तु यह स्थान कर्नाटकसे इतनी अधिक दूर है कि उसके एलाचार्यका चित्रकृट होनेकी संभावना बहुत ही कम है।

वीरसेन और जिनसेनक रहनेका प्रधान स्थान कौन-सा था, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिला है, परन्तु शायद वह वनौसी या वनवासी होगा जो पहले वनवास देशकी राजधानी था और पीछे जहाँसे राजधानी हटाकर बंकापुरमें आ गई थी जहाँ कि लोकसनने उत्तरपुराणकी पूजा की थी। अमोधवर्षकी राजधानी मान्यखेटमें उनके रहनेका कोई उल्लेख नहीं मिला। हाँ, मान्यखेट राजधानीको एकाधिक वार अपने चरणोंसे उन्होंने पवित्र अवस्य किया होगा! क्योंकि अमोधवर्ष जिनसेनके भक्त थे।

#### समकालीन-राजा

इन तीन महान् ग्रन्थ-कर्ताओंके समयमें राष्ट्रकूट वंशके तीन महान् राजाओंका राज्य रहा,---जगत्तुंगदंव, अमेाघवर्ष और अकालवर्ष ।

जगत्तुंगदेव —वीरसेन स्वामीने श० सं० ७३८ में जब घवला टीका समाप्त की, तब जगत्तुंगदेव (गोविन्द तृतीय) ने सिंहासन छोड़ दिया था और बोद्दणराय या अमेाघवर्ष राज्य कर रहे थे । जगत्तुंगका उल्लेख करनेका कारण यह जान पड़ता है कि भवलाका प्रारंभ उन्हींके समयमें हुआ था।

१ देखो, 'दक्षिणके तीर्थक्षेत्र 'शीर्षक लेख ए० २३६

१ अठतीसाम्हि सतसए विक्रमरायंकिएुँसु-सगणामे । वासे सुतेरसीए भाणुविलग्गे धवलपक्खे ॥ ६ ॥ जगतुंगदेवरज्जे रियम्हि कुंभिम्ह राहुणा कोणे । सूरे तुलाए संते गुरुम्हि कुलविल्लए होंते ॥ ७ ॥

जगत्तुंगदेवके द्रा० सं० ७१६ से ७३५ तकके अनक शिलालेख मिले हैं । ये ध्रुवराजके पुत्र और उत्तराधिकारी थे। ये बड़े प्रतापी थे। उत्तरमें मालवासे लेकर दिक्षणमें कांचीतकके राजा इनकी आज्ञाका पालन करते थे और नर्भदा और तुंग-भद्राके बीचके सोर देशपर इनका अधिकार था। इन्होंने अपने जीते जी ही अपने पुत्र अमोधवर्षको राज्य द दिया था। ये श० सं० ७१५ के लगभग सिंहासन-पर बैठे होंगे और ७३७ के लगभग इन्होंने गदी छोड़ दी होगी।

अमोधवर्ष (प्रथम) — ये जगत्तुंगदेव या गोविन्द (तृतीय)के पुत्र थे। इनका घरू नाम बोह्णेराय था। नृपतुंग, रार्च, राण्ड, अतिराय धवल, वीरनारायण, पृथिवीवल्लभ, लक्ष्मीवल्लभ, महाराजाधिराज, भटार, परमभट्टारक आदि इनकी उपाधियाँ थीं। ये भी बंडे पराक्रमी थे। इन्होंने अनेक युद्धोंमें विजय प्राप्त करके अनेक राजाओंको भरम कर दिया थाँ। वेंगीके चालुक्य नंरेशको मारकर यमराजको सन्तुष्ट किया था। नवसारीके दानपत्रमें लिखा है कि अमोधवर्ष चालुक्य समुद्रमें द्ववी हुई राष्ट्रकूटोंकी लक्ष्मीका पृथ्वीके समान उद्धार करके वीरनारायण कहलींये। इन्होंने बहुत बड़ी उम्र पाई और लगभग ६३ वर्ष तक राज्य किया।

चार्वाम्ह तरिणवुत्ते सिंधे सुक्कमिम मीणे चंदिमम । कात्तियमासे एसा टीका हु समाणिआ धवला ॥ ८॥ बोद्दणरायणिरदे निरदंचूडामणिम्हि मुंजंते । सिद्धंतगंथमित्थिय गुरुपसाएण विगत्ता सा ॥ ९॥

---धवला

१ इनका रा० सं० ७३५ का एक दानपत्र कदंब (भैसूर) में मिला है, जिसमें विजयकीतिके शिष्य अर्ककीतिको जैनमन्दिरके लिए दान देनेका उछेख है। इ० ए० जि० १२ ए० १३।

२ यह नाम सबसे पहले धवलामें ही मिला है। इतिहासझांका अमीतक इसका पता नहीं है।

३ चालुक्याभ्यूगखाद्यैर्जनितरतियमः प्रीणितो विंगवल्ल्याम्। इ० ए० जि० १२ ५० २४९-५२

> ४ निमम्नां यश्चुलुक्याब्धौ रदृराज्यश्रियं पुनः । पृथ्वीमिवोद्धरन् धीरो वीरनारायणोऽभवत् ॥

श॰ सं॰ ७३५ में जब धवलाकी समाप्ति हुई तब ये ही राजा थे और श० स० ७७० के लगभग जब जिनसेनने आदिपुराणको अधूरा छोड़कर स्वर्गवास किया तब भी इन्हींका राज्य था। श० सं० ७८२ के ताम्रपत्रसे माल्रम होता है कि इन्होंने स्वयं मान्यखेटमें जैनाचार्य देवन्द्रको दान दिया था । यह दानपत्र इनके राज्यके ५२ वें वर्षका है । इसके बाद श० संवत् ७९९ का एक लेख कन्हेरीकी एक गुफामें मिला है जिसमें इनका और इनके सामन्त कपर्दी द्वितीयका उल्लेख है । परन्तु ऐसा मालूम होता है कि इससे कुछ पहले ही अमे। वर्षने अपने पुत्र अकालवर्ष या कृष्ण द्वितीयको राज्यकार्य सोंप दिया था। क्योंकि श० सं० ७९७ का एक लेख कृष्ण द्वितीयके महा सामन्त पृथ्वीरायका मिला है जिसमें उसके द्वारा सौन्दत्तिके एक जैनमन्दिरके<sup>3</sup> लिए कुछ भूमि दान किये जानेका उल्लेख हैं। अपने पिताके समान अमोघवर्षने भी पिछली उम्रमें राज्य त्याग दिया था। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी प्रश्नोत्तरस्तमाला नामकी पुस्तकमें भी किया है। लिखा है कि जिसने विवेकपूर्वक राज्य छोड़ दिया उस राजा अमोधवर्षने इसकी रचना की । इन्द्रपुरीकी उपमाको धारण करनेवाली मान्यखेट नगरीको इसीने आबाद किया था और वहाँ अपनी राजधानी कायम की थीं । इसके पहले राष्ट्रकृटोंकी राजधानी मयूरखंडी ( नासिकके पास ) में थी। यह राजा स्वयं विद्वान्, कवि और विद्वानेंकि। आश्रयदाता था। प्रश्नोत्तररत्नमालाके अतिरिक्त 'कविराजमार्ग 'नामक अलंकारका ग्रन्थ भी इसीका बनाया हुआ बतलाया जाता है जो कि कनड़ी भाषामें है। शाकटायनने अपने शब्दानुशासनकी टीका अमोघवृत्ति अमोघवर्षके ही नामसे ही बनाई, धवला और जयधवला टीकार्ये भी उसीके अतिशय धवल या धवल नामके उपलक्ष्यमें बनीं और महावीराचार्यने अपने गणितसारसंग्रहमें उसीकी महामहिमाका

१ ए० इं० जि० पृ० २९ । २ इ० ए० जि० १३, पृ० १३५

३ जर्नल बाम्बे बांच रा० ए० सो० जि० १०, ए० १९४

४ विवेकात्त्यक्तराज्येन राज्ञेयं रत्नमालिका। रचितामोघवर्षेण सुधियां सदलंकृतिः॥

५ यो मान्यखेटममरेन्द्रपुरे।पहासि, गीर्वाणगर्वमिव खर्वयितुं विधत्त ॥

<sup>--</sup>ए० इं० जि० ५, पृ० १९२-९६

विस्तार किया। इससे मालूम होता है कि यह राजा विद्वानोंका विशेष करके जैनाचार्योंका बड़ा भारी आश्रयदाता था। जैनमुनियोंके लिए भी उसने कई दान किये थे।

अकालवर्ष — यह अमोघवर्षका पुत्र था और कृष्णराज (द्वितीय) के नामसे प्रसिद्ध है। यह भी बड़ा प्रतापी था। इसने गुर्जर (प्रतिहार) और गौड़ राजाओंसे युद्ध किया और (गुजरात) के राष्ट्रकूट राज्य (शाखा) को छीनकर अपने राज्यमें भिला लिया। इसके पास हाथियोंकी बड़ी भारी सेना थी। उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके अनुसार इसके हाथियोंने अपने मद-जलसे गंगाका पानी भी कडुवा कर डाला था। अर्थात् इसका राज्य उत्तरमें गंगातट तक पहुँच गया था। उत्तरपुराणकी दूसरी प्रशस्ति जिस समय अर्थात् श० सं० ८२० में लिखी गई उस समय यही सम्राट् था । यह श० सं० ७९७ के लगभग सिंहासनपर बैठा और ८३३ के लगभग इसका देहान हुआ।

लोकादित्य—यह अकालवर्ष या कृष्ण (तृतीय) का सामन्त और वनवास देशका राजा था। इसके पिताका नाम बंकेयरस या बंकराज था। यह चेल्लध्वज था। अर्थात् इसकी ध्वजापर चिल्ल या चीलका चिह्न था। इसके पिता और भाई भी चेल्लध्वज थें। गुणभद्रने इसे जैनधर्मकी वृद्धि करनेवाला और महान् यशस्वी कहा है। इसीके राज्यकालमें बंकापुरमें ही महापुराणकी पूजा की गई थी।

#### क्या अमोघवर्ष जैन थे ?

यह एक विवादग्रस्त विषय है कि महाराजा अमोघवर्ष जैन थे या नहीं, अर्थात् उन्होंने वास्तवमें जैनधर्म धारण कर लिया था या जैनधर्मके प्रति उनकी केवल सहानुभृति-भर थी ? गुणभद्रने लिखा है कि जिनके चरणोंमें राजा

१ यस्योत्तुंगमतंगजा निजमदस्रोतास्त्रिनीसंगमाद् । गाङ्गं वारि कलंकितं कटु मुहुः पीत्वाप्यगच्छत्तृषः ॥...२९ — उत्तर पु•

२ अकालवर्षभूपाले पालयत्यखिलामिलाम् । इत्यादि 👚 — उ० पु०

३ देखो पृ० की टिप्पणीका उद्धरण।

४ चेल्लपताके चेल्लध्वजानुजे चेल्लकेतनतन्जे। जैनेन्द्रधर्मत्रुद्धिविधायिनि स्वविधुवीध्रपृथुयशिसिः।। ३३

अमोधवर्षने अपना मस्तक झुकाया और कहा कि आज मैं पिवत्र हो गया वे पूज्य जिनसेन संसारके लिए कल्याणकारक हों। परन्तु केवल इतनेसे अमोध-वर्षको जैनी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अधिकांश हिन्दू राजा ऐसे ही हुए हैं जो प्रायः सभी धर्मोंके साधु-सन्तोंका सत्कार किया करते थे। गुणभद्रने यह तो लिखा नहीं कि वे जैनधर्मके अनुयायी भी थे। अतएव इसके लिए कुछ और प्रमाण चाहिए।

१— जपर हम अमोधवर्पकी प्रस्तोत्तरस्तमालाका जिक्र कर आये हैं। एक तो उसके मंगलाचरणमें वर्द्धमान तीर्थंकरको नमस्कार किया गया है और दूसरे उसमें अनेक बातें जैनधर्मानुमोदित ही कही गई हैं। इसंस कमसे कम उस समय जब कि रत्नमाल। रची गई थी, अमोधवर्प जैनधर्मके अनुयायी हो जान पड़ते हैं।

प्रश्नोत्तरस्नमालाका तिब्बती भाषामें एक अनुवाद हुआ था जो मिलता है और उसके अनुसार वह अमोधवर्षकी ही बनाई हुई है। ऐसी दशामें उसे शंकरी-चार्यकी, शुक्यतीन्द्रकी या विमलंस्रिकी रचना वतलाना जबर्दस्ती है।

- १ यस्य प्रांशुनखांशुजाळविसरद्धारान्तराविर्भवत् पादाम्भोजरजः पिशङ्कमुकुटप्रत्यप्ररत्नश्रुतिः । संस्मर्तो स्वममोघवर्षन्यतिः पृतोऽहमंद्यत्वलं स श्रीमान् जिनसेनपृज्यभगवत्पादो जगन्मङ्गलम् ॥ ८
- २ प्रणिपत्य वर्द्धमानं प्रश्नातरस्तमालिकां वक्ष्ये । नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम् ॥
- ३ त्विरितं किं कर्तव्यं विदुपा संसारसन्तितिच्छेदः । किं मोक्षतरोबींजं सम्यग्ज्ञानं कियासहितम् ॥ ४ ॥ को नरकः परवज्ञता किं सौष्यं सर्वसङ्गविरितया । किं सत्यं भूतिहतं किं प्रेयः प्राणिनामसवः ॥ १३ ॥

४ शंकराचार्य और शुक्रयतीन्द्रके नामकी जो प्रतियाँ मिली हैं उनमें छह सात श्लोक नय मिला दिये गये हैं परन्तु वे वसन्ततिलका छन्द्रमें हैं जो विल्कुल अलग माल्म होते हैं और उनके अन्त्य-पद्योंमें न शुक्रयतीन्द्रका नाम है और न शंकरका।

५ इवेताम्बर साहित्यमें ऐसे किसी विमलस्रिका उल्लेख नहीं मिलता जिसने प्रश्नोत्तर-रत्नमाला बनाई हो । विमलस्रिने अपने नामका उल्लेख करनेवाला जो अन्तिम पद्य जोड़ा है वह आर्याछन्दमें है, पर्न्तु ऐसे लघु प्रकर्ण-यन्थोंमें अन्तिम छन्द आम तौरसे भिन्न होता है जैसा कि वास्तिविक प्र० र० मालामें है और वही ठीक मालूम होता है। र अमोघवर्षके ही समयमें महावीराचार्यने गणितसारसंग्रह नामक महत्त्वपृणं प्रन्थकी रचना की थी। उसकी उत्थानिकामें उन्होंने अमोघवर्पके विषयमें कहा है कि अपने इष्ट जनों (प्रजा) के हितैपी जिस अमोधवर्ष (जिसकी वर्षा व्यर्थ नहीं जाती) ने प्राणिका धान्यको प्रसन्न किया-सींचा और इति मीतिरहित किया; जिसकी चित्तवृत्तिरूपी अग्निमें पापरूप पराक्रम मस्म हो गया और तब जा वन्ध्यकोप हो गया; जो सारे जगतको वश्में करके स्थयं दूसरोंके वश्च न हुआ और न अभिभृत या पराजित हुआ, अतएव जो अपूर्व मकरध्वज है; जो अपने पराक्रमसे चिक्रयोंके चक्र (समृह) को आक्रान्त करके कृतकार्य हुआ और जो वेगपूर्वक उस चिक्रयोंके चक्र (समृह) को आक्रान्त करके कृतकार्य हुआ और जो वेगपूर्वक उस चिक्रयोंका अर्थात् शतुसमूहको नष्ट करके चिक्रका-मंजन कहलाया; जो विद्यारूप निद्योंका अधिष्ठान, मर्यादारूप वज्रवेदिकासे युक्त, रत्नगर्भ और यथाख्यात (सत्) चारित्रका महान् समुद्र है, जिसने एकान्त पञ्चको विध्वस्त कर दिया है और जो स्याद्वादन्यायवादी है, उस नृपतुंग देव (अमोघवर्ष) का शासन वृद्धिको प्राप्त हो।

१ प्रीणितः प्राणिसस्यौघो निरीतिर्निरवग्रहः ।
श्रीमतामोघवर्षण येन स्वेष्टिहतैषिणा ॥ ३ ॥
पापरूपाः परा यस्य चित्तवृत्तिहविर्मुजि ।
मस्मसाद्भावमीयुस्ते वन्ध्यकोपो भवेत्ततः ॥ ४ ॥
वशीकुर्वन् जगत्सर्व स्वयं नानुवशः परैः ।
नाभिभृतः प्रभुस्तस्मादपूर्वमकरध्वजः ॥ ५ ॥
यो विक्रमक्रमाक्तान्तचक्रचिक्रकृतिक्रयः ।
चिक्रमक्रमाक्तान्तचक्रचिक्रकृतिक्रयः ।
यो विद्यानद्यधिष्ठानो मर्यादावज्रवेदिकः ।
रत्नगर्भो यथाख्यातचारित्रजलिर्धिमहान् ॥ ७ ॥
विध्वस्तएकान्तपक्षस्य स्याद्वादन्यायवादिनः ।
देवस्य नृपतुंगस्य वर्द्धतां तस्य शासनम् ॥ ८ ॥

२ यह वही घटना है जिसका उछेख रा० सं० ८३२ के शिलालेखमें ' भूपालान् कण्टकाभान् वेष्टियत्वा ददाह शब्दोंमें और अमोधवृत्तिकी 'अदहदमीधवर्षोऽरातीन् ' वृत्तिमें किया गया है। एक साथ बिगड़ खड़े हुए राजाओं के समृहको ही यहाँ 'चक्र ' कहा गया है जिन्हें अमोधवर्षने नष्ट किया था। इसके लिए देखो 'शाकटायन और उनका शब्दानुशासन 'शीर्षक लेखका ए० १६० इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अमोववर्ष एकान्तवाद छोड़कर स्याद्वादी या जैन हो गये थे और उन्होंने सम्यक्चारित्र घारण कर लिया था।

यह उत्थानिका जिस समय लिखी गई है उस समय ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने राज्य तो नहीं छोड़ा था, परन्तु उनकी वृत्ति युद्धकी ओरसे हट गई थी और उनका कोप बन्ध्य (निष्फल) हो गया था, अर्थात् इसके बाद ही उन्होंने विवेकपूर्वक राज्य छोड़ दिया होगा और तभी प्रश्नोत्तररत्नमाला लिखी होगी।

र इसमें तो सन्देह ही नहीं कि अमोघवर्षकी जैनधर्मके प्रति बहुत सहानुमूर्ति थी, तभी न शाकटायनने अपने व्याकरणकी टीकाका नाम अमोघवृत्ति रक्खा, और उन्हींके नामसे वीरमेन-जिनसेनने अपनी टीकाओंके नाम धवला जयधवला रक्खे और जिनसेन स्वामीने उनकी इतनी प्रशंसा की जितनी शायद ही जैन साधुने किसी राजाकी की होगी। उनकी कीर्तिके सामने गुप्त नरेशकी कीर्तिको गुप्त और शककी कीर्तिको मशक (मच्छर) तुल्य बतलायाँ। भरत सगरादि प्राचीन कालके राजाओंसे भी उनका यश विस्तृत और सारे राजाओंसे बढ़ चढ़कर वर्णन कियाँ। एसी दशामें यदि उनकी वह सहानुमूर्ति ही आगे चलकर पूर्ण श्रद्धामें परिणत हो गई हो, तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।

इसके विरुद्ध यह कहा जाता है कि अमोघवर्षके जो दान-पत्र मिले हैं, उनमें शिवकी स्तुति की गई है, उनमें शिव, शिवलिंग आदिके चिह्न हैं, और उसे महाविष्णुराज्यबोल (महाविष्णु राज्यके समान) कहा है। अतएव वह जैन हो गया था, यह कैसे कहा जा सकता है? इसका समाधान यह है कि राज्योंके कार्य प्रायः मशीनके माफिक चला करते हैं और वे कार्य कुल-परम्पराके अनुसार जैसे चलते आये हैं वैसे ही चलते रहते हैं। राष्ट्रकूटोंके दान-पत्र जैसे पहलेसे लिखे जाते थे, उसी पद्धतिपर अमोघवर्षके दानपत्र भी लिखे गये और उनमें वंश-

१ गुर्जरनरेन्द्रकी चेंरन्तः पतिता शशाङ्कशुभ्रायाः । गुप्तैव गुप्तनृपतेः शकस्य मशकायते कीर्तिः ॥ १२

२ भरतसागरादिनरपतियशांसि तारानिभेन संहृत्य । गुर्जरयशसो महतः कृतोऽवकाशो जगत्सृजा नूनं ॥ १४ इत्यादि सकलनृपतीनातिशय्य पयःपयोधिफेनाच्छा । गुर्जरनरेन्द्रकीर्तिः स्थेयादाचन्द्रतारिभह भुवने ॥ १५

परम्परोक चिह्न अंकित किये गये और जो ब्राह्मण पंडित लिखनेके अधिकारी थे उन्होंने परम्पराकी पद्धतिसे उन्हें लिख दिया। स्वयं अमोघवर्षके जैन हो जानेसे उनका सारा राज्यतंत्र थोड़े ही जैनधर्मानुयायी हो गया होगा।

कर्लिंग-नरेश खारवेल स्वयं जैनधर्मानुयायी था, फिर भी उसका राज्याभिषेक वैदिक विधिसे हुआ था। इसी तरह सम्राट् हर्षके बौद्ध होनेपर भी दान-शासनोंमें उसे परम माहेश्वर और कुमारपालके जैन होनेपर भी उसे परम माहेश्वर लिखा जाता रहा है।

एक दलील यह दी जाती है कि यदि अमोघवर्षने जैनधर्म धारण कर लिया था, तो इसका उल्लेख जिनसेनने स्वयं अपने ग्रन्थोंमें क्यों नहीं किया और उसे अपना शिष्य क्यों न बतलाया ? इसके उत्तरमें हम यह कह सकते हैं कि उस समय तक उन्होंने जैनधर्म धारण न किया होगा, जैनधर्मके प्रति उनकी केवल सहानुभूति ही होगी, रही शिष्य बतलानेकी बात, सो अमोघवर्ष जिनसेनके शिष्य थे, ऐसा तो कोई कहता भी नहीं । हमारा खयाल यही है कि पिछली उम्रमें वे जैनधर्मके अनुयायी हो गये थे । अवश्य ही इसमें जिनसेनपर उनको जो श्रद्धा हो गई थी, उसीने उन्हें इस ओर आकर्षित किया होगा।

अमोघवर्षके जैन न होनेकी एक दलील यह भी दी जाती है कि उन्होंने 'किवराजमार्ग 'नामक अलंकार प्रन्थकी अवतारिकामें विष्णुकी स्तुति की है। यद्यपि विद्वानोंमें इस विषयपर मतभेद है कि यह प्रन्थ स्वयं अमोघवर्षका है या उनके किसी दरबारी कविका; परन्तु यदि वह उनका ही हो, तो भी यही कहा जा सकता है कि वह जैनधर्म ग्रहण करनेके पहलेकी रचना होगी।

# मुनि रत्नासिंहका प्राणिपय काव्य

यह छोटा सा खण्ड काव्य बड़ा ही सुन्दर और प्रसादगुणयुक्त है। आचार्य मानतुंगके सुप्रसिद्ध भक्तामरस्तोत्रके चौथे चरणेंकी समस्यापूर्ति रूपमें इनकी रचना की गई है। अन्तका ४९ वाँ पद्य उसके कर्त्ताका परिचय इस प्रकार देता है—

श्रीसिंहसंघसुविनेयक-धर्मसिंह-पादारबिन्दमधुलिङ्मुनिरत्नसिंहः ।

भक्तामरस्द्वतिचतुर्थपदं गृहीत्वा, श्रीनेभिवर्णनभिदं विदधे कवित्वम् ॥

अर्थात् सिंह संघके अनुयायी धर्मसिंहके चरण-कमलेंमिं भ्रमरके समान अनुरक्त मुनि रत्नसिंहने यह नेमिनाथ भगवानका वर्णन करनेवाला काव्य बनाया।

सिंह संघकी कोई पट्टावली अभी तक उपलब्ध नहीं है, जिससे मुनि रत्नसिंहके समयादिका कुछ पता लगाया जा सके। ये किस प्रान्तों हुए हैं, इसके जाननेका भी कोई साधन नहीं है। इनकी और काई रचना भी प्राप्य नहीं है। बसवा (जयपुर) के स्व॰ पंडित सुन्दरलालजीको यह काव्य कण्ठस्थ था, एक बार जब वे बम्बई आये थे, तब उन्हींने मुझे लिखा दिया था और तभी मैंने इसका हिन्दी अनुवाद करके मूलके सहित प्रकाशित भी कर दिया थी।

इसमें भक्तामरके ४८ पद्योंकी समस्यापूर्ति की गई है, इस लिए यह स्पष्ट है कि इसके कत्ती दिगम्बर सम्प्रदायके हैं और सिंह संघ भी इसी सम्प्रदायका है। दिगम्बर सम्प्रदायमें भक्तामरस्तोत्रके ४८ पद्य माने जाते हैं और स्वेताम्बर सम्प्रदायमें ४४।

इसका प्रारंभिक पद्य 'प्राणिप्रयं तृप मुता ' आदिसे शुरू होता है, इस लिए यह 'प्राणिप्रय काव्य ' नामसे प्रसिद्ध हैं । इस काव्यके बानगीके तौरपर सिर्फ दो अतिशय सरस पद्य दे दिये जाते हैं—

तिक वदामि रजनीसमये समेत्य, चन्द्रांशवी मम तनुं परितः स्पृशन्ति । दूरे धवे सित विभो परदारशक्तान्, कस्तान्निवारयित संचरतो यथेष्टम् ॥ १४ पूर्वे मया सह विवाहकृते समागाः, मुक्तिस्त्रियास्त्वमधुना च समुद्यतोऽसि । चेच्चञ्चलं तव मनोऽपि बभूव हा तत्, किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् १५

१ देखों जैनहितैषी माग ६, अंक १ और २-३।

२ प्राणिपयं नृपसुता किल रैवताद्विश्वंगाग्रसंस्थितमवो चिदिति प्रगत्भ्यम् । अस्मादृशामुदितनील वियोगरूपेऽवालम्बनं भवजले पततां जनानाम् ॥

# जयकीर्त्तिका छन्दोऽनुशासन

अनेकान्तकी पाँचवीं किरणों योगसार और अमृताशीति नामका एक नोट प्रकाशित हुआ है, जिसमें डॉ॰ पिटसनकी पाँचवीं रिपोर्टके आधारमें योगसारकी उस प्रतिका उल्लेख किया गया है, जो संवत् ११९२ की ज्येष्ठ सुदी १३ को जयकीर्तिसूरिके शिष्य अमलकीर्त्तने लिखवाई थी—

> श्रीजयकीर्त्तिस्रीणां, शिष्येणामलकीर्तिना । लेखितं योगसाराख्यं विद्यार्थिवामकीर्त्तिनात् ॥

अमलकीर्त्तिके गुरू इन्हीं जयकीर्तिका बनाया हुआ 'छन्दोऽनुशासन 'नामका एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ जैसलमेरके सुप्रसिद्ध श्वेताम्बर पुस्तक-मंडारमें है, जिसका प्रारम्भिक और अन्तिम अंश इस प्रकार है— प्रारंभ—

> श्री वर्द्धमानमानम्य छंदसां पूर्वमक्षरम् । लक्ष्यलक्षणमावीक्ष्य वक्ष्ये छन्दोऽनुशासनम् ॥ छन्दःशास्त्रं वहित्रं तद्विविक्षोः काव्यसागरम् । छन्दोभाग्वाङ्मयं सर्वे न किंचिच्छन्दसो विना ॥ २ ॥

अन्त---

माण्डव्य-पिंगल-जनाश्रय-सेतवाख्य— श्रीपूज्यपाद-जयदेव-बुधादिकानाम् । छन्दासि वीक्ष्य विविधानपि सत्प्रयोगान् छन्दोऽनुशासनभिदं जयकीर्तिनोक्तम् ॥

इति जयकीर्तिकृतौ छन्दोऽनुशासन—संवत् ११९२ आषाढ़ शुदि १० शनौ लिखितामेदमिति ।

ये दोनों अंश बड़ौदाकी गायकवाड़-संस्कृत-सीरीजर्मे प्रकाशित 'जैसलमेर-भाण्डागारीयग्रंथानां सूची 'में प्रकट हुए हैं। इस सूचीके सम्पादक महाशयने जयकीर्त्तिके सम्बन्धमें अपने नोट ( पृष्ठ ६१ ) में लिखा है कि " वर्द्धमानको नमस्कार करनेसे यह कि जैन मालूम होता है। उसने अन्तमें बतलाया है कि जयदेव आदि विद्वानोंके छन्दोंको देखकर यह ग्रन्थ बनाया। सं० ११९२ में योगसारके लिखनेवाले अमलकीर्ति इसके शिष्य जान पड़ते हैं। प्राकृत शीलोपदेश-मालाका प्रणेता जयकीर्त्ति इससे भिन्न है, क्योंकि वह आपको जयसिंहसूरिका शिष्य प्रकट करता है।"

हमारी समझमें जयकीर्त्ति दिगम्बर सम्प्रदायके ही विद्वान् हैं। क्योंिक एक तो वे पूज्यपादका उल्लेख कंरते हैं, दूसरे योगसार ग्रन्थ भी दिगम्बर सम्प्रदायका है जिसे उनके शिष्यने लिखवाया है, तीसरे जयकीर्त्ति, अमलकीर्त्ति, वामकीर्त्ति इस प्रकारकी कीर्त्यन्त नाम-परम्परा दिगम्बर सम्प्रदायमें ही अधिक देखी जाती है।

इसके १२०७ संवत्को देखते हुए छन्दोनुशासनके कर्त्ता जयकीति ही रामकीर्तिके गुरु जान पड़ते हैं। अमलकीर्ति रामकीर्तिके ही गुरुभाई होंगे।

१ " वर्द्धमाननमस्कारमङ्गलकरणेनायं कविर्जनः प्रतिभाति । माण्डन्य-पिंगल-जनाश्रय-सेतव-पूज्यपाद-जयदेवबुधादीनां छन्दांसि वीक्ष्येतच्छंदोऽनुशासनं विहितमिति प्रान्ते दर्शि. तम् । सं० ११९२ वर्षे योगसारलेखिताऽमलकीर्तिरस्य शिष्यो शायते । प्राकृतशीलं । प्रदेशमालायाः प्रणेता जयकीर्त्तः स्वं जयसिंहसूरिशिष्यत्वेन परिचायतिस्म, स त्वसाद्भिन्नो विशायते । "

२ पं० जुगल किशोरजी मुख्तारने बतलाया है कि चित्तौड़गड़में एक शिलालेख (ए० इं० जिल्द २) मिला है जो जयकीर्तिके शिष्य रामकीर्तिका है। उसमें रामकीर्तिने अपनेको दिगम्बराचार्य लिखा हैं—

<sup>&#</sup>x27;' श्रीजयकीर्तिशिष्येण दिगम्बरगणेशिना । प्रशास्तिरीदृशीचके...श्रीरामकीर्तिना ॥ संवत् १२०७ सूत्रधा......''

# ज्ञानभूषण और शुभचन्द्र

श्री जिनचन्द्रसूरिके सिद्धान्तसारके भाष्यमें यद्यपि भाष्यकारने अपना कोई स्पष्ट परिचय नहीं दिया है और न उसमें कोई प्रशस्ति ही है; परन्तु मंगलाचरणके नीचे लिखे स्लोकसे माल्स होता है कि वह भ० ज्ञानभूषणका बनाया हुआ है—

श्रीसर्वज्ञं प्रणम्यादौ लक्ष्मीवीरेन्दुसेवितम् । भाष्यं सिद्धान्तसारस्य वक्ष्ये ज्ञानसुभूपणम् ॥

इसमें सर्वज्ञको जो ज्ञानसुभूषण विशेषण दिया गया है, वह निश्चय ही भाष्य-कर्त्ताका नाम है। और भी कई प्रन्थकर्त्ताओंने मंगलाचरणों में इसी तरह अपने नाम प्रकट किये हैं। इसके सिवाय 'लक्ष्मीवीरेन्द्रसेवितम् 'पदसे यह भी माल्म होता है कि लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्र नामके उनके (ज्ञानभूषणके) कोई शिष्य या प्रशिष्य थे, जिनके पढ़नके लिए उक्त भाष्य बनाया गया है। ज्ञानभूषणके प्रशिष्य ग्रभचन्द्राचार्यकी बनाई हुई स्वामिकार्तिकेयानुपेक्षा टीकाकी प्रशस्तिके १०-१५ वें रलोकमें, जो कि आगे टिप्पणीमें उद्धृत की गई है, इन लक्ष्मीचन्द्र और वीर-चन्द्रका उल्लेख है और उस उल्लेखसे हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि भाष्यके मंगलाचरणका 'लक्ष्मीवीरेन्द्रसेवितम् 'पद उन्हींको लक्ष्य करके लिखा गया है।

भट्टारक ज्ञानभूषण मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ और बलात्कारगणके आचार्य थे। उनकी गुरुपम्पराका प्रारंभ भ० पद्मनिद्से होता है। पद्मनिद्से पहलेकी परंपराका अभी तक ठीक ठीक पता नहीं लगा है। १ पद्मनिद्द—२ सकलकीर्नि—३ सुवनकीर्ति और ४ ज्ञानभूषण, यह ज्ञानभूषणकी गुरुपरम्पराका क्रम है।

ज्ञानभूषणके बाद पाँचवें विजयकीर्ति और फिर उनके शिष्य छठे शुभचन्द्र हुए हैं और इस तरह शुभचन्द्र ज्ञानभूषणके प्रशिष्य हैं। प्रत्येक भट्टारकके अनेकानेक शिष्य होते थे; परन्तु उपर्युक्त शिष्य-क्रममें केवल उन्हींका नाम दिया

१ माणिकचन्द्र-जैन-ग्रन्थमालाके २१ व ग्रन्थ 'सिद्धान्तसारादिसंग्रह 'में यह प्रका शित हुआ है।

गया है, जो एकके बाद दूसरेके क्रमसे भट्टारक-पदके या गद्दीके अधिकारी होते गये हैं। उक्त शिष्यक्रम स्वाभिकार्तिकेयानुप्रक्षा-टीकाकी प्रशस्तिसे स्पष्ट होता है। अभे शुभचन्द्राचार्यकी शिष्यपरम्पराका क्रम इस प्रकार निश्चित होता है—७-सुमितकीर्ति-८ गुणकीर्ति-९ वादिभूपण-१० रामकीर्ति-११ यशःकीर्ति और

१ श्रीमूलसंघेऽजनि नन्दिसंघः वरा बलात्कारगणप्रसिद्धः। श्रीकुन्दक्रन्दो वरसूरिवर्यो विभाति भाभूपणभूषिताङ्गः ॥ २ ॥ तदन्वये श्रीमुनिपद्मनन्दी ततोऽभवच्छ्रीसकलादिकीर्तिः । तदन्वये श्रीभुवनादिकीर्तिः श्रीज्ञानभूपो वस्त्रृत्तिभूपः ॥ ३ ॥ तदन्वये श्रीविजयादिकीर्तिस्तत्यद्वधारी शुभचन्द्रदेवः । तेनयमाकारि विशुद्धटीका श्रीमत्सुमत्यादिसुकीर्तितश्च ॥ ४ ॥ स्रीरश्रीशुभचन्द्रेण वादिपर्वतविश्रणा । त्रिविद्यनानुप्रेक्षाया वृत्तिर्विरचिता वरा ॥ ५ ॥ श्रीमद्रिक्रमभूपतेः परिभिते वर्षे राते षोडरो, माघे मासि दशाग्रबिह्नसिहते ख्याते दशम्यां तिथौ। श्रीमच्छ्रीमहिसारसारनगरे चैत्यालये श्रीगुरोः श्रीमच्छीशुभचन्द्रदेवविहिता टीका सदा नंदतु ॥ ६ ॥ वर्णिश्रीक्षमचन्द्रेण विनयेनाकृत प्रार्थना । शुभचन्द्रगुरो स्वामिन् कुरु टीकां मने।हराम् ॥ ७ ॥ तेन श्रीश्चमचन्द्रेण त्रैविद्येन गणेशिना। कार्तिकेयानुधेक्षाया वृत्तिर्विराचिता वरा ॥ ८ ॥ तथा साधुसुमत्यादिकीर्तिनाकृतप्रार्थना । सार्थीकृता समर्थेन शुभचन्द्रेण सूरिणा ॥ ९ ॥ भट्टारकपदाधीशा मूलसंघे विदां वराः। रमावीरेन्दु।चिद्रूपगुरवो हि गणे।शिनः ॥ १० ॥ लक्ष्मीचन्द्रगुरुस्वामी शिष्यस्तस्य सुधी यशाः । वृत्तिर्विस्तारिता तेन श्रीशुभेन्दुप्रसादतः ॥ ११ ॥

इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षायां त्रिविधविद्याधर-षड्भाषाकविचक्रवर्तिश्रीशुभ-चन्द्रविराचितायां टीकायां.....॥ \* १२ पद्मनित् आदि । इनमेंसे वादिभूपण तककी परम्पगका उल्लेख अध्या-तमतरंगिणीकी उस प्रतिके लिखनेवालेकी प्रशस्तिमें मिलता है जो स्वर्गीय दानवीर संठ माणिकचन्दजीके सरस्वतीभण्डारमें मौजूद है और वादिभूषणके बादके भद्यारकोंका उल्लेख बलात्कारगणकी गुवावलीमें है जो भ० नेमिचन्द्रकी बनाईं हुई है । शुभचन्द्रकी पट्टावलीसे भी यही क्रम निश्चित होता है ।

श्रीज्ञानभूषण सागवाड़े (बागड़) की गदीके मट्टारक पदपर आसीन थे। नित्संघकी पट्टावँलीसे मालूम होता है कि ''वे गुजरातके रहनेवाले थे। गुजरातमें उन्होंने सागारधर्म धारण किया, अहीर (आभीर) देशमें ग्यारह प्रतिमायें धारण कीं और वाग्वर या बागड़ देशमें दुर्धर महाव्रत ग्रहण किये। तौर्लव देशके यतियोंमें उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई, तैलंग देशके उत्तम उत्तम पुरुपोंने उनके नरणोंकी बन्दना की, द्रविड़ देशके विद्वानोंने उनका स्तवन किया, महाराष्ट्रमें उन्हें बहुत यश मिला, सौराष्ट्रके धनी श्रावकोंने उनके लिए महामहोत्सव किया, रायदेश (ईडरके आसपासका प्रान्त) के निवासियोंने उनके बचनोंको अतिशय प्रमाण माना, मेदपाट (मेवाड़) के मूर्ख लोगोंको उन्होंने प्रतिबोधित किया, मालवेके भव्य जनोंके हृदय-कमलको विकसित किया, मेवातमें उनके लथान्तरसरहस्यपूर्ण व्याख्यानसे विविध विद्वान् श्रावक प्रसन्न हुए, कुरुजांगलके लोगोंका

- २ देखां, जैनसिद्धान्तभास्करकी प्रथम किरण, ए० ४५-४६
- ३ देखों जैन सि० भा० की चौथी किरण ए० ४३-४५
- ४ नागचंद्रसूरिने जो तौलवदेशके देवचंद्रमुनिके शिष्य थे विषापहारस्तोत्रटीका इन्हीं बागड़ देशके मण्डलाचार्य झानभूषणके बारबार कहनेसे बनाई थी— "बागड़देशमण्डलाचार्य- झानभृषणदेवेर्मुहुरुपरुद्धः।' इससे भी माल्एम होता है कि वे तौलवदेशमें गये थे और वहाँके यतियोंने उनका सम्मान किया था। देखां, जैनहितैषी भाग १२, पृ० ९७–९९ में पंठ जुगलकिशोरजीका इतिहास-प्रसङ्ग।

१ '' संवत् १६५२ वर्षे ज्येष्ठद्वितीयकृष्णदशम्यां शुक्ते मूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दान्वये भ० श्रीपद्मनन्दि देवास्तत्पट्टे भ० सकलकीतिदेवास्तत्पट्टे भ० भुवनकीति-देवास्तत्पट्टे भ० शानभूषणदेवास्तत्पट्टे भ० श्रीविजयकीतिदेवास्तत्पट्टे भ० शुमचन्द्रदेवास्तत्पट्टे भ० श्रीसमुतिकीतिदेवास्तत्पट्टे भ० श्रीगुणकीतिदेवास्तत्पट्टे भ० श्रीवादिभूषणगुरुस्तच्छिष्य प० देवजी पठनार्थम् । ''

अज्ञान रोग दूर किया, तूरव (१) के षट्दर्शन और तर्कके जाननेवालोंपर विजय प्राप्त किया, वैराट् (जयपुरके आसपास) के लोगोंको उभय मार्ग (सागार-धनगार) दिखलाय, निमयाह (निमाइ १) में जैनधर्मकी प्रभावना की, टग राट हड़ीबटी नागर चार्ल (१) आदि जनपदों में प्रतिबोधके निमित्त विहार किया, मैरव राजाने उनकी भक्ति की, इन्द्रराजाने चरण पूजे, राजाधिराज देवराजने चरणोंकी आराधना की, जिनधर्मके आराधक मुदिलियार, रामनाथराय, वोम्मरसराय, कलपराय, पाण्डुराय आदि राजाओंने पूजा की, और उन्होंने अनेक तीथोंकी यात्रा की । व्याकरण-छन्द-अलंकार-साहित्य-तर्क-आगम-अध्यातम-आदि शास्त्ररूपी कमलोंपर विहार करनेके लिए वे राजहंस थे और शुद्ध ध्याना-मृत-पानकी उन्हें लालसा थी। " यह प्रशस्ति अतिशयोक्तिपूर्ण अवश्य है फिर भी इससे जान पड़ता है कि ज्ञानभूपण अपने समयके बहुत प्रसिद्ध और विद्वान आवार्य थे।

मं० ज्ञानभूपणके तत्त्वज्ञानतरंगिणी और सिद्धान्तसार-भाष्य ये दो ग्रंथ मुद्रित है। चुके हैं। परमार्थोपदेश भी उपलब्ध है। इनके सिवाय नेभिनिर्वाण-काव्यकी पिञ्जिका टीका, पचास्तिकाय-टीका, दशलक्षणोद्यापन, आदीश्वर-फाग, भक्तामरा द्यापन और सरस्वतीपृजा इन ग्रन्थोंको भी ज्ञानभूपणका बतलाया जाता है। संभव है कि इनमें अन्य किसी ज्ञानभूषणके ग्रंथ भी शामिल हों। सिद्धान्तसार भाष्यकी रचना किस समय हुई, यह तो नहीं माल्यम हो सका परन्तु

१ 'गोम्मटसार-टीका 'का भी कुछ लोगोंने ज्ञानभूषणकृत मान रक्खा है। परंतु यह भल है। २६ अगस्त १९१५ के जैनिभित्रमें उक्त टीकाकी जो प्रशस्ति प्रकाशित हुई है, उससे माल्यम होता है कि इसके कर्त्ता वे नेभिचंद्र हैं जिन्होंने ज्ञानभूषणसे दीश्वा ली थी, भट्टारक प्रभाचंद्रने जिन्हें आचार्यपदपर विठाया था, दक्षिण देशके मुप्रसिद्ध आचार्य मुनिचंद्रके पास जिन्होंने सिद्धान्त अन्थ पढ़े थे, विशालकीतिने जिन्हें टीका-रचनामें सहायता दी थी और जो लाला ब्रह्मचारीके आग्रहवश गुजरातसे आकर चित्रकृट (चित्तोर) में जिनदासशाहके बनवाये हुए पाइर्वनाथ-मन्दरमें रहे थे | यह टीका वीरनिवाण संवत् २१७७ में समाप्त हुई है । गोम्मदसारके कर्त्तांके मतसे २१७७ में विक्रम संवत् (२१७७—६०५= १५७२—१२५) १७०७ पड़ता है, अतएव उक्त नेमिचन्द्रके गुरु ज्ञानभूषण कोई दूसरे ही ज्ञानभूषण हैं, जो सिद्धांतसार-भाष्यके कर्तांसे सौ सवा सौ वर्ष बाद हुए हैं।

तत्त्वज्ञानतरंगिणीकी प्रशस्तिंसे माळ्म होता है कि वह विक्रम संवत् १५६० में बनी है।

'ब्रैने-धातु-प्रतिमा-लेख-संग्रह ' में प्रकाशित बीसनगर (गुजरात) के शान्ति-नाथके श्वेताम्बर-मन्दिरकी एक दिगम्बर प्रतिमाके लेखेंसे और पैथापुरके श्वे० मन्दिरकी दि० प्रतिमाके लेखेंसे माल्म होता है कि वि० सं० १५५७ और १५६१ में ज्ञानभूपणजी महारक-पदपर नहीं थे किन्तु उनके शिष्य विजयकीर्ति थे और बे १५५७ के पहले ही इस पदकी छोड़ चुके थे। इस लिए तत्त्वज्ञानतरं-गिणीकी रचना उन्होंने उस समय की है जब महारकपदपर विजयकीर्ति थे।

पूर्वोक्त 'जैन-घातु-प्रतिमा-लेखसंग्रह' नामक ग्रन्थमें विक्रम संवत् १५३४-३५ और १५३६ के तीन प्रतिमा-लेख और भी हैं जिनसे मालूम होता है कि उक्त संवतों में ज्ञानभूपण भट्टारकपदपर थे। भट्टारक पद छोड़नेके बाद भी वे बहुत समयतक जीवित रहे हैं।

भद्दारक शुभचन्द्र भी बहुत बड़े विद्वान् थे। त्रिविधिवद्याधर (शब्दागम, युक्त्यागम और परमागमके ज्ञाता ) और पर्भापाकविचक्रवर्ती ये उनकी पदिविधाँ थीं। पद्दावलीके अनुसार वे ''प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, पृष्पपरीक्षा (?) परीक्षामुख, प्रमाणनिर्णय, न्यायमकरंद, न्यायकुमुदचन्द्र, न्यायविनिश्चय, स्रोकवार्तिक, राजवार्तिक, प्रमेयकमलमार्तण्ड, आप्तमीमांसा, अष्टसहस्री, चिन्ता-

पदैव विक्रमातीताः शतपञ्चदशाधिकाः ।
 पष्ठिसंवत्सरा जातास्तदेयं निर्मिता कृतिः ॥ ५३ ॥

२ देखो श्रीबुद्धिसागरसूरिसम्पादित ' जैनधातुप्रतिमालेखर्सग्रह, ' प्रथम भाग, पृष्ठ ८७ और १२३ ।

३—" सं० १५५७ वर्षे माघवदि ५ गुरौ श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्री-कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भ० सकलकीर्तिस्तत्पट्टे भ० श्रीमुवनकीर्तिस्तत्पट्टे भ० श्रीशानमूषणस्त-रपट्टे भ० श्रीविजयकीर्तिगुरूपदेशात् हूंबडशातीय ... ... एते श्रीशान्तिनाथं नित्यं प्रणमन्ति।"

४—'' सं० १५६१ चैत्रविद ८ शुक्ते मूलसंघे म० ज्ञानभूषण मट्टारकश्रीविजयकीर्ति उप-देशात् हुम्बड कहुआ श्रीनेमिनाथबिम्बं ...।"

५-देखो नं० ६७२, १५०९ और ५६७ के लेख।

मिणमीमांसाविवरण, वाचस्पतितस्वकौमुदी आदि कर्कश तर्क-प्रन्थोंके, जैनेन्द्र, शाकटायन, ऐन्द्र, पाणिनि, कलाप आदि व्याकरण-प्रन्थोंके, त्रैलोक्यसार, गोम्मट-सार, लिब्धसार, क्षपणासार, त्रिलोकप्रज्ञित, सुविज्ञित (१), अध्यात्माष्टसहस्री (१) और छन्दोलकार, आदि शास्त्र-समुद्रोंके पारगामी थे। उन्होंने अनेक देशोंमें विहार किया था, अनेक विद्यार्थियोंका वे पालन करते थे, उनकी सभामें अनेक विद्वज्ञन रहते थे, गौड, किलंग, कणाट, तौलव, पूर्व, गुर्जर, मालव, आदि देशोंके वादियोंको उन्होंने पराजित किया था और अपने तथा अन्य धर्मोंके वे बड़े भारी ज्ञाता थे। '' इसमें भी अतिश्योक्त तो होगी ही।

भ॰ शुभचन्द्रजीके बनाये हुए अनेक ग्रन्थ है और प्रायः उन सभीकी प्रश्नास्तियों में उन्होंने अपनी गुरुपरम्पराका परिचय दिया है। स्वामिकार्तिकयानुप्रेक्षा-टीकाकी प्रशस्ति टिप्पणीमें दी जा चुकी है। पाण्डवपुराणकी प्रशस्ति भी हमारे पास है जिसके ७२ से ८६ नम्बरतकके पद्यों में उनके नीचे लिखे ग्रन्थोंका उल्लेख है—

१—चन्द्रनाथचिरतं चिरतायं पद्मनाभचिरतं ग्रुभचन्द्रम् ।

मन्मथस्य मिहमानमतन्द्रो जीवकस्य चिरतं च चकार ॥७२॥

चन्दनायाः कथा येन दृष्ट्या नान्दीश्वरी तथा ।

आशाधरकृतार्चायाः वृत्तिः सद्वृत्तिशालिनी ॥ ७३ ॥

विश्वचतुर्विशतिपूजनं च सद्वृत्तिसद्धार्चनमव्यधत्त ।

सारस्वतीयार्चनमत्र ग्रुद्धं चिन्तामणीयार्चनमुच्चीरिष्णुः ॥ ७४ ॥

श्रीकर्मदाहिविधिवन्धुरसिद्धसेवां नानागुणौधगणनाथसमर्चनं च ।

श्रीपार्श्वनाथवरकाव्यसुपञ्चिकां च यः संचकार ग्रुभचन्द्रयतीन्द्रचन्द्रः ॥७५॥

उद्यापनमदीपिष्ट पर्योपमिविधेश्च यः । चारित्रशुद्धितपसश्चतुन्तिद्वादशात्मनः ॥ ७६ संशियवदनविदारणमपशब्दमुखण्डनं परं तर्कम् । सत्तत्त्वानिर्णयं वरस्वरूपसंबोधिनीं वृत्तिम् ॥ ७७ अध्यात्मपद्यवृत्तिं सर्वार्थापूर्वतोभद्रम् । योऽकृतसद्याकरणं चिन्तामणिनामधेयं च ॥ ७८ १ चन्द्रप्रमचरित, २ पद्मनाभचरित, ३ जीवंधरचरित, ४ चन्दना कथा, ५ नन्दीश्वरकथा, ६ आशाधरकृत नित्यमहोद्योतकी टीका, ७ त्रिंशचतुर्विश्विति पूजापाठ, ८ सिद्धचक्रवर्तपूजा, ९ सरस्वतीपूजा, १० चिन्तामणियंत्रपूजा, ११ कर्मदहनविधान, १२ गणधरवलयपूजा, १३ (वादिराजकृत) पार्श्वनाथकाव्यकी पंजिको टीका, १४ पत्यव्रतोद्यापन, १५ चतुर्स्निश्वदाधिकद्वादशशतोद्यापन (१२३४ वर्तोका उद्यापन), १६ संशायवदनविदारण (श्वेताम्बरमतखण्डन), १७ अपशब्दखण्डन, १८ तत्त्वनिर्णय, १९ स्वरूपसम्बोधनकी वृत्ति, २० अध्यात्मपद्यटीका, २१ सर्वतोभद्र, २२ चिन्तामणि नामक प्राकृत व्याकरण, २३ अगपण्णत्ति (प्राकृत), २४ अनेकस्तोत्र, २५ पड्वाद (१) और पाण्डवपुराण। पाण्डवपुराण वि० संवत् १६०८ में समाप्त हुआ है। अतएव इसके पहलेके रचे हुए प्रन्थोंके ही नाम इस प्रशस्तिसे माल्यम हो सकते हैं। पाण्डवपुराणके बाद भी उन्होंने अनेक प्रन्थोंकी रचना की है और इसके प्रमाणमें हम दो प्रन्थोंको पेश कर सकते हैं—एक तो स्वामिकार्तिकेयानुप्रक्षा-टीका जो संवत् १६१३ में बनी है और दूसरा करकुंडुचरित जो सं० १६११ में बना है। संभव है, इनके सिवाय और भी कुछ ग्रन्थ इनके बाद बने हों।

कृता येनांगप्रज्ञितः सर्वाङ्गार्थाप्ररूपिका ।
स्तोत्राणि च पवित्राणि षड्वादाः श्रीजिनेशिनाम् ॥ ७९
तन श्रीग्रुभचन्द्रदेवविदुषा सत्पाण्डवानां परम् ।
पुष्यत्पुण्यपुराणमत्र सुकरं चाकारि प्रीत्या महत् ॥ ८०
श्रीमद्विक्रमभूपतेर्द्विकहते स्पष्टाष्टसंख्ये शते
रम्येऽष्टाधिकवत्सरे सुखकरे भाद्रे द्वितीयातिथौ ।
श्रीमद्वाग्वरनिर्वृतीदमतुले श्रीशाकवाटे पुरे
श्रीमच्छ्रीपुरुषाभिधे विराचितं स्थेयात्पुराणं चिरम् ॥ ८६

१ यह यन्थ स्वर्गीय सेठ माणिकचन्दजीके यन्थभण्डारमें मौजूद है।

२ यह जैन सि० प्र० संस्थाद्वारा प्रकाशित हो चुका है।

३ सिद्धान्तमारादिसंग्रहमें प्रकाशित ।

# माघनन्दि योगीन्द्र

ये 'शास्त्रसारसमुच्य ' नामक सूत्रग्रन्थके कर्ता हैं। इस नामके भी कई आचार्य हो गये हैं, इस कारण नहीं कहा जा सकता कि इसके कर्ता कोनसे माधनिद हैं। कर्नाटक-किव-चरित्रके अनुसार एक माधनिदिका समय ईस्वी सन् १२६० (वि० संवत् १३१७) है और उन्होंने इस शास्त्रसारसमुच्चयर एक कनड़ी टीका भी लिखी है तथा माधनिद-श्रावकाचारके कर्त्ता भी वही हैं। इससे मालूम होता है कि शास्त्रसारसमुच्चय (मूल) के कर्त्ता इनसे पहले हुए हैं और उनका समय भी विक्रमकी चौदहवीं शताब्दिसे पहले समझना चाहिए।

मद्रासकी ओरियण्टल लायब्रेरीमें 'प्रतिष्ठाकल्पटिप्पण 'या 'जिनसंहिता' नामका एक ग्रन्थ है। उसकी उत्थानिका और अन्तकी पुष्पिकासे माल्म होता है कि प्रतिष्ठाकल्प-टिप्पणके कर्त्ता कुमुन्देन्द्र या कुमुदचन्द्र माधनन्दिसिद्धान्त-चक्रवर्तीके शिष्य थे।

माघनित्द श्रावकाचार और शास्त्रसारसमुचयके टीकाकार माघनित्देन कर्नाटक-किवचिरित्रके अनुसार कुमुदेन्दुको अपना गुरु बतलाया है। संभव है कि सिद्धान्त-सारसमुचयके कर्त्ता माघनित्द (पहले) के ही शिष्य ये कुमुदेन्दु ही जिनका उक्त प्रतिष्ठाकल्प-टिप्पण नामक ग्रन्थ है और उन्हींके शिष्य श्रावकाचारके कर्त्ता दूसरे माघनित्द हों। अक्सर राजाओं के समान मुनियों में भी दादा और पोतेके नाम एक-से रक्खे जाते रहे हैं। यदि यह ठीक है तो शास्त्रसारसमुच्चयके कर्त्ताका समय ५० वर्ष और पहले अर्थात् विक्रमसंवत् १२६७ के लगभग मानना चाहिए।

१-श्रीमावनान्दिसिद्धान्तचक्रवर्तितन्भवः । कुमुदेन्दुरहं विन्मि प्रतिष्ठाकल्पटिप्पणम् ॥

२—इति श्रीमाघनन्दिसिद्धान्तचक्रवर्तितन्भवचतुर्विधपाण्डित्यचक्रवर्तिश्रीवादिकुमुदचन्द्र-मुर्नान्द्रविरचिते जिनसंहिताटिप्पणे पृज्यगृजकपृजकाचार्यपूजाफलप्रतिपादनं समाप्तम् ॥

## भट्टारक गुणभद्र

चित्रवन्धस्तात्रके कर्ता गुणभद्रकीर्ति नामके आचार्य भगवाज्ञनसेनके शिष्य गुणभद्राचार्यके अतिरिक्त कोई दूसरे ही हैं। २७ वें रलेकमें इस स्तुतिकों 'मेधाविना संस्कृतां' (मेधाविके द्वारा संस्कार की हुई) विशेषण दिया है। संभवतः ये वही पं॰ मेधावी हैं जो धर्मसंग्रहश्रावकाचारके कर्ता हैं और जिन्होंने मृलाचारकी 'वसुनिन्दवृत्ति,' 'तिलोकप्रक्रिति अवदि ग्रन्थोंके अन्तमें उक्त ग्रन्थोंके दान करनेवालोंकी बड़ी बड़ी प्रशस्तियाँ जोड़ी हैं। यदि हमारा यह अनुमान ठीक है, तो यह स्तोत्र १६ वीं शताब्दिका बना हुआ है। क्योंकि पं॰ मेधावीने उक्त प्रशस्तियाँ वि० सं॰ १५१६ और १५१९ में रची हैं।

मेधावीके समयमें एक गुणभद्र नामके आचार्य थे भी, इसका पता जैनिस-द्धान्तभवन आराके 'ज्ञानार्णव 'नामक प्रन्थकी लेखक-प्रशस्तिसे लगता है। यथा—

" संवत् १५२१ वर्ष आषाढ़ सुदि ६ सोमवासरे श्रीगोवाचलदुर्गे तोमरवंशे राजाधिराजश्रीकीर्तिसिंहराज्यप्रवर्तमाने श्रीकाष्टासंघे माथुरान्वये पुष्करगणे भ० श्रीगुणकीर्तिदेवास्तत्पट्टे भ० श्री० श्रीयशःकीर्तिदेवास्तत्पट्टे भ० श्रीमलयकीर्ति-देवास्तत्पट्टे भ० श्रीगुणभद्रदेवास्तदाम्नाये गर्गगोत्रे...।"

इससे मालूम होता है कि वि० सं १५२१ में ग्वालियरमें गुणभद्रनामके आचार्थ थे जो काष्ठासंघ -माथुरान्वय और पुष्करगणकी गद्दीपर आरूढ़ थे। बहुत संभव है कि चित्रबन्धस्ते। त्रके कर्त्ता यही हों और इन्हींकी रचनाको उसी समयमें होनेवाले पं० मेधावीने संस्कृत किया हो।

१ माणिकचन्द्र-यन्थमालाके सिंडांतसारादिसंग्रहमें प्रकाशित।

२ यो नाधीत इमां स्तुतिं विनयते। मेधाविना संस्कृताम् । पुंनागः कवितां स याति सनृपतिः (१) स्वर्गाश्रियं चारनुते ॥

३ देखें। जैनहितेषी भाग १५, अंक ३-४। पं० मेथात्रीका बनाया हुआ धर्म संग्रहश्राव-काचार नामका ग्रन्थ भी है, जो वि० संवत १५४१ में समाप्त हुआ है और भाषा-टीका-सहित प्रकाशित हो चुका है।

### कुछ अप्राप्य ग्रन्थ

#### १--सुमतिदेवके दो ग्रन्थ

पार्श्वनाथचिरतके कर्त्ता वादिराजसूरिने प्राचीन कवियोंका स्मरण करते हुए लिखा है—

नमः सन्मतये तस्मै भवकूपनिपातिनाम् । सन्मतिर्विवृता येन सुखधामप्रवेशिनी ॥ २२ ॥

अर्थात् उस सन्मति ( आचार्य ) को नमस्कार हो, जिसने भवकूपमें पड़े हुए छोगोंके लिए सुखधाममें पहुँचानेवाली 'सन्मति'को विवृत किया, अर्थात् सन्मितिकी वृत्ति या टीका लिखी।

इमारी समझमें यह सन्मित सिद्धसेन आचार्यका सुप्रसिद्ध 'सन्मित-प्रकरण ' नामका ग्रन्थ है, जिसपर क्वेताम्बराचार्य अभयदेवकी विस्तृत टीका है और जो गुजरात विद्यापीठद्वारा प्रकाशित भी हो चुका है। इस उल्लेखसे अनुमान होता है कि दिगम्बरसम्प्रदायमें उस समय तक इसका इतना प्रचार था कि उसपर दिगम्बराचार्योंने टीकार्ये भी लिखी थीं। इसी लिए तो हरिवंशपुराण और आदिपुराणके कत्त्रीओंने उनकी अतिशय प्रशंसा की है और उन्हें महान् तार्किक बतलाया है।

अवणबेल्गोलकी मिलिषेण-प्रशस्तिमें सुमितिदेव नामके आचार्यका उल्लेख है जिन्होंने 'सुमिति-सप्तक 'नामका कोई ग्रन्थ बनाया था—

> सुमितदेवममुं स्तुत येन वः सुमितसप्तकमाप्ततया कृतं । परिहृतापथतस्वपथार्थिनां सुमितिकोटिविवर्ति भवार्तिहृत् ॥

- १ जगत्प्रबे।धसिद्धस्य वृषभस्येव निस्तुषः । बोधयन्ति सतां बुद्धिं सिद्धसेनस्य सूक्तयः ॥ ३०-हरि०
- २—सिद्धसेनकविजीयाद्विकल्पनखराङ्करः ॥ प्रवादिकरियूथानां केसरी नयकेसरः । ४२-आ० पु०

जान पड़ता है कि पूर्वोक्त सम्मित और ये सुमितदेव एक ही हैं। क्योंकि सम्मित और सुमित प्रायः एकार्थवाची हैं। कविगण अक्सर नामोंमें भी पर्यायवाची शब्दोंका प्रयोग कर दिया करते हैं, जैसे देवसेनको सुरसेन और कनक निदको कल्धौतनिद लिखा गया है। सन्मितिकी टीकाके कर्त्ताका नाम एक किवको 'सुमिति 'की जगह 'सन्मिति ' ही विशेष उपयुक्त और आकर्षणीय माल्म हुआ होगा और वह सुगमतासे प्राप्त इस शब्दालंकारको नहीं छोड़ सका होगा।

मिलियेण-प्रशस्तिमें कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, सिंहनिन्द, वऋग्रीव, वज्रनिन्द और पात्रकेसरीके बाद सुमितिदेवकी स्तुति की गई है और उनके वाद कुमारसेन, वर्द्धदेव, अकलंकदेव आदिकी। यद्यपि उक्त प्रशस्तिसे हम यह आशा नहीं कर सकते हैं कि उसमें सब आचार्योंका स्तवन ठीक ठीक समय-क्रमसे ही किया होगा, फिर भी सुमितिदेव बहुत प्राचीन आचार्य मालूम होते हैं।

#### २-वज्रनिदकं दो ग्रन्थ

मिलिपेण-प्रशस्तिमें वज्रनिदिके 'नवस्तीत्र'नामक ग्रन्थका उल्लेख मिलता है, जिसमें सारे अईत्प्रवचनको अन्तर्भक्तं किया गया है और जिसकी रचनाशैली बहुत सुन्दर है—

नवस्तोत्रं तत्र प्रसरित कवीन्द्राः कथमिष प्रमाणं वज्रादौ रचयत परन्नान्दिनि मुनौ । नवस्तोत्रं येन व्यरिच सकलाईतप्रवचन— प्रपंचान्तर्भावप्रवणवरसन्दर्भसुभगम् ॥ ११

इसी तरह आचार्य जिनसेनने भी अपने हरिवंशपुराणमें वज्रस्रिकी स्तुति करते हुए लिखा है—

वज्रसूरेर्विचारण्यः सहेत्वोर्बन्धमोक्षयोः । प्रमाणं धर्मशास्त्राणां प्रवक्तृणामिवोक्तयः ॥ ३२

अर्थात् वज्रसूरिकी सहेतुक बन्ध-मोक्षकी विचारणायें धर्मशास्त्रोंके प्रवक्ता अर्थात् गणधरदेवोंकी उक्तियोंके समान प्रमाणभूत हैं।

इस स्तुतिमें वज्रसूरिके किसी ऐसे ग्रन्थका संकेत किया गया है जिसमें बन्ध, मोक्ष और उनके कारण राग-द्वेष तथा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रादिकी चर्चा है। महाकवि धवलने अपने अपभ्रंशभाषाके हरिवंशपुराणमें लिखा है— वज्जसूरि सुपसिद्ध सुणिवर, जेण पमाणगंथु किउ चंगउ।
अर्थात् वज्रसूरि नामके सुप्रसिद्ध मुनिवर हुए जिन्होंने सुन्दर प्रमाण-ग्रंथ बनाया।
जिनसेन और धवल दोनोंने ही वज्रसीरका उल्लेख पूज्यपाद या देवनन्दिके बाद किया है, अतएव ये वही वज्रनन्दि माल्म होते हैं जो पूज्यपादके शिष्य थे और जिन्हें देवसेनसूरिने अपने दर्शनसारमें द्राविड संघका उत्पादक बतलाया है। नवस्तोत्रक अतिरिक्त इनका कोई प्रमाण ग्रन्थ भी था। आचार्य जिनसेनने उनके जिस बन्ध-मोक्षकी चर्चा करनेवाले ग्रन्थका संकेत किया है, वह शायद इन दोमेंसे ही कोई हो अथवा कोई तीसरा ही हो। यह बात खास तौरसे ध्यान देने योग्य है कि जिनसेन तो उन्हें गणधर देवोंके समान प्रमाणिक मानते हैं और देवसेन जैनाभास बतलाते हैं!

#### ३--- महासेनकी सुलोचना कथा

आचार्य जिनसेनने अपने हरिवंशपुराणकी उत्थानिकामें लिखा है— महासेनस्य मधुरा शीलालंकारधारिणी । कथा न वर्णिता केन वनितेव सुलोचना ॥ ३३

अर्थात् शीलरूप अलंकारको धारण करनेवाली, सुनेत्रा और मधुरा व्यनिताके समान महासेनकी सुलोचना-कथाकी प्रशंसा किसने नहीं की ?

कुवलयमालाके कर्त्ता स्वेताम्बराचार्य उद्योतनसूरिने भी शायद इसी सुलोचना कथाके विषयमें कहा है—

> सिणाहियजिणवरिंदा धम्मकहाबंधिदिक्खियणरिंदा। कहिया जेण सुकहिया सुले।यणा समवसरणं व ॥ ३९॥

अर्थात् जिसने समवसरण जैसी सुकथिता सुलोचना कथा कही। जिस तरह समवसरणमें जिनेन्द्र स्थित रहते हैं और धर्मकथा सुनकर राजा लोग दीक्षित हाते हैं, उसी तरह सुलोचना कथामें भी जिनेन्द्र सिन्निहित हैं और उसमें राजाने दीक्षा ले ली है।

उद्योतनसूरिने जिनसेनसे पाँच वर्ष पहले अपने ग्रन्थकी रचना की थी, अतएव अधिक संभावना यही है कि इन दोनोंके द्वारा प्रशंसित ' सुलोचना कथा ' एक ही है और महासेन विक्रमकी संवत् ८३५ के पहलेके हैं। बहुत करके यह कथा प्राकृत भाषामें होगी।

धवल महाकविने भी अपने अपभ्रंश हरिवंश-पुराणमें रविषेणके पद्मचरितके साथ महासेनकी सुलोचना कथाका उल्लेख किया है—

मुणि महसेणु सुलोयणु जेण, पउमचरिउ मुणि रविसेणेण ।

#### ४---प्रभंजनका यशोधरचरित

मुनि वासवसेनने यशोधरचरितमें लिखा है— प्रभंजनादिभिः पूर्वे हरिपेणसमन्वितैः । यदुक्तं तत्कथं शक्यं मया बालेन भाषितुम् ॥

अर्थात् हरिपेण प्रभंजनादि किवयोंने पहले जो कुछ कहा है, वह मुझ बालक्से कैसे कहा जा सकता है ? इसमें मालूम होता है कि प्रभंजन किवका बनाया हुआ यशोधरचिरत नामका ग्रन्थ वासवसेनके पहले था और जान पड़ता है कि इसीका उल्लेख कुवलयमालामें भी किया गया है—

सत्तृण जो जसहरो जसहरचरिएण जणवए पयडो । कलिमलपभंजणो चिय पभंजणो आसि रायरिसी ॥ ४० ॥

अर्थात् जो शत्रुओंके यशका हरण करनेवाला था और जो यशोधरचरितके कारण जनपदमें प्रकट या प्रसिद्ध हुआ, वह कलिके पापेंका प्रभंजन करनेवाला प्रभंजन नामका राजर्षि है। अर्थात् प्रभंजन पहले राजा थे और पीछे उन्होंने जिनदीक्षा ले ली थी।

यह ग्रन्थ भी सम्भवतः प्राकृतमें होगा।

# छान-बीन

## १—संघी, संघवी, सिंघई, सिंगई

ये सब शब्द 'संघपित 'के अपभ्रंश हैं। संघपितके प्राकृत रूप 'संघवई ' 'संघवइ 'होते हैं। गुजरात काठियावाइ में प्रचित 'संघवी 'शब्द इससे बिलकुल नजदीकका है। यह 'संघवी 'ही बुन्देल खंड आदिमें 'सिंघई 'या 'सिंगई 'हो गया है। राजपूरानेका 'संघी 'या 'सिंघी 'पद भी इसीका रूप है।

प्राचीन कालमें धनी-मानी लोग तीर्थयात्राके लिए बड़े बड़े संघ निकालते थे, जिनमें मुनि-आर्थिका-श्रावक-श्राविकारूप चतुर्विध संघ होता था। उन दिनों यात्रा-कार्य बड़ा कठिन था। सबकी जान-मालकी रक्षा करना, यात्रामें किसीको किसी प्रकारका कष्ट न होने देना, सारा प्रबन्ध करना, सारा खर्च उठाना, यह साधारण काम नहीं था। इसका भार जो कोई उठाता था, शायद वही संघपति कहलाता था।

स्वेताम्बर सम्प्रदायमें शत्रुंजय, गिरनार आदिके लिए संघ निकालनेकी परम्परा अनवन्छित्ररूपसे अबतक चली आ रही हैं और अब भी इस तरहके संघ निकालन्वाले संघपतिकी पदवीसे विभूषित किये जाते हैं, परन्तु दिगम्बर-सम्प्रदायमें बीचमें यह परम्परा नष्ट-सी हो गई थी । उसके पहलेके अवस्य ही इसके बहुतसे प्रमाण मिलते हैं । फिर भी इस पदवीका मोह नष्ट नहीं हुआ । इसलिए संघ निकालनेके बदले जो लोग भगवानका गज-रथ निकालने लगे, उन्हें भी पीछेसे यह पदवी दी जाने लगी । अब बुन्देलखण्ड और सी० पी० की परवार, गोलापूर्व, गोलालारे आदि जातियोंके लोग गजरथ निकालकर ही ' सिंघई ' या 'सिंगई ' बन जाते हैं, संघ निकालनेकी बातको तो शायद वे भूल ही गये हैं।

खण्डंलवालां और दूसरी कुछ जातियोंमें भी 'संघी' पद है। परन्तु जान पड़ता है, वह पुराने संघपतियोंके ही वंशमें चला आया हुआ पद है, गजरथ चलाकर पाप्त किया हुआ नहीं। बड़े-बड़े नंगरोंमें जहाँ जैनोंका जन संघ काफी होता था, ऐसा माल्म होता है कि वहाँके सर्वप्रधान मुखियाको भी 'संघपति 'कहा जाता था।

प्राचीन शिखालेखें।, प्रतिमालेखें। और ग्रन्थ-प्रशस्तियोंमें संघपतिका संक्षितरूप 'सं॰ 'लिखा मिलता हैं । शायद यह पद आगेके वंशधरोंको भी परम्परासे प्राप्त होता था।

# २--साधुं और साहु

'साधु' शब्दका प्राकृत रूप 'साहु' होता है, और चूँकि 'साहु' लोकभाषामें एक प्रचलित पदवी थी, इसलिए जब संस्कृतके लेखकोंको अपनी संस्कृत रचनामें उसके निर्देशकी आवश्यकता हुई, तब उन्होंने उसका संस्कृतरूप 'साधु' बना लिया और साहुकी पत्नी 'साहुणी 'को 'साध्वी '। परन्तु इन शब्दोंसे प्रायः भ्रम हो जाया करता है। आम तौरसे साधु शब्दका उच्चारण करते ही हमारे सामने मुनि या यतिका भाव आ जाता है और साध्वीसे आर्थिका या तपस्विनीका। परन्तु प्रनथ-प्रशस्तियों प्रतिमा-लेखों आदिमें साधु शब्द साहूकार या धनी गृहस्थके अर्थमें ही अधिकतासे व्यवहार किया गया गया है और साध्वी उसकी पत्नीके लिए।

पं० आशाधरजीने अपनी प्रशस्तिमें एक जगह लिखा है—'' मुग्धबुद्धिप्रबोध्याय महीचन्द्रेण साधुना, धर्मामृतस्य सागारधर्मटीकास्ति कारिता।'' इसका अर्थ बड़े बड़े पंडितींतकने यही कर डाला है कि महीचन्द्र नामक साधुने टीका बनवाई। परन्तु वास्तवमें महीचन्द्र एक साहू या सेठ थे। यथार्थमें साहु या शाह शब्द फारसी भाषाका है जिसका अर्थ स्वामी, राजा, सज्जन, महाजन आदि होता है। मुसलमान-कालमें यह शब्द लोकभाषामें प्रचलित हो गया था। संस्कृतमें भी साधु शब्द भला, सज्जन आदि अर्थोंमें व्यवहृत होता था, इसलिए यद्यपि 'साहु ' का 'साधु ' रूप बहुत दूरवर्ती नहीं हो जाता है, फिर भी यह 'साहु ' शब्द संस्कृतसे आया हुआ नहीं मालूम होता।

#### ३---पति-पत्नीके समान नाम

कथा-ग्रन्थोंमें अक्सर भविष्यदत्त सेठ भविष्यदत्ता सेठानी, सोमदत्त ब्राह्मण सोमश्री ब्राह्मणी, धनदत्त धनदत्ता, यज्ञदत्त यज्ञदत्ता आदि पति-पत्नियोंके एकसे ानम मिलते हैं। इससे आजकलके पढ़नेवालोंको यह खयाल हो जाता है कि ये सब किष्पत नाम हैं और यों ही गढ़ लिये गये हैं। यह हो सकता है कि बहुत-सी कथायें किष्पत हों, कथायें किष्पत बनाने के लिए कोई हकावट भी नहीं है, परन्तु केवल इस प्रकारके नामोंसे ही उन्हें किष्पत नहीं कहा जाता सकता। जिस तरह आजकल पितके नामके पूर्व 'मिसिस' या 'श्रीमती' जोड़ देनेसे उसकी पत्नीका कोध होता है, उसी तरह जान पड़ता है पूर्वकालमें भी बहुधा पितके नामके आगे श्री, दे (देवी), ही (ही) जोड़ देने था लिंग-परिवर्तन कर देनेसे पत्नीका नाम हो जाता था। प्राचीन लेखों और ग्रन्थ-प्रशस्तियों मेंसे इस तरहके बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं। जैसे—

"संवत् १७९७ वर्षे श्रावणसुदि १४ शिनवासरे श्रीमूळसंधे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुन्कुन्दाचार्यान्वये महारक श्रीदेवेन्द्रकीर्तिदेवास्तत्वहे महारक श्रीमहेन्द्रकीर्तिस्तदाम्नाये सवाई जयपुरमध्ये श्रीपार्श्वनाथचैत्याळेय विलालागेत्रि साह श्रीहर (हीरा) राम तस्य मार्या हीरादे, तयोः पुत्रः साहश्री सांवळदासजी तस्य मार्या सांवळदे, तयोः पुत्रौ द्वौ प्रथम साह श्री नैणसुखजी तस्य मार्या नैणादे, तयोः पुत्रौ द्वौ । चिरंजीवि हितरामजी द्वितीय मागचन्द्रः । सांवळदासस्य द्वितीय पुत्रः साहजी श्रीगोपीरामजी । तस्य मार्ये द्वे । एतेपां मध्ये साहजी श्रीगोपीरामजी इदं पुस्तकं पट्कमेंपदेशस्त्रमालानामकं आचार्य श्रीक्षेमकीर्तिजी तिच्छिप्य पंडित गोवर्द्धनदासाय लिखापि (१) घटापितं ज्ञानावरणीकर्मक्षयार्थे । श्रीरस्तुकल्याण-मस्तु । ग्रुमं भवर्तु । "

जयपुरके उक्त मंडारमें ही पांडित जिनदास वैद्यका 'होलीरेणुकापर्वचरित्र' नामका प्रन्थ (गठरी ६, नं० १ पत्र ५६, रलीक ८४३) है, जिसकी प्रशस्तिमें जिनदास वैद्यकी विस्तृत पूर्व-कुलपरम्परा दी हुई है। उसमें फीरोज़-शाह, ग्यासुद्दीन और नादिरशाह आदि बादशाहोंके द्वारा सम्मानित पं० हरपित, पद्म, औह और विंझकी प्रशंसा की गई है और फिर लिखा है कि विंझके पुत्र धर्मदास वैद्यशिरोमणि थे। इन धर्मदासकी पत्नीका नाम धर्मश्री था—'धर्मश्रीरिति नामतोऽस्य वानिता देवादिपूजारता।'

१ मट्टारक सकलभूषणके इस ग्रंथकी प्रति जयपुरके पाटादीजीके मंदिरमें (गठरी न० ८, ग्रन्थ नं० ४, पत्र संख्या १३६, रलोक संख्या ३५८०) है । स्व० गुरूजी पं० पन्नालालजी वाकलीवालने जक वे जयपुरमें थे, इस प्रशस्तिकी नमारू मेरे पास मेजी थी।

इन दोनोंके 'रेखा 'नामक पुत्र हुए जिनका रणथंमोरमें देरशाह नरेन्द्रने सम्मान किया। इनकी पत्नीका नाम 'रेखा-श्री 'था—भायीस्य सद्गुणोपेता नाम्ना रेखासिरिः स्मृता। '

इन्होंके पुत्र ग्रन्थकर्ता जिनदास हुए। वैद्य जिनदासकी पत्नीका नाम भी दिया है परन्तु वह ठीक ठीक पढ़ा नहीं गया।

बम्बईके ए० प० सरस्वतीभवनमें धर्मशर्माभ्युदय-टीकाकी सं० १६५२की लिखी हुई एक प्रति है, उसमें गोधा गोत्रके सा० पंचाइणकी बड़ी लम्बी वंश-प्रशस्ति दी है, उसमें सा० नूना भार्या नुनिसिर, सा० जीवा भार्या जीवलदे, सा० पूना भार्या पुनिसिर, सा० मिल्लदोस भार्या मिल्लिसिर आदि पति-पत्नियोंके नाम दिये हैं।

करकंडुचरिउ (कारंजा-सीरीज) की प्रांतिक अन्तमें यह प्रशस्ति दी है— "संवत् १५९७ वर्षे.....खंडेलवालान्वये गोधागोत्रे साहा नांदा (नयण) तद्भार्या नयणश्री, तत्पुत्र साह मेहा तद्भार्या द्वे प्रथमा मेहादे द्वितीया सुहागदे, तत्पुत्रौ द्वौ प्रथम साह करमा....."

मुनि श्रीजिनविजयजी द्वारा सम्पादित 'प्राचीन जैन-लेख-संग्रह'में पाली ग्रामका एक लेख (नं० ४३३) इस प्रकारका हैं—'' सं० १५०७ वर्षे फा० व० ३ बुधे ओशवंशे वहरा हीरा भा० हीरादे, पु० व० पेता भा० पेतलदे, पु० व० हिमाति पितृश्रेयसे श्रीशान्तिनाथिवेंबं कारितं श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनमद्रसूरिश्रीजिनसागर-सूरिभिः प्रतिष्ठिता।"

इस तरहके और भी अनेक उदाहरण हूँ इकर दिये जा सकते हैं। यह पद्धित जान पड़ती है अब भी कहीं कहीं प्रचलित हैं। आठ नव वर्ष पहले घाटकोपर ( वम्बईका उपनगर ) में में जिन धनी सेठके मकानमें रहता था, वे दो भाई हैं और कच्छी हैं। उनमें एक भाईका नाम बेलजी और उनकी पत्नीका नाम बेलाबहू है। दूसरे भाईका नाम मैं भूल गया हूँ, परन्तु उनकी पत्नीका नाम भी उनके नामके साथ ही 'बहू ' जोड़कर रखा हुआ है।

करीब करीब सभी जगह स्त्रीके दो नाम होते हैं एक पिताके घरका और दूसरा पातिके घरका। पतिके घर आनेपर उसे नया नाम दिया जाता है। कोई नमा नाम रखनेकी अपेक्षा पतिके नामके साथ श्री, देवी, ह्री, बहू आदि जोड़कर नया नाम बना लेना अधिक सुभीतेका है। परन्तु स्त्रियाँ अपने पतिका नाम लेनेमें संकोच करती हैं और इस तरह उनके नाममें भी पतिके नामका उच्चरण हो जाता है, शायद इसी लिए इस सुन्दर पद्धतिका विस्तार नहीं हुआ और यह बन्द हो गई।

#### ४-साधुओंका वहुपत्रीत्व

हमारे मंडारोंमें जो हस्तिलिखित ग्रन्थ हैं, उनके अन्तमें ग्रंथकर्ताओंकी प्रशस्तियोंके सिवाय ग्रन्थ लिखानेवालों और उन्हें 'ज्ञानावरणी-कर्मक्षयार्थं 'दान करनेवालोंकी भी प्रशस्तियाँ रहती हैं । इनमें प्रायः उनके सारे कुटुम्बके नाम रहते हैं । उनमें ऐसे बहुतसे संघपितयों या साधुओं (साहुओं) के नाम मिलते हैं जिनके एकाधिक स्त्रियाँ होती थीं । उनकी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया भार्याओंके नाम और उनके पुत्रोंके नाम भी रहते हैं । इससे पता लगता है कि उस समय धनी प्रितिष्ठित कुलोंमें बहुपनीत्वका आम रिवाज था और वह शायद प्रतिष्ठाका ज्ञापक था । कमसे कम अप्रतिष्ठाका कारण तो नहीं समझा जाता था । उदाहरणके लिए हम यहाँपर केवल पं० राजमल्डजीकी वि० सं० १६४१ में बनी हुई लाटी-संहिताकी विस्तृत प्रशस्तिका कुछ अंश उद्भृत कर देना काफी समझते हैं—

तत्रत्यः श्रावको भारू भार्या तिस्रोऽस्य धार्मिकाः । कुलशीलवयोरूपधर्मबुद्धिसमन्विताः ॥ १० ॥ नाम्ना तत्रादिमा मेघी द्वितीया नाम रूपिणी । रत्नगर्भी धरित्रीव तृतीया नाम देविला ॥ ११ ॥

अर्थात् भारू नाम श्रावककी मेघी, रूपिणी और देविला नामकी तीन स्त्रियाँ थीं। आंग चलकर भारूके नाती न्योताके विषयमें लिखा है।

> न्योतासंघाधिनाथस्य द्वे भार्ये शुद्धवंशजे ॥ १५ ॥ आद्या नाम्ना हि पद्माही गौराही द्वितीया मता ।

अर्थात् संघपित न्योताकी पद्माही और गौगई। नामकी दो स्त्रियाँ थीं। न्योताके पुत्र देईदासके भी दो भार्यो थीं—एक रामूही और दूसरी कामूही—

भार्या देईदासस्य रामूही प्रथमा मता ॥ १९॥ कामूही द्वितीया ज्ञेया भर्तृश्छन्दानुगामिनी ।

इसी वंशमें आगे संघपति भोल्हाकी भी छाजाही, वीधूही आदि तीन और सं॰ फामणकी डूगरही और गंगा ये दो स्त्रियाँ बतलाई हैं। जपर धर्मशमाम्युदय-टीकाकी जिस प्रतिका उल्लेख किया गया है, उसके लिखनेवालेके कुटुम्बकी जो सूची दी है, उसमें प्रायः सभी साहुओंकी दो दो तीन तीन मार्यायें हैं, एक तो किसीकी भी नहीं है और सभीके दो दो तीन तीन पुत्रोंके भी नाम दिये हैं।

ऐसा नहीं माल्रम होता कि सन्तानादि न होनेके कारण उक्त धनी लोग अनेक शादियाँ करते थे, क्योंकि प्रायः उन स्त्रियोंके पुत्रोंके भी उल्लेख हैं और उन्हें कुल, शील, रूप, धर्मबुद्धियुक्त और पितच्छन्दानुगामिनी भी बतलाया है। ऐसी दशामें यही कहा जा सकता है कि उस समय अनेक पितनयाँ होना बड़े पुरुषोंकी शोभा थी और यह इतना रूढ़ था कि इसमें दोपकी कल्पना ही नहीं हो सकती थी।

#### ५ - पराशरस्मृतिके क्लोकका अर्थ

नेष्ट मृते प्रत्रजिते ऋशि च पतिते पतौ । पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥

पराश्तरमृतिके इस श्लोकका सीधा अर्थ यह है कि पतिके लापता हो जाने पर, मर जाने पर, साधु हो जाने पर, नपुंसक होने पर और पतित हो जाने पर, इस तरह इन पाँच आपित्तयों में स्त्रियाँ के लिए दूसरा पित करनेकी या पुनर्विवाहकी विधि है। परन्तु व्याकरणके साधारण नियमके अनुसार 'पित ' शब्दका सप्तमी विभक्तिमें 'पती 'रूप नहीं बनता है, 'पत्यों 'बनता है। इस लिए विधवाविवाहके विरोधी 'पित 'शब्दको 'पितिरिव पितः ' (जिसके साथ सगाई की गई हो विवाह नहीं हुआ हो, इस लिए जो पितके ही समान हो) कहकर उसका 'पती' रूप मानकर अर्थ करते हैं। परन्तु वास्तवमें यह अर्थ ग़लत है। स्मृतिकारने 'पती 'रूप विवाहित पितके लिए ही व्यवहृत किया है। इसके लिए एक बहुत पुराना प्रमाण जैनाचार्य श्री अमितगितकी धर्मपरीक्षामें मिलता है जो कि वि० सं० १०७० की बनी हुई है। इस प्रन्थके ग्यारहवें परिच्छेदमें मण्डपन्कोशिककी कथाके नीचे लिखे श्लोक देखिए—

तैरुक्तं विधवा कापि त्वं संगृह्य सुखी भव । नोभयोर्विद्यते दोष इत्युक्तस्तापसागमे ॥ ११ ॥ पत्यौ प्रव्रजिते क्लींबे प्रनष्टे पतिते मृते । पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ १२ ॥ तेनातो विधिना ग्राहि तापसादेशवर्तिना । स्वयं हि विषये लोलो गुर्वादेशेन किं पुनः ॥ १३ ॥

इससे मालूम होता है कि विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीमें भी उक्त श्लोकका विधवाविवाह-पापक अर्थ ही माना जाता था और उसका शायद एक पाटान्तर भी प्रचलित था जिसका रूप १२ वें नम्बरके श्लोक जैसा था।

सत्यके अनुरोधसे यह कह देना आवश्यक है कि उक्त कथामें ग्रन्थकर्ताका जो रुख है, वह विधवा विवाहका विरोधी माल्स होता है। उन्होंने पराशरका उक्त रलोक उद्भृत करके बतलाया है कि तापसों के (ब्राह्मण ऋषियों) के शास्त्रमें विधवा-विवाहका विधान है और यह कहकर उनका मज़ाक उड़ाया है। अर्थात् ग्यारहवीं सदीमें भी लोकमत विधवा विवाहका विरोधी था।

#### ६---परिग्रहपरिणामत्रतके दासी-दास गुलाम थ

संसारमें स्थायी कुछ नहीं, सभी कुछ परिवर्तनशील है। हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में भी बराबर परिवर्तन होते रहते हैं, यद्यपि उनका ज्ञान हमें जरूदी नहीं होता। जो लोग यह समझते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था अनादिकालसे एक-सी चली आरही है, वे बहुत बड़ी मूल करते हैं। वे जरा गहराईसे विचार करके देखें तो उन्हें माल्म हो जाय कि परिवर्तन निरंतर ही होते रहते हैं, हरएक सीमाजिक नियम समयकी गतिके साथ कुछ न कुछ बदलता हा रहता है। उदाहरणके लिए इस लेखेंमें हम दास-प्रथाकी चर्चा करना चाहते हैं। प्राचीन कालमें सारे देशोंमें दास-प्रथा या गुलाम रखनेका रिवाज था और वह भारतवर्षमें भी था। इस देशके अन्य प्राचीन प्रत्योंके समान जैनग्रन्थोंमें भी इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। जैनधर्मके अनुसार बाह्य परिग्रहके दस भेद हैं।

बाहिरसंगा खेत्तं वत्थं धणधण्णकुष्यभडानि । दुपय-चउष्पय-जाणाणि चेव सयणासणे य तहा । ११**१**९

—भगवती आराधना।

इस पर श्री अपरजितसूरिकी टीका देखिए—

'' बाहिरसंगा बाह्यपरिग्रहाः । खेत्तं कर्पणाद्यधिकरणं । वत्थं वास्तु गृहं । धणं

सुवर्णादिः । घण्ण घान्यं ब्रीह्यादिः । कुप्प कुप्यं वस्त्रं । मंड भाण्डशब्देनिहंगुमरिचा-दिकमुच्यते । द्विपदशब्देन दासदासीभृत्यवर्गादिः । चउप्पय गजतुरगादयः चतु-ष्पदाः । जाणाणि शिविकाविमानादिकं यानं । सयणासणे शयनानि आसनानि च।"

अर्थात्—खेत, वास्तु ( मकान ), धन ( सोना, चाँदी ), धान्य ( चावल आदि ), कुप्य ( कपड़े ), भाण्ड ( हिंगमिर्चादि मसाले ), द्विपद ( दो-पाये दास-दासी ), चतुष्पद ( चौपाये हाथी, घोड़े आदि ), यान ( पालकी विमान आदि ), शयन ( बिछौने ) और आसन ये बाह्य परिग्रह हैं।

टाकाओं में किया है। इन दसमें हम अपने पाटकों का ध्यान द्विपद और चतुष्पद अर्थात् दोपाये और चौपाये शब्दोंकी ओर खींचना चाहते हैं। ये दोनों परिग्रह हैं। जिस तरह सोना चाँदी मकान वस्त्र आदि चीज़ें मनुष्यकी मालिकीकी समझी जाती हैं उसी तरह दोपाये और चौपाय जानवर भी हैं। चौपाय तो खैर, अब भी मनुष्यकी जायदादमें गिने जाते हैं, परन्तु पूर्वकालमें दास-दासी भी जायदादके अन्तर्गत थे। पशुओंसे उनमें यही भिन्नता थी कि उनके चार पाँच होते हैं और इनके दो। पाँचवें परिग्रह-त्यागन्नतके पालनमें जिस तरह और सब चीज़ोंके छोड़नेकी जरूरत है उसी तरह इनकी भी। परन्तु शायद इन द्विपदोंको स्वयं छूटनेका अधिकार नहीं था। दास-दासियोंका स्वतंत्र व्यक्तित्व कितना था, इसके लिए देखिए—

सिचता पुण गंथा वधंति जीवे सयं च दुक्खंति । पावं च तिणाभित्तं परिगाहं तस्स से होई ॥ ११६२॥

विजयोदया टीका—सिच्ता पुण गंथा वधित जीवे गंथा परिग्रहाः दासीदास-गोमिहिष्यादयो प्रन्ति जीवान् स्वयं च दुःखिता भवन्ति । कर्मणि नियुज्यमानाः कृष्यादिके पापं च स्वपरिग्रहीतजीवकृतासंयमनिमितं तस्य भवित ।

अर्थात्—जो दासी दास गाय मैंस आदि सचित्त (सजीव) पिग्निह हैं, वे जीवोंका धात करते हैं और खेती आदि कामेंगें लगाये जानेपर स्वयं दुखी होते हैं। इसका पाप इनके स्वीकार करनेवाले या मालिकोंको होता है। क्योंकि मालिकोंके निमित्तसे ही वे जीववधादि करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका स्वतन्त्र व्यक्तित्व एक तरहसे था ही नहीं, अपने किये हुए पाप पुण्यके मालिक भी वे स्वयं नहीं थे। अर्थात् इस तरहके बाह्य परिग्रहोंमें जो दास-दासी परिग्रह है उसका अर्थ जैसा कि आजकल किया जाता है 'नौकर नौकरानी 'नहीं, किन्तु गुलाम

(Slave) है। इस समय नौकरका स्वतन्त्र व्यक्तित्व है। वह पैसा लेकर काम करता है, गुलाम नहीं होता। कौटिलीय अर्थशास्त्रमें गुलामके लिए दास, और नौकरके लिए कर्मकर शब्दोंका व्यवहार किया गया है। अनगारधर्मामृत अध्याय ४, बलोक १२१ की टीकामें स्वयं पं० अशाधरने दास शब्दका अर्थ किया है—'' दासः क्रयक्रीतः कर्मकरः। '' अर्थात् खरीदा हुआ काम करनेवाला। पं० राजमल्लजीने लाटीसाहिताके छठे सर्गमें लिखा है—

दासकर्मरता दासी क्रीता वा स्वीकृतासती । तत्संख्या व्रतशुद्ध्यर्थे कर्तव्या सानातिक्रमात् ॥ १५०॥ यथा दासी तथा दासः...।

अर्थात् — दास कर्भ करनेवाली दासियाँ, चाहे वे खरीदी हुई हों और चाहे स्वीकार की हुई, उनकी संख्या भी व्रतकी शुद्धिके लिए बिना अतिक्रमके नियत कर लेनी चाहिए। इसी तरह दासीकी भी...

पं० राजमलजीने और भी लिखा है-

देवशास्त्रगुरून्नत्वा बन्धुवर्गात्मसाक्षिकम् । पत्नी परिग्रहीता स्यात्तदन्या चेटिका मता ॥

अर्थात्—जिसके साथ विधिपूर्वक बन्धुजनेंकि समक्ष ब्याह किया गया हो वह पत्नी और यह नहीं किया गया हो वह चेटिका या दासी । आगे और स्पष्ट किया है—

पाणिग्रहणशून्या चेचेटिका सुरतिप्रया । ला॰ सं॰ १८४ । चेटिका भोगपत्नी च द्वयोर्भोगांगमात्रतः ॥ १८५ ॥

अर्थात् चेटिका सुरतिपया होती है और वह केवल भोगकी चीज़ है। इससे मालूम होता है कि काम करनेवाली दासियाँ खरीदी जाती थीं और उनमेंसे कुछ स्वीकार भी कर ली जाती थीं। स्वीकृताका अर्थ शायद रखेल है। 'पिरग्रहीता' शब्द भी शायद इसीका पर्यायवाची है — पिरग्रहणकी हुई या रखी हुई। यशिस्तिलकमें श्रीसोमदेवसूरिने लिखा है—

वधू-वित्तस्त्रियौ मुक्त्वा सर्वत्रान्यत्र तजने । माता स्वसा तन्जेति मतिर्ब्रह्म गृहाश्रमे ॥

अर्थात् पत्नी और वित्त-स्त्रीको छोड़कर अन्य सब स्त्रियोंको माता, बहिन और बेटी समझना गृहस्थाश्रमका ब्रह्मचर्याणुव्रत है। वित्तका अर्थ धन होता है, इसलिए

वित्त-स्त्रीसे ताल्पर्य धनसे खरीदी हुई दासी होना चाहिए। इसका अर्थ वेश्या भी किया जाता है, परन्तु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दासी अर्थ ही अधिक उपयुक्त है। शब्द-कोशों में वश्याके वारयोषित, गणिका, पण्यस्त्री आदि नाम मिलते हैं, जिनके अर्थ समूहकी, बहुतोंकी, या बाजारू औरत होता है, पर धन स्त्री या वित्त-स्त्री जैसा नाम कहीं नहीं मिला। ग्रहस्थ अपनी पत्नी और दासीको भोगता हुआ भी चतुर्थ अणुव्रतका पालक तभी माना जा सकता है, जब दासी ग्रहस्थकी जायदाद मानी जाती हो। जो लोग इस व्रतकी उक्त व्याख्यापर नाक भौंह सिकोइते हैं वे उस समयकी सामाजिक व्यवस्थासे अनिभन्न हैं, जिसमें कि दासी एक परिग्रह या जायदाद थी। अवश्य ही वर्तमान दृष्टिकोणसे जब कि दास प्रथाका अस्तित्व नहीं रहा है और दासी किसीकी जायदाद नहीं रही है, ब्रह्माणुव्रतमें उसका ग्रहण निषिद्ध माना जाना चाहिए।

कौटिलीय अर्थशास्त्रमें 'दास-कल्प' नामका एक अध्याय ही है जिससे मालूम होता है कि दास-दासी खरीदे जाते थे, गिरवी रक्खे जाते थे और धन पानेपर मुक्त कर दिये जाते थे। दासियोंपर मालिकका इतना अधिकार होता था कि वह उनमें सन्तान भी उत्पन्न कर सकता था और उस दशामें वे गुलामीसे छुटी पा जाती थीं। देखिए—

स्वामिनोऽस्यां दास्यां जातं समातृकमदासं विद्यात् ॥ ३२ ॥
यह्या चेत्कुदुम्वार्थेचिन्तनी माता भ्राता भगिनी चास्याः दास्याः स्युः॥३३॥
— धर्मस्थीय तीसरा अधिकरण

अर्थात्—यदि मालिकसे उसकी दासीमें सन्तान उत्पन्न हो जाय तो वह सन्तान और उसकी माता दोनों ही दासतासे मुक्त कर दिये जायँ। यदि वह स्त्री कुटुम्बार्थ-चिन्तनी होनेसे ग्रहण कर ली जाय, भार्या बन जाय, तो उसकी माता, बहिन और भाइयोंको भी दासतासे मुक्त कर दिया जाय।

इन सूत्रोंकी रोशनीमें सोमदेवसूरिका ब्रह्माणुव्रतका विधान अयुक्त नहीं मालूम होता । स्मृति-ग्रन्थोंमें दासोंका वर्णन बहुत विस्तारसे किया गया है। मनुस्मृतिमें सात प्रकारके दास बतलाये हैं—

> ध्वजाहृतो भुक्तदासो गृहजः क्रीतदित्रिमौ । पौत्रिको दण्डदासरच सप्तेते दासयोनयः ॥ ४८-१५

१-देखो, पं० उदयवीर शास्त्रिके अनुवाद सहित कौटिलीय अर्थशास्त्र द्वि० भा०, ए० ६५-७०।

अर्थात्—ध्वजाहृत (संग्राममें जीता हुआ), मुक्तदास (मोजनके बदले रहनेवाला), गृहज (दासीपुत्र), ऋति (खरीदा हुआ), दित्रम (दूसरेका दिया हुआ), पैत्रिक (पुरखोंसे चला आया) और दण्डदास ( दण्डके धनको चुकानेके लिए जिसने दासता स्वीकार की हो) ये सात प्रकारके दास हैं।

पूर्वकालमें दास और श्रूद्रका एक ही अर्थ था। यद्यपि सभी श्रूद्र दास नहीं होते थे परन्तु यह निश्चय है कि सभी दास श्रूद्र गिने जाते थे। मनुस्मृतिमें जो यह लिखा है कि श्रूद्रका निजका धन कुछ भी नहीं है, उसका मालिक उसके धनको खुशीसे ले सकता है, सो इस श्रुद्रका अर्थ दास ही है।

न हि तस्यास्ति किञ्चित्स्वं भर्तृहार्यधनो हि सः ॥ १७॥ — अध्याय ८ और भी लिखा है—

शूद्रं तु कारयेद्दास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा । दास्यायैव हि सृष्टोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा ॥ —अ०८-४१३

अर्थात्—शूद्र चाहे खरीदा हुआ हो और चाहे विना खरीदा, उससे दासता करानी चाहिए। क्योंकि स्वयंभु ब्रह्माने उसे दासताके लिए ही बनाया है।

याज्ञवल्क्य स्मृतिके टीकाकार विज्ञानेक्वर ( १२ वीं सदी ) ने पन्द्रह प्रकारके दास बतलाये हैं जिनमें ऊपर बतलाये हुए तो हैं ही, उनके सिवाय जुएमें जीते हुए, अपने आप मिले हुए, दुर्भिक्षके समय बचाये हुए, आदि अधिक हैं। ये दास जो कुछ कमाते थे उसपर उनके स्वामीका ही अधिकार होता था।

भारतके सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेदमें भी दासी-दासोंके दान देनेका उछेख मिलता है। —( ऋ०८-१९-१६ )

भड़ोंच बहुत पुराना बन्दरगाह है। बहुत प्राचीन कालंस यहाँसे विदेशोंके साथ आयात-निर्यात् व्यापार होता रहा है। इण्डियन एण्टिक्वेरीके वॉल्यूम VIII में यूनान आदि देशोंसे जो जो चीजें आतीं थीं और यहाँसे जो जो चीजें जाती थीं उनका एक कोष्टक प्रकाशित हुआ है। उससे मालूम होता है कि उस समय सुन्दर लड़कियाँ भी यहाँ विदेशोंसे बेचनेके लिए लाई जाती थीं। संस्कृत नाटकेंगें राजाओंके सभीप रहनेवाली यवनियोंका जो वर्णन आता है, वे शायद इसी तरह ख़रीदकर लाई हुई सुन्दारयाँ होती थीं। महाकवि कालिदासके शकुन्तला नाटक (अंक २) में राजाका आगमन सूचित करते हुए लिखा है—''एष वाणाः

सनहस्ताभिर्यवनीभिर्वनपुष्पमालाधारिणीभिः परिवृत इत एवागच्छिति प्रियवयस्यै।" अर्थात् जंगली फूलोंकी माला धारण करनेवाली और हाथोंमें धनुष रखनेवाली यवनियोंसे घिरा हुआ राजा इधर ही आ रहा है।

बौद्धोंके अंगुत्तर निकायमें कौमारमृत्य जीवककी कथा है, जो बड़ा भारी वैद्य था और जिसे राजा बिम्बसार (श्रेणिक) के पुत्र अभयकुमारने पाला पासा था। तक्षशिलांस वैद्य-विद्याको पढ़कर और आचार्य होकर जब यह लौटा, तो इसने रास्तेमें साकेत (अयोध्या) के नगरसेटकी भार्याका इलाज करके उसे एक किटन रोगसे मुक्त किया। इससे प्रसन्न होकर स्वयं सेटानीने, उसके पुत्रने, बहूने और सेटने उसे चार चार हज़ार रुपये दक्षिणा दी, साथ ही सेटने एक रथ, एक दास और एक दासी मेंट की। इससे मालूम होता है कि राजा श्रेणिकके समयमें दासी-दास भी धन दौलतके समान ही मेट महनताने आदिमें दिये जाते थे। उस समय जो जितना बड़ा आदमी होता था, उसके उतने ही अधिक दासी-दास होते थे।

थेरी-गाथाकी अट्ट-कथा (काश्यप सैन्यासीकी कथा) में पिप्पली माणवकके वैभवका वर्णन करते हुए लिखा है उसके यहाँ १२ योजनतक फैले हुए खत, १४ हाथियोंके झुण्ड, १४ योड़ोंके झुण्ड, १४ रथोंक झुण्ड और १४ दासेंके ग्राम थे। ये दास गुलाम ही थे।

पूर्वकालमें भारतवर्षमें दास-विक्रय होता था, इसके अपेक्षाकृत आधुनिक प्रमाण भी अनेक मिलते हैं—

ईस्वी सन् १३१७ में प्रसिद्ध भारतयात्री इन्नबत्ताने बंगालका वर्णन करते हुए लिखा है कि "यहाँ तीस गज लम्बे स्ती वस्त्र दो दीनारमें और सुन्दर दासी एक स्वर्ण दीनारमें मिल सकती है। मैंने स्वयं एक अत्यन्त रूपवती 'आशोरा' नामक दासी इसी मृत्यमें तथा मेरे एक अनुयायीने छोटी अवस्थाका 'ल्लू नामक एक दास दो दीनारमें मोल लिया थाँ।" एक जगह वह और लिखता है "वजीरने दस दासियाँ मेरे लिये भेज दीं। गन्दी तथा असभ्य

१ मूल वाक्य प्राकृतमें हैं। पाठकोंके सुभीतेके लिए यहाँ संस्कृतच्छाया ही दी है।

२ देखो बुद्धचर्या पृष्ठ २९७-३०७। ३ बुद्धचर्या पृष्ठ ४१-४२।

४ देखों काशीविद्यापीठद्रारा प्रकाशित इब्नबतूताकी भारतयात्रा पृ० ३६।

होनेके कारण इस देशमें लूटकी दासियाँ खूब सस्ती मिलती हैं। परन्तु जब सीखी सिखाई ही सस्ती मिल जाती हैं, तब फिर ऐसोंको कौन ले? साधारण दासीका मूल्य ८ टंकसे अधिक न था और पत्नी बनानें योग्य दासी १५ टंकको मिलती थी।" अर्थात् उस समय दास-दासी अन्य चीजोंके ही समान मोल मिल सकते थे।

बंगला मासिक भारतवर्ष (वर्ष ११, खण्ड २, अंक ६, पृ० ८४७) में प्रो० सतीशचन्द्र भित्रका 'मनुष्य विकय-पत्र' नामक एक लेख छपा है, जिसमें दो दस्तावे- जोंकी नकल दी है। (१) प्राथः २५० वर्ष पहले बरीसालके एक कायस्थने सात छोटे बड़े स्त्री पुरुपोंको इकतीस रुपयेमें बेचा था। यह दस्तावेज फाल्गुन १३१९ (बंगला संवत्) के 'ढाका-रिव्यू' में प्रकाशित हुई है। (२) दूसरी दस्तावंज १६ पौष ११९४ (बं० सं०) दिसम्बर सन् १७८८ की लिखी हुई है। उसका सार यह है कि अमीराबाद परगने 'फरीदपुर-जिला) के गोयलाग्रामनिवासी रामनाथ चक्रवर्तीने अपने पद्मलोचन नामक सात वर्षकी उम्रके दासको दुर्भिक्षवश अन्वन्त्र न दे सकनेक कारण २) पण लेकर राजचन्द्र सरकारको बच दिया। यह सदैव सेवा करेगा। इसे अपनी दासीके साथ ब्याह देना। ब्याहसे जो सन्तान होगी भारतमें भी यही दास-दासी कर्म करेगी। यदि यह कभी भाग जाय तो अपनी क्षमतासे पकड़वा लिया जाय। यदि मुक्त होना चोहे तो २२ सीसा (१) और रसून (लग्जुन १) देकर मुक्त हो जाय। दस्तावेज लिख दी कि सनद रहे।

इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वकाल में दास-दासी एक तरहकी जायदाद ही थी जो खरीदी बेची जा सकती है। वे स्वयं अपने मालिक न थे, इसलिए उनकी गणना परिग्रह में की गई है। यह सच है कि अमेरिका यूरोप आदि देशों के समान भारत में गुलामों पर उतने भीषण अत्याचार न होते थे जिनका वर्णन पढ़कर रोगटे खड़े हो जाते हैं और जिनको स्वाधीन करनेके लिए अमेरिका में (सन् १८६०) चार पाँच वर्षतक जारी रहनेवाला 'सिविल-वार' हुआ था। फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारतवर्ष में भी गुलाम रखनेकी प्रथा थी और उनकी हालत लगभग पशुओं जैसी ही थी। सन् १८५५ में ब्रिटिश पार्ल मेंटने एक नियम बनाकर इसे बंद किया है। यद्यिप इनके अवशेष

१ गुलामीका परिचय प्राप्त करनेके लिए बुकर टी० वाशिगटनका 'आत्मोद्धार ' और मिसेज एच० वी० स्टोकी लिखी हुई 'टामकाकाकी कुटिया' आदि पुस्तकें पढ़नी चाहिए।

इस समय भूमिहार लोग अपनेको 'ब्राह्मण 'कहते हैं; परन्तु दूसरे लोग उन्हें ब्राह्मण नहीं मानते । वास्तवमें वे क्षात्रिय ही हैं और उनके नाम सिंहान्त होते हैं । इस वंशमें अब भी बहुतसे ज़भीन्दार और राजा हैं ।

## ८-श्रुद्रोंके लिए जिनमूर्तियाँ ?

प्रायः जैनमन्दिरोंके शिखरांपर और दरवाजोंकी चौखटोंपर जिनमूर्तियाँ दिखलाई देती हैं। उनके विषयमें कुछ सजनोंने, कुछ ही समयसे यह कहना शुरू किया है कि उक्त मूर्तियाँ सूदों और अस्ट्रश्योंके लिए स्थापित की जाती रही हैं, जिससे वे मन्दिरोंमें प्रवेश किये बिना बाहरसे ही भगवान्के दर्शनोंका सौभाग्य प्राप्त कर सकें। यह बात कहने सुननेमें तो बहुत अच्छी मालूम होती है, परन्तु अभी तक इस विषयमें किसी शिल्पशास्त्र, प्रतिष्ठा-पाठ या पूजा-प्रकरणका कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया है और यह बात कुछ समझमें भी नहीं आती है कि जो लोग दर्शन-पूजन-पाठादिके अधिकारी ही नहीं माने जाते हैं, उनके लिए शिखरोंपर या द्वारांपर मूर्तियाँ जड़नेका परिश्रम क्यों आवश्यक समझा गया होगा । यदि शृद्धों या अस्पृश्योंको दूरसे दर्शन करने देना ही अभीष्ट होता, और उनके आने जानेसे मन्दिरोंका भीतरी भाग ही अपवित्र होनेकी आशंका होती, तब तो मन्दिरोंके बाहर दीवालोंमें या आगे खुले चबूतरोंपर ही मूर्तियाँ स्थापित कर दी जातीं, और ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाता, जिससे वे समीप आये बिना दूरसे ही बन्दना कर छेते । इसके सिवाय जो छोग इन अभागे प्राणियोंको दूरसे दर्शन करने देनेमें कोई हानि नहीं समझते हैं, उन्होंने क्या कभी यह भी सोचा है कि दुग्से दर्शन करनेवाले उक्त प्रतिमाओंके उद्देश्यसे पुष्पादि भी तो चढ़ा सकते हैं ? तब क्या दूरसे किया हुआ पूजन पूजन नहीं कहलायगा ? और क्या मन्दिर मूर्तिसे भी अधिक पवित्र होता है ?

मेरी समझमें तो शिखरपर या द्वारपर जो मूर्तियाँ रहती हैं, उनका उद्देश्य केवल यह प्रकट करना होता है कि उस मन्दिरमें कौन-सा देव प्रतिष्ठित हैं अर्थात् वह किस देवताका मन्दिर है। वास्तवमें वह मुख्य देवका संक्षिप्त चिह्न होता है जिससे लोग दूरसे ही पहिचान जायँ कि यह अमुकका मंदिर हैं। अभी में पूने गया था, वहाँ संगमपर ऐसे बहुतसे मन्दिर देखे, जिनके द्वारोंपर उन मन्दिरोंके मुख्य देवोंकी छोटी छोटी प्रतिकृतियाँ लगी हुई हैं।

इस बातका पता अगानेकी ज़रूरत है कि शिल्पशास्त्रोंमें तथा प्रतिष्ठापाठोंमें भी इसके लिए कुछ विधान है या नहीं और यह पद्धति कितनी पुरानी है।

## ९-दक्षिणकी जैन जातियाँ

दक्षिणमहाराष्ट्र-जैनसभाने अपने यहाँकी अन्तर्जातियोंको एक करनेके सम्बन्धमें एक प्रस्ताव पास किया है। उसके अनुसार प्रचार करनेके लिए सभाके महामन्त्री श्रीयुत कुदले महाशयने दौरा करके उसकी एक रिपोर्ट लिखी है। उससे मालूम हुआ कि दक्षिण महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रान्तमें (मैसूर स्टेटको छोड़कर) जैनोंकी केवल चार जातियाँ हैं, (१) पंचम, (२) चतुर्थ, (३) कासार बोगार और (४) शेतवाल । पहले ये चारों जातियाँ एक ही थीं और 'पंचम' कह-लाती थीं। 'पंचम 'यह नाम वर्णाश्रमी ब्राह्मणोंका दिया हुआ जान पड़ता है। प्राचीन जैनधर्म जन्मतः वर्णव्यवस्थाका विरोधी था, इसीलए उसके अनुयायियोंको ब्राह्मणधर्मानुयायी लोग अवहेलना और तुच्छताकी दृष्टिसे देखते थे और चातुर्व-र्णसे बाहर पाँचवें वर्णका अर्थात् 'पंचम ' कहते थे । जिस समय जैनधर्मका प्रभाव कम हुआ और उसे राजाश्रय नहीं रहा, उस समय धीरे धीरे यह नाम रूढ होने लगा और अन्ततोगत्वा स्वयं जैनधर्मानुयायियोंने भी इसे स्वीकार कर लिया ! ऐसा जान पड़ता है कि नवीं दसवीं शताब्दिक लगभग यह नामकरण हुआ होगा। इसके बाद वीरशैव या लिंगायत सम्प्रदायका उदय हुआ और उसने इन जैनों या पंचमोंको अपने धर्ममें दीक्षित करना शुरू किया। लाखों जैन लिंगायत बन गये; परन्तु लिंगायत हो जानेपर भी उनके पीछे पूर्वोक्त 'पंचम ' विशेषण लगा ही रहा और इस कारण इस समय भी वे 'पंचम लिंगायत' कहलाते हैं। उस समय तक चतुर्थ, शेतवाल आदि जातियाँ नहीं बनी थीं, इस कारण जो लोग जैनधर्म छोड़कर लिंगायत हुए थे, वे 'पंचम लिंगायत ' ही कहलाते हैं 'चतुर्थ लिंगायत ' आदि नहीं। दक्षिणमें मालगुजार या नम्बरदारको पाटील कहते हैं। वहाँके जिस गाँवमें एक पाटील लिंगायत और दूसरा पाटील जैन होगा. अथवा जिस गाँवमें लिंगायत और जैन दोनोंकी बस्ती होगी, वहाँ लिंगायत पंचम जातिक ही आपको मिलेंगे और जिस गाँवमें पहले जैनोंका प्राबल्य था, वहाँके सभी लिंगायत पंचम होंगे। अनेक गाँव ऐसे हैं, जहाँके जैन पाटीलों और लिंगा-यत पाटीलोंमें कुछ पीढियोंके पहले परस्पर सूतक तक पाला जाता था। जिस गाँवके जैन पाटीलोंमें चतुर्थ और पंचम दोनों भेद हैं, वहाँके लिंगायत पाटील केवल पंचम हैं। इससे मालूम होता है कि लिंगायत सम्प्रदायके जन्मसे पहले बारहवीं शताब्दि तक सार दाक्षिणात्य जैन पंचम ही कहलाते थे, चतुर्थ आदि भेद पीछेके हैं। दक्षिणके अधिकांश जैन ब्राह्मण भी—जो उपाध्याय कहलाते हैं—पंचम-जातिभुक्त हैं, चतुर्थादि नहीं। इससे भी जान पड़ता है कि ये भेद पीछेके हैं।

पहले दक्षिणके तमाम जैनोंमें परस्वर रोटी-बेटीव्यवहार होता था और वे सब 'पंचम' कहलाते थे। लिंगायत सम्प्रदायका ज़ोर होनेपर उनकी संख्या कम हो गई, इसलिए सोलहर्वी शताब्दिके लगभग भट्टारकोंने अपने प्रान्तीय या प्रादेशिक संघ तोड़कर जातिगत संघ बनाये और उसी समय जुदे जुदे मठोंके अनुयायियोंको चतुर्थ, शेतवाल, बोगार अथवा कासार नाम प्राप्त हुए। साधारण तौरसे खेती और जमीन्दारी (पाटीली) करनेवाले चतुर्थ, काँसे पीतलके वर्तन बनानेवाले कासार या बोगार और केवल खेती और सिलाई तथा कपड़ेका व्यापार करनेवाले शेतवाल कहलाने लगे। (हिन्दीमें जिन्हें कॅसेरे या तमेरे कहते हैं, वे ही दक्षिणमें कासार कहलाते हैं और मराठीमें खेतीका पर्यायवाची शब्द शेती या शेतकी है, जिससे कि शेतवाल शब्द बना है।) और ये सब धंधे जिस मूल समुदायमें थे और जो पुराने नामसे चिपटे रहे, वे 'पंचम 'ही बने रहे। इसी लिए पंचमें।में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णोंके धंधे करनेवाले प्राय: समान रूपसे मिलते हैं। कासारोंमें वैष्णव भी हैं। वैष्णव 'त्वष्टा कासार' कहलाते हैं और जैन 'पंचम कासार'। 'कासार'नाम पेशेके कारण है और 'पंचम'नाम धर्मके कारण । जिनसेन मठ ( कोल्हापुर ) के अनुयायियोंको छोड़कर और किसी मठके अनुयायी चतुर्थ नहीं कहलाते।

पंचम, चतुर्थ, शेतवाल और बोगार या कासारोंमें परस्पर रोटी-व्यवहार अबतक चाल् है, इससे भी इनका पूर्वकालीन एकत्व प्रकट होता है। इन सभी जातियोंमें विधवा-पुनर्विवाह जायज़ है।

कुदले महाशयने अपनी रिपोर्टमें जो कुछ लिखा है, मेरे शब्दोंमें यह उसीका सार है। इससे दक्षिणकी उक्त चारों पाँचों जातियोंकी एकतापर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है; केवल 'चतुर्थ' नाम ही कुछ अँधेरेमें रह जाता है। स्वर्गीय पं० कल्लापा भरभापा निटवेने एक बार मुझे इस शब्दकी उपपत्ति बतलाई थी, परन्तु कनड़ी भाषाका ज्ञान न होनेसे खेद है कि मैं उसे भूल गया। उन्होंने कहा था कि 'चतुर्थ' शब्दने तो अभी अभी ही पढ़े लिखे लोगोंके व्यवहारमें पड़कर संस्कृत रूप धारण कर लिया है, परन्तु अपढ़ लोगोंमें इसका उच्चारण अमुक प्रकारसे होता है, जो संस्कृतके 'चतुर्थ शब्दसे कुछ साम्य तो ज़रूर रखता है, परन्तु पुरानी कनड़ीमें—जिसे कि लोग भूल गये हैं—उसका अर्थ 'क्षत्री होता है। स्वर्गीय पण्डितजीके उक्त कथनकी ओर हम दक्षिणके विद्वानोंका ध्यान आकर्षित करते हैं। शायद इससे 'चतुर्थ नामकी सन्तोषजनक उपपत्ति बैठानेमें कुछ सहायता मिले।

हमारा ख़याल है कि उत्तरभारतकी जातियों में भी अनेक जातियाँ ऐसी होंगी जिनका मूल एक होगा और पीछे उनकी ही शाखार्ये स्वतन्त्र जातियाँ बन गई हैं । उदाहरणार्थ पं० बखतरामजीने अपने 'बुद्धिविलास 'नामक प्रन्थके 'श्रावकोत्पत्तिवर्णन'नामक प्रकरणमें परवार जातिकी अठसखा, चौसखा, छःसखा, दोसखा, सोराठिया, गांगज और पद्मावतीपुरवार ये सात शाखायें बतलाई हैं।

## १०-विक्रमादित्य और खारवेल

सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ बाबू काशीप्रसादजी जायसवालने बिहार-उड़ीसा-रिसर्च सोसाइटीके (सितम्बर-दिसम्बर १९३०) जर्नलमें इतिहासके कई उलझे हुए प्रश्नोंको सुलझाया है और उसमें अपने अगाध पाण्डित्यका परिचय दिया है। उनमेंसे कुछ बातें ये हैं:—

राकारि विक्रमादित्य—अभी तक अधिकांश इतिहासज्ञोंका मत यह है कि विक्रमसंवत्का प्रवर्तक विक्रमादित्य राजा ईस्वीसन्से ५७ वर्ष पहले न होकर बहुत पीछे पाँचवीं छठी शताब्दिमें हुआ है। कोई उसे गुप्तवंशी समुद्रगुप्त बतलाता है, कोई चन्द्रगुप्त और कोई कुछ। किसी किसीके मतसे मालवगण संवत् ही पीछे विक्रमसंवत् कहलाने लगा है। अब श्रीयुत जायसवालजीने सिद्ध किया है कि गौतमीपुत्र सातकणिं ही सुप्रसिद्ध विक्रमादित्य थे। ये आन्ध्रके राजा थे और सातकणिं, सातवाहन और शालिवाहन, ये इस राजवंशकी उपाधियाँ थीं। गाथा सप्तशतीके कक्ती हालने जो ईस्वी सन् ६९ के लगभग या उससे कुछ पूर्व हुआ है, एक गाथामें विक्रमाइच्च (विक्रमादित्य) की दानशीलताका वर्णन किया है। इससे जान पड़ता है कि विक्रमादित्य उससे पहले हो गये हैं। इसी समयके बृहत्-कथा नामक प्रन्थसे भी उस समयसे पूर्व ही विक्रमादित्यका होना पाया जाता है।

विक्रमादित्य ' शकारि ' या शकोंको जीतनेवाले थे । उनका स्थान उज्जियनी बतलाया जाता है । यह मौर्यकालमें, टालेमीके कथनानुसार चष्टनके समयमें और हरिवंशपुराणकर्त्ता जिनसेनके आधारपर शुंग-कालमें भी पिश्चमी-भारतकी राजधानी थी । प्रो० रापसनने ऋषभदत्त और गौतमीपुत्रके शिलालेखों और नहपानके सिकोंके आधारपर सिद्ध किया है कि नहपानको गौतमीपुत्रने जीत लिया था और इस प्रकार सारा मालवा उज्जियनी और अवन्तीसहित शकोंसे मुक्त हो गया था । नहपान शक थाँ । आवश्यक सूत्र और उसकी टीका आदि जैनग्रन्थोंसे जान पड़ता है कि शालिवाहन राजान नहवान ( नहवान ) की राजधानी कई चढ़ाइयोंके पश्चात् जीत ली और नहवान अन्तिम घरेमें मारा गया । यह शालिवाहन गौतभी पुत्र शातकिण ही था । इसका समय ईस्वी सन् पूर्व १००-४४ है । इसके अभिषेकके १८ वें वर्षमें यह युद्ध हुआ था । सोपपित्तपूर्वक समझनेके लिए पूरा लेख पढ़ना चाहिए ।

खारवेल और गर्दिमिल्ल — जायसवाल महाशयने यह भी सिद्ध किया है कि उड़ीसाके जैन सम्राट् महामेघवाहन खारवेलकी सन्तितमें जो सात राजा हुए हैं, वे गर्दिमिल्ल कहलाते थे। खारवेल और गर्दिमिल्ल एक ही हैं। खारवेलसे खरवेल हुआ, खर और गर्दम पर्यायवाची एक ही अर्थके शब्द हैं। इस तरह खारवेलसे गर्दिमिल्ल शब्द बन गर्यों। उज्जैनका गर्दिमिल्ल राजा जिसका उल्लेख कालिका-चार्यके कथानकमें है, उक्त राजाओं में अन्तिम था।

१ त्रिलोक-प्रशित्तें वीरनिर्वाण-काल-गणना बतलाते हुए जिस नरवाहनका ४० वर्ष राज्य करना लिखा है, वह शायद यही है। इसके बाद 'मचंधाण'का २४२ वर्ष राज्य बतलाया है, जो हमारी समझमें 'ऋत्यान्ध्राणां' का अपभ्रंश है। गौतमीपुत्र इस आन्ध्रवंशका ही होगा।

२ त्रिलोकप्रशिप्तमें पुष्यिमित्र और अग्निमित्र राजाओं के बाद १०० वर्ष तक 'गंधव्वाणं' (गन्धर्व राजाओं) का राज्य बतलाया है। संस्कृत हरिवंशपुराणके कक्तीने त्रिलोकप्रशिक्ते ही आधारसे अपनी काल-गणना लिखी है। उन्होंने शायद 'गंधव्वाणं' को 'गद्दमाणं' पढ़कर संस्कृतमें 'गर्दभानां' समझा और उसका पर्यायवाची शब्द रासमानां अर्थात् रासम राजा लिख दिया है। क्या गन्धर्व, गर्दभ, या रासम उक्त खारवेल या खरवेलके ही वंशके राजा नहीं हो सकते ?

## ११-यज्ञोपवीत और जैनधर्म

उपनयन या यज्ञोपवीत धारण सोलह संस्कारों मेंसे एक मुख्य संस्कार है। इस शब्दका अर्थ समीप लेना है।—उप=समीप, नयन=लेना। आचार्य या गुरुके निकट वेदाध्ययनके लिए लड़केको लेना अथवा ब्रह्मचर्याश्रममें प्रवेश कराना ही उपनयन है। इस संस्कारके चिह्नस्वरूप लड़केको कमरमें मूँजकी डोरी बाँधनेको मौज्ञीबन्धन और गलेमें सूतके तीन धागे डालनेको उपवीत, यज्ञोपवीत या जनेक कहते हैं—यज्ञेन संस्कृतं उपवीतं यज्ञोपवीतम्। यह एक शुद्ध वैदिक किया या आचार है और अब भी वर्णाश्रम धर्मके पालन करनेवालों में चाल् है, यद्यीप अब गुरुगृहगमन और वेदाध्ययन आदि दुःछ भी नहीं रह गया है।

यज्ञोपवीत नामसे ही प्रकट होता है कि यह जैन किया नहीं है। परन्तु भगव- जिनसेनने अपने आदिपुराणमें श्रावकों को भी यज्ञोपवीत घारण करने की आज्ञा दी है और तदनुमार दक्षिण तथा कर्नाटकके जैन गृहस्थों में जनेऊ पहना भी जाता है। इघर कुछ समयसे उनकी देखादेखी उत्तर भारतके जैनी भी जनेऊ घारण करने लगे हैं। परन्तु हमारी समझमें यह किया प्राचीन नहीं है, संभवतः नवीं दस्वीं शताब्दिके लगभग या उसके बाद ही इसे अपनाया गया है और शायद आदिपुराण ही सबसे पहला ग्रन्थ है जिसने यज्ञोपवीतको भी जैनधर्ममें स्थान दिया है। इसके पहलेका और कोई भी ऐसा ग्रन्थ अबतक उपलब्ध नहीं हुआ है जिसमें यज्ञोपवीत धारण आवश्यक बतलाया हो। उपलब्ध श्रावकाचारोंमें सबसे प्राचीन स्वामी समन्तभद्रका रत्नकरण्ड है, पर उसमें यज्ञोपवीतकी कोई भी चर्चा नहीं की गई है। अन्यान्य श्रावकाचार आदिपुराणके पीछेके और उसीका अनुधावन करनेवाले हैं अतएव इस विषयमें उनकी चर्चा व्यर्थ है।

१ आचार्य रविषेणका पद्मपुराण आदिपुराणसे कोई डेड सौ वर्ष पहलेका है। उसके चौथे पर्वका यह स्रोक देखिए---

वर्णत्रयस्य भगवन् संभवो मे त्वयोदितः । उत्पत्तिः सूत्रकण्ठानां ज्ञातुभिच्छामि साम्प्रतम् ॥ ८७

अर्थात् राजा श्रेणिक गौतम स्वामीसे कहते हैं कि भगवन्, आपने क्षत्रिय, वैश्य और श्रुद्र इन तीन वर्णोंकी उत्पत्ति तो बतला दी, पर अब भैं सूत्र-कंठोंकी (गलेमें सूत लटकानेवाले ब्राह्मणोंकी) उत्पत्ति जानना चाहता हूँ। विक्रमकी पहली शताब्दिके बने हुए प्राकृत पउमचरियमें भी ठीक इसी आशयकी एक गाथा है—

वण्णाणसमुष्पत्ती तिण्हं पि सुया मए अपरिसेसा । यत्तो कहेह भयवं उष्पत्ती सुत्तकंठाणं ॥ ६५

इन दोनों पद्योंका 'सूत्रकण्ठ 'या 'सुत्तकंठ ' शब्द ध्यान देने योग्य है जो ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त किया गया है। यह शब्द ब्राह्मणों और उनके जनेऊके प्रति आदर या श्रद्धा प्रकट करनेवाला तो कदापि नहीं है, इससे तो एक प्रकारकी तुन्छता या अवहेला ही प्रकट होती है। प्रन्थकर्त्ता आचार्योंके भाव यदि यशोपवीतके प्रति अन्छे होते, तो वे इसके बदले किसी अन्छे उपयुक्त शब्दका प्रयोग करते। इससे अनुमान होता है कि जब पउमचरिय और पद्मपुराण लिखे गये थे, तब जैनधर्ममें यशे:पवीतको स्थान नहीं मिला था।

२ यदि जनेऊ धारण करनेकी प्रथा प्राचीन होती तो उत्तर भारत और गुजरात आदिमें इसका थोड़ा बहुत प्रचार किसी न किसी रूपमें अवश्य रहता, उसका सर्वथा लोप न हो जाता। हम लोग पुराने रीति रवाजोंकी रक्षा करनेमें इतने कट्टर हैं कि बिना किसी बड़े भारी आघातके उन्हें नहीं छोड़ सकते। यह हो सकता है कि उन रीति-रवाजोंका कुछ रूपान्तर हो जाय परन्तु सर्वथा लोप होना कठिन है। इससे माल्म होता है कि उत्तर भारत और गुजरात आदिमें इसका प्रचार हुआ ही नहीं और शायद आदिपुराणका प्रचार हो चुकनेपर भी यहाँके लोगोंने इस नई प्रथाका स्वागत नहीं किया।

अबसे लगभग तीन-सौ वर्ष पहले आगरेमें पं० बनारसीदासजी एक बड़े भारी विद्वान् हो गये हैं जिनके नाटक-सामयसार और बनारसी-विलास नामक प्रत्थ प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 'अर्द्ध-कथानक 'नामकी एक पद्मबद्ध आत्मकथा लिखी है, जिसमें उनकी ५२ वर्ष तककी मुख्य मुख्य जीवन-घटनायें लिपिबद्ध हैं। एक बार बनारसीदासजी अपने एक मित्र और ससुरके साथ एक चोरोंके गाँवमें पहुँच गये। वहाँ रक्षाका और कोई उपाय न देखकर उन्होंने उसी समय धागा बँटकर जनेऊ पहिन लिये और ब्राह्मण बन गये!—

सूत काढ़ि डोरा बख्यों, किए जनेऊ चारि । पहिरे तीनि तिहूँ जने, राख्यो एक उबारि॥ माटी लीनी भूमिसों, पानी लीनों ताल। बिप्र भेष तीनों बनें, टीका कीनों भाल॥

इस उपायसे वे बच गये, चोरोंके सर्दारने ब्राह्मण मानकर उन्हें छोड़ ही न दिया, अभ्यर्थना भी की और एक साथी देकर आगे तक पहुँचा दिया।

बनारसीदासजी जैनधर्मके बड़े मर्मज्ञ थे। यदि उन्हें इस क्रियापर श्रद्धा होती, तो वे अवश्य ही जनेऊधारी होते। इससे पता चलता है कि उस समय आगरे आदिके जैनी जनेऊ नहीं पहिनते थे।

र पद्मपुराण आदि कथा-प्रन्थोंमें जिन जिन महापुरुषोंके चिरत लिखे गये हैं, उनमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि उनका यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ या उन्हें जनेऊ पिहनाया गया, जब कि उनकी विद्यारम्भ, विवाह आदि क्रियाओंका वर्णन किया गया है। कई महा पुरुषोंने अनेक प्रसंगोंपर जिनेन्द्रदेवकी पूजा की है, वहाँ अनेक वस्त्राभूषणोंका वर्णन भी किया गया है, पर जनेऊका कहीं भी उल्लेख नहीं है।

४ श्वेताम्बर सम्प्रदायके साहित्यमें भी यज्ञोपवीत-क्रियाका विधान नहीं है। श्रीवर्द्धमानसूरिके 'आचार-दिनकर 'नामके एक श्वेताम्बर ग्रन्थमें जिनोपवीतका वर्णन है, परन्तु वह बहुत पीछेका, वि० सं० १५०० के लगभगका, ग्रन्थ है और संभवतः दिगम्बर सम्प्रदायके आदिपुराणके अनुकरणपर ही बनाया गया है। श्वेताम्बर समाजमें जनेऊ पहननेका रिवाज भी नहीं है। पहलेका भी के ई उल्लेख नहीं मिलता।

संसारका कोई भी धर्म, सम्प्रदाय या पन्थ अपने समयके और पिरास्थितियों के प्रभावसे नहीं बच सकता। उसके पड़ोसी धर्मोंका कुछ न कुछ प्रभाव उसपर अवश्य पड़ता है। वह उनके बहुतसे आचारोंको अपने ढंगसे अपना बना लेता है और इसी प्रकार उसके भी बहुतसे आचारोंको पड़ोसी धर्म ग्रहण कर लेते हैं। जैनधर्मकी अहिंसाका यदि अन्य वैष्णव आदि सम्प्रदायोंपर प्रभाव पड़ा है—उसे उन्होंने समधिक रूपमें ग्रहण कर लिया है, तो यह असंभव नहीं है कि जैन धर्मने भी उनके बहुतसे आचारोंको ले लिया हो, अवश्य ही जैनधर्मके मूल तत्त्वोंके साथ सामंजस्य करके। मूलतत्त्वोंके साथ वह सामंजस्य किस प्रकार किया जाता है, इसके समझनेके लिए आदिपुराणका ४० वॉ पर्व देखना चाहिए जहाँ वैदिक ग्रन्थोंके समान अग्रिकी पूजा विहित बतलाई गई है।

न स्वतोऽग्नेः पवित्रत्वं देवताभूतमेव वा ।
किन्त्वर्हद्दिव्यमूर्तीज्यासम्बन्धात्पावनोऽनलः ॥ ८८ ॥
ततः पूजाङ्गतामस्य मत्वाऽर्चन्ति द्विजोत्तमाः ।
निर्वाणक्षेत्रपूजावत्तत्पूजाऽतो न दृष्यति ॥ ८९ ॥
व्यवहारनयापेक्षा तस्येष्टा पूज्यता द्विजैः ।
जैनैरध्यवहार्योऽयं नयोऽद्यत्वेऽग्रजन्मभिः ॥ ९० ॥

अर्थात् अग्निमं न स्वयं कोई पिवत्रता है और न देवपना; परन्तु अईत भगवानकी दिव्यमूर्तिकी पूजाके सम्बन्धसे वह पिवत्र हो जाता है। इसिलिए द्विजोत्तम अर्थात् जैन ब्राह्मण अग्निको पूजाके योग्य मानकर पूजते हैं और निर्वाण- क्षेत्रोंकी पूजाके समान इस अग्निपूजामें कोई दोष भी नहीं है। व्यवहारनयकी अपेक्षा उसकी (अग्निकी) पूजा द्विजोंके लिए इष्ट है और आजकल अग्नजनमों या जैन ब्राह्मणोंको यह व्यवहारनय व्यवहारमें लाना चाहिए।

इससे साफ माल्रम होता है कि वैदिक धर्मकी आहवनीय, गाईपत्य और दक्षिण अग्नियोंकी पूजाको ही कुछ परिवर्तित रूपमें जैनधर्ममें स्थान दिया गया है, पर इसके साथ ही जैन धर्मकी मूल भावनाओंकी रक्षा कर ली गई है। उपर्युक्त क्षोकोंके 'अद्यत्वे ' (आजकल या वर्तमान समयमें ) और 'व्यवहारनयोपक्षा ' शब्द ध्यान देने योग्य हैं। इनसे ध्वनित होता है कि यह अग्निपूजा पहले नहीं थी, परन्तु आचार्य अपने समयके लिए उसे आवश्यक बतलाते हैं और व्यवहार नयसे कहते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है।

आचार्य सोमदेवने अपने यशास्तिलकमें लिखा है—

यत्र सम्यक्त्वहानिर्न यत्र न व्रतदूपणम् । सर्वमेव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधिः ।

अर्थात् वे सभी लौकिक विधियाँ या कियायें जैनोंके लिए मान्य हैं जिनमें सम्यक्त्वकी हानि न होती हो और व्रतोंमें कोई दोप न लगता हो।

इस सूत्रके अनुसार ही अमिपूजा और यज्ञोपवीतकी विधियोंको जैनधर्ममें स्थान मिल सकता है।

## १२--जैनधर्म अनीक्वरवादी है

संसारमें सबसे अधिक संख्या ईश्वरवादियोंकी हैं। वर्तमान दृष्ट संसारके लगभग ढाई अरब मनुष्योंमें ऐसे ही लोग अधिक हैं जो इस सृष्टिका कर्त्ता हत्ती

विधाता एक अहस्य शक्ति विशेषको मानते हैं और वही ईश्वर, खुदा या गाँड आदि नामें अभिहित होता है। हिन्दू, ईराणी, यहूदी, ईसाई आदि सभी धर्म ईश्वरके उपासक हैं और इन्होंके अनुयायियोंकी संख्या सबसे अधिक हैं। जीते जागते बचे खुचे धर्मों में जैन और बौद्ध ये दो ही धर्म ऐसे हैं जो वास्तवमें अनीश्वरवादी हैं, अर्थात् किसी ईश्वर विशेषके अस्तित्वको स्वीकार नहीं करते और इस भारतवर्षमें तो केवल जैनधर्म ही अनीश्वरवादके अस्तित्वको िकाये हुए हैं। बौद्ध धर्म यहाँ नाम मात्रको हैं। जो कुछ है यहाँसे बाहर चीन, जपान, सथाम आदि देशोंमें है। जैन और बौद्ध धर्म इस अनीश्वरवादके कारण ही 'नास्तिक' कहलाते हैं। यद्यपि बहुतसे विद्वानोंके मतसे जो लोग परलोकको नहीं मानते हैं, वे ही 'नास्तिक' कहे जाने चाहिए और इस दृष्टिस जैनधर्म इस नास्तिकतासे मुक्त हो जाता है, परंतु नास्तिकताका प्रचलित अर्थ ईश्वरका न मानना ही है। सर्व साधारण लोग इस शब्दको इसी अर्थमें व्यवहृत करते हैं, इस कारण यह कहना असंगत नहीं कि जैनधर्म अनीश्वरवादी भी है और नास्तिक भी है।

परंतु आजकलके जैनधर्मानुयायी अपनेको 'नास्तिक 'नहीं कहलाना चाहते। इसे वे एक अपमानजनक शब्द समझते हैं और इस कारण उनके व्याख्यानों और लेखोंमें इस विषयका अकसर प्रातिवाद देखा जाता है। वे बड़ी बड़ी युक्तियाँ देकर सिद्ध किया करते हैं कि जैनधर्म नास्तिक नहीं है—वह आस्तिक है। कुछ समय पहले तो इस विषयकी चर्चा और भी जोरोंपर थी। परंतु हमारी समझमें यदि लोग 'नास्तिक 'कहनेसे ईश्वरको न माननेवाला ही समझते हैं, अथवा 'नास्तिको वेदनिन्दकः 'इस वाक्यके अनुसार वेदोंको न माननेवाला 'नास्तिक 'पद-वाच्य है, तो जैनोंको 'नास्तिक 'कहनेसे चिढ़नेकी आवश्यकता नहीं है, वरन इसे उसी प्रकार अपना गौरव वढ़ानेवाला समझना चाहिए जिस तरह वे अपने अन्य 'स्याद्वाद ' आदि मुख्य सिद्धान्तोंको समझते हैं।

बहुतसे जैनधर्मानुयायियोंको 'नास्तिक 'के समान 'अनीश्वरवादी 'बनना भी नापसन्द है। वे इस कलंक (१) के टीकेको भी अपने मस्तकमें नहीं लगाये रखना चाहते। इस टीकेको पोंछ डालनेका—कमसे कम फीका कर डालनेका— प्रयत्न अभी ही नहीं, बहुत समयसे हो रहा है। इस प्रयत्नमें थोड़ी बहुत सफलता भी हुई है। सर्वसाधारण लोग यह समझने लगे हैं कि जैनी भी ईरवरको मानते हैं और मंदिरों में हमारे ही समान उसकी मूर्तियाँ भी स्थापित करके पूजते हैं, सिर्फ इतना अन्तर है कि वे अपने ईरवरको 'महावीर' 'पार्श्वनाथ' 'नेमिनाथ' 'जिनदेव' आदि नामोंसे पुकारते हैं। परंतु वास्तवमें जैनधर्म अनीरवरवादी है और यह उसकी अस्थिमज्जागत प्रकृति है। वह न छुपायेसे छुप सकती है और न बदलनेसे बदली जा सकती है। जब तक जैनधर्म और जन-विज्ञानका आमूल परिवर्तन न कर दिया जाय, तब तक इसमेंसे अनीरवरनवाद पृथक् नहीं किया जा सकता।

जिन्होंने संसारके विविध धर्मोंके इतिहासका अध्ययन किया है वे जानते हैं कि प्रत्येक धर्मपर उसके पड़ोसी धर्मोंका, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी न किसी रूपमें कुछ न कुछ प्रभाव अवस्य पड़ा है और जिस धर्मके अनुयाथियोंकी संख्या कम हो जाती है अथवा जिसका प्रचार कम हो जाता है, उसपर तो दूसरे बलवान् और देशव्यापक धर्मोंका प्रभाव बहुत ही अधिक पड़ता है। उनके प्रभावोंसे प्रभावान्वित हुए बिना वह रह ही नहीं सकता। जिस समय बौद्ध और जैन-धर्मका प्रभाव देशव्यापी हो रहा था, उनके अहिंसामूलक उपदेशोंके प्रति-जन साधारणका बहुत ही अधिक झकाव हो रहा था, उस समय हिन्दूधर्भपर इन दोनों ही धर्मोंका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था और उसका फल यह हुआ था कि हिन्दूधर्ममेंसे 'वैदिकी हिंसा 'की विधियाँ निकाल दी गई या परिवर्तित कर दी गईं और दूसरी सैकड़ों बातोंमें संशोधन परिवर्त्तन किया गया। इस विषयमें किसी किसी विद्वान्की तो यहाँतक सम्मति है कि वर्तमान हिन्दू धर्म प्राचीन हिन्दू धर्मका मूल स्वरूप नहीं किन्तु संस्कृत ( संस्कार किया हुआ ) स्वरूप है और उसके अंग प्रत्यंगोंमें बौद्ध-जैन-धर्मोंके प्रभावके चिह्न सुरपष्टरूपसे दृष्टिगोचर होते हैं। इसी प्रकार जब जैनधर्मका हास हुआ और हिन्दूधर्मका प्रभाव फिर बढ़ा, तब स्वयं उसे भी हिन्दूधर्भके प्रभावसे प्रभावान्वित होना पड़ा । २०-२५ करोड़ हिन्दुओं के बीचमें १०-१५ लाख जैनधर्मानुयायी रहें और उनपर उनका प्रभाव न पड़े, यह संभव नहीं। जैनधर्मने जिस प्रकार हिन्दूधर्मको कुछ दिया था, उसी प्रकार उससे कुछ लिया भी।

ब्राह्मणधर्मसे जैनधर्मने क्या क्या लिया है, इसका विवेचन करनेकी यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ केवल अनीश्वरबादका प्रसंग हैं। अतएव इसके सम्बन्धमें इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि हिन्दूधर्मके प्रभावसे जैनोंने अपने अनीश्वरवादपर ऐसा मुलम्मा चढ़ा दिया है, कि वह साधारण दृष्टिसे देखनेवालोंको ईश्वरवाद जैसा ही प्रतीत होता है। केवल विशेषज्ञ ही यह जान सकते हैं कि जैनधर्ममें वस्तुत: ईश्वरके लिए कोई स्थान नहीं है।

ईश्वर शब्दके वास्तिवक अर्थ हैं, ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली, शिक्तशाली, स्वामी, अधिकारी, कर्तृत्ववान् आदि । इह लोकमें जो दर्जा स्वतंत्र सम्राट् या महाराजाका है, वहीं परलोकमें ईश्वर यापरमेश्वरका है। परंतु जैनधर्म इहलोक या परलोकमें इस प्रकारके किसी सत्ताधीशको माननेसे सर्वथा इंकार करता है। उसका ईश्वर किसी साम्राज्यका स्वेच्छाचारी शासक तो क्या होगा, किसी प्रजातंत्र देशका प्रेसीडेण्ट भी नहीं। वह एक ईश्वरको भी तो नहीं मानता है। उसके यहाँ यदि ईश्वर है तो वह एक नहीं, लाखों करोड़ों असंख्य अनंतकी संख्यामें है। अर्थात् जैन-मतानुसार इतने ईश्वर हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती और आगे भी वे बराबर इसी अनंत संख्यामें अनंत कालतक होते रहेंगे, क्योंकि जैनसिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक आत्मा अपनी अपनी स्वतंत्र मत्ताको लिये हुए मुक्त हो सकता है। आज तक ऐसे अनंत आत्मा मुक्त हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये मुक्त जीव ही जैनधर्मके ईश्वर हैं। इन्हीमेंसे कुछ मुक्तात्माओंको जिन्होंने मुक्त होनेके पहले संसारको मुक्तिका मार्ग बतलाया था जैनधर्म तीर्थकर मानता है।

जैनधर्मके ये मुक्तात्मा या ईश्वर संसारसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते । न सृष्टि-संचालन कार्यमें उनका कोई हाथ है, न वे किसीका मला बुरा कर सकते हैं, न किसीपर कभी प्रसन्न होते हैं और न अप्रसन्न । न उनके पास कोई ऐसी सांसारिक वस्तु है जिसे ऐश्वर्य, वैभव या अधिकारके नामसे पुकारा जा सके । न ये किसीका न्याय करते हैं, और न किसीके अपराधोंकी जाँच । जैनसिद्धान्तके अनुसार जीव स्वयं ही सुख-दुख पाते हैं । ऐसी दशामें मुक्तात्मा ईश्वरोंको इन सब झंझटोंमें पड़नेकी जरूरत भी नहीं है ।

गरज यह है कि जैनधर्ममें माने हुए मुक्तात्माओंका उस ईश्वरत्वसे कोई सम्बन्ध नहीं है जिसे कि सर्वसाधारण लोग संसारके कर्ता हर्ता विधाता ईश्वरमें कल्पना किया करते हैं। उस ईश्वरत्वका तो उल्टा जैनधर्मके तर्क-प्रन्थोंमें खूब जोरोंके साथ खण्डन किया गया है और इस तरहकी प्रबल युक्तियोंके साथ किया गया है कि उसे पढ़कर बड़ेसे बड़े ईश्वरवादियोंकी भी श्रद्धा डगमगाने लगती है। उक्त ग्रन्थोंके अध्ययनसे यह बात अच्छी तरह समझमें आ जाती है कि जैनधर्म वास्तवमें अनीइवरवादी ही है, ईश्वरवादी नहीं।

इस ईश्वरके न माननेका जैनधर्मके मूल सिद्धान्तोंसे इतना घनिष्ठ और अविच्छेद्य सम्बन्ध है कि यदि यह निकाल दिया जाय, और दूसरे धर्मोंके समान
एक सृष्टिकर्ता ईश्वर मान लिया जाय, तो जैन विज्ञानकी सारी ही इमारत धराशायी हो जाय। ऐसी दशामें जैनधर्ममेंसे 'अनीश्वरवाद का सर्वथा अलग
किया जाना तो असमव था, अधिकसे अधिक उसका गहरा रंग कुछ फीका
किया जा सकता था और अन्य ईश्वरवादियोंके प्रभावने यही किया। जैनोंने अपने
मूल अनीश्वरवादको सिद्धान्त-ग्रन्थोंमें तो सुरक्षित रक्खा, परन्तु उसके बाहरी रूपमें
यथासाध्य परिवर्तन कर डाला।

एक बात और है। सर्वसाधारण लोग गहरी सैद्धान्तिक बातोंको नहीं समझते। धर्मके असली तत्त्वोंसे वे प्रायः अनिमज्ञ रहते हैं। तत्त्वोंके समझने समझानेका मार बहुश्रुत धर्मगुरुओंपर ही प्रायः न्यस्त रहता है। वे स्वयं जो धर्मकी ऊपरी बातोंको कियाकाण्ड आदिको ही धर्म समझते और मानते हैं। ऐसी दशामें यह संभव नहीं कि जैनधर्मके सर्वसाधारण उपासक वे उपासक कि जिनके आसपास उनसे सैकड़ों गुणें ईश्वरको मानने-पूजनेवाले अजैन रहते हैं, बिना ईश्वरके रह जायें। जैनधर्ममें चाहे ईश्वर हो या न हो, पर उनका काम ईश्वरके बिना कैसे चलता ? अतएव उनके लिए अनीश्वरवादी होते हुए भी जैनधर्मने ईश्वरवादको उतना स्थान दे दिया जितना कि मूल सिद्धान्तोंकी रक्षा करते हुए दिया जा सकता है।

इसमें संदेह नहीं कि जैनधर्ममें मूर्तिपूजा बहुत प्राचीन समयसे प्रचलित है, परन्तु इस रूपमें नहीं जिसमें कि इस समय दिखलाई देती हैं। मूर्तियोंका पंचामृत अभिषक, उनका आह्वान, स्थापन, सिन्नधीकरण, अष्टद्रव्यसे पूजन, विसर्जन, अरहंत-सिद्धका जाप, मूर्तियोंका प्रतिष्ठा-विधान आदि क्रियाओंपर हिदूनधर्मके क्रियाकाण्डका और ईश्वरवादका रंग चढ़ा हुआ दिखलाई देता है। जैन स्ताओं और स्तवनोंपर कहीं कहीं यह रंग इतना गहरा है कि वे नाम मात्रके परिवर्तनसे ईश्वरवादियोंके स्तात्रोंकी पंक्तिमें निर्भय होकर रक्खे जा सकते हैं। पिछले जैन-साहित्यमें तो कहीं कहीं भक्ति-गगा ऐसी तेजीसे बही है कि उसके प्रवाहमें बचारे अनीश्वरवादके अस्तित्वकी कल्पना भी नहीं होती। एक मक्त कहते हैं—

" स्वामी, जैसे बने तैसे तारो, मेरी करनी कछु न विचारो।" यह ईश्वरवाद नहीं तो और क्या है ?

पौराणिक लेखकोंने इस विषयकी ओर और भी अधिक ध्यान दिया है। उन्होंने अपनी कवि-सुलभ कल्पनाओंसे जैनधर्मके उपासकोंके लिए प्रायः वे सभी मानतायें सुलभ कर देनेका प्रयत्न किया है जो अन्य ईश्वरवादियों में प्रचलित हैं। वे कहते हैं कि भगवान ऋषभेदव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णोंको उत्पन्न किया था, उनके मुखसे चतुरनुयोगरूप चार वेद उत्पन्न हुए। वे सृष्टिके अक्षक थे, इसलिए विष्णु कहलाये, विष्णुके समान उनके भी सहस्र नाम हैं, वे कल्याणके करनेवाले हैं अतएव शंकर भी हैं। इस प्रकारकी और भी सैकड़ों बातें हैं।

और जैनधर्मके वर्तमान अनुयायियोंपर तो ईश्वरवादका रंग बेतरह चढ़ा हुआ है। उनमें १०० मेंसे लगभग ९० मनुष्य ऐसे होंगे जो औरोंके सम्मान जिन भगवानको ही मुख-दुख देनेवाले समझते हैं, उन्हींका नाम जपा करते हैं, उन्हींकी सौगन्ध खाते हैं और कहते हैं कि हमारा अमुक काम िद्ध हो जायगा तो हम भगवानका अमुक उत्सव करेंगे। शिखरजी या गिरनारजीकी यात्रा करेंगे, अथवा मन्दिर बनवा देंगे। गरज यह कि ये लोग पूरे ईश्वरवादी बन रहे हैं। अन्तर केवल यही है कि इनके भगवान श्रीकृष्ण, रामचन्द्र, शिव आदि न होकर ऋषभदेव, पार्श्वनाथ आदि हैं। यह सब उनके पड़ोसके धर्मोंका ही प्रभाव है।

गरज यह कि वर्तमान जैनधर्मपर जो कुछ ईश्वरवादकी छाया दिखाई देती है वह स्वयं उसकी अपनी वस्तु नहीं है, किन्तु दूसरों के प्रभावसे उत्पन्न हुई है। वास्तवमें जैनधर्म अनीश्वरवादी है और धर्मों के इतिहासमें यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता तथा महत्ता है। गतानुगतिकताके प्रवाहमें न बहकर, युक्ति और प्रमाणोंसे असिद्ध ईश्वरकी माननेसे स्पष्ट इंकार कर देना कोई साधारण बात नहीं।

# परिशिष्ट

िलेखोंके छप चुकनेपर कुछ नई बातें मालूम हुई हैं, जो यहाँ क्रमशः दे दी जाता हैं।

### लोकविभाग और तिलोयपण्णात्त ( पृ० १-२२ )

#### र-नागहस्ति और आर्यमंश्च गुणचरके साक्षात् शिष्य नहीं थे

आचार्य इन्द्रनिद्ने अपने श्रुतावतारके १५२-५४ पद्योंमें स्पष्ट लिखा है कि गुणधर आचार्यने अपने कषाय-प्राभृतको नागहिस्त और आर्यमंक्षुके लिए पन्द्रह महा अधिकारोंमें विभाजित करके व्याख्यान किया। अर्थात् उनके कथनानुसार नागहिस्त और आर्यमंक्षुका गुणधर आचार्यसे साक्षात् परिचय था और यतितृषभ उनके साक्षात् शिष्य थे। परन्तु जयधवला टीकामें एक जगह बतलाया है कि नागहिस्त और आर्यमंक्षुको गुणधर आचार्यसे साक्षात्में नहीं किन्तु परम्परासे कषाय-प्राभृतका ज्ञान प्राप्त हुआ। अतएव यहाँ उसका उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है—

"वड्ढमाणिजिणिदे णिव्वाणं गदे पुणो ६८३ एतिएसु वासेसु अइक्कंतेसु एदि। भरहखेत्ते सव्वे आइरिया सव्वेसिमंगपुव्वाणमेगदेसधारया जादा। तदो अंगपुव्वाणमेगदेसो चेव आइरियपरंपराए आगंत्ण गुणहराइरियं संपत्तं। पुणो तेण गुणहरभडारएण णाणपवाद-पंचमपुव्व-दसमवत्थु-तिदयकसायपाहुडमहण्णवपारएण गंथवोच्छेदभएण वच्छलपरविसकयोहयएण एवं पेजजदोसपाहुडं सोलस-पदसहस्सपिरमाणं होंतं असीदिमदमत्तगाहाहिं उवसंहिरिदं। पुणो ताओ चेव सुत्तगाहाओ आइरियपरंपराए आगच्छमाणाओ अज्जमंखु-णागहत्थीण पत्ताआ। पुणो तिसं दोण्हं पि पादमूले असीदिसदगाहाणं गुणहरमुहकमलविणिग्गयाणमत्थं सम्म सोऊण जियवसहभडारएण पवयणवच्छलेण चुण्णिसुत्तं कयं।"

रेखांकित वाक्यका शब्दार्थ यह है कि फिर वे ही सूत्र-गाथार्ये जो आचार्य परम्परासे चली आई थीं आर्थ मंखु और नागहस्तिको प्राप्त हुईं।

### २ नन्दिसूत्रमं आर्य मंगु और नागहस्तिका हलेख

भणगं करगं झरगं पमावगं णाणदंसणगुणाणं । वंदामि अज्जमंगुं सुयसागरपारगं धीरं ॥ २८॥ णाणंमि दंसणंमि अ तविवणए णिच्चकालमुज्जुत्तं । अज्जं णंदिलखमणं सिरसा वंदे पसन्नमणं ॥ २९॥ वड्ड वायगवंसो जसवंतो अज्जणागहत्थीणं । वागरणकरणभंगिय कम्मपयडीपहाआणं ॥ ३०॥

इन गाथाओं में आर्य मंगु, निन्दलक्षमण और आर्य नागहस्तिको नमस्कार किया गया है। मंगु और मंक्षु एक ही हैं। ये गाथायें पं॰ फूलचन्द्रजी शास्त्रीने तलाश करके भेजनेकी कृपा की है।

#### ३ लोकविभागका उल्लेख तिलोयपण्णिसम

लेखमें यह बतलाया गया है कि कुन्दकुन्दके नियमसारमें लोक-विभागका जो उक्षेख है वह सर्वनन्दि मुनिके श० सं० ३८० में लिखे हुए लोयविभाग नामक प्राकृत ग्रन्थका होना चाहिए और इसलिए नियमसारके कर्त्ता श० सं० ३८० के बादके जान पड़ते हैं। उक्त लेखके छप चुकनेपर पं० जुगलिकशोरजी मुख्तारके '' श्रीकुन्दकुन्द और यितवृषभमें पूर्ववर्ती कौन ? '' शीर्पक लेखपर मेरी दृष्टि गई। उसमें उन्होंने बतलाया है कि यितवृषभक्ती तिलोयपण्णात्तिमें भी लोकनिभागका दो जगह उल्लेख किया गया है —

जलिसहरे विक्खंभो जलिणिहिणो जायणा दससहस्सा । एवं संगाइणिए लोयविभाए विणिहिहं । अ० ४ लोयविणिच्छयगंथे लोयविभागामि सन्वसिद्धाणं । ओगाहणपरिमाणं भणिदं किंचूण चरिमदेहसमो ॥ अ० ९

इससे भी यही मालूम होता है कि यतितृषभके सामने लोकविभाग ग्रन्थ मौजूद था और संभवत वह सर्वनिन्दिका ही होगा। चूँकि यतितृषभका समय श० सं० ४०० के लगभग है, इस लिए वे अपनेसे लगभग २० वर्ष पहलेके ग्रन्थका उल्लेख अवश्य कर सकते हैं। इसी तरह यदि कुन्दकुन्द भी यतितृषभके समकालीन हों जिसकी कि संभावना बतलाई गई है तो उनका भी अभिप्राय उक्त लोकविभागसे ही हो सकता है। लोकविभागमें चतुर्गतजीव-भेदोंका या तिर्यंचों और देवोंके चौदह और चार भेदोंका विस्तार नहीं है, यह कहना भी विचारणीय है। उसके छठे अध्यायका नाम ही तिर्यक्लोकविभाग है और चतुर्विध देवोंका वर्णन भी है।

'लोयाविभागेसु णादव्वं 'पाठपर जो यह आपित की गई है कि वह बहु-वचनान्त पद है, इसलिए किसी लोकविभाग नामक एक ग्रन्थके लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता, सो इसका एक समाधान यह हो सकता है कि पाठको 'लोय-विभागे सुणादव्वं 'इस प्रकार पढ़ना चाहिए। 'सु 'को 'णादव्वं 'के साथ मिला देनेसे एकवचनान्त 'लोयविभागे 'ही रह जायगा और अगली किया सुणादव्वं (सुज्ञातव्यं) हो जायगी। पद्मप्रभने भी शायद इसी लिए उसका अर्थ 'लोक-विभागाभिधानपरमागमे 'किया है।

ऐसा माल्रम होता है कि सर्वनिदिका प्राकृत लोकविभाग बड़ा होगा। सिंहसूरिने उसका संक्षेत्र किया है। 'व्याख्यास्यामि समासेन' पदसे वे इस बातको स्पष्ट
करते हैं। इसके सिवाय आंग 'शास्त्रस्य संग्रहस्त्वदं 'से भी यही ध्वनित होता है संग्रहका भी एक अर्थ संक्षेप होता है । जैसे गोम्मटसंग्गहसूत्त आदि। इसलिए
यदि संस्कृत लोकविभागमें तिर्यचोंके १४ मेदोंका विस्तार नहीं है, तो इससे यह
भी तो कहा जा सकता है कि वह मूल प्राकृत ग्रन्थमें रहा होगा, संस्कृतमें
संक्षेप करनेक कारण नहीं लिखा गया।

४—लोक-विभागके अध्यायोंके नाम कुछ गलत छप गये हैं। आठवाँ अध्याय अधोलोक, नवाँ मध्यलोक व्यन्तरलोक, दसवाँ स्वर्गलोक और ग्यारहवौँ मोक्ष है।

### यापनीय साहित्यकी खोज ( पृ० ४१-६० )

१—विजयोदया टीकाके पृ॰ २ पर नीचे लिखी गाथा उद्भृत की गई है— धम्मो मंगलमुक्तिटं अहिंसा संजमो तवा।

देवा वि तं नमस्संति जस्स धम्मे सया मणो ॥

यह दशवैकालिककी सबसे पहली गाथा है। इससे भी निश्चित होता है कि अपराजितसूरि इन ग्रन्थोंको प्रमाण माननेवाल यापनीय संघके थे।

२—गाथा ६ की विजयोदया-टीकामें लिखा है—'' संस्कारिताभ्यन्तरतपसा इति वा असम्बद्धं । अन्तरेणापि बाह्यतपोऽनुष्ठानं अन्तर्मुहूर्तमात्रेणाधिगतरत्नत्रयाणां भद्दणराजप्रभृताना पुरुद्वस्य भगवतः शिष्याणां भिर्वाणगमनागमे प्रतीतमेव।" यह भद्दणराज आदिकी अन्तर्भुहूर्तमें निर्वाण-प्राप्तिकी कथा भी दिगम्बर साहित्यमें नहीं मिलती।

३—मेदज या मेतार्य मुनिकी कथा, पीछेसे माइम हुआ कि हरिषेणकृत कथाकोशमें है, यद्यपि उसमें और स्वेताम्बर कथामें बहुत कुछ मिन्नता है।

४—पृ० ४२ की दूसरी टिप्पणी कहीं की कहीं छप गई है। असलमें वह 'अनेक भूमिदान!दि किये गये थे।' इस वाक्यकी टिप्पणी है।

## आचार्य अमितगति (१७२-१८२)

पंडित गोविन्दरायजी काव्यतीर्थके लेख (जैनिमत्र, १३ नवम्बर १९४१) से मालूम हुआ कि आचार्य अभितगतिने अपना पंच तंप्रह जिस मस्तिकापुरमें बनाया था वह धारसे सात कोस दूर बगड़ीके पासका 'मसीद विलोदा' नामक गाँव है।

## जंबुदीवपण्णात्त (२५१-२६१)

बारा नगर या बारां (कोटा) का राजा जो 'सित्त भूपाल' लिखा है वह मेवाड़का गुहिलवंशी राजा शिक्तकुमार माल्म होता है। एक प्रतिमें 'सित्भूपालों '(शान्ति-भूपालः) पाठ भी है। म० म० ओझाजीके अनुसार इस राजाका एक शिलालेख वैशाख सुदी १ वि०स० १०३४ का आहाड़ में (उदयपुरके समीप) मिला है। इसके समयके दो लेख और भी मिले हैं, परन्तु उनमेंसे संवत्के अंश जाते रहे हैं। पिछले दो लेख जैनमन्दिरों में मिले हैं। बारां उस समय मेवाड़के ही अन्तर्गत था। यदि इसी गुहिलवंशीय या शिक्तकुमारके समयमें जंबुदीवपण्णात्तिकी रचना हुई हो, तो उसके कर्त्ता पद्मनन्दिका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दि मानना चाहिए।

## पद्मचरित और पडमचरिय (२७२-२९२)

१—उद्योतनसूरिने श० सं० ७०० में बनाई हुई अपनी 'कुवलयमाला कथा 'में पउमचरियके कर्त्ता विमलसूरिके 'हरिवंशपुराण ' नामक प्रन्थका भी

१ देखा, राजपूतानेका इतिहास दि० भा०, ए० ४३३-३७

उल्लेख किया है और उन्होंने उन्हें हिरवंशका पहला उत्पादक बतलाया है, अर्थात् हिरवंश-कथापर भी शायद सबसे पहला ग्रन्थ विमलसूरिका ही था—

बुह्यणसहस्सदइयं हरिवंसुप्पत्तिकारयं पढमं । वंदामि वंदियं पि हु हरिवंसं चेव विमलपयं ॥ ३८

अर्थात् में हजारों पंडितोंके प्यारे, हरिवंशोत्मित्तकारक, पहले, वंदनीय और विमलपद, हरिवंशकी बन्दना करता हूँ। इसमें जो विशेषण दिये गये हैं, वे हरिवंश और विमल-पद (विमल-स्रिके चरण अथवा विमल हैं पद जिसके ऐसा ग्रन्थ) दोनोंपर घटित होते हैं।

विमलस्रिका यह हरिवंश अभी तक कहीं प्राप्त नहीं हुआ है। इसके प्राप्त होनेपर जिनसेनके हरिवंशका मूल क्या है, इसपर बहुत कुछ प्रकाश पड़नेकी संभावना है। संभव है पद्मपुराणके समान यह भी विमलस्रिक हरिवंशकी छाया लेकर ही बनाया गया हो।

२—इस लेखमें (पृ०२८५) में हमने लिखा है कि ''अभी अभी एक विद्वानसे माल्म हुआ है कि श्वेताम्बर सम्प्रदायके भी एक प्राचीन ग्रन्थमें भ० महावीरको अविवाहित बतलाया है।'' सो वह प्राचीन ग्रन्थ आवश्यक-निर्युक्ति है। उसमें लिखा है—

वीरं अरिट्ठनेमिं पासं माहिं च वासुपुजं च ।
एए मुत्तूण जिणे अवसेसा आसि रायाणो ॥ २२१॥
रायकुलेमु वि जाया विसुद्धवंसेसु खत्तिअकुलेसु ।
ण य इत्थिआभिसेआ कुमारवासंमि पव्वइया॥ २२२॥

इसके 'णयइत्थिआभितेआ' पदकी टिप्पणीमें लिखा है—''स्त्री-पाणिग्रहण-राज्याभिषेकोभयरिहता इत्यर्थः।'' अर्थात् महावीर, अरिष्टनेमि, पार्श्व, मिल, और वासुपूज्य ये पाँच तीर्थकर ऐसे हुए हैं कि न इनका स्त्री-पाणिग्रहण हुआ और न राज्याभिषेक। ये क्षत्रियराजकुलोत्पन्न थे और कुमारावस्थामें ही प्रविजत हो गये थे।

## महाकवि पुष्पदन्त (पृ० ३०१-३३४)

हमने अनुमान किया था कि आचार्य हेमचन्द्रने 'अभिमानचिह्न' नामक प्रन्थकर्त्ताका जो उल्लेख किया है, वे शायद पुष्पदन्त ही हों। क्योंकि

इनका भी नाम अभिमानमेर या अभिमानांक है। परन्तु उद्योतनसूरिने अपनी कुवलयमालामें अभिमानाङ्क, पराक्रमाङ्क, और साहसाङ्क नामके तीन पूर्ववर्ती किवयोंका उल्लेख किया है, अतएव संभव है कि हेमचन्द्रका अभिप्राय इनमेंसे पहले अभिमानांकसे ही हो—

अण्णे वि महाकड्णो गरुअकदाबंधिचितियमईआ। अभिमाण-परक्कम-साहसांक वि णएवि इतेमि॥३४

## वनवासी और चैत्यवासी सम्प्रदाय ( ३४७-३६९ )

मर्करासे भी पहलेका एक शिलालेख साँचीमें मिला है जो गुप्त संवत ९३ (वि० सं० ४६८-६९) की भाद्रपद चतुर्थीका है। इसमें उन्दानके पुत्र आमर्कार देवद्वारा दिये गये ईश्वरवासक गाँव और २५ दीनारोंके दानका उल्लेख है। यह दान काकनाबोटके विहारमें नित्य पाँच जैनभिक्षुओंके भोजनके लिए और रत्नगृहमें दीपक जलानेके लिए दिया गया था। यह आमरकारदेव चन्द्रगुप्त (दि०) के यहाँ किसी सैनिक पदपर नियुक्त था।

## आचार्य शुभचन्द्र और उनका समय (१० ४४०-४५१)

पाटनके भंडारकी ज्ञानार्णवकी प्रति जिन सहस्रकीर्तिके लिए पं० केशरीके पुत्र वीसलने लिखी थी, ऐसा जान पड़ता है कि उन्हीं सहस्रकीर्तिका उल्लेख खंभातके चिन्तामणि-पार्श्वनाथके मन्दिरके शिलालेखमें किया गया है । उक्त शिलालेख वि० सं० १३५२ का है । लेखकी दाहिनी ओरकी ११ पंक्तियोंका प्रारंभिक अंश खंडित हो गया है । इसलिए पूरे लेखका भावार्थ समझमें नहीं आता; फिर भी इतना मालूम होता है कि उक्त मन्दिरका निर्माण वि० सं० १२६५ में हुआ था, और जीर्णोद्धार वि० सं० १३५२ में जिसके उपलक्ष्यमें उक्त लेख

१ कौपर्स इन्स्क्रप्शन्स इंडिकेरम, जिल्द ३, पृ० २९ और भारतके प्राचीन राजवंश द्वि० भा० पृ० २६३

२ देखो, मुनि जिनविजयजीद्वारा सम्पादित प्राचीन जैन-लेख-संग्रह, लेख नं० ४४९

उत्कीर्ण किया गया। उस समय गुरुपदपर यशःकीर्ति गुरु विराजमान् थे। ये सहस्रकीर्तिके शिष्य या प्रशिष्य होंगे। सहस्रकीर्तिका उल्लेख उत्कीर्ण लेखके चौथे आर्या छन्दके उत्तराधेमें इस प्रकार किया गया है '' दिनोदयं स चक्रे गुरुगगनाभ्युदितः सहस्रकीर्तिः '' परन्तु इसका पूर्वार्ध नष्ट हो गया है। चौथे पद्यके इस उत्तरार्धके बाद ही यह वाक्य दिया हुआ है—'' संवत् ११६५ वर्षे ज्येष्ठ वदि ७ सोमे सजय (ति)।'' ऐसा जान पड़ता है कि यह ११६५ नहीं किन्तु १२६५ है और प्रतिलिपि करनेवालेने भूलसे दोके अंकको एक पढ़ लिया हो। यदि १२६५ ही ठीक हो तो उस समय सं० १२८४ में ज्ञानार्णवकी प्रति जिन सहस्रकीर्तिको भेट की गई थी व यही हो सकते हैं।

इसी लेखों हुंकारवंशज अर्थात् हूमड़ जातिके सांगण, सिंहपुरवंशज अर्थात् नरसिंहपुरा जातिके जयता और महाभव्य प्रह्लादन इन तीन श्रावकोंका भी उल्लेख है जो मालवेसे, सपादलक्ष (सवालख) से और चित्रकूट (चित्तौड़) से आये थे, साथ ही शांभदेव नामके साधु (साहू) भी अपने भाई आभाके साथ आये थे—

> अत्रागमत्मालवदेशतोऽमी सपादलक्षादथ चित्रकूटात् आभानुजेनैव समं हि साधुर्यः शांभदेवो विदितोऽथ जैनः ॥ ३१

इमने नृपुरीको मालवेका नरवर होनेका जो अनुमान किया है, उसकी भी इस उल्लेखसे पुष्टि होती है। क्योंकि इसमें उक्त श्रावकोंके मालवे आदिसे खंभा-तमें आनेकी बात लिखी है। नृपुरीमें जाहिणीने जो प्रति लिखवाई थी वह इन लोगोंके साथ आ सकती है और उसकी दूसरी प्रति सहस्रकीर्तिके लिए गोंडलमें लिखी जा सकती है। सहस्रकीर्ति खंभात और गोंडलके आसपास विहार करते होंगे। वीसलने पूर्वोक्त प्रति वि० सं० १२८४ में लिखी थी और यह लेख सहस्रकीर्तिके शिष्य यशःकीर्तिके समयका उससे ६८ वर्ष बादका है।



# नाम-सूची

[ इस सूचीमें मुख्यतया ग्रन्थों और ग्रन्थकारोंका निर्देश किया गया है। संघ, गोत्र, स्थल, क्षेत्र, राजा और आचार्य आदिके नामोंका भी समावेश किया है। यदि किसी लेखमें किसी ग्रन्थ या ग्रन्थकारका नाम बार बार आया है, तो वहाँ पृष्ठांकके बाद इ० ( इत्यादि ) लिख दिया गया है।

अकवर २४६, ४९८ अकलंक ६६, ६९, ७०, ७४, ९७, १०३, १०८, १०९, ११३, ११६, ३२५,४०५,४४२,४५९,४६५-६६, ४७९-८०, ५३७ अकालवर्ष ७५, ८७, २३६, ३२१, ४९९,५१४-१६,५१८,५१९ इ० अगरोहा १७३ अगगल ११० अमिपुराण २७७ अग्निमित्र २०, ५५८ अग्रवाल ३४ अग्रोतक ( अग्रवाल ) ३४ अचलपुर २०८-९, ३२६, ३७१ अज ७३ अजयवमा १३५ अजरामर ३८५ अजदेव ३८५ अजवइर १६२ अजितसेन १५५, २९४-५-६, ३९८, ४१३, ४५४, ४७८ अजितंजय ८, १९, २१

अजिलवंश २३५ अणहिल्लप्र ४७० अणा २९३, ३८५ अण्णय्या ३१६ अद्भंत रामायण २७७, २८० अध्यात्म-तरंगिणी ३६, १७८, ५२९ अध्यात्म पद्य-टीका ५३३ अध्यात्म-मत-परीक्षा १५३ अध्यात्म-रहस्य १३२, १३५, १३७ अध्यात्म रामायण २७७ अध्यात्माष्ट्रक ४०४ अध्यात्माष्ट्रसहस्री ५३२ अनगार-धर्मामृत३६.५३,९८,१०३, ११२. १३२-३४. १३६-३७. १४३, ३६१,४५७,४५९, ५४८ अनगार-टीका ३१, १३७ अनीश्वरवाद ५६२ इ० अनेक स्तोत्र ५३३ अनेकान्त जयपताका १६४ अनेकार्थ नाममाला ४६५ अनंगकुमार २०१ अनंतकीर्ति ३४२, ४५२

अनंतपाल ४७० 🍍 अनंतवीर्य ९९, ४०५ अपराजित १५, २५५ अपराजित सूरि २३, २९, ३१, ३२, ४०, ४३, ४५ इ०, ५६, ५७, १३५, ५४६ अपशब्द-खंडन ५३३ अपापापरी १८९ अपिशली ९३ अब्हसन कृत्वशाह २३० अभय १९०, १९१ अभयचन्द्र १५१, १५५, २९९ अभयदेव ५३६ अभयनंदि ११, १००-२, १०४-८, ११०-१, ११४, ११६, २८६-७ अभयसेन ४२२ अभिनंदनदेव-कल्प १३९ अभिमानांक ५७३ अभिमानचिह्न ३१५, ५७१ अभिमानमेर ३१० अभिपेकपाठसंग्रह १३६ अब्मुअ ३८५ अमर ९३ अमर १२७ अमरकीर्ति १७६, २१९-२०, २७५ अमरकोश १२९, १३५ अमरकंटक २०५ अमरचंद ३०, ५९, २२४ अमरसेन १७६ अमरुशतक १३३, १४०, १७९ अमलकीति ५२५, ५२६ अम्बरसेन १७२

अम्मइय ३०८, ३२१, ३७६ अभितगति ( प्रथम और द्वि०) २३, ३२, ३६, ३७, ३९, ४०, ५८, १३५, १७२ इ०, २५२, २७५, ४४७, ४६३, ५४५, ५४७ अमितगति-श्रावकाचार १७७ अमितसेन ४२२, ४२८ अमृतचन्द्र ४४२, ४५६-७ इ० अमृताशीति ५२५ अमोघवर्ष ७५, ७६, ८७, १२२, १५४, १६०-१, २३६, ३२२, ३२५-६,५०४,५१५-६,५१७, इ० ५१९ इ० अमोधवृत्ति ४४, ४५, ५७, ११८, १५०, १५३-५, १५७-९, १६१, 4.86 अय्यपायं २६५-६ अरिकेसरी ७५, ७६, ७८, ८६, ८७ ८८, ३१६, ३२८, ३५९ अरिट्टनेमिचरिउ ४२, ३२५ अरुंगल ११, ५५, ३९६, ४७८ अरुंगलान्वय ११ अर्ककीर्ति ५४, १६१, ५१७ अर्जनदेव १७२ अज्नराज २६६ अर्जुनवर्म देव १३२, १७९ अर्जुनवर्मा १२९, १३०, १३३-४ 880-8 अर्जुरिका ११२, १३८ अर्थशास्त्र ६१, ६४, ७२, ८१, ८३ 486

अर्बुदाद्रि १८९ अर्हप्रतिष्ठालक्षण १२३-४ अर्हत्सेन २७३ अईदत्त १६ अईद्दत्त ५३ अर्हदास १४१-३ अईद्वलि ८, ४२३ अईन्मुनि २७२-३ अलक्तक ३५८ अलाउद्दीन २४२ अल्हण १४१ अवन्ति ( चंडप्रद्योत ) १९ अवन्ति देश १३९ अविनीत ११, ११६, ३५९ अष्टपाहड-पंजिका ३३९ अष्टराती ७०, २६७ अष्टसहस्री २८, १०७, ५३१ अप्टसहस्री टिप्पण ४७८ अष्टापद १८८ अष्टांगहृदय १२९, ४८३ अष्टांगहृदयोद्योतिनी टीका १३६ अष्टाध्यायी १५० अहिच्छत्रपुर ४८३ अंकलेश्वर ११० अंग २०१ अंगवइ ३८५ अंगपणात्ति ५३३ अंगार्गण ३८४ अंगुत्तरनिकाय ५५१ अंचलगच्छ २३१

३७

अंजनगिरि 🍂 ४ अंजनापवनंजय २६३-४, २६६ अंतरीक्ष २००, २२६ अंतरीक्ष पार्श्वनाथ २२७ अंतिग ३२३ आइचम्बा ३७४, ३७६ आचार-दिनकर ५६१ आचार-प्रणिधि ४७ आचार-वृत्ति ४६३ आचार-सार ८०, ९८, ११३, 844 आचारांग ( सूत्र ) ३०, ३२, ४७, ४८, ५९. ६०, ३५० आत्मप्रबोध २६२ आत्मानुशासन २६३, ४९८, ५११ आत्मानुशासन-तिलक ३३९ आदित्यमत ७२ आदिपुराण ४, २५, २६, ७६, ८९, १११, १२०-१, १६४, २६१, २६६, २८२, ३१२, ३३७, ३३८, ३७६, ३८७. ४२१, ४३१, ४७८, ५०१, ५०७ इ०, ५१०, ५३६, ५६१ आदिश्वर-फाग ५३० अन्वीक्षिकी ८५ आनर्तपुर १९१ आनंद रामायण २७७ आपली संघ (देखो यापनीय संघ ३७१ आपुली संघ ३७४

आप्तमीमांसा ४७८, ५३.३ आपिशल ७२ आबू २२६, २४७ आभा ५७४ आम २४३ आंबा २३० आरातीय ३१ आराधना (भगवती) २३ इ०, ५६, ५७, ५९, १५३, १७७, ४३५ आराधना कथाकोश २५, ३३९, ४०६ ४१०, ४३४ इ. आराधना-कथाकोश २५, ३३९, ४०६, ४१०, ४३४ इ० आराधना टीका ३२९ आराधना दर्पण ३९ आराधना-पंजिका २३, ३३ इ० आराधना-सार १३५, १७१ आराधना टीका १३५ आर्द्रदेव ४७२ आर्य निंद ४२१, ४९७-८, ५०१ आर्य भद्र २५१ आर्य मंक्षु ६-८, १२, १३, ५६८ आर्य मंगु ६, ८, ५६९ आर्यसेन २९५ आईत ८५ आलाप-पद्धति १६५ आवस्यक ४४, ४५, १५३, २८३ आवश्यक-निर्युक्ति ५७, ५८, १२७, १५२, ५७२ आवस्यक सूत्र ९४, ५५८

आज्ञाधर २३, २४, ३१, ३२, ३६, ३८-४०, ५२, ५८, ९८, १०३, ११२, १२१ इ०, १७२, १८७, १९४, २००, २६५, ३६१-२, ४०९,४१७,४५७,४६३,४८३, ४८८, ४९०, ५३३, ५४०, ५४७ आमकरण २३१ आसार्य ४१४ आह्वमल ३९९ आहाड़ १८०, ५७१ इत्सिंग ११८ इन्द्र २०,७२,७६,९३,११२,१२७, १२८, १६२, २७३, ३०८, ३२३, ३८६ इन्द्रनन्दि ६-८, १०. १२-३, १६, ५५,२५५,२६५, २९६-७, ३६०, ४१५-६-७, ४२२, ४९७, ५६८ इन्द्रपुर १९ इन्द्रराय ३२१ इन्द्रसेन २७३ इन्द्रायुध ४२४-६ इब्राहिम ३३६ इमडि भट्टोपाध्याय ४१७ इमदा नगरी २३८ इम्मडि भैरव २३५ ं इरुगदंडनाथ ५०६ इलिन्दिकुट ८७ ः इलोरि २३८ इष्टोपदेश १२१,४५०

े इष्टोपदेदा-टीका १३५, १३७

#### नाम-सूची

इसहल ३८५ ईदलशाह २३७ ईश्चान ३२५, ३७१ ईश्वरकुण ११८-९ ईश्वरसेन ४२२ ईपत्प्राग्भार २९५ उम्रादित्य १२२, २१२ उज्जयिनी १८० उज्जयन्त २४५ उत्तरपुराण ३९, १७४, १९२, १

उत्तरपुराण ३९, १७४, १९२, १९४, २००, २०७, २१५, २१७, २५५, २७८, २८०-२, २८५, ३१२-३, ३२१, ३२७, ३३६, ३३८, ३८७, ४२१, ४९६, ४९९, ५०२, ५०९, ५१३ इ०

उत्तराध्ययन ३२, ५०, ५१, १५३ उदय २०१ उदयकरण २३१ उदयदेव ८८, १४१, ३५९ उदयनराज २६६ उदयपुर (ग्वालियर) ३२८ उदयभ्गण २६० उदयभ्गण २६० उदयसेन १३०, १३७ उदयादित्य ३२८ उद्योतनसूरि २७३-४, ४२६, ५३ ५७१ उपदेशमाला-कर्णिका ९३

उपदेश-सिद्धान्त-रत्नमाला ३५४

उपनागर ३०५

उपनिपत् २६७

उपासकाचार 🛔 ७७, ४६३ उपासकाध्ययन ३६ उपेन्द्र ३२३ उब्भट ३८५ उमास्वाति १२१, ४५७ उमास्वामि १७३ उर (नदी ) १९३ उर्व ७१, ७८ उशना ६२ अखलद २३० ऊन १९३ ऊर्जयन्त १८८, २१७ ऋष्यद्रि २०१-३, २१५, २१७ ऋषभपंचाशिका ४६९ ऋषभदेव-चरित ४८७ ऋषभदास ४९२ ऋषिगुप्त ४२२ एकत्वसप्तति ४५५, ४९६ एकशैल २६५ एकसंधि २६५ एकीभाव (स्तोत्र) ३९६, ४०१, ४०३ एचण २९५ एयण ३१६ ट्रेगित्तर ५३ र्लगराय २२७ रलाचार्य ५०१, ५१५ रलोर (रा) १९९, २३८ रहोले ५०७ रेन्द्र ९३ इ०, १२६-८, ४३१, ५३२ ओडयदेव ४७७

ओसाबदगिरि २२९, १३० ओंकारेश्वर २०६ औदार्य-चिन्तामणि ४०९ औरंगाबाद २३८ औशनस ८१ औह ५४२ कचनेर १९८ कइगा ३९९ कट्टगेरि ३९९, ४०० कड़ाकर ८७ कण्ट ७१ कण्ह ३३२ कण्हराय ३२१, ३२६ कणाद ३२५ कथाकोश २६, ४२१, ४२३, ४२८, ४४६ कथामकरंद ३०२ कदम्ब ४१, ११९, १६१, २५० कनकर्काति १९८, २१२, २२० कनकगिरि २३३-४ कनकनन्दि २९६, २९८ कनकप्रभ ९९ कनकसेन २०४, २३३, ४०५, ४१३, ४१४ कनकामर ३७३ कन्धारपुर ३२२ कन्हड ३३२ कपिल ३२५ कमलभद्र ४५४ कमलश्री १४१, ४१६

कमलसागर २६८ कमलिनी १२३ करकण्डुचरिउ ३७३, ५३३, ५४३ करहिडा २३८ कर्क ७६, ३१५, ३२०, ३२४ कर्कराज ४२७ कर्णकुब्ज ७७ कर्णसन्दरी नाटिका १४० कर्णाटक १४३ कर्दम ८८ कर्नाटक ( करनाटक ) २२८, २३१ कर्पूरमंजरी ७७, ४७४ कर्मदहन विधान ५३३ कर्मप्रकृति भट्टारक ४५४ कलचुरि १८० कलश १४० कलाप ५३२ कलाणुराअ ३८५ कलिकुंड पार्श्वनाथ २३८ कलिंग ८६, २१३ कलिंगारण्य २०८ कल्कि ८, १९, २०, २१ कल्प ( बृहत् ) ४८ कल्पव्यवहार ५९ कल्पसूत्र ८, ९३, १६२, १८९, २४१ कल्पसूत्रस्थविरावली १५ कत्याण ४१, २२९, २३०, ३९९ कल्याणकारक १२२, २१२ कल्याणी २३० कविचन्द्र ४८९

कविपरमेश्वर २८२, २९६, ४२१ कविपरमेष्ठी ४२१ कविराजमार्ग ५१८, ५२३ कषाय-प्रामृत ६-८, १२, १३, २९९ ५०३, ५६८ कपाय-प्रामृत ( प्रायोदोपप्रामृत )१२ कंकाली टीला २४१ कंदर्प ४१६ कंस २५५ कंसार २३८ कंसार्य १६ काकोपल ३५८ काञ्ची २, २५ कातन्त्र १५५ कात्यायन ७३, १०४-५ कादम्बरी ६७, ३७६, ४७७ कान्यकुब्ज ७७, ७८ कामचंडालिनीकल्प ४१६ कामंदक ६२, ६३, ६४ काममहानर ( प्रद्युम्न ) १८३ कायस्थ ४७२ कारकल ८०, २३५, २४६ कार्तिकेय ४३४ कार्तिकेयानुप्रेक्षा ५३२-३ कालापक १२७-८ कालिक सूत्र १५२-३ कालिदास ७१,७८,१५१,२१२,२६८ ३८५,४४१,४५१,४९२,५०६-७, ५५० कालिंजर ३२२

काव्यप्रकारा ००२ काव्यमीमांसा ४३,७६,१५४,३०१, ४६५ काव्यानुशासन ४८६ काव्यालंकार १२९ काव्यालंकार-टीका १३६-७ काशकृत्स्न ९३, १२७ काशिका ९७, ११८ ं काशी २५ काइमीर १४० काष्ठासंघ १७०, १७३ इ०, १८४, २५५-६, ३३६, ३४०-१, ३४४, ३५७-८,३८०,४६०,५००,५३४ ं कासार बोगार ५५५ काहत्याक ३३ कित्तर ११, ५५, ४२२ कित्त्रान्वय ११ किरातार्जुनीय ११६, ३८६ कीर्तिचन्द्र ४७४ कीर्तिनन्दि ३२, ५३, १६२ कीर्तिपुर ५५ कीर्तिवर्मा २६७, ४२७ कीर्तिषेण ४२१, ४२२, ४२८ कीर्तिसागर २६८ कीर्तिसिंह ३८०, ५३४ कुतुबशाह २३० कुमर नगरी ३७९ कुमार ७१, ७८ कुमारअत्त ३८५ कुमार कीर्तिदेव ५४

कुमारगुप्त ४४१ कुमारनन्दि ३२, ५३, ५६, १२६, १६२ कुमारनारायण (नवसाहसांक) १८० कुमारपाल ४४८, ५२३ कुमारपाल-प्रतिवोध १९० कुमारपाल रास ४९२ कुमारसंभव ३८६ क्रमारसेन १२१, १७३-४, ३४१, ४३१, ५००, ५०१, ५३७ कुमार साम ३८५ कुमारिल ७२ कुमुदेदु ५३४ क्रम्जांगल ३३६ करवंश ३८० कुलधर ३४ कुलभूपण १७५, २१० कुलुपाक्ष १९६ कुलपाकपुर २३१ कुल्युक भट्ट ८२ कुळोत्तुंग ४८२ कुल्पाक १९६, २३१ कुवलयमाला २७३, ४२६, ५३८, ام رح و कुसीनाग १८९ कुँअरपाल ३६८ कंकण २२८ कुंडकुंडपुर १०, १२ कंडल २०१

कुंडलगिरि १४, २००

कुंतिभोज १३९ कुंधुगिरि १८९, २१० इ० कंद ३४,३५ कंदकंद ९-११, १३, १४, ५१, १७०, १८७, २४५, २५४, ३४२, ३४४, ३४५, ४०७, ४५७, ४७६, ५०१, ५३७, ५६९ कुंदकुंदान्वय ११६-७, ३५७ इ० ३५९, ३६०, ५२९ ,५४२ कंदव्या ३१६ कृचि महारक २८२, २९६ कृष्ण २१९, ३०५, ३२३, ३५९, ४२४, ४२५, ४२७, ४९९, ५१९ कणमिश्र यति २६७ कृष्णराज (देव) ७५, ८७, ८८, ८९, २१७, २२०, ३१६, ३२१, ३२६ केल्हण १४१ केवलिभक्तिप्रकरण ४३ केविछभुक्ति-स्त्रीमुक्तिप्रकरण १५३ केशवभट्ट ३०१, ३०३ केलास १८८, १९०, २१७ कोटिशिला २१२ इ० कोटिशिलाकल्प २१३ कोपरग्राम १९७ कोल्लपाक-माणिक्यदेवतीर्थकल्प १९६ कोले १२३ कोहल ३२५ कोहंत ३८५ कोंगणि ११ कोंगुणि वर्मा २३३

कोंडकुंड १४ कोंडकुंदपुर ११ कोंडकुंदान्वय ११ कौटिलीय ८३,५४८ कौणपदंत ६२ कौल ४४० कौंडकुंदान्वय ३५८ कियाकलाप १२१, १३५, १३७, १८७, १९३, १९४, २०५ कियाकलाप टीका ३३९ क्रीडापर्वत ४९५ क्षत्रचृडामणि ४७७ क्षत्रिय १६, २५५ क्षपणसार २९८, ५३२ क्षमाकल्याण ३१४ क्षेमकीर्ति ३५, ५४२ क्षेमहंस ४८६ क्षेमेंद्रकीर्ति १९५-६-७-८, ४३९ क्षेमंद्रयश १९६ खगेंद्रमणिदर्पण १२२ खजराहा २०४ खपुटाचार्य १९०, २४९ खंड ३०६ खंडलक ४९, ५० खंडेलवाल १४१ खंभात २०५ खारवेल २०, ५२३, ५५७-८ खेतल ३४ खेला साहु ३३२ खोद्दिगदेव ३१५, ३२०-३२२, गिरनार २४२ ३२७-३२८

गजपंथ १🛵, १८९, १९४, १९६, १९७, १९९, २१७ गजपंथाचल मंडलपूजा १९६ गजपंथमंडलविधान १९८ गणतंत्र १८९ गणधरवलयपूजा ५३३ गणरत्नमहोदधि ९९, १५९, २६२ गणिततरंगिणी ३०४ गणिततिलक ३०३ गणितसार-संग्रह ५१८, ५२१ गणेश ४८६ गद्भव्यया २० गद्यचितामणि ४७७ गर्ग ७३ । गर्दभिल्ल २०, ५५८ गलकुंडु (गोलकुंडा) २३० गंगदेव १६, २५५ गंगधारा ७५ गंगवंश ३२, ५३, ११६ गंगवाड़ी २३५ गंजीकोट २३१ गंडरादित्य ११२, १३८ , गंधर्व ३३२-३, ३७७ गंधार २४७ गाथा-सप्तशती ५५७ गांगमुनि ४१६ गिरनार १८८, १९०, २००, २४१, ३४१ ागिरीशेंद्र २१५

गुडिपत्तन २६१, २६२ गुणकीर्ति ३८०, ५२८-५, ५३४ गुणचंद्र ११, ११६ गुणघर ७, ८, १२, १३, ५०३ गुणनंदि ११,९७,१००,१०२,१०५-६,१११-११६,१२६,२९७,४१६ गुणपाल ४७० गुणमद्र (भ०) १७४,१९२,२१६-७, २३६,२५५,२६१,२७८,२८०, २८२,२९६,३२७,३३६,३७६, ३८०,३८७,४२१,४५३,४९६, ४९७ इ०, ५३४

गुणभद्रकीर्ति ५३४ गुणरत्नसूरि ४४ गुणवर्म ३१४, ३२१ गुणसेन ४५४ गुणहर ३८५ गुणाकरसेन १७५, १८३ गुणाढ्य ७१, ७८ गुप्त १८, १९ गुरु ६३, ७२ गुरुदत्त २०८ गृध्रपिच्छ १११ गोइंद ३८५ गोकर्ण ४४३ गोग्रहकथा ३७२ गोडी (पार्श्वनाथ) २२६ गोतमगोत्र १५, ७३, १६२ गोदीबाई १९५

गोपगिरि २४३ गोपाचल २००, २०५, ३८० गोपुच्छक ३४१ गोप्य ४१ गोमंडल (गोंडल) २४३, ४४६ गोम्मट २९३ गोम्मटसार १६२, २९३, २९७,४५८, ५३२ गोभ्मटसंग्रह सूत्र २९३ गोम्मटस्वामीपुर २३४ गोल ८९ गोल ८९ गोल्लदेश ८९ गोल्लाचायं ८९ गोवर्धन १५, २५५, ३२५ गोवर्धनदास ५४२ गोविंद (राज) ७६, ११५, ३७५, ४२५-६, ५१५, ५१७ गोविंदभट्ट २६०, २६१, २६४ गोविंदराज १६१, २९४, ४३० गोहिल ३४ गौड ८९, १४१ गौडसंघ ८६, ८९ गौतम ३९६ गौतमीपुत्र ५५७ ग्यासुद्दीन ५४२ ग्रहिल ७३ चउमुह ३८५ चक्रायुध ४२५, ४२७ चतुर्थ २३८, ५५५

चतुर्मुख (किल्क ) १८
चतुर्मुख (किल्क ) १०, ३२५-६,
३७० इ०
चतुर्विश्चतिप्रबंध १३८, १४२-३
चतुर्स्त्रिशद्धिक-द्वादशशतोद्यापन ५३३

चरक ७० चर्चासंग्रह ३५, १९७ चलना १९२ चंजाउरी २३१ चंजी २३१ चंडरसा ७३ चंदण ३८५ चंदन १९२ चंदन कथा ५३३ चंदणहचरिउ ३८० चंदराअ ३८६ चंदेल १९३, २६७ चंद्र ७२, ९३, ११२, १२७, २०२ चंद्रकीर्ति १७६, ३४४, ४०१, ४५४ चंद्रगिरि २९४ चंद्रगुप्त १५, ६२, २३३, ४२१, ४३५, ४४१, ५७० चंद्रगोमि ९९ चंद्रनंदि ११, ३१, ३२, ५२, ५३, ५६, ११६-७, १६२, ३५८-९ चंद्रनाथ २६१ चंद्रप २६१-२ चंद्रप्रज्ञित १७९, २५२ चंद्रप्रभचरित ११०, १११, २९७, ३००, ४८८, ५३३

चंद्रय्य ११ चंद्रवंश ८६ चंद्रसेन ४९८-९ चंद्रिका १०२ चंद्रोदय १२१, ४३१ चंपापुर ( री ) १८८, २००, २१७ चाणक्य ६२-६४, ४३४ चांद्र ४३१ चांद्र कुल १२७ चामुंडराय ३, १८४, २३३, २८२, २९३ इ०, ४१३ चामुंडराय पुराण २८०, २९९ चामुंडराय बस्ति २९५ चारणगिरि २३८ चारायण ७० चारित्रसार २९६ चारकीर्ति ११५, १५९, २३४ चालुक्य (सोलंकी) ७५,७८. ८६.८८ चावडावंश ४२८ चिकाकोल २३१ चिकाचार्य ३५८ चिक्कदेव १५९ चित्रकर्म ७२ चित्रकृट ५१५, ५३० चित्रगढ़ २३६, ५१५ चित्रबंध स्तोत्र ५३४ चिदानंद १५९ चिंतामणि १५४ चिंतामणि (प्राकृत-व्याकरण) ५३३ चिन्तामणि टीका १५५, १५८

चिंतामणिमीमांसा-विवर्ग ५३१ चिंतामणि-यंत्रपूजा ५३३ चुडामणि निघण्ट ४९९ चुर्णटीका १२ चुणिस्त्र १३ चूलगिरि २०६, २०७ इ०, २१७ चूलदुक्यक्यंधमुत्त २०३ चेदी ३२२ चेल ७५ चेलप्रज्ञापना ५० चेल्लध्वज ५१९ चैत्यक २०३ चैत्यवासी ३४७ इ० ५७० चोरपंचाशिका १४० चोल ७५ चौलक्य ४२९ चौहान १४३ छइछ ३८५ छक्कमोवएस २१९, २७५ छत्रत्रयपुरी २६१ छंगे माह ३३२ छंदोन्शामन ३८७ छाहड १३१, १३२, ४८३ **छेदस्त्र ४४, ४५, १५२,-३** जगत्तुंग ११५, ३२२, ५१६ जगद्भपण १९७ जगन्नाथ ४०२ जटा-सिंहनंदि १९१, ४२०, ४३१ जिटल मुनि २७३ णमणाणंद ३८५

जनानंदि ११, ११६ जनाश्रय ५२५ जय १६ जयकीर्ति ५२५ इ० जयचंद २२४ जयता ५७४ जयचंद्र ४५० जयदेव ४१४, ५२५ जयध्रवल ( ला ) ७, १३, २०२, ३२५, ३७६, ४४२, ५००, ५०१, ५०३, ५१२, ५१८, ५६८ जयनंदि ३९, ४० जयनाग २५५ जयपाल १६ जयराम १७७, ४०२ जयवराह ४२४, ४२६-७ जयंत मट्ट ३०३ जयसिंह (स्रिर्) १३४, २५०, २६२, २७३, ३१३,३३८, ३९८,३९९ ४२७, ४५२, ४८५, ५२६ जयसेन १७५, १८३, ४२२, ४५८, ५०१ जयहेम १२७ जयादित्य ११८ जल्पनिणय १२०, १२१ जवालिपुर ४२६ जसिकत्ति २७९, ३८० जसदेव २४९ जसहरचरिउ ३१४ इ०, ३३० जंबृस्वामी ( चरित ) २५५, ४९८ जंबूदीवपण्णत्ति २५१ इ० ५७२ जंबूद्वीपप्रज्ञित १७९, २५२

जाजाक १४१ जातक पद्धति ३०३ जानोजी २३० जाहिणी ४४५-४४६, ५७४ जिणआस ३८५ जितदंड ४२२ जिनकांचि २३१ जिनचंद्र २४६ जिनदत्त ३५४ जिनदत्तचरित्र ५११ जिनदास शाह ५३० जिननंदि २४, २९, ५६, ३५८ जिनपति ३५४ जिनपालित ८ जिनप्रभगूरि १३९, १८६, १९६, २०८, २१३ जिनप्रमितवाक्शास्त्रे ९८ जिनभद्रस्रि ५४३ जिनमती २३४ जिनयज्ञकल्प १३२, १३४, १३६, १३७, १४१, ४६३ जिनवर्धन ४८६ जिनवल्लभ ३५३-४ जिनशतक ४६१ इ० जिनसहस्रनाम १३१ जिनसहस्रनाम-टीका ४०९ जिनसंहिता ५३४ जिनसागर सूरि ५४३ जिनसेन ( प्रथम और द्वितीय ) १९ २५, २६, ३०, ८९, ९७, ११३, १२०, १२१, १६१, १७३, २०२,

२६१, ﴿६६, २७३, २८२, २९६, ३२५, ३७६, ३८७, ४१३, ४१७, ४२० इ० ४३१, ४३६, ४४२, ४४६,४५२,४६६,४७८,४८०, ४८७, ४९७ इ० ५३४,५३७-८, ५५८, ५७१ जिनाभिषेक १३६ जिनेन्द्रकल्याणाम्युदय २६५ जिनेन्द्रबुद्धि ९६, ९७ जिनेश्वरसूरि ३५३ जीउदेव ३८५ जीतकल्प २९, ५०, ६० जीदकप्प ६० जीवकचिंतामणि ४८२ जीवसिद्धि ४३०, ४५२ जीवंधर चम्पू ४७२ जीवंधर-चरित्र ५१४ जैतुगिदेव १३४ जैनबद्री जैनाभिषेक ९६, १२३ जैनेन्द्र ७२, ४३१, ५३२ जैनेन्द्र व्याकरण ७०, ९३, इ० **१३७**, ३३९ जैनेन्द्र न्यास १०७, १२२ जैनेन्द्र प्रक्रिया १०५.–६.१११,११४ जैनेन्द्र महाव्याकरण १३८ जोल ७५ जोहअ ३८५ ज्ञातृवंश ५५३ ज्ञानदीपिका १३४

ज्ञानप्रबोध २५४

ज्ञानभूषण १, २६८, २७०, ४८४, ५२७ इ० ज्ञानसागर ४०९ ज्ञानसूर्योदय २६७ ज्ञानलोचनस्तोत्र ४८९ ज्ञानार्णव ९८, १२२, ३८०, ४०९, ४४०, ४४२,४४६-७ इ०,४५६, ४५८, ५३४ ज्ञानेश्वरी ३०५ ज्योतिः प्रभाकल्याण नाटक ४९६ इ० ज्योतिपरत्नमाला ३०३, ३०५ ज्वालामालिनी कल्प ३६६ ज्वालिनीकल्प ४१५ टीकमगढ़ १९३ टोडरमल ८२ ठक्कुर ( गंधर्व ) ३३२, ४५७ ढाढसी गाथा ४६० ढाढसी मुनि ४६० हूँ दक (स्थानकवासी) ३६७ णागह ३८५ णायकुमारचरिउ ३१४ इ० णायाधम्मकहा ५५३ णिउण ३८५ तक्षक ९६, १२७ तगरिल ५५ तत्त्वज्ञानतरंगिणी ५३० तत्त्वनिर्णय ५३३ तत्त्वभावना १७८ तत्त्वसार १७१ तत्त्वार्थ १२८, २९६

तत्त्वार्थ-टीका २९, १०७ तत्त्वार्थत्रयप्रकाशिका ४०९ तत्त्वार्थ-राजवार्तिक १०३-५ तत्त्वार्थ-वृत्ति ४०८ तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक १०२ तत्त्वार्थसार ४५७ तत्त्वार्थ सूत्र २८, १२१, ४५७ तत्त्वार्थ टीका ९८ तपागच्छ ८, १५, १९, १६२, २२५ २४६ तवनिधि २३८ तंजीर २६४ तारउर १८९, १९०, २१५ तारवर २१७ तारंगा १९१ तारापुर १९१, २४९ तालबहेट १९३ तिमि ७० तिमिर १२६ तिरुत्तक्देव ४८२ तिलकमंजरी ६७, १७२, १८०,४६९ 800 तिलकमंजरी-कथासार ४६९ तिलिंग १९६ तिलोअण ३८५ तिलोयपण्णत्ति ५ इ०, ६२, १६२, १८८, २०२, २५२, २८०, २९८ 486-9 तिलोयसार-टीका २९९ तिसद्विमहापुरिसगुणालंकार ३१२

तीर्थमाला १८८, १९८, २०१, २०७ २२५, २४६ तीर्थार्चन-चिन्द्रका २१६ तुडिगु ३२१, ३२२, ३२६ तुलु (व) ४२, २३४ तंगगिरि २३८ तुंगी १८९, १९९ तुंगी गिरि १९९ इ०, २००, २१७ तुंबछ्र १२ तुंबद्धराचार्य १२ तेजपाल २१८-२०, २५० तेरापंथ ३५९, ३६६ इ० तेरहपंथ खंडन १९७ तैलप १८० तैलंग २३० तैलिपदेव १८४ तोमरवंश १९२ त्रिपुरी १८० त्रिमंगी २९८ त्रिभुवन ३७५ इ० त्रिभवनतिलक ११२ त्रिभवन स्वयंसु ४२, ३७० इ० त्रिलोकप्रज्ञति २५३, २५५, ५३२, ५३४, ५५८ त्रिलोकसार २९५, २९७, २९८ त्रिवर्गमहेन्द्रमातिलसंजल्प ७१, ८८ त्रिवर्णाचार २६२, ४९६ त्रिविक्रम ४०९ त्रिषष्टि-लक्षण-महापुराण ३, २८२, २९६

त्रिपष्टिशलाद्गीपुरुषचरित २७९ त्रिपष्टिस्मृति १३७ त्रिषष्टिस्मृतिशास्त्र १३४, १४१, २०० त्रि० स्मृ० सटीक १३६ त्रिंशत्चतुर्विंशतिपूजा ५३३ त्रैलोक्यदीपिका ४०४ त्रैलोक्यसंग्रह ४ त्रैलोक्यसार ३, ५, १८, ५३२ त्र्यंवक १९९ थेरी गाथा ५५१ दक्षिणकुक्कुटजिन २९४ दक्षिणमथुरा ५५, ११७ दक्षिणापथ १५ दयाचंद्र ३५ दयापाल १५१, १५५, ३९८, ४०५, 848 दरियूर ८७ दर्पण ३६ दर्शनसार ३६,४१,४४, ११७,१६५, १६७, १७०, १७१, १७३-५, ३४१-२,३५५,३५८,३६७,४००, ४०१, ४६०, ५००, ५३८ दशभक्ति १२१, २३३, २३५ दशरथ ४६४ दशरथगुर ५००, ५०१, ५०९ दशरथ जातक २५८ दशरूपावलोक टीका १८० दशलक्षणोद्यापन ५३० दशवैकालिक ३१, ४३-५, ४७, ५२, ५३, ५७२

दशार्ण (भिलसा) ७३ रू २१३ दंगइय ३२१, ३७६ दंडकारण्य २०८ दंडात्मक २१७ दंडी ३७१, ३८६, ४८७ दंति ३७२ दंतिग ३२२ दंतिल ३२५ दादा पार्श्वनाथ २१८ दानशासन ३६५ दिग्वस्त्र ९९ दिङ्नाग ४८० दिलसुख ३५ दिवढासाह् ३८० दिवाकर २७३, ३८४, ४९९ दिवाकरसेन २७३ दीपसेन ४२२ दीपंगुडि २६४-६ दुगगसत्ति ३८५ दुग्गसीह ३८५ दुगेराज ४३० दुर्लभदेव ३५३ दुर्लभसेन १७५ दुर्विनीत ११६ -दृष्टिवाद ३५३ देपाल ४७६ देव ९७ देवकीर्ति ३३, ३४ देवगढ २०४ देवगिरि १९८, २३८

देवचंद्र २५, १४०, ५२९ देवनंदि ७०, ९३ इ० ९५, १२८, ४३१, ४६५, ५३८ देवपाल १३४ देवर ४६४ देवरवहरम २६० देवराय २३२ देवर्पि ४६८ देवल ३२१ देवसंघ ६५, ८८, ८९ देवसरि ४८५ देवसेन ३६,४१,५४,१३५,१६३इ० १७३, १७५-७, १९८, २७५, ३४१, ३५५, ३५७-८, ४००, ४३१, ४६०, ५००, ५०१, ५३८ देवागम २६०, २६१, ४६३ 🖟 देवागम पंजिका ३३९ दिवेन्द्र १११, ११२, ५४२ देवेन्द्रकीर्ति ३६०, ४०६, ५४२ देशभूषण २१० देशीय गण ११, ११०, ११६, ११७ २३३, २९७ देसीनाममाला ३१५ दैवज्ञवल्लभ ३०३ दैवनंदि ४४२ दोस्तटिका ४३० दौलताबाद २३८ द्रमिल ५४ द्रविड २३१ द्रविडसंघ ५४, ५५, ६६, ८९, १५५, ०ए१

द्रव्यगुणपर्ययरासा १६६ द्रव्यसंग्रह-पंजिका ३३९ द्रव्यस्वभावप्रकाश १६३, १६८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक १६७ द्रव्यानुयोगतर्कणा १६६ द्राविडसंघ ११७, १२४, ३५६,३५८, ३५९, ३९६,४००,४०१,४१५, ४१६, ५३८ द्रोण ३२५, ३७१ द्रोणगिरि १८९, २०८, २०८, २१५, २१७ द्रोणीमति २०१ द्वादशार नयचक्र १६४ द्वारसमुद्र ( हलेवीडु ) २६१ द्वारिका ४९४ द्विजवदनचपेट ८२, ८३ द्विज विश्वनाथ २०१ द्विसंधान १२८, ४६४, ४६५ द्वीपंगुडी २६४ द्धव्याश्रयकाव्य ४८६ धक्ड ३२५, ३७०, ४६७ धनचंद १४१ धणदत्त ३८५ धनदेव ३८५ धनपाल १७२ १८०, ३२४, ३२७, ३७३, ४६७ इ० ४७०, ४७७ धनश्री ४६७ धनंजय ९७, १२८, ३७५, ३८१, ४४१,४५१, ४६४ इ० ४८८, ४९० धनंजय-निधंद ४६५

ं धनिक १८५ धम्मपरिक्खः ५०७, ३२५, ३७०, ३७१, ४६८ धराश्रय ४२७ धरणीवराह ४२८, ४३७ धरसेन ८, १२, १३७, ४२२ धर्मकीर्ति ४२, ५६, १९८, ३९६ धर्मघोप ३६४ धर्मज्ञसिद्धि ४५२ धर्मपरीक्षा ३६, ९८, १७६, ३२९ ३३३, ४४७, ५४५ धर्मपुर ७६ धर्मभूपण १९६ धर्मविजय २२५ धर्मशर्माभ्युदय ४७२, ४७६ धर्मशर्माम्युदय-टीका ५४३, ५४५ धर्मसंग्रह १७१ धर्मसंग्रह-श्रावकाचार ५३४ धर्मसागर २४१, २४५, ३५१ धर्मसिंह ५२४ धर्मसेन २५५, २८०, ३४४, ४२२ धर्मामृत १३१, १३४, १३६-७, १४२ धवल (ला) १०, १५, १२०, १२२, २०२, २३२, २७३, २९८, ३२५, ३७२, ४४१, ४६६, ५०३, ५१२, ५१८ धवल कवि ५३९ धवल ( वृषभ ) ३७५ धवलइया ३७५, ३७६, ३८१

धार १४० धारा ११२, १३०, १२४, **१**३३, १४०, १७०, **१**७२, **१**७९, ३३५,३५८

३३५, ३५८
घिषण ७०
धीकोटिदकरण ३०४
धीनाक १४१
धुत्त ३८५
धूमध्यज ७३
धूर्ताख्यान १७७
धृतिषेण २५५
धृतिसेन १६
ध्रुव १६१
ध्रुवमानस-करण ३०३
ध्रुवराज ४२६
ध्रुवसेन १६, २५५
नक्षत्र १६, २५५
नक्षत्र १६, २५५

नम्न २०८, २८४-५, २८८ २० ३२९. ३३०

नन्नगजवसति ४२९

नमिलूर ५५

नयकीर्ति ३६०

नयचक १६३ इ०

नयपाल ३४

नरवाहन १९, २०

नरसिंह ८६

नरसिंह भट्ट ४६१

नरेन्द्रसेन ४१३, ४१८

नलकच्छ १३०

नवनिधि २३८

नवसाहसांकचरित १८० नवस्तोत्र ५३७-८ नहपान २०, ५५८ नंद १९ नंदकीर्ति २०७ नंदराज ६२ नंदवंश ६२, ४४१ नंदि १५, ३५, २५५ नंदिगणि ३१ नंदिग्रह २५३ नंदीतट १७३, १७४, ३४१, ३४४ नंदिमित्र १५, २५५ नंदि मुनीश्वर २८२, २९६ नंदिल ५६९ नंदिपेण ४२२ नंदिसंघ ५३ इ०, ९७, ११०, १६१, २४५, २५४, २५५, ३४२, ३४३, ३९६, ५२९

नंदिस्त्र १५२, १६०, २७३ नंदि-आम्नाय ४२९ नंदीश्वरकथा ५३३ नाइल कुल २७२ नाइल ३०६, ३१४, ३२१ नाग १६, ३७५-६ नागकुमार-काव्य ४१४ नागकुमारचरित ३०२, ३०७, ३१५ ३२१, ३२७-८, ३७३

नागचन्द्र ४२, ५६, ११३-४, २६ ४६५, ५२९

नागदेव ३०३-४, ३५८

नागनिद ३१, ५२ नागपुरीय गच्छ १२७ नागभइ ४२५, ४२७ नागर ३०५ नागहस्ति ६-८, १२, १३, ४२२, ५६८-९ नागानंद ३८४, ३८६ नागार्जुन १२३ -४, २७३ नागावलोक ४२५ नागौर १९५, १९७ नाथवंश ५५३ नाथुराम ३४ नादिरशाह ५४२ नाभिमल्हार २३५ नाममाला ९७, ४४१, ४४८ नारायण ७१, ७८, ३१७ नालछा १३०, १३२, १३३ नासिक १९४, १९९ निगंठ नातपुत्त ५५३ निजामअली २३० नित्यमहोद्योत १३६, १३७, ४०९ नित्यमहोद्योत-टीका ५३३ निःपिच्छिक १७३, ४६० निमित्ताध्याय ७२ नियमसार १०, ११, ५६९ निर्णयसिंधु ८२ निरुक्ति १५० निर्युक्ति १०, ४४, ४५, १५३ निर्वाणकाण्ड १८७, १९३-४ निर्वाणभक्ति १८६-७, १९०, १९१ २०३, २०९, २१५

निशीथ सूत्र 🕉८, ५९ निहालचन्द्र ३५ नीतिवाक्यामृत ६१ इ०, ६३, ७८, ९९, ३१६ कनड़ी टीका ८० नीतिसार ६२-६४, ३६० नीलग्रीव ४१६ नीलपट ७३ नृपुरी ४४३, ५७४ नेमिकुमार ४८६ नेमिचरित ४७०, ४९१ इ० नेमिचंद्र ३, ४२, ५६, २९३, २९६, ३५४, ४१३, ४४३, ४६४, ५३० नेमिद्रत ४९१ ं नेमिदेव ६५, ६६, ८६ नेमिनाथ ८० नेमिनाथचरिउ ४६७ नेमिनिर्वाण ४७६, ४८३, ४८८ नेमिनिर्वाण-पंजिका ५३० नेमिपुराण ४०६ नेमिपेण ३६, १७६ नेमिसेन ३४४ नेरूर ८८ नेनागिरि २१५ नैपधचरित ३८६ नोमक ४७२ न्यायकुमुदचंद्र १०९, १२१, १५३, १७२, ३३९, ३९६, ४५२, ५३१ न्यायमकरंद ५३१ न्यायमंजरी ३०३

न्यायविनिश्चय १५५, \३५६, ४००, ४०३, ४१३, ५३१ पईठाण २३८ पउमचरिउ(य) ४२, ६०, २७२ इ० २८५, ३२५, ३७०, ३७२-८, ३८०-३, ३८५-६, ५६०, ५७१ पट्टण ३३२ पतंजलि ७२, १०४, ३२५ पत्रपरीक्षा ५३१ पदकोमुदी ४६४ पदमला २६५ पद्म ५४२ पद्मगुप्त १८० पद्मचरित ३९, १९२, २००, २०७, २१०, २७२ इ० ३३५, ३३६, ३८६, ४२०, ५३९, ५७१ पद्मनंदि ९ इ०, १०, १७०, २०९, २४५-६, २५३-४, ३४१-२, ४०६,४१७,४५५,४६४,४९६, ५००, ५२७, ५२९, ५७२ पद्मनंदि-पंचिवंशतिका ४५५ पद्मनाभचरित ५३३ पद्मपुराण २११,२१३, २१५, २७७ ३१३, ३२५, ३७२-३, ४३१, ५५९, ५६१ पद्मप्रभ ५७० पद्मप्रम मलधारिदेव १०,४५३,४५८ पद्मसिंह १४१ पद्मसेन ४२२, ५००, ५०१ पपउर १८९, १९३ पपौरा १९३

परमात्मप्रकाश ३६३ परमार १७२, १७५, १७९, १९३, ३२३ परमार्थीपदेश ५३० परवार १४१ परादार ६२, ७२, ७३ पराशरस्मृति ५४५ पराद्यसमाधवीय ८२ परिकर्म १० परिकर्म-टीका १२ परिमल १८० परीक्षामुख ५३१ परीक्षित ७२ पर्यट १७२, १८३ पत्नीवाल ४७० पन्यव्रतोद्यापन ५३३ पवनद्त २९८ पवा १९४ पवाजी १९३ पंचप्रतिक्रमणस्त्र ५७ पंचम २३८, ५५५ पंचमी कथा (णायकुमारचरिउ)३७३ पंचमीचरिय ३२५ पंचिमचरिउ ३७६, ३८०, ३८५ पंचमी कहा ४६७ पंचवस्तु १००, १०८, १०९, इ० ११०, ११५ पंचवस्त-प्रक्रिया १०६ पंचशैलपुर २०२ पंचसंग्रह ३६, १७७, १७९, २७५; २९३

पंचस्तृपान्वय ८९, ४९७ इ० पंचाचार ६८ पंचास्तिकाय १६७, ३३९, ४५७ पंचास्तिकाय-टीका ४१६, ५३० पंछमणाह ३८५ पंप ७६, ८८, १११, ११४ पंप रामायण ११४ पाइयलच्छी नार्ममाला ३२४, ३२७ 369 पाटलिक २ पाणराधु २ पाणिनि ७२, ७४, ९३, ९७, १०४-५ १०७, ११२, ११८, १२०, १२२, १२३, १२४-७, १५०, १५१, ५३२ पाणिनीय १०० पाण्डवपुराण २७०, ५३२-३ पाण्डु ७३, २०२, २५५ पाण्ड्य ७३, ७५, २६३ इ० २६४, ३०६ पात्र २३० पात्रकेसरी ५०१, ५३७ पापापुर १८९, १९३ पापा-साह् १४७ पारिजात-मंजरी १३०, १३३, १४० पारियत्त २५३ पारिसय्या ४२ पार्श्वनाथ-काव्य ४६५ पार्श्वनाथ-काव्य १११ पार्श्वनाथ-चरित ६०,६६, १५१, १५५, २१५, ३००, ३५६, ३९८, । पुरुदेव चम्पू १४१, १४२

४०३,४ ,४,४३१,४५२,४५३, ४६६, ५३६ पार्श्वनाथचरित-पंजिका १५०, ५३३ पार्श्वनाथ-स्तोत्र ४५६ पार्श्वपंडित २६१ पार्श्वपराण २६९, ३४४ पाश्चाम्यदय ४२०, ४३१,५००,५०४ पालक १९ पाली ( शांतिजिन ) २०० पाल्यकीर्ति (देखो शाकटायन) ४३, ५६, १५० इ०, १५४, १६१ पावकगढ १९२, २१९ पावकगिरि २१८ पावागड् १८९, १९१-२, २१८ पावागिरि १८९, १९२, (द्वि) १९३, २२२ पावानगर १८९ पावापर (री) १८८ 200 पिशुन ६२ पिंगल ७३, ३७१, ३८६, ५२५ पिंगलछंद:सूत्र १८० पिंगलंदि ४९९ पुण्यपुराण ४८१ पुन्नागवृक्षम्लगण ५४, ५५, १६१ पुन्नाट ( संघ, देश ) १९, ५५, ८९, २७३, ४२१, ४२८, ४२९, ४३५-६-७ पुरंदर ३२५ पुराणतिलक २९९ पुराणसार ३९, ३३५

पुरुषार्थसिद्ध युपाय ५ % २, ४५६-७
पुलकेशी ३५८
पुल ( ले ) गेरी ७५, २३७
पुलस्ति ७३
पुलह ७३
पुलोम ७३
पुलोम ६३
पुल्कर गण ३३६, ३८०, ५३४
पुष्पदंत ८, ३९, ६०, २८१, ३०१
इ०, ३२६,३३५-६, ३७०, ३७१
३७३-५, ३७७, ३८७, ४८७,

पुष्पपरीक्षा ५३१
पुष्पसेन ६६, ४७७, ४७९, ४८०
पुष्यभित्र १९, २०, ५५८
पुस्तक गच्छ ११०
पूज्यपाद (देखो देवनन्दि) ६९, ७०, ७२, ७४, ८८, ९५, ९६
इ०, १०२, १०४, १०५, १०७, १०९, ११२–३, ११६, १२९, १३८, १८७, ३५९, ४०५, ४६५, ५२५–६, ५३८

पूज्यपाद - चरित १२३
पूर्ण ( चंद्र ) २४२
पूर्वदेशीय चैत्यपरिपाटी २०२
पृथ्वसार २१७
पृथ्वीकोंगणि ३२, ४१, ५३, ५६
पृथ्वीराज १३३
पृथ्वीराज रासो १९२
पेथडशाह २४२

पेहण भट्ट ८८ पेहाविजय २३७ पेरियपुराण ४८२ पैठण मुनिसुत्रत २०० पोदनपुर २०१, २१७ पोन्न ७५ पोन्नलि ५३ पोमराज ४८६, ४९० पोय्सलदेव ३५७ पौर ४९५ पारपाट १४१ प्रकाणक १० प्रक्रिया १००, १०२ प्रजापति ७२ प्रज्ञाश्रमण १५, १६२ प्रतिष्ठाकल्प-टिप्पण ५३४ प्रतिष्ठाकाण्ड ७२ प्रतिष्ठातिलक २६२, २६६, ४९६ प्रतिष्ठानपुर २३८ प्रतिष्ठासारसंग्रह ४६३ प्रतिष्टासारोद्धार १३६, २६१ प्रतीहार ४२५, ४२७,-८ प्रतीहार वंश ४३६ प्रद्युम्नचरित १७२, १७५, १८३ इ० प्रबंधिचंतामणि १७९, १८० प्रबोधचंद्रोदय २६७ प्रमंजन १३३, ५३९ प्रभाचन्द्र २५, २६, २९, ३३, ३४ ५८, १०६, १०८, १०९, ११३, १२०,१२१, १२६, १३५,१५३,४ १७२, १८७, २०९, २६८-९,

३१३, ३३५ इ०, ३३७, ३९६ ४३१, ४३४, ४५२, ४६६, ४८५ ४९८, ५३० प्रभावकचरित ४६९, ४८५ प्रभूतवर्ष ४१, ५४, १६१ प्रमाणनिर्णय ४०४, ५३१ प्रमाण-परीक्षा ५३१ प्रमेयकमलमार्तण्ड २९, ३३, ५८, १०९, १५३,:१७२,३३९,३९६, ४६६, ५३१ प्रमेयरत्नाकर १३४, १३७ प्रवचनपरीक्षा २४१ प्रवचनसरोजभास्कर ३३९ प्रवचनसार ९, १६७, ४१६, ४५७ प्रवचनसेन ३३५ प्रक्तोत्तररत्नमाला १६१, ५१८,५२० प्राकृतव्याकरण २०९ प्राकृतसर्वस्य ३०५ प्राग्वाट ४८३ प्राचीनतीर्थमालासंग्रह १९८, २०२ प्राणिप्रय काव्य ५२४ प्रियदर्शिका ३८६ प्रोष्टिल १६, २५५ फलबद्धी २०८ फलवर्द्धि १८९ फलहोडी २०८ फलोधी २०८ फिरोजशाह ५४२ बच्छराज १९०, १९१ बड़वानी १८९, २०७ बड़वाह २०६

वड़ोदा २१८ विद्या ७५, ०५, ८६-८८, ३२२, ३२४, ३२८, ३५९ वनारसीदास ३६६-७, ५६० वनिकट्पलु ८७, ३५९ वनोसी गाँव २३६ वराह २०३ वलदेवसूरि ३१,३२,५२,५६,४२२ वलनन्दि २५३-४ वलमित्र २०, ४२२ बलाकपिच्छ १११ बलात्कार ३५, २०४, २४५, २५५ ३३६, ३३७, ३४३, ४०६,४३९, ५२७, ५२९, ५४२ वलाहक २०१, २०३ बलाल कवि ४४२ बहदेव १४१ वंकापर २३६. २९४, ५०७, 488-4 वंकेयेरस २३६, ५०७, ५१५, ५१९ बंदइया ३७५-६, ३८१ बंध्रषेण ४१५ बागड़ १७३, १७४ बागड गच्छ १७४ बाण १९, ७१, ७८, ३२५, ३७१, ३७५, ३७६-७, ४०२, ४७७ बानारसीमत ३६७ बारा ( नगर ) २५३, २५४, ५७१ बाईस्पत्य ८१ बालचन्द्र ११४

बालसरस्वती १२९,१३३,१४०,१७२ बालचिकित्सा ४१७ बाह्दंतिपुत्र ६२ बिजल ३२२ बिदर २२९ बिधर २३० बिलगोल २३३ बिल्हण १२९, १३२, १३९, १४० बिल्हण-चरित १४० विहार २४७ विंझ ५४२ बीजगणित ३०३ बीजानगर २३७ बीजापुर २३७ वीसल ( साहु ) ३३२, ३३३ बुध ५२५ बुद्धचर्या २०३ बुद्धिल १६, २५५ बुद्धिविलास ३६९, ५५७ बुद्धिसागर ३५३ बुन्देलखण्ड १९३, २६७ बृहद्दिप्पणिका १५३ बृहन्नयचक्र १६३-५, १६७ बृहन्मुनि ८२ बृहत्सर्वज्ञसिद्धि ४५२ बृहत्मिद्धभिक्त ३८ बृहस्पति ६२, ३९६ बेतवा १९४ बोहणराय ५१६, ५१७ बोधमार ३५

बोधिसत्वदेशीयाचार्य ९७ बोपदेव ९३ बोस ७१, ७८ बौटिक १२६ बौटिकमतिमिरोपलक्षण १२८ बौद्ध ८५ ब्रह्मदेव ३६३ ब्रह्म नेमिदत्त ४०६, ४१०, ४३४ ब्रह्मपुराण २७७ ब्रह्मविद्या ४१६ ः ब्रह्मसूरि २६१–२, २६४–६, ४९६ ब्रह्म हेमचन्द्र २५५ मक्तामरचरित १८०, ४४०, ४५१ भक्तामरस्तीत्र ५२४ भक्तामरोद्यापन ५३० भगवती आराधना १०, २९, ५९, १९८, २७५, ३६५, ४३५, ५४६ भगवतीसूत्र २५२ भगवद्वाग्वादिनी ९५ इ०, १२५ मद्याकलंक २३३, ३९६, ४०३, ४४२, ५२१ मिट्टि ३८६ भद्र ३७२ भद्रदेव ८६ भद्रवाह १५, ५७, ५९, २३३, २५५-६, ४३४ मद्रा ४९५ भरत ७३, ३०२, ३०५, ३०९, ३१४, ३१६, ३२१, ३२५,

३२८-९, ३८६

भरतराज २६६ भरतसेन ४२८, ४३६ भरताभ्यदय १३७ भरतेश्वराभ्युदय १३४ भर्ग ७३ भर्तुमेण्ट ७१, ७८ मर्तृहरि ७१, ७८, ९९, ४४०, ४४१, 84.8 भतृहरिशनक २६३, ५११ भवभृति ७१, ७८ भविसयत्तकहा ४६७ भव्यकुमुद्चिन्द्रका १३६-७, ४५७ भव्यजनकण्टाभरण १४१-२ भव्यानन्द २६३ भण्डि ( वर्म ) ४२५ भागनगर २३० भागवतप्राण १९१ भाद्रपद देश ४३४ भानमित्र २० भामह ३७१, ३८६ भारत ( विक्रमार्जुनविजय ) ७६ भारत चम्पू ११ भारद्वाज ६२-६४, ७२ मारिव ७१, ७८, ११६, ३२५. ४४१, ५०७ भावदेव ४२४ भावनाद्वात्रिंशतिका १७८ भावसंग्रह १६९,१७१, २७५ भावसेन त्रैविद्यदेव १५५ भावार्थदीपिका ३४ इ०

भाष्य १०७ भास ७१, ७८ भास्कराचार्य २७१ भिलाला २०६ भीम ७२ भीमनुपात्मज ४९० भीमसेन ४२२ भीष्म ७२ भुवनकीर्ति १, ४०६, ५२७, ५२९, ५३१ मृतदिन्न २७३ भृतविं ८, १२० मत्ग ३२३ भपाल १३५ भृपाल-चतुर्विद्यातिका १३५ भृग् ७३ भृत्यान्ध्र २० भैरव ३०२ भैरवपद्मावतीकल्प ३६६,४१५ भागदेव ४५५ भोगछ ३२१ भोजदेव ३९, ९९, ११२-३, १३०, १३८-४०, १७२, १८०, १८४, ३१३,३३८, ३९८, ४३६, ४४१, ४५१, ४६८, ४८१ मोजप्रबन्ध १८०, ४४२ भोजसागर १६६ मगध ७३ मगसीमंडन पार्श्वनाथ २०० मघन १८३

मठवासी ३४९ मणिकुण्डला ७३ मणिजिदरुण ३५ मणिप्रकाशिका १५५ मतिसागर ६६, १५५, ३५६, ३९७ 804, 848, 860 मत्स्यवेध ३७२ मथुरा ११, १७३, २४१ मदन १२९, १३०, १३२-३,१४१ मदनकीर्ति १३०, १३८-९,१४२ मदनकीति-प्रबन्ध १३८ मदनमंजरी १३८ मदनवर्म १९३ मदनार्णव ७३ मदनोपाध्याय १४०, १७२ मदिराक्षी ७३ मदुरा ११७ मधूक २६८ मन्मथविनोद ७३ मन् ६२, ८०, ८२, ८३ मन्स्मृति ६३, ८० मम्मट ४०२ मयूर ७१, ७८, ४०२ मयरखिंडी ५१८ मयूरशृंगी ३४२-३ मयूरमंघ ३४१, ३४३ मरीचि ७३ मरुदय २० मर्करा ११, ११६, ५७३ मलकापुर २२७

मलखेड़ ८९, ३४४ मलयकीर्ति ३८०, ५३४, मलयगिरि १५२, १६० मलयनगर १२३ मलेयुर २३३ मल १८९ मलवादी १६३-४ मिल्लिभूषण २७०, ४०६, ४०९, ४१०,४३४ मिलिपेण ३६६, ३७३, ४१३ इ०, ४३५. ४५४ मसरूल १९४ मसूतिकापुर १७७, ५७३ उस्करि १६२ नहण १४१ नहसेन १८३ महाकर्मप्रकृति ५०३ महाकर्मप्रकृत्याचाय ३२ महाचन्द्र १०६, ११० महानन्दि १०७ महापराण ६०, ३०२, ३०७, ३१२, ३१५, ३२१, ३२५, ३२८, ३२९, ३३०, ३३५, ३३६, ३७१, ३७३-४, ३८७, ४१४ महाप्रकृत्याचार्य ५२ महाभारत ७२, २०३, २७७, ३७२ महाभिषेक-टीका ४०९ महावीर ९८, १३७, ५१८, ५२१ महावीरस्तुति ४६९ महावृत्ति १००, १०२, १०६, १०७, इ०, ११०

महाश्रमणसंघ २५० महासेन १७२, १७५, १८३ इ०, १९८, ४२०, ४३१, ५३८ इ० महीचन्द्र २७१ महीचन्द्र साहु १४१ महीपाल ४२८, ४३६-७ महेन्द्र ७१ महेन्द्रकीर्ति ३५, २०६, ४३९, ५४२ महेन्द्रदेव ६६, ७७, ७८ महेन्द्रपाल ७७, ४३६, ४६६ महेन्द्रसृरि ३६४ महोदधि ३२१ मंगराज ९७, १२२ मंडपदुर्ग ५१, ३६३ मंडलपुरुप ४९९ मंडलाकार १४३ मंदप्रवोधिका २९९ मंदरार्य ४२२ माइल धवल १६३-४, १६६, १६८ माउरदेव ३८४-५ माएसर ४६७ माघ ७१, ७८, ४७२ माघकाव्य ६९ माघनंदि ८, २५३-५, ५३४ माणिकस्वामि १९५, २३१ माणिक्यस्वामि १९६, २२६ मातलि ७१ मातंग ७३ मातंगारण्य २०८

माथुर ( संह्र, अन्वय, गच्छ ) ११, ३६, ५५, ८९, १७०, १७३ इ०, १७४, १७५, १८४, २१९, २५२, ३३६, ३५७, ३८०, ४४३, ५३४ माथरी वाचना ४५ माधवचंद्र त्रैविद्यदेव ३, २९८-९ माधव मह १२३ माधवसेन ३६, ३७, १७६-७ मानतुंग ४४१, ४५१, ५२४ मानव ८१ मान्धाता २०७ मान्यखेट ७४, ८९, ३०४, ३१५, ५०७, ५१६ मान्यपुर ५४, १६१ मारसिंह २९४-५, ३२४ मारुतदेव ३७३, ३७५ मार्कण्डेय ३०५ मालव (वा) १२९, १३१, १३२, १४०, १७२, १७९ मालवगण संवत् ५५७ मांगीतुंगी १८६, १९९, २०० मांगीतुंगी-पूजनविधान १९७ मांडलगढ़ १३१, १३३, १४३ मांडव्य ५२५ मिताक्षरा ८२ मित्रनंदि २४, ५६, १६२ मित्रवीर ४२२ मिहिरकुल २१ मुक्तागिरि २०९, २२९ मग्धबोध ९३

मुग्धा ३०२ मुडिगुंड १२३ मुनिचंद्र ७७, ७८, ३५४, ४८५, ५३0 मनिवंशाभ्यदय १५९ मुनिमुव्रत काव्य १४१-२ मुनिसुंद्र ३५४ मुलगुंद ४१४ मुंडीर ७३ मुंज (राज) १७२, १७५-६, १७९, १८०, १८३, ४४०, ४४१, ४६८ मगी २३८ मृडबिद्रि २३२, २३४, २४६ मूलगुंदि ४१७ मलदेव ३८५ मलमलगण ५५, ५६ मृलमंघ ११३, २०४, २६८, २७०, ३४०, ३४२, ३४४, ३५७ इ०, ४०६. ४३९,४६०,५२७,५२९, 685 मूलाचार १०, ५७, ५९, ८९, ४६३, ५३४ म्लाचार टीका ३३९ मुलाराधना (दर्पण) २३, ३१,३२ इ० ४५. ६० मूलाराधना-टीका १३५, १३७ मुलिकल गच्छ ५४ मेघचंद्र त्रविद्यदेव ८०, ९८, ११३, ११४. ४५६ मेघदृत २१२, २६८, ४९१-२, ५०६

मेघव (उ)र १९० मेघविजय ३६७-९, ४६० मेघेश्वर २६६ मेडतय २०८ मेढागिरि १८९, २०८ मेतार्य ५७, ५८, ५७१ मेदपाट ४८६ मेधावी ५३४ मेध्यगिरि २०८ मेध्यारण्य २०८ मेरुकार्ति १९८ मेरुतुंग १९, २० मेलपाटी ७५, ३०५, ३२१, ३२८ मेल्पाडी ८९ मेलाडी ३०५ महण १९० मेंढक २०१, २१७ मैथिलीकत्याण २६५ मेंनपुरी १९७ मैसूर १५९ मोक्षमागेप्रकाशक ८२, ८३ मौनि भट्टारक ४२८, ४३६ मौर्यवंश ६२ यक्षवर्मा १५४-८ यज्ञोपवीत ५५९, ५६० इ० यतिवृपभ ६, ७ इ०, १८८, २०२, २९९, ५६८-९ यम ६३ यवनदेश ७३ यद्याःकीर्ति ९७, ४७४, ४९३, ५२८,

५३४, ५७२

यश:पाल २५५ यशोदेव ६५, ६६, ८६, १९० यशोधर ७०, ७७ यशोधरचरित ८७,२७१, ३०७,३१२, ३१५, ३२०, ३२८, ३७७, ३९९, ४०३. ५३८ यशोधवल ३३ यशोनन्दी ९७ यशोवाह १६, २५५-६ यशोमद्र १६, २६, १२०, १२१, २५५ यशोविजय १५३, १६४, १६६ यशश्चिह्न ३२५ यशस्तिलक २७, ६३, ६६, ६७, ६९, ७०, ७१, ७३, ७६, ७८, ८३,८८, ८९, ३२२, ३२८, ३५९. ३६२, ४०६, ४०८, ४४२, ४५३, ५४८, ५६२ यहास्तिलक चिन्द्रका ४०८ याजवल्क्य ८०, ८२ याजवल्क्यशास्त्र ८१ याज्ञवल्क्यस्मृति ८३,५५० यापनीय २९, ३०, ३१, ४१ इ०, १५१-३, १५५, १६१, १७०, २४८, २८५, ३२५, ३४१, ३७४. ५७१ यापनीय तंत्र ४२ यास्काचार्य १५० युक्तिचिंतामणि ७१,८८ युक्तिप्रबोध ३६७-८, ४६० युक्त्यन्शासन ४३०

युद्धमल ७%, ८६ यवराजदेव १८० योग ८५ योगप्रदीप ४०९, ४४० योगशास्त्र ७२, ९४, ४४७ इ० योगसार ( प्राभृत ) १७८, ५२५-६ योगिनीपर ३३२ योगिराट पंडिताचार्य ५०६ र्घ्वंश ७७, ३८६ रजउत्त ३८५ रत्न २०१ रत्नकरण्ड ३५, ६९ रत्नकरण्ड-टीका ३३९, ५५९ रत्नकरण्डश्रावकाचार वचनिका १०९ रत्नकीति ३४ रत्नत्रयविधान १३६-७ रत्नपरीक्षा ७२ रत्नपाल ४७० रत्नप्रभ १५३ रत्नमाला २६, २७, २९, ५०६ रत्नमालिका १६१ रत्नमण्डनगणि २४२ रत्नमाला ३५५ रत्नर्पि ९६, १२७ रत्निसंह ५२४ इ० रत्नाकरसूरि ४७४ रत्नाकरावतारिका १५३ रध्या ४७२ रन २९९ रमना १९३

रविकीर्ति ५६, ४४१, ५०७ रविण्ण ५४ रविवण ३८५ रविषेण ३९, १९२, २००, २०७, २१०, २७२ इ०, ३२५, ३७५, ३८६, ४२०, ४३१, ५३९, ५५९ रससंजीवनी १३३ रसिकसंजीविनी १७९ राघवपाण्डवीय ४६४ राचमछ २९३, २९९, ४१३ राजगृह २०३ राजतरंगिणी २२ राजमल ४००, ४९८, ५४४, ५४८ राजवार्तिक ११६, ४४२, ४५९, ५३१ राजशेखर ४३, ७१, ७७, ७८, १३८, १५४, ३०१, ४६५, ४७४ राजसिंह ४९० राजहंस ४८६ राजा (साहू) ३४ राजादित्य ३२३ राजावलीकथे २५, २६१ राजीमतीपरित्याग ४८८ राजीमती-विप्रलंभ १३५, १३७, ४८८, ४९१ राजीमती-विलाप ४९१ राजेन्द्र-चोल ३९८ राठीर ७५ रामकीर्ति ५२६, ५२८ रामगढ़ २१२ रामगिरि २११, २१२, ४९४

रामगोड १९२ रामचन्द्र १२७, २०७, २५२,४७६ रामभट्ट ४६४ रामराय २३७ रामसिंह १०९ रामसेन १७३-५, ३४४ रामसेनान्वय ३४१ रामायण २७७, २८०, ३७१ रायबाग २३८ रावण ४१७ राष्ट्रकृट ४१, ५४,७५, ८६, ८८, ८९, ११५, १२२, २३६. ४२९ रासभ ( राज ) १९, २० राहड ४८६ राहू २७२ रिट्ठणमिचरिउ ३४७, ३७०, ३७५-६, ३७८, ३८१-२, ३८४, ३८६ रुद्रक्रमार २६५ रद्रट ३२५ रूपमाला १५५ रूपसिद्धि १५५, ३९७ रेपाक ८७ रेव ८८ रेवा २०५ रेंसिंदीगिरि २१४ रोहिणी खेड ३०४ लक्ष्मण ४७२ लक्ष्मणसेन २७२-३ लक्ष्मीचन्द्र २७०, ४०९, ५२७ लक्ष्मीवर्मा १३५

लक्ष्मीवल्लभ ९३, ९६ लक्ष्मीस्तोत्र ४५६ लक्ष्मेश्वर ७५, २३६ लघीयस्त्रय ९९ लघु जैनेन्द्र १०६, ११० लघु नयचक्र १६५-६ लघुमासिक ४८ लघु समंतभद्र २८, ४७८ लब्धिसार ११४, २९८, ५३२ ललअ ३८५ ललिअसहाव ३८५ लितर्कार्ति ४७४ लिलितविस्तरा ४२, ४४ लाइ-वागड़ ५५, १७३-५, १८३-४ ३५७ लाट-वर्गट १८३ लाटीसहिता ५४४, ५४८ लिच्छिव १८९ लिंगान्शासन ११५ लंबुलपाटक ८७ लोकचन्द्र १२६ लोकतिलक ३२, ५३ लोकविनिश्चय ४७ लोकविभाग १ इ०, २७५, ५६८-९ लोकसेन ४९८-९, ५०१, ५१३-४ लोकादित्य २३६, ५०७, ५१४-५ लोकायत ८५ लोकांबिका ८६ लोंकागच्छ ४१० लोणुअ ३८५

ः लोह १६, लोहाचार्य १२७, १७३, २५६ े लोहार्य २५५ वक्रगीव ५३७ वणकर २३८ वच्छराय ३३२ वज्र १६२ वज्रनंदि ११७, १२४, ३५६, ३५९ ४३१, ५३७-८ वज्रपंजर-विधान ४१६ वज्रयश १५, १६२ वज्रसूरि ४३१, ५३७-८ वत्सराज ४२४-६ वनराज चावड़ा ३५३ वनवास ५१४ वनवासी २३६, ३२३,३४७ इ०,५७० वणमङ्गि २४३ वप्पक ३२३ वम्मअत्त ३८४ वरदत्त १९० वररुचि ७२, ७३, ४३४, ४४१,४५१ वराहमिहिर ७२ वरांग १९० वरांगचरित १९१, २७३, ४२०, ४३१, ५०९ वर्धदेव ५३७ वर्धमान ९९,१५९,१९१,२३३,२३५ २६०, २६२, ५६१ वर्धमानपुर ४२३, ४३६ वर्धमानपुराण ५०९

वर्षनंदि ४१५ वल्लभचंद्र १८३ वल्लम नरंद्र ३१४, ३१५, ३१७, ३२१, ३२६, ३३२ वल्लभी वाचना ४५ वसंतकीर्ति ५१, ३६३-४ वसंतमती ७३ वसदेव ४६४ वसदेवचरित २८०, २८१ वसदेव हिंडी २८०, २८३ वसुनंदि २६५, ४६१, ४६३, ५३४ वसमित्र २० वस्त्पाल २४४ वंशधर २१० वंशस्थल २१० वंशम्थलपुर २११ वाक्पतिराज १७९ वागराज ७६, ८८ वागर्थ-संग्रह २८२, ४२१ वाग्भट ४७६, ४८३ इ०, ४९० वाग्भटालंकार ४७१, ४८४, ४८९ वाग्वर ५२९ वाचस्पति तत्त्वकोमदी ५३२ वाटग्राम ५१५ वातव्याधि ६२ वादिचंद्रसूरि २६७ इ० वादिभूपण १९२, २२१, ५२८-९ वादिराज ६६,९७,१११,१५०,३००, ३१४, ३५७, ३९६ इ०, ४१३, ४३१, ४५२-४, ४६६, ४७१, ४८०, ४८६, ४८९ इ०, ५३६

वादीमसिंह ६६, ३९८, ४७७ इ० वादीभसिंहोपलालित ४७८ वामकीर्ति ५२६ वामदेव २७५ वामन ९९, ११५, ११८, ४८७ वायुद्त २६९ वायुपुराण २७७ वाय्विकार ३७१ वाषेगण्य ११८ वाल्मीकि २७७ वासवनंदि ४१५ वासवसेन ३१४, ३३३, ५३९ वासिम २२७ वासुपूज्य ३६५, ४७९ विअड्ड ३८५ विक्रम ४९२ विक्रम संवत् ५५७ विक्रमसिंह ३५७ विक्रमादित्य ४४१, ५५७ इ० विक्रमार्जनविजय ७६,८८ विक्रमांकदेवचरित १३९,१४०,३९९ विक्रांत-कोरव २६, २६०, २६१, २६४-५ विजय १६, १९, २५५ विजयकीर्तिं ५४, ५६, १६१, १७५, ३५७, ४०६, ५१७, ५२७, ५२९, ५३१ विजयधर्मसूरि १९८, २०२ विजयनगर १२२

विजयपुर १३८, १३९

## नाम-सुची

विजयसागर २०१ विजयसिंह ४७६ विजयादित्य ८८, ३५९ विजयाचार्य ३१,५२, २७२ विजयन्द्र २६२ विजयोदया २३, ३१, ३२, ३६, ३७, ४५, ४६, ५२, ६०, ५७१ विज्ञित-त्रिवेणी २२४ विज्ञानेश्वर ८२, ५५० विदिशा २१४ विद्या गण ३४४ विद्यानंदि (द) १०२, १०७,१२० १६३, १६४, २३७, २७०, ४०५-६, ४१० विद्यानुवाद ३६६, ४१६ विद्यानुशासन ४१६ विद्यापुर ४७५ विद्याभूपण ३४४ विद्याविजय ३६७ विनयचन्द्र १३०, १४०, ४६४ विनयदत्त ५३ विनयंधर १६, ४२२ विनयविजय ९३, ९६ विनयसेन १७४, ५००, ५०१ विनायकपाल ४३६, ४३७ विनुरि २३५ विपुल २०१, २०२ विपुलाद्रि २०१, २१७ विबुध गुणनंदि विमलएव ३८५

विमलचंद ३५,५३ विमलसूरि ५७२ इ०, ५२०, ५७१ विमलसेन (गण, मृरि) १७०, ३४४ विरोचन ७३ विल्हण ३९९ विविधतीथकत्प १२९, १८६, १८८, १९६, २०८, २१३ विविधप्रबंध १८८ विशाख १६, ३२५ विद्याखाचार्य २५५, ४२१. ४३५ विशाखनन्दन २६१ विशालकीर्ति ११२, १३०, १३८, १३९, १४३-४, ४७६, ५३० विशालाक्ष ६२-६४, ७२ विशेषवादि ६०, ४३१ विशेषाभ्यदय ६० विश्वतत्त्वप्रकाश १५५ विश्वनाथ २०० विश्वभूपण १९७, २००, ४४०.४५१ विश्वसेन ३४४ विश्वासराव २३० विपमपदतात्पर्य २८ विपापहार ४६५, ५२९ विष्णु १५ विष्णुकांची २३१ विष्णुगुप्त ६३ विष्णुनंदि १५ विष्णुनंदी २५५ विष्णुपुराण

विष्णुयशोधर्मा २१ , विष्णुवर्धन ३५७, ४०० विंध्यवर्मा १२९, १३०, १३२, १३३ १३५, १४० वीरचंद्र २७०, ५२७ वीरधवल २१८ वीरनंदि ८०,८९,९८, १११, ११३, २५३-४,२९६-७, ३००, ४५५ वीरपाल ३४ वीरभेरव ३१४ वीरमत्तण्डी २९६ वीरवित ४२२ वीरसेन २६, ११३, १७३, १७५, १७६, २०२, २६१, ३७६, ४२०, ४२१, ४३१,४३१,४६६,४९७ इ० वीरो ३३२ वीसल साहु ३७७, ४४६ वकोदरी ७३ वृत्तविलास ९८ वृद्ध मनु ८२ वृपदीपक १९०, २०१, २१७ व्यम २०३ वृंदावन ३०, ५९, २२४, २४५ वृंदावन-विलास ३० वेआल ३८५ वेकोंड्राज २९४ वेणुर २३५ वेताल ३८५ वेत्रवर्ता ४९४ वेरणाअ ३८५

वेलालपट्ट ८७ वेंगी ८६, ५१७ वंगीनगर २३५ वैजय्य २६१ वैद्यसार १२२ वैभार २०१-३, २१७ वैराग्यमणिमाला ४०६ वैरिसिंह १४० वैवस्वत ६३ वोपदेव ९४ वोमिण्ण ५४ व्याघ्रहस्ति ४२२ व्याघेरवाल १३१ व्याडि ११६, ४३१ व्यास ७१, ७२, ७८, २०३, ३२५, ३८६ व्रतकथाकोश ४०९ त्राचट ३०५ शक (राजा) १८ श्कटतनय ११२ श्कटांगज ९९ शकटाल ४३४ शकुंतला ५५० शक्ति ( शांति ) २५३ शतपदी ३६४ शत्रुंजय १८८, २००, २१७-९, . २२७, २२९, २**३९, २४१**–२, २४६-७ शब्दानुशासन १५१, १५४, १५६, ५१८

शब्दावतार १०७, १२२ शब्दार्णव १११-२ शब्दार्णव-चंद्रिका ९५, १००-५, ११२ इ०, १३८, १४३ शब्दाणीव-प्रक्रिया ११४ इ० शब्दांभोजभास्कर १०६, १०८ इ०, ३३९ शर्ववर्म १२७ शल्य ४०० शशिकला १४० शहाबुद्दीन १३१, १३३ शंकरराय २३१ शंकराचार्य ५२० शंखिननेन्द्र ८८, ३५९ शंखपरमेश्वर २३७ शाकटायन २९, ३०, ४२, ४३, ४५, ५७, ६०, ९३, १००, ११७, ११८, १२७, १५० इ०, ५१८, ५३२

शाकटायन-प्रक्रियासंग्रह १५१ शाकटायन-न्यास १५४ शाकटायन टीका १५५ शाकटायन सूत्र १५८ शारदासदन १३०, १४१ शार्ङ्गधरपद्धति १४० शालातुरीय ९९ शासनचतुस्त्रिंशतिका १३९ शास्त्रवार्तासमुच्चय १५३ शास्त्रसार-समुच्चय ५३४ शांत ५३१ शांतिकुमार ५७२ शांतिदेव ४५४ शांतिनाथपुराण ३४४ शांतिपुराण ७५ द्यांतिषेण १७२,१७५-६,४२२,४३१ शांतिसूरि १५३ शांत्यष्टक १२३-४ शिरपुर २२७ शिलाग्राम ५४ शिलादित्य ४२८ शिलाहार ११२, १३८ शिवकांची २३१ शिवकोटि २५, २६, २८, २९,३६, ५७, २६१, ३५५ शिवगुप्त २५, ४२२ शिवजित् १९७ शिवजीलाल ३५, १६५, १६७, १७१ शिवदत्त १६, ५३, ४२२ शिवनंदि २५ शिवमहिम्न ३०३ शिवविजय १९८, २२५ शिवाजी २३८ शिवायन २६, २६१ शिवार्य २३, २४, २८, ३०, ५६ इ०, १३५, १५३, १७७, ४३५ शिशुपालवध ३८६ शिंदखेड २३० शीलगुणसूरि ३५३

शीलभट्ट ३१४ शीलभद्र ११, ११६ शीलविजय १९८, २००, २०६, २२५, २३०, २३३, २४६, ५१५ शीलोपदेशमाला ५२६ शुक यतींद्र ५२० शुक्र ६३, ७२ शुक्रनीति ८०, ८३ ग्रुभकीर्ति ४७६ शुभचंद्र ९८, ११३, १२२, १५०, २३३, २४५, ४०६, ४०९, ४४०इ०, ४४५-६,४५६,४५८, ५२७ इ०, ५७२ ग्रुभतुंगदेव ३२१, ३२६ शेकिलार ४८२ शेतवाल ५५५ शोभन ३१४, ४६८ श्रमणगिरि २०१, २०३-४, २१५ श्रवणगिरि २०३ श्रवणबेल्गोल १९८ श्रवणसेन २०४ श्री (?) १५ श्रीकलश ४१ श्रीकीर्ति १६१ श्रीकुमार २६०-२ श्रीकोटिदकरण ३०३ श्रीचंद्र ३९, ४०, ३१३, ३३५ इ०, ४०६, ४४३ श्रीदत्त २६, ५३, १२०, १२१

श्रीदेवी १२३, ३१६ श्रीधर १४, १६, ४२२ श्रीनंदि ३९, २५४, ३३६-७ श्रीपति ३०५ श्रीपति-निबंध ३०३ श्रीपति भट्ट ३०३ श्रीपति-समुच्चय ३०३ श्रीपाल २६५, ३७५, ५००, ५०१ श्रीपाल-चरित्र ४१० श्रीपाल ( त्रैविद्य ) ३५७, ४७८ श्रीपालदेव ३५६, ३९७,४००,४५४ श्रीपाल-आख्यान २६९, २७० श्रीपुर ११, ५३, ५५ श्रीपुराण २६६ श्रीपुरान्वय ११ श्रीभूपण ३४० इ० श्रीमतीकल्याण २६२ श्रीरत्नी १३१ श्रीरंगपदृण २३३ श्रीवल्लम ४२४, ४२५ श्रीविजय ४५, ५२, २५३, २६९, ४५४ श्रीषेण १७६ श्रीहर्ष-१८०, ३२३, ३२५, ३७१, ३८४, ३८६-७ श्रतकीर्ति १००, १०६, १०८, ११०, ११४ श्रुतपंचमी कथा २९८ श्रुतविंदु ४५४

श्रुतसागर ४४, ५१, ६६, ३६३, ४०६ इ०, ४८० श्रुतस्कंध २५५ श्रुतस्कन्ध-पूजा ४०९ श्रुतावतार ६,८,१०,१६,२९,५३, २५५, २९८, ४२२, ४९७-८, ५६८ श्रुतिगुप्त ४२२ क्षोकवार्तिक १०४, १६३, ५३१ पट्कर्मोपदेश १७६, २७५ पट्कर्मोपदेश-रत्नमाला ५४२ पट्खंडागम १०, १२, २०२, ५०३ षट्पाहुड ५१ पट्पाहुड़-टीका ४०७ पट्प्राभृत ४४, ३६३, ४१० पड्दर्शनसमुच्चय ४४ पड्वाद (?) ५३३ पण्णवतिप्रकरण ७१, ८८ षष्टिशतक ३५४ सकलकीर्ति ४०६, ५२७, ५२९, ५३१ सकलचंद्र २५३-४ सजनचित्तवल्लभ ४१६ सत्कर्मपंजिका ५०३ सत्कर्मप्राभृत १३ सत्यपुरीयमहावीरउत्साह ४६९ सत्यवाक्य २६०, २६२, ३५६,४०० सतगम २६४ सदासुख ३०, ३१, ३५, ४५, ४६, ५७, ५९, १०९

सन्मति-टीका ३१६४ सन्मर्तिप्रकरण ५३६ सन्मतिसागर ४०५ सपादलक्ष ८६, १४३ सब्बिदेश ८७ समन्तभद्र २५, २६, २८, २९,५७, ६९, १२०, १२६, २४०, २६०-१, ४०५, ४३०, ४४२, ४६१. देखो लघु समन्तभद्र ५३७, ५५९ समयसार १०, ३४५ समयसार-टीका ३९, ४५७ समयसार-नाटक ३६७, ३६९, ५६० समयसन्दर ९३ समाधि-तंत्र ९९, १२१ समाधितंत्र-टीका ३३९ समाधि-शतक ९६, १२१ समृद्धर १४१ समुद्रगुप्त ४४१, ५५७ सम्मेदशिखर १८८, २०७, २१७ सम्यग्दर्शन यंत्र १९७ सरण्यापुर २६३-४ सरस्वती १३१, ३०९ सरस्वतीकंठाभरण १२६ सरस्वती गच्छ २५५, ३४३, ४०६, ४३९, ५२७, ५२९, ५४२ सरस्वती-पूजा ५३०, ५३३ सरस्वती-मंत्रकल्प ४१५ सर्वगुप्त २४, २९, ३०, ५६, ५७, १५३

सर्वज्ञसिद्धि ४५२ सर्वतोभद्र २१९, ५३३ सर्वदेव ४६८ सर्वनिन्द २, ४, ७, ११, २७५, ५६९, ५७० सर्वार्थसिद्धि २८, ५३, ९६, ९८, १०३-५, १२१, २९६ सर्वार्थसिद्धि-टिप्पण ३३९ सलखण १३२, १७२ सलक्षण १३१, १३२ सवालख १४३, २०८ सहवासी वंश ३४ सहस्रकीर्ति ४४४, ४४६, ५७२-३ सहस्रनाम १३७, ४०९ सहस्रनामस्तवन सटीक १३६ सहस्रार्जुन ३२२ संघदास वाचक २८३ संघपद्रक ३५३ संघर्वा, संघी ५४० संजीवनी १४० संत ३२१ संतइय ३२१ संतरनम २६४ संदेहध्वान्त-दीपिका ४७४ संप्रति २४१ संबोध-प्रकरण ३५०, ३५२, ३६५ संशयिवदन-विदारण ५३३ संस्कृत आराधना ३६ इ०

सागरदत्त १९० सागरसेन ३३६ सागवाड़ा २७० सागारधर्मामृत ९८, १३४, १३६-७ १४१, ४६३ सातकणि ५५७ सामायिक पाठ १७८ सामिअब्बा ३७४, ३७६ सामियर ३५८ सारसंग्रह १२२ सारस्वत गच्छ २४५ सार्द्धद्यद्वीपप्रज्ञित १७९, २५२ साहसाङ्क ५७३ साह (साध्र) ५४१ सांख्य ८५ सांख्यकारिका ११८ सांगण ४९२ सांची १८९ सांभर १४३ सिकंदर ३३६ सिकाकोलि २३१ सिद्धचक्रवत-पूजा ५३३ सिद्धवरकृट २०१ सिद्धनगर २०७ सिद्धनन्दि १६२, ३५८ सिद्धभूपद्धति-टीका ५०२, ५१२ सिद्धवर कृट १८९, २०५-७ सिद्धसेन ३०, १२०, १२६, १२८, १६४, २३८, ३२५, ३७१,४२२, ४३०, ५३६

## नाम-सूची

सिद्धहैम १२५-७ सिद्धहैमशब्दानुशासन १०० सिद्धाद्रिकृट २१७ सिद्धार्थ १६, २५५ सिद्धांतशेखर ३०३ सिद्धांतसार २७० सिद्धान्तसार-भाष्य ५३० सिद्धिविनिश्चय ४५२ सिरपुर २३७ सिरिउजपुर ४६८ सिंगई, सिंघई ५४० सिंधखेड़ि २२९, २३० सिंधुपति १७७ सिंधुराज १८०, १८३ सिंधुल १७२, १७७, १७९, १८०. ४४०, ४४१ सिंह (संघ ) ४०५, ५२४ सिंहक्षमाश्रमण १६४ सिंहगिरि १५, १६२ सिंहगुप्त ४८३ सिंह चक्रेश्वर ३९८ सिंहदेव गणि ४८५-६ सिंहनंदि २९९, ४०६, ५३७ सिंहपुर ३५६, ४००, ४०५ सिंहबल ४२२ सिंहभट १८०, ३२८ सिंहल ७५, ४४१ सिंहवाहिनी ४३० सिंहसूरिष ४

सिंहसूरि २, १७५, ५७० सिंहर्सेन ४२२ सीयक १८०, ३२३, ३२८ सीलइय ३०६, ३२१, ३७६ सीलिणिहि ३८५ सुअव्वा ३७४ सुकुमारसेन ४१७ मुक्रतसागर २४२ सुखेन्द्रकीर्ति ४३९ मुद्धराअ ३८५ सुद्धसहाव ३८५ सुद्धसील ३८५ सुधर्म (मां) १६, २५५ सधासागर ४०२ सुपार्श्वचन्द्र १४ सुबोधिका ९३ सुब्रह्मण्य २३४ सुभगसुलोचना-चरित्र २७० सुभट वर्मा १३३ सुभद्र १६, २५५ सुभद्राहरण २६३, २६६ सुभरमणि २३४ सुभाषितरलसंदोह ३६, १७५-६ १७९, १८०, १८४ सभाषितहारावलि ४६५ समतिकीर्ति ५२८-९ समतिदेव ५३६-७ समति-सप्तक ५३६ सुरेन्द्रकीर्ति १७३, ४३९

सुलोचना कथा ४२०, ४३१, ५३८ सवर्णगिरि २०१ सुवर्णनदी २३४ सवर्णभद्र १९२ स्विज्ञिप्ति ५३२ सहडराअ ३८५ सहंकर १६८ सूक्त (कि) मुक्ताविल १४०, ३६८, ४६५ सूत्रकंठ ५६० सूत्रकृतांग ४८ स्ररसेन ७३ सूर्यप्रज्ञप्ति २५२ सूर्यवंश ८६ सूर्यशतक ४०२ सेतव ५२५ सेनगण २५५ सेनान्वय ८९,४९७ इ० सेनसंघ ८९, २९६ सेनवंश ४१४ सेंदपा २०८ सोनागिरि १३७, १९७, २०१, २०३-५, २२३, २३९ सोमकीर्ति ३१४ सोमदेव २७, ६१ इ०, ८६, ९९, १००-२, ११२-४, १३८-९, ३१४, ३२२, ३२८, ३५९, ३६२, ३९६, ४०८, ४५३, ५४८, ५६२

सोमप्रभ १९० सोमश्रेष्ठी ४८४ सोमेश्वर २३०, ३९९, ४५५ सोलंकी १८०, १८४ सोवनगिरि २०२ सोहन ३२१ सौर ४२४, ४२७ सौराष्ट्र ४१ स्कंदिल २७३ स्तंभ १८९ स्तंभतीर्थ २४४ स्तंभदेव १४१ स्त्रीमुक्तिप्रकरण ४३ स्त्रीनिर्वाण-केवलिभुक्तिप्रकरण १५२, १५४ स्तुतिविद्या ४६१ स्थविरावलि १६२ स्मृतिरत्नाकर ८२ स्याद्वादोपनिपत् ७१, ८७, ८८ स्याहगढ २३८ स्वयंसु ४२, ४३, ६०, २८५, ३२५-६, ३७० इ० स्वयं भु-छंद ३२५, ३८२ स्वयं भु-व्याकरण ३८५ स्वयं भुस्तोत्र-पंजिका ३३९ स्वरूप-संबोधन ५३३ स्वर्णगिरि २१७ स्वर्णरेखा ४९५ स्वामिकराज ४३०

हनसोगे ५५ हरअत्त ३८५ हरदेव १४१ हरपति ५४२ हरप्रबोध ७२ हरिआस ३८५ हरिचन्द्र ११३, ११४, ४७२ इ० हरिबल ७९ हरिभद्र ४२, ४४, ९४, ९५, १२८, १६४, १७७, २३८, ३१४, ३५०, ३५२-३, ३६५,४६७ हरिवंदा २०३, ३७२, ३७६, ३८५, ३८७, ४२० इ० हरिवंशपुराण १८-२०, २९, ६०. ९५, १११, १६४,२०२, २११,२१३, २५५, २७४, ३१३, ३७१, ३७३, ३७९, ३८१-२, ३८७, ४४६, ५०९, ५३६-९, ५५८, ५७१ हरिवंसपुराणु ३७८, ३८० हरिषेण २६, १७७, ३२५, ३२९, ३३३,३७०,३७१,४२१,४२३, ४२८-९,४३४इ०,४४६,४६८,५३९ हरिहर (राजा ) १२२, २३१,५०६ हर्ष ३८६ हर्षचरित ३७१ हर्षदेव ३२८

हपवधन ३८६, ४०२, ४४१ हलार्युंध १८० हस्तिनापुर २०० हस्तिमल २६,२६०, इ०,४१७,४९६ हंससिद्धान्तदेव ६९ हंससोम २०२ हाल ३८५ हिमवत् १९०, २१७ हीरविजय २४६, ४९२ हुछप ३६० हल्लमय्य ३६० हंबसि २३६ हमच पद्मावती २४६ हेमकीर्ति १९६-७ हेमचंद्र ९४, ९५, ११८, २०९, २५३, २७९, ३१५, ३७७, ३८१, ३८७, ४०९, ४४७-९, ४६७, ४८६, ५७१ हेमसेन १९८, ४५४ हिमाचल (होन्नूर) २६२ हेमाद्रि ८२, २३३ हेलाचार्य ४१६ हैम ( शब्दानुशासन ) ९९, १२८ होयुसल २६१ होलगिरि २३७ होलिका-चरित्र २७०